# हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास

( सोलह भागों में )

त्रयोदश भाग



नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी

प्रकाशक : नागरीपचारिणी समा, काशी

मुद्रक : शंभुनाथ वाजपेयी, नागरीमुद्रण, वारास्ती ।

संस्करण : प्रथमः २६०० प्रतियाँ, संवत् २०२२ वि॰

मूल्य : 🎎 = 🔫

# हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास

त्रयोदश माग

# समालोचना, निखंध म्रोर पत्रकारिता

[ सं० १६७५-६५ वि० ] ( सन् १६२०-४० ई० )

> प्रधान संपादक डॉ० संपूर्णानंद

संपादक डॉ॰ लच्मीनारायण 'सुघांशु' एम॰ ए॰, डी॰ लिट्॰

नागरीप्रचारिणी सभा, काशी

सं० २०२२ वि०

### त्रयोदश भाग के लेखक

प्रथम खंड: डॉ॰ तत्त्मीनारायण सुघांशु, एम॰ ए॰, डी॰-लिट्॰

द्वितीय खंड: श्री हंसकुमार तिवारी

तृतीय खंड: डॉ॰ माहेश्वरी सिंह 'महेश', एम॰ ए॰, पी-एच॰ डी॰

चतुर्थ खंड: डॉ॰ शंभुनाथ सिंह, एम॰ ए॰, पी-एच॰ डी॰ पंचम खंड: डॉ॰ रामद्रस मिश्र, एम॰ ए॰, पी-एच॰ डी॰

### प्राकथन

यह जानकर मुक्ते बहुत प्रसन्नता हुई है कि काशी नागरीप्रचारिणी समा ने हिंदी साहित्य के बृहत् इतिहास के प्रकाशन की सुचितित योजना बनाई है। यह इतिहास १६ खंडों में प्रकाशित होगा। हिंदी के प्रायः सभी मुख्य विद्वान् इस इतिहास के लिखने में सहयोग दे रहे हैं। यह हर्ष की बात है कि इस शृंखला का पहला भाग, जो लगभग ८०० पृष्ठों का है, छप गया है। प्रस्तुत योजना कितनी गंभीर है, यह इस भाग के पढ़ने से ही पता लग जाता है। निश्चय ही इस इतिहास में न्यापक श्रौर सर्वांगीण दृष्टि से साहित्यक प्रवृत्तियों, श्रांदोलनों तथा प्रमुख किवयों श्रौर लेखकों का समावेश होगा श्रौर जीवन की सभी दृष्टियों से उनपर यथोचित विचार किया जायगा।

हिंदी भारतवर्ष के बहुत बड़े भूभाग की साहित्यक भाषा है। गत एक हजार वर्ष से इस भूभाग की अनेक बोलियों में उत्तम साहित्य का निर्माण होता रहा है। इस देश के जनजीवन के निर्माण में इस साहित्य का बहुत बड़ा हाथ रहा है। संत श्रीर भक्त किवयों के सारगिंत उपदेशों से यह साहित्य पिरपूर्ण है। देश के वर्तमान जीवन को समभने के लिये श्रीर उसके श्रमीष्ट लक्ष्य की श्रीर श्रमसर करने के लिये यह साहित्य बहुत उपयोगी है। इसलिये इस साहित्य के उदय श्रीर विकास का ऐतिहासिक दृष्टिकोण से विवेचन महत्वपूर्ण कार्य है।

कई प्रदेशों में बिखरा हुन्ना साहित्य न्नभी बहुत न्नंशों में अप्रकाशित है। बहुत सी सामग्री हस्तलेखों के रूप में देश के कोने कोने में बिखरी पड़ी है। नागरीप्रचारिणी सभा ने पिछले ५० वर्षों से इस सामग्री के अन्वेषण न्नौर संपादन का काम किया है। बिहार, राजस्थान, मध्यप्रदेश न्नौर उत्तरप्रदेश की अन्य महत्वपूर्ण संस्थाएँ भी इस तरह के लेखों की खोज न्नौर संपादन का कार्य करने लगी हैं। विश्वविद्यालयों के शोधप्रेमी न्नध्येतान्नों ने भी महत्वपूर्ण सामग्री का संकलन न्नौर विवेचन किया है। इस प्रकार न्नब हमारे पास नए सिरे से विचार न्नौर विश्लेषण के लिये पर्याप्त सामग्री एकत्र हो गई है। न्नातः यह स्नावश्यक हो गया है कि हिंदी साहित्य के इतिहास का नए सिरे से स्नवलोकन किया जाय न्नौर प्राप्त सामग्री के न्नाधार पर उसका निर्माण किया जाय।

इस बृहत् हिंदी साहित्य के इतिहास में लोकसाहित्य को भी स्थान दिया गया है, यह खुशी की बात है। लोकभाषात्रों में स्रनेक गीतों, वीरगाथास्रों, प्रेमगाथास्रों तथा लोकोक्तियों स्रादि की भी भरमार है। विद्वानों का ध्यान इस श्रोर भी गया है, यद्यपि यह सामग्री श्रभी तक श्रिष्ठिकतर श्रिप्रकाशित ही है। लोककथा श्रीर लोककथानकों का साहित्य साधारण जनता के श्रंतरतर की श्रनु-भूतियों का प्रत्यच्च निदर्शन है। श्रपने बृहत् इतिहास की योजना में इस साहित्य को भी स्थान देकर सभा ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।

हिंदी भाषा तथा साहित्य के विस्तृत श्रीर संपूर्ण इतिहास का प्रकाशन एक श्रीर दृष्टि से भी श्रावश्यक तथा वांछ्नीय है। हिंदी की सभी प्रवृत्तियों श्रीर साहित्यक कृतियों के श्रविकल ज्ञान के बिना हम हिंदी श्रीर देश की श्रन्य प्रादेशिक भाषाश्रों के श्रापसी संबंध को ठीक ठीक नहीं समफ सकते। इंडोश्रार्यन वंश की जितनी भी श्राधुनिक भातीय भाषाएँ हैं, किसी न किसी रूप में श्रीर किसी न किसी समय उनकी उत्पत्ति का हिंदी के विकास से चिनष्ट संबंध रहा है श्रीर श्राज इन सब भाषाश्रों श्रीर हिंदी के बीच जो श्रनेकों पारिवारिक संबंध हैं उनके यथार्थ निदर्शन के लिये यह श्रत्यंत श्रावश्यक है कि हिंदी के उत्पादन श्रीर विकास के बारे में इमारी जानकारी श्रिधकाधिक हो। साहित्यिक तथा ऐतिहासिक मेलजोल के लिये ही नहीं बल्कि पारस्परिक सद्भावना तथा श्रादान प्रदान बनाए रखने के लिये भी यह जानकारी उपयोगी होगी।

इन सब भागों के प्रकाशित होने के बाद यह इतिहास हिंदी के बहुत बड़े श्रभाव की पूर्ति करेगा श्रीर मैं समभता हूँ, यह हमारी प्रादेशिक भाषाश्रों के सर्वांगीण श्रभ्ययन में भी सहायक होगा। काशी नागरीप्रचारिणी सभा के इस महत्वपूर्ण प्रयत के प्रति मैं श्रपनी हार्दिक शुभकामना प्रगट करता हूँ श्रीर इसकी सफलता चाहता हैं।

राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली ३ दिसंबर, १६५७

रामुन्द्रे त्र तात

### प्रधान संपादक का वक्तव्य

काशी नागरीप्रचारिणी सभा ने संवत् २०१० में श्रपना हारक जयता के श्रवसर पर यह संकल्प किया था कि १६ मागों में हिंदी साहित्य का बृहत् हतिहास प्रकाशित किया जाय। इस कार्य की श्रावश्यकता श्रोर उपादेयता को देखते हुए सभा ने योजनानुसार इस कार्य को श्रायस किया। साहित्य लौकिक वा सामाजिक विषय है। राजन्य वर्ग में ईश्वरांश की मान्यता स्वीकार करने पर भी, व्यवस्थित राजनीतिक हतिहास तक जब यहाँ कम ही लिखे गए, तब कवियों श्रोर लेखकों के हतिवृत्त मला कैसे लिखे जाते? यही कारण है कि एक सहस्र वर्षों की श्रविच्छिन्न परंपरा होने पर भी हिंदी साहित्य के व्यवस्थित हतिहासलेखन का कार्य श्रत्यंत दुस्तर रहा है। परंतु रचनाकारों के हतिवृत्त के प्रति यह उपेन्हाभाव होने पर भी उनके द्वारा रचित ग्रंथों को यहाँ देवविग्रहवत् पूज्य माना जाता रहा जिसके कारण श्रनेकानेक प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथ श्राज भी सुरिहत हैं।

हिंदी साहित्य के इतिहासलेखन का सर्वप्रथम प्रयत संवत् १६३ / वि॰ में शिवसिंह सेंगर ने किया था, जिसमें लगभग एक सहस्र कवियों का उल्लेख है। इसके बहुत पूर्व, संवत् १८६६ में उद्दे फारसी के फ्रांसीसी विद्वान् गार्सी द तासी ने 'हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास' प्रकाशित करायः था। परंतु यह इतिहास मुख्यतः उद् किवयों का था और हिंदी के कुछ बहुत प्रसिद्ध किवयों का ही उल्लेख इसमें था। 'शिवसिंह सरी न' के बाद से लेकर श्रव तक समय समय पर कवियों श्रीर लेखकों की रचनात्रों के संग्रह श्रौर उनका परिचय निकलते रहे हैं। सरोज के श्चर्नतर डा॰ सर ज्यार्ज प्रियर्सन ने संवत् १६४६ ( सन् १८८६ ) में श्चपना 'माडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर स्राव नार्दर्न हिंदुस्तान' कलकरो की एशियाटिक सोसायटी से प्रकाशित कराया जिसमें हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम विषयविभाजन श्रौर काल-विभाजन करने की चेष्टा की गई। सन् १६२० ई० द्रार्थात् संवत् १६७७ वि० में श्रंग्रेजी में एक अन्य इतिहास 'ए हिस्ट्री आव हिंदी लिटरेचर' जबलपुर मिशनरी सोसायटी के श्री एफ ॰ ई॰ की ने 'हेरिटेज ग्राव इंडिया सीरीज' में निकाला विषय ग्रौर काल विभाजन श्रादि के संबंध में स्वतंत्र चिंतन का इसमें श्रभाव है श्रीर मुख्यतः श्रियर्सन का ही श्रन्गमन किया गया है। इस प्रकार के जितने भी प्रयत हुए उनमें सर्वाधिक सामग्री का उपयोग मिश्रबंध विनोद में किया गया जो तीन भागों में निकाला गया ऋौर जिसमें श्रारंभ से लेकर समसामयिक लेखकों श्रीर कवियों तक का समावेश था।

संवत् १६८४ में जब इस सभा ने श्रापना हिंदी शब्दसागर निकालना पूरा किया, तब यह भी स्थिर किया गया कि इसके साथ हिंदी भाषा श्रीर साहित्य का इतिहास भी दे दिया जाय। भाषा विषयक श्रंश स्व० डा० श्यामसुंदरदास जी ने श्रीर साहित्य विषयक श्रंश स्व० पं० रामचंद्र जी शुक्ल ने प्रस्तुत किया। शीघ ही दोनों महानुभावों के निबंध सामान्य संशोधन परिवर्तन के पश्चात् पुस्तकाकार भी प्रकाशित हो गए।

यह निःसंकोच कहा जा सकता है कि उपर्युक्त समस्त इतिहासग्रंथों में से केवल स्व॰ शुक्ल जी का इतिहास हिंदी साहित्य का वास्तिविक इतिहास कहलाने का अधिकारी है। इसके बाद तो साहित्य के इतिहासों का ताँता सा लग गया श्रोर इस कम में श्रभी तक विराम नहीं श्राया है, यद्यपि इन समस्त इतिहासों का ढाँचा स्व॰ श्राचार्य शुक्ल से ही लिया गया है। लगभग ४० वर्षों तक इतिहासचेत्र में मार्गदर्शन करने के पश्चःत् स्व॰ शुक्ल जी का ग्रंथ श्राज भी श्रपने शीर्षस्थान पर बना हुश्रा है।

इस बीच हिंदी के प्राचीन साहित्य की खोज निरंतर होती रही है श्रीर अनेकानेक महत्वपूर्ण सामग्री प्रकाश में आई है। अनेक अज्ञात कवियों और उनकी रचनात्रों का तथा ज्ञात कवियों और लेखकों की अज्ञात रचनात्रों का पता लगा है, जिससे साहित्य की ज्ञात धारात्रों के संबंध में हमारे पूर्वसंचित ज्ञान में वृद्धि होने के श्रितिरिक्त कतिपय नवीन धाराश्रों का भी पता चला है। विभिन्न विश्वविद्यालयों में होनेवाली शोधों द्वारा भी हमारे ज्ञान की परिवि में विस्तार हन्ना है। प्रस्तुत इतिहासमाला में इन समस्त नवसंचित ज्ञानराशि का समुचित उपयोग हो रहा है। विभिन्न खंडों का संकलन संपादन तत् वित्रयों के विशेषज्ञ विद्वानों को सौंपा गया है. जिन्होंने श्रपने श्रपने खंडों के विभिन्न प्रकरणों श्रीर श्रध्यायों की रचना में ऐसे लेखकों का सहयोग लिया है जिन्होंने इस द्वेत्र में विशेष अध्ययन मनन किया है। अवतक इस इतिहास के तीन भाग (भाग १, ६ श्रीर १६) प्रकाशित हो चुके हैं। चौथा भाग ( भाग १३) त्रापके संमुख है त्रौर एकाध महीने में एक श्रीरभाग (भाग २) प्रकाशित हो जायगा । श्रन्य भागों के भी शीध ही प्रकाशित होने की आशा है यदि संबद्ध विद्वान् संपादकों एवं लेखकों ने अपने आधासन यथासमय पूरा कर देने की कृपा की । इमें विश्वास है, प्रस्तुत इतिहासमाला श्रपने उहेर्यां में सफल होगी श्रौर सभा के ऐसे श्रन्यान्य ग्रंथों की भाँति सुदूर श्रनागत काल तक साहित्य के विद्यार्थियों श्रीर जिज्ञासश्रों का मार्गदर्शन करती रहेगी।

राजभवन, जयपुर संपूर्णानंद प्रधान संपादक, हिंदी साहित्य का बृहत् इतिहास

#### प्रस्तावना

हिंदी साहित्य के बृहत् इतिहास कात्रयोदश भाग (समालोचना, निबंध श्रौर पत्रकारिता) सुधी पाठकों के निकट प्रस्तुत करते हुए सुक्ते बड़ी प्रसन्नता हो रही है।

प्रस्तुत इतिहःस का लेखनकार्य योजनानुसार सहकारिता के आधार पर किया गया है। प्रारंभ में इसके लेखकों में जिन विद्वानों को रखना निश्चित किया गया था, उनमें से अनेक ने श्रपने अंश का लेखनकार्य सयय पर पूरा नहीं किया, अतः वित्रश होकर मुफ्ते अन्य विद्वानों का सहयोग लेना पड़ा। स्व॰ निलनिविलोचन शर्मा के असामयिक देहावसान से उनके स्थान पर दूसरे विद्वान् की नियुक्ति में भी समय लग गया। इन्हीं सब कारणों से इस भाग के लेखन तथा संपादनकार्य में आशातीत विलंब हो गया, जिसके लिये मुफ्ते खेद है।

बृहत् इतिहास के प्रस्तुत भाग में कुल पाँच लेखकों के सहयोग हैं। सभी लेखकों को श्रपने मत का श्राग्रह होना स्वाभाविक है। श्रतः इसी कारण पारस्परिक एकरूपता श्रोर सामंजस्य का ध्यान रखने पर भी कहीं कहीं पुनरावृत्ति हो गई है श्रीर कहीं सामंजस्य रखने में भी कुछ, कसर रह गई है। इस भाग में श्रनेक जीवित साहित्यकारों का विवेचन किया गया है। जीवित लेखकों का साहित्ये-तिहासिक विवेचन जीवित विवाद का विषय हो सकता है। श्रतः उनके संबंध में मैंने यथासाध्य मर्यादा बनाए रखने का प्रयत्न किया है, किंतु लेखक के मत को उन्हीं के दायित्व पर छोड़ देने के श्रीतिरक्त श्रन्य कोई उपाय सुलम नहीं था। मैं किसी लेखक पर श्रपना मत श्रारोपित करना उचित नहीं समक्तता, क्योंकि इससे इतिहासलेखन का मूल सिद्धांत ही खंडित हो जाता है।

बृहत् इतिहास के इस माग की कालसीमा विक्रमी संतत् १६७५ से ६५ तक है। यह अविध लगमग प्रथम विश्वयुद्ध की समाप्ति के बाद से लेकर द्वितीय विश्वयुद्ध के प्रारंभ तक है। इन बीस वर्षों की अविध में हिंदी समालोचना, निबंध श्रीर पत्रकारिता का विकास ऐतिहासिक दृष्टि से प्रस्तुन करना ही इस माग का उद्देश्य है। इतिहास की वैज्ञानिक पद्धति से हुए विवेचन में कुछ कमी तो अवश्य है, किंतु उस कमी को पूरा कर पाना सरल भी नहीं था और इसी कारण उस दोप से ऊपर उठकर पूर्ण वैज्ञानिक पद्धति से इस काल के हिंदी साहित्य का मूल्यांकन कर पाना शायद आज संभव नहीं है। किर भी प्रस्तुत भाग में जो कुछ तथ्य और सत्य सँजोया हुआ है, उससे भविष्य के इतिहासकार का मार्ग सुगम और प्रशस्त होगा, इसमें सुमे संदेह नहीं है।

यहाँ नागरीप्रचारिणी सभा द्वारा नियोजित बृहत् इतिहास के मूल आयोजक डा॰ राजवली पांडेय को धन्यवाद देना मैं अपना कर्तव्य समभता हूँ, जिनकी स्भन्यभ से हिंदी जगत् में ऐसी अभिनय योजना का आरंभ हुआ। यह योजना हिंदी जगत् में एक प्रयोग है। यह प्रयोग चाहे पूर्णक्प से सफल न भी हो, पर इससे इतिहास की बहुत कुछ सारसामग्री एकत्र अवश्य हो जायगी। बृहत् इतिहास के वर्तमान संयोजक श्री सुधाकर पांडेय के प्रयत और परिश्रम से ही यह त्रयोदश भाग मुद्रित होकर प्रकाशित हो रहा है, इसलिये उनको भी धन्यवाद देना मैं अपना कर्तव्य समभता हूँ।

२, किंग जार्ज ऐवेन्यू, पटना, १६ जुलाई; १६६५

त्तद्मीनारायण 'सुधांशु'

### हिंदी साहित्य के बृहत् इतिहास की योजना

नागरीप्रचारिणी सभा के संचित्त खोज विवरणों के प्रकाशन के साथ ही सं० १६०१ वि० से हिंदी साहित्य के इतिहासलेखन के लिये प्रचुर सामग्री उपलब्ध होनी श्रारंभ हुई श्रीर उसका विस्तार होता गया। धीरे धीरे श्रांत का मंदार उपस्थित हो गया। इन उपलब्ध सामग्रियों का उपयोग श्रीर प्रयोग समय समय पर विद्वानों ने किया श्रीर सभा के भूतपूर्व खोज निरीच् करव० मिश्रबंधुश्रों ने मिश्रबंधु विनोद में संवत "तक उपलब्ध इस सामग्री का व्यापक रूप से उपयोग भी किया। यद्यपि उनके पूर्व भी गार्सा द तसी (संवत् १८६६ वि०), शिवसिंह सेंगर (सं०१६३८), डा० सर जार्ज प्रियर्सन (संवत् १६४६), एक० ई० की ने स० १६:७ में क्रमशः हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास शिवसिंह सरोज, मार्डन वर्नाक्युलर लिटरेचर श्राव हिंदुस्तान, ए हिस्ट्री श्राफ हिंदी लिटरेचर प्रकाशित हो चुके थे, तो भी ये ग्रंथ हिंदी साहित्य के हितहास नहीं माने जा सकते क्योंकि इनकी सीमा इतिवृत्तसंग्रह की परिधि के बाहर की नहीं। निश्चय ही ग्रियर्सन का मान श्रिधक वैज्ञानिक कालविभाजन के कारण श्रीर मिश्रबंधु विनोद की गरिमा उसके कालविभाजन तथा तथ्यसंग्रह की हिंधे है।

सभा ने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का गंभीर श्रायोजन हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में श्राचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कराया था, जिसका परिवर्धित संशोधित रूप हिंदी साहित्य के इतिहास के रूप में सभा से सं० १६८६ में प्रकाशित हुश्रा। यह इतिहास अपने गुण धर्म के कारण श्रनुपम मान का श्रिधिकारी है। यद्यपि श्रव तक हिंदी साहित्य के प्रकाशित इतिहासों की संख्या शताधिक तक पहुँच चुकी है तो भी शुक्ल जी का इतिहासं सर्वाधिक मान्य एवं प्रामाणिक है। श्रपने प्रकाशनकाल से लेकर श्राज तक उसकी स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। शुक्ल जी ने श्रपने इतिहास लेखन में सं० १६६६ तक खोज में उपलब्ध प्रायः सारी सामग्री का उपयोग किया था। तब से इधर उपलब्ध होनेवाली सामग्री का बराबर विस्तार होता गया। हिंदी का भी विस्तार दिन पर दिन व्यापक होता गया श्रीर स्वतंत्रता-प्राप्ति तथा हिंदी के राष्ट्रभाषा होने पर उसकी परिधि का श्रीर भी विस्तार हुश्रा।

संवत् २०१० में त्रपनी हीरक जयंती के श्रवसर पर नागरीप्रचारिणी सभा ने हिंदी शब्दसागर, श्रौर हिंदी विश्वकोश के साथ ही हिंदी साहित्य का बृहत् इति-हास की योजना बनाई। सभा के तत्कालीन सभापति स्वर्गीय डा० श्रमरनाथ भा की प्रेरणा से इस योजना ने मूर्तरूप प्रहण किया । हिंदी साहित्य की न्यापक पृष्ठभूमि से लेकर उसके ग्रदातन इतिहास तक का क्रमबद्ध एवं घारावाही वर्णन ग्रदातन उपलब्ध सामग्री के ग्राधार पर प्रस्तुत करने के लिये इस योजना का संगठन किया गया। मूलत: यह योजना ५ लाख ५६ इजार ८ सौ ५४ ६पए २४ पैसे की बनाई गई । भूतपूर्व राष्ट्रपति देशरत्न स्व० डा० राजेंद्रप्रसाद जी ने इसमें विशेष सचि ली ग्रीर प्रस्तावना लिखना स्वीकार किया। इस मूल योजना में समय समय पर श्रावश्यकतानुसार परिवर्तन, परिवर्धन भी होता रहा है। प्रत्येक विभाग के विलग विलग मान्य विद्वान् इसके संपादक एवं लेखक नियुक्त किए गए जिनके सहयोग से बृहत् इतिहास का पहला खंड संवत् २०१४ में, खंड ६, २०१५ में एवं खंड १६ संवत २०१७ में प्रकाशित हुन्या। इन तीनों खंडों के प्रकाशन संपादन श्रादि योजना पर श्रव तक १६१८६६.७४ रुपए व्यय हुए। इस योजना को सफल बनाने के लिये मध्यप्रदेश, राजस्थान, श्रजमेर, बिहार, उत्तरप्रदेश श्रौर केंद्रीय सरकारों ने श्रव तक १ लाख ५२ हजार रुपए के श्रनुदान दिए हैं। देश के व्यस्त मान्य विद्वानों तथा निष्णात लेखकों को यह कार्य सौंपा गया था। इस योजना की गरिमा तथा विद्वानों की ऋतिव्यस्तता के कारण इसमें विलंब हुन्ना। एक दशक बीत जाने पर भी कुछ संपादकों एवं लेखकों ने रंचमात्र कार्य नहीं किया। किंतु त्राव ऐसी व्यवस्था कर ली गई है कि इसमें त्राव त्रौर श्रिविक विलंब न हो । संवत् २०१७ तक इसके संयोजक डा० राजवली पांडेय थे। श्रीर उसके पश्चात् संवत् २०२० तक डा० जगन्नाथप्रसाद शर्मा रहे।

इस योजना को गित देने तथा श्रार्थिक बचत को ध्यान में रखकर इस योजना को फिर से सँवारा गया है। महामहिम डा० संपूर्णानंद जी ने इसका प्रधान संपादक होना स्वीकार कर लिया है। इसके संपादकों श्रादि का श्रयतन प्रारूप निम्नांकित रूप में स्थिर किया गया है:

> प्रधान संपादकः महामहिम डा० संपूर्णानंद जो प्रस्तावनाः भूतपूर्व देशरत्न स्व० राष्ट्रपति डा० राजेंद्रप्रसाद जी

विषय श्रौर काल भाग संपादक हिंदी साहित्य की ऐतिहासिक पीठिका प्रथम भाग डा॰ राजवली पांडेय (प्रकाशित) हिंदी भाषा का विकास द्वितीय भाग डा॰ धीरेंद्र वर्मा (शीघ ही प्रकाश्य) हिंदी साहित्य का उदय श्रौर विकास तृतीय भाग पं॰क क्यापित त्रिपाठी

१४०० विक्रमी तक

डा॰ शिवप्रसाद सिंह

सह० संपादक

भक्तिकाल (निगु ग्राभिक्त) १४००-१७०० वि॰ चतुर्थ भाग पं॰ परशुराम चतुर्वेदी भक्तिकाल (सगुग्राभिक्त) १४००-१७०० वि॰ पंचम भाग डा॰ दीनदयालु गुप्त शृंगारकाल (र्रातिबद्ध) १७००-१६०० वि॰ षष्ट भाग डा॰ नगेंद्र (प्रकाशित)

्रश्रंगारकाल (रीतिमुक्त) १७००-१६००० वि० सप्तम माग डा० मगीरथ मिश्र हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान (भारतें दुकाल) श्रष्टम भाग श्री विनयमोहन शर्मा १६००-४० वि०

हिंदी साहित्य का परिष्कार (द्विवेदीकाल) नवम भाग पं॰ कमलापतित्रिपाठी १६५०-७५ वि॰ श्री सुधाकर पांडे

हिंदी साहित्य का उत्कर्षकाल (काव्य) दशम भाग श्री रामेश्वरशुक्र 'स्त्रचल'
१६७५-६५ वि० पं शिवप्रसाद मिश्र 'कद्र'

हिंदी साहित्य का उत्कर्षकाल (नाटक) एकादश भाग श्री जगदीशचंद्र माथुर १६७५-६५ वि० सह० मंपादक

डा० दशरथ श्रोभा

हिंदी साहित्य का उत्कर्षकाल (उपन्यास, द्वादश माग श्रीकृष्णदेवप्रसाद गौड़ कथा, त्र्याख्यायिका ) १६७५-६५ वि॰ डा॰ भोलाशंकर व्यास डा॰ त्रिसवनसिंह

हिदी साहित्य का उत्कर्षकाल ( समालोचना त्रयोदश माग

निबंध ) १६७५-६५ वि॰ (प्रकाशित) डा॰ लक्ष्मीनारायण 'सुघांशु' हिंदी साहित्य का अद्यतनकाल चतुर्दश माग डा॰ हरवंशलालशर्मा १६६५-२०१० वि॰

हिंदी में शास्त्र तथा विज्ञान हिंदी का लोकसाहित्य

पंचदश भाग डा॰ विश्वनाथप्रसाद षोडश भागं महापंडित राहुल (प्रकाशित) सांकृत्यायन

इतिहासलेखन के लिये जो सामान्य सिद्धांत स्थिर किए गए हैं वे निम्नलिखित हैं:

- (१) हिंदी साहित्य के विभिन्न कालों का विभाजन युग की सुख्य सामाजिक श्रौर साहित्यिक प्रवृत्तियों के शाधार पर किया जायगा।
- (२) व्यापक सर्वोगीण दृष्टि से साहित्यिक प्रवृत्तियों, आदोलनों तथा प्रमुख कियों और लेखकों का समावेश इतिहास में होगा और जीवन की नई दृष्टियों से उनपर यथोचित विचार किया जायगा।
- (३) साहित्य के उदय श्रौर विकास, उत्कर्ष तथा श्रपकर्ष का वर्णन श्रौर विवेचन करते समय ऐतिहासिक दृष्टिकोण का पूराध्यान रखा जायगा श्रर्थात्

तिथिकम, पूर्वापर तथा कार्य-कारण-संबंध, पारस्परिक संपर्क, संवर्ष, समन्वय, प्रभावग्रह्ण, श्रारोप, त्याग, प्रादुर्माव, श्रांतर्माव, तिरोभाव श्रादि प्रक्रियाश्रों पर पूरा ध्यान दिया जायगा ।

- (४) मंतुलन श्रीर समन्वय—इसका ध्वान रखना होगा कि साहित्य के सभी पत्तों का समुचित विचार हो सके। ऐसा न हो कि किसी पत्त की उपेत्ता हो जाय श्रीर किसी का श्रातिरंजन। साथ ही साथ साहित्य के सभी श्रंगों का एक दूसरे से मंजंघ श्रीर सामंजस्य जिस प्रकार से विकसित श्रीर स्थापित हुआ, उसे स्वष्ट किया जायगा। उनके पारस्परिक संघर्षों का उल्लेख श्रीर प्रतिपादन उसी श्रंश श्रीर सीमा तक किया जायगा जहाँ तक वे साहित्य के विकास में सहायक सिद्ध हुए होंगे।
- (५) हिंदी साहित्य के इतिहास के निर्माण में मुख्य दृष्टिकोण साहित्य-शास्त्रीय होगा: इसके द्यंतर्गत ही विभिन्न साहित्यिक दृष्टियों की समीचा श्रौर समन्त्रय किया जायगा। विभिन्न साहित्यिक दृष्टियों में निभ्नलिखित की मुख्यता होगी:

क - शुद्ध साहि : यत हिए : अलंकार, रीति, रस, ध्विन, व्यंजना आदि ।

ख-दार्शनिक ।

ग - सांस्कृतिक।

घ-समाजशास्त्रीय।

ङ-मानवीय, ग्रादि।

च-विभिन्न राजनीतिक मतवादों श्रीर प्रचारात्मक प्रभावों से बचना होगा। जीवन में साहित्य के मूल स्थान का संरच्चण श्रावश्यक होगा।

छ — साहित्य के विभिन्न कालों में उसके विविध रूपों में परिवर्तन श्रौर विकास के श्राधारभूत तत्वों का संकलन श्रौर समीक्षण किया जायगा।

ज— विभिन्न मतों की समीचा करते समय उपलब्ध प्रमाणों पर सम्यक् विचार किया जायगा। सबसे अधिक संतुलित श्रीर बहुमान्य सिद्धांत की श्रीर संकेत करते हुए भी नवीन तथ्यों श्रीर सिद्धांतों का निरूपण संभव होगा।

भ-उपर्युक्त सामान्य सिद्धांतों को दृष्टि में रखते हुए, प्रत्येक भाग के संपादक अपने भाग की विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत करेंगे। उपसमिति इतिहास की व्यापक एक रूपता और श्रांतरिक सामंजस्य बनाए रखने का प्रयास करना होगा।

साथ ही जो पद्धति इतिहास लेखन में व्यवहृत करने का निश्चय किया गया वह इस प्रकार है-

(६) प्रत्येक लेखक श्रीर किन की सभी उपलब्ध कृतियों का पूरा संकलन किया जायगा श्रीर उसके आधार पर ही उनके साहित्य चेत्र का निर्वाचन श्रीर निर्धारण होगा तथा उनकी जीवन श्रीर कृतियों के विकास में विभिन्न श्रवस्थाश्रों का विवेचन श्रीर निदर्शन किया जायगा।

- (७) तथ्यों के आधार पर सिद्धांतों का निर्धारण होगा, केवल कल्पना आरोर संभावनाओं पर ही किसी किव अथवा लेखक की आलोचना अथवा समीचा नहीं कं जायगी।
  - ( ८ ) प्रत्येक निष्कर्ष के लिये प्रमाण तथा उद्धरण स्नावश्यक होंगे।
- (६) लेखन में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जायगा—संकलन, वर्गीकरण, समीकरण (संतुलन), आगमन आदि।
  - । १० ) भाषा श्रौर शैली सुबोध तथा सुरुचिपूर्ण होगी।

सभा का आरंभ से ही यह विचार रहा है कि उद्भेकोई स्वतंत्र भाषा नहीं है, बल्कि हिंदी की ही एक शैंली है, अतः इस शैंली के साहित्य की यथोचित चर्चा भी ब्रज, अवधी, डिंगज की भाँति, इतिहास में अवश्य होनी चाहिए। इसलिये आगो के खंडों में इसका भी आयोजन किया जा रहा है।

यह तेरहवाँ भाग श्रापके संमुख श्रीर दूसरा भाग भी लगभग इसके साथ ही प्रकाशित किया जाएगा। शेष भाग के संपादन तथा लेखन कार्य में विद्वान् मनोयोगपूर्वक लगे हुए हैं श्रीर यदि उन्होंने श्राश्वासन का पालन किया तो निःचयही श्रातिशीव इतिहास के सभी खंड प्रकाशित हो जायँगे।

यह योजना ऋत्यंत विशाल है तथा ऋतिव्यस्त बहुसंख्यक निष्णात विद्वानों के सहयोग पर ऋाधारित है। यह प्रसन्तता का विषय है कि इन विद्वानों का योग सभा को प्राप्त तो है ही, ऋन्यान्य विद्वान् भी ऋपने ऋनुभव का लाभ हमें उठाने दे रहे हैं। हम ऋपने भ्तपूर्व संयोजकों - डा॰ पांडेय ऋौर डा॰ शर्मा - के भी ऋत्यंत ऋाभारी हैं जिन्होंने इस योजना को गित प्रदान की। हम भारत सरकार तथा ऋन्यान्य सरकारों के भी कृतज्ञ हैं जिन्होंने विन्त से हमारी सहायता की।

इस योजना के साथ ही सभा के संरच्चक स्व॰ डा॰ राजेंद्रप्रसाद श्रीर उसके भूतपूर्व सभापित स्व॰ डा॰ श्रमरनाथ भा तथा स्व॰ पंडित गोविंद बल्लूभ पंत की स्मृति जाग उठती है। जीवन में काल जिस माँति इस योजना को उन्होंने चेतना श्रीर गित दी श्रीर श्राज उनकी स्मृति प्रेरणा दे रही है जिससे निश्वास है कि यह योजना शीघ ही पूरी हो सकेगी।

श्रव तक प्रकाशित इतिहास के खंडों को त्रुटियों के बावजूद भी हिंदी जगत् का श्रादर मिला है। मुफ्ते विश्वास है कि श्रागे के खंडों में श्रीर भी परिष्कार श्रीर सुधार होगा तथा श्रपनी उपयोगिता एवं विशेष गुण्धर्म के कारण वे समाहत होंगे। इस खंड के संपादक डा॰ सुघां गुका मैं विशेष रूप से अनुगृहीत हूँ क्योंकि अप्रतिव्यस्त होते हुए भी हिंदी के हित में इस कार्य का उन्होंने जो प्राथमिकता दी वह सराहनीय है।

इसके प्रधान संपादक तथा सभा के संरक्षक महामिहम डा॰ संपूर्णानंद जी के प्रति किसी भी प्रकार की कृतज्ञता व्यक्त करना सहज सौजन्य की भर्यादा का उल्लंघन है क्योंकि ग्राज सभा में जो भी सत्कार्य हो रहे हैं उनपर उनकी छत्रच्छाया है। ग्रंत में इस योजना में योगदान करनेवाले ज्ञात ग्रोर ग्रज्ञात सभी मित्रों के प्रति ग्रानुग्रहीत हूँ ग्रौर विश्वास करता हूँ, उन सबका सहयोग इसी प्रकार सभा को निरंतर प्राप्त होता रहेगा।

दीपावली-सं० २०२२ वि०

सुधाकर पांडेय संयोजक

बृहत् इतिहास उपसमिति, नागरीप्रचारिग्री सभा, वाराग्रसी

# विषयसूची

|                                            | पृ० सं॰ |
|--------------------------------------------|---------|
| १ प्राक्कथन स्व० डा० राजेंद्र प्रसाद       | १       |
| २ प्रधान संपादक की भूमिका —डॉ॰ संपूर्णानंद | ą       |
| ३ प्रस्तावना — डॉ॰ लदमीनारायण 'सुघांशु'    | ६       |
| ४ हिंदो साहित्य के बृहत् इतिहास की योजना   | 5       |
| ४ विषयसूची                                 |         |

### प्रथम खंड

### परिस्थितियाँ

### ले ॰ डॉ॰ लक्ष्मीनारायण 'सुधांशु'

|                                    | पृ० सं० |
|------------------------------------|---------|
| परिस्थितियाँ—                      | 8       |
| सांस्कृतिक पुनरुत्थान का युग       | 3       |
| बुद्धिवादी दृष्टिकोगा              | ¥       |
| स्वदेशी त्र्यांदोलन, स्वदेशी भावना | ६       |
| श्रपनी भाषा श्रौर श्रपनी संस्कृति  | • 9     |
| विभिन्न भाषात्रों का प्रभाव        | =       |
| उर्दू ग्रौर हिंदी के ग्राँकड़े     | 3       |
| बँगला का प्रभाव                    | १०      |
| बॅगला वाक्यांश                     | ११      |
| जीवंत भाषा के लद्यगा               | १२      |
| संस्कृति का ऋग                     | 97      |
| संस्कृति का श्रच्य मंडार           | १३      |
| उद् के शब्द                        | 88      |
| बोलियों से शब्दों का ऋग            | १५      |
| शब्दसंपद् में ऋंग्रेजी का युग      | ₹ €     |
| वाक्यांश स्त्रीर मुहावरा           | 7,7     |
| 3-23                               | •       |

### ( २ )

| नामधातु                                                                    | १६               |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|
| संज्ञामें कियाकायोग                                                        | १७               |
| विजातीय शब्दग्रह्ण में निजता                                               | १८               |
| श्रनुवादात्मक समास                                                         | ,,               |
| प्रभाव का माध्यम बँगला                                                     | 3,               |
| बहुमुखी परिवर्तन                                                           | 38               |
| द्विवेदीजी की देन                                                          | २०               |
| व्यक्तिवादी भावना का उन्मेष                                                | २२               |
| व्यक्ति भावना ग्रीर पूँजीवाद                                               | "                |
| प्रगीत                                                                     | २३               |
| कलात्मक ग्रौर वैयक्तिक स्वतंत्रता                                          | २४               |
| कलाकी नई दृष्टि                                                            | 77               |
| नए शिल्प माध्यम का प्रयोग                                                  | રયૂ              |
| समन्त्रयगदी दृष्टिकोण                                                      | २६               |
| साहित्य के उन्नत मविष्य की भूमिका                                          | 7;               |
| त्रानुसंधान ग्रौर ग्राध्ययन                                                | २७               |
| सैद्धांतिक समालोचना                                                        | "                |
| वैज्ञानिक कोश<br>श्रुपेद्धित उन्नति के श्रुवरोध                            | 35               |
| त्रपाचन उनान के श्रवराय<br>श्रारंभिक बीस वर्षों का विकास                   | ,,               |
| सहायक घटनाएँ : मानवीयता की भावना का प्रादुर्भाव                            |                  |
| सहायक यटनाए : मानवायता का मावना का प्रादुमाय<br>शताब्दी का आरंभ और साहित्य | ३०               |
|                                                                            | ۶,<br>غ          |
| नवोन्मेष का काल                                                            |                  |
| पूर्व श्रौर पश्चिम का समन्त्रय<br>व्यक्तित्रादी सौंदर्य चेतना              | <b>३२</b><br>,,  |
| व्यक्तियादा सादय चतन।<br>कलात्मक स्वतंत्रता                                |                  |
| क्लात्मक स्वतंत्रता<br>सांकेतिक भाषा की उद्भावना                           | ₹ <i>¥</i><br>** |
| राजनीति में गांधी का प्रवेश                                                |                  |
| राजनाति में गाया का अवस<br>यथार्थ समन्वित त्रादर्शनाद                      | ₹ <b>५</b><br>"  |
| य्याय समान्यत आदराबाद<br>· साहित्यनिर्माणा की वैज्ञानिक दृष्टि             |                  |
| चाहित्यानमाया का वज्ञानक हाथ<br>समाजवादी श्रीर साम्यवादी हृष्टिकाया        | ₹ €              |
| समाजनादा आर साम्यनादा हाष्ट्रकाण्<br>श्रंतश्चेतनावाद                       | 30               |
| अतर्चतनावाद<br>ग्राग्रमयता                                                 | ₹ <b>€</b><br>;; |
| भाषा की पात्रता                                                            |                  |
| אוזי אני אני אני אויי                                                      | ¥0               |

# ( )

|                                                      | पृ० सं०    |
|------------------------------------------------------|------------|
| <b>इं</b> दुस्तानी                                   | ४१         |
| प्रयोग भी कृत्रिमता                                  | ४२         |
| र्सस्थात्र्यों का योगदान                             | ,,         |
| पत्र पत्रिकाएँ                                       | 83         |
| श्चन्य सहायक स्थितियाँ                               | 88         |
| द्वितीय खंड                                          |            |
| निबंध का उद्य                                        |            |
| ले॰ पं॰ इंसकुमार तिवारी                              |            |
| निबंध साहित्य                                        | ४७         |
| परिभाषा श्रौर उद्देश्य                               | 85         |
| भाषण, भूमिका, प्रस्तावना, पत्र, संस्मरण, स्रात्मकथा, | ६४         |
| यात्रा स्रादि ।                                      |            |
| निबंधों की नई रूपरेखा                                | ६७         |
| गद्य गीत                                             | 98         |
| गद्य गीतों का विकासक्रम                              | ७५         |
| श्राकार श्रौर प्रकार                                 | ~0         |
| शैली के रूप श्रीर उदाहरण                             | <b>5</b> 1 |
| सामयिक साहित्य तथा निबंधों का क्रमिक विकास           | <b>⊏</b> ७ |
| तःकालीन निबंधकार, उनके निबंध                         | ६२         |
|                                                      |            |
| तृतीय खंड                                            |            |
| पत्र पत्रिकास्रों का विकास : स्रालोचना का उद्य       | Γ          |
| ले • डॉ॰ माहेश्वरी सिंह 'महेश' एम • ए॰ पी॰ एच॰ डी॰   | ( लंदन )   |
| प्राचीन भारत में समाचार पत्र                         | 398        |
| प्रेस श्रौर समाचार                                   | १३०        |
| शिचा की व्यवस्था                                     | ,,         |
| समाचार पत्र का ऋारंभ                                 | ,,         |
| देशी भाषा के पत्र श्रौर विचारसंघर्ष                  | १३१        |

|                                            | पृ० सं०     |
|--------------------------------------------|-------------|
| प्रथम उत्थान:                              |             |
| हिंदी समाचार पत्रों का ऋारंम               | १३३         |
| उदंत मार्तग्ड                              | ,,          |
| द्वितीय उत्थान:                            | १३६         |
| तृतीय उत्थान :                             | १४५         |
| हिंदी समाचार पत्रों की प्रगति              |             |
| सामान्य प्रवृत्तियाँ                       | १५२         |
| ন্থা <b>ন</b>                              | १५५         |
| स्वतंत्र                                   | १५६         |
| वर्तमान                                    | ,,          |
| दैनिक प्रताप                               | १५७         |
| कर्मवीर                                    | "           |
| देश                                        | 1,          |
| भविष्य                                     | १५८         |
| स्वार्थ                                    | ,           |
| माधुरी                                     | १५६         |
| चाँद                                       | <b>१</b> ६  |
| सैनिक                                      | <b>१</b> ६) |
| <b>क</b> ल्याग                             | 7,          |
| हिंदू पंच                                  | १६५         |
| बालक, सुधा, विशाल भारत                     | १६६         |
| वीगा, त्यागभूमि                            | १६७         |
| युवक, इंस                                  | १६ट         |
| भारत                                       | १६६         |
| गंगा, हिंदुस्तानी                          | १७०         |
| नागरग                                      | १७१         |
| योगी, नवशक्ति                              | <b>१</b> ७  |
| साहित्य, साहित्य संदेश, रूपाम              | १७३         |
| सर्वोदय, विश्वभारती पत्रिका, संवर्ष, जनता, | १७४         |
| हिंदी श्रालोचना का उदय                     | १७१         |
| हिंदी कविता                                | १७व         |
| श्रंघेर नगरी                               | १ ७६        |

( 4 )

पृ० सं०

| संयोगिता का स्वयंवर नाटक                      | १८०         |
|-----------------------------------------------|-------------|
| नूतन ब्रह्मचारी, 'मोरध्वज नाटक'               | १८१         |
| पुस्तक परीचा                                  | १दद         |
| हिंदी उदू                                     | १६२         |
| Manager annual American                       |             |
| चतुर्थ खंड                                    |             |
| समालोचना साहित्य का विकास                     |             |
| ले॰ डॉ॰ शंसुनाथ सिंह                          |             |
| प्रथम श्रध्याय                                |             |
| भारतेंदुयुगीन श्रालोचना                       | <b>२</b> ०३ |
| द्विवेदीयुगीन श्रालोचना                       | २०५         |
| द्वितीय श्रध्याय                              |             |
| त्राधुनिकं त्रालोचना का उदय                   | २०५         |
| (क) सामाजिक परिपादर्व                         | "           |
| ( ख ) हिंदी साहित्य की तत्कालीन स्रंतर्घाराएँ | २१४         |
| (ग) तत्कालीन भ्रालोचना पर हिंदीतर श्रालोचना   |             |
| का प्रभाव                                     | २२६         |
| तृतीय                                         |             |
| सैद्धांतिक त्र्रालोचना                        | २३७         |
| (क) शास्त्रीय श्रालोचना                       | २३८         |
| ( ख ) समन्वयात्मक श्रालोचना                   | ∙२३६        |
| संमिश्रगात्मक समन्वय पद्धति                   | <b>२४</b> • |
| संश्लेषगात्मक समन्वय पद्धति                   | २४२         |
| साहित्य का मूल्य श्रीर रामचंद्र शुक्ल         | २४६         |
| शुक्लजी की समीचा की सीमाएँ                    | २१२         |
| श्रन्य समन्वयवादी श्रालोचक                    | २५६         |
| लक्ष्मीनारायग् सुघांशु                        | २६१         |
| ( ग ) स्वच्छंदतावादी स्रालोचना                | २६⊏         |
| सुमित्रानंदन पंत                              | २६६         |
| जयशंकर प्रसाद                                 | २७१         |
| सर्वकांत त्रिपाठी 'निराला'                    | 305         |

# ( १ )

| महादेवी वर्मा                             | २७८          |
|-------------------------------------------|--------------|
| ( २ ) स्वच्छंदतावादी श्रालोचक             | २८०          |
| नंददुलारे वाजपेयी                         | २८३          |
| ( घ ) उपयोगितावादी श्रालोचना              | ४०६          |
| प्रेमचंद के श्रालोचनात्मक सिद्धांत        | ३०६          |
| ( ङ ) मनोविश्लेषणात्मक स्रालोचना          | ६१०          |
| (१) इलाचंद्र जोशी                         | ,,,          |
| (२) सिचदानंद हीरानंद वास्यायन             | 3 8 3        |
| (च) समाजशास्त्रीय श्रालोचना               | ३१८          |
| डा॰ इनारीप्रसाद द्विवेदी                  | ३२०          |
| ( छ ) मार्क्ववादी समाजशास्त्रीय त्रालोचना | ३२३          |
| (१) प्रकाशचंद्र गुप्त                     | ३२६          |
| 🕻 २ ) शिवदान सिंह चौहान                   | ३२⊏          |
| चतुर्थं श्रध्याय                          |              |
| व्यावहारिक स्त्रालोचना                    |              |
| (१) प्राचीन काव्य की श्रालोचना            | ३३१          |
| (क) कान्यप्रवृत्तियों की समीचा            | ३३२          |
| (ख) कवियों श्रौर काव्यप्रैयों की समीचा    | :,           |
| (१) कबीर                                  | 3 \$ \$      |
| (२) मलिक मुहम्मद जायसी                    | <b>\$</b> 88 |
| (३) स्रदास                                | ₹85          |
| (४) तुलसीदास                              | ३५३          |
| (५) केशवदास                               | ३६७          |
| (६) मीराबाई                               | ३७१          |
| ( ७ ) बिहारीलाल                           | ३७३          |
| श्चन्य मध्यकालीन कवियों की समी ह्या       | ३७८          |
| (२) श्राधुनिक काव्य की समीद्या            | ₹८४          |
| (क) काव्य प्रवृत्तियों की समीचा           | <b>5</b> 1   |
| ( ख ) कवियों श्रौर काव्यग्रंथों की समीचा  | 38€          |
| (१) जगन्नाथदास रत्नाकर                    | ,,           |
| (२) श्रयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिश्रौष'     | 808          |
| (३) मैथिलीशरण गुप्त                       | 808          |
| (, ४) जयशंकर प्रसाद                       | 80#          |

| •                                                    |        |
|------------------------------------------------------|--------|
| ( ५ ) सुमित्रानंदन पंत                               | ४१०    |
| (६) सूर्यकांत त्रिपाठी निराला                        | ४१२    |
| (७) महादेवी वर्मा                                    | ४१४    |
| (३ गद्य साहित्य श्रौर गद्य लेखकों की समीचा           | ४१६    |
| (क) गद्यशैलियों स्त्रीर विधास्त्रों के विकास की समीच | । ४१७  |
| ( ख ) गद्यलेखकों तथा उनकी कृतियों की समीचा           | ४१६    |
| (१) प्रेमचंद                                         | ,,     |
| (२) जयशंकर प्रसाद                                    | ४२४    |
| ( ४ ) समीचात्मक निबंध संग्रह                         | ४२७    |
| पौँचवाँ श्रध्याय                                     |        |
| इतिहास ऋौर शोधग्रंथ                                  | ४३२    |
| (क) हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित ग्रंथ         | "      |
| (१) रामचंद्र शुक्ल का इतिहास                         | ४३४    |
| (२) श्यामसुंदरदास का 'हिंदी भाषा श्रीर साहित्य'      | 358    |
| (३) इरिस्रीय का 'हिंदी भाषा स्रौर साहित्य का विकास   | 7880   |
| (४) ग्रन्य इतिहास प्रंथ                              | ४४१    |
| ( ख) काल विशेष के साहित्य का इतिहास                  | ४४३.   |
| (ग) 'हिंदी साहित्य की भूमिका'                        | 8 s 4. |
| ( घ ) गद्य विधास्त्रों के विकास का इतिहास            | ४,६.   |
| ( ङ ) शोधप्रधान ग्रंथ श्रौर निबंध                    | 838.   |
| (१) डा० बङ्थ्वाल के शोधग्रंथ                         | 810    |
| (२) हजारीप्रसाद द्विवेदी के शोधपरक ग्रंथ             | ४५२    |
| छुठा श्रध्याय                                        |        |
| उपलन्धियाँ श्रौर श्रमाव                              | યુપુપુ |
| * Plante dische dische                               |        |
| पंचम खंड                                             |        |
| ग्रेगं वेद बाजोनग                                    |        |

#### सेंद्वातिक आलोचना

ं ले॰ डॉ॰ रामदरस मिश्र

| सैढांतिक श्रालोचना                | ४६५. |
|-----------------------------------|------|
| स्वञ्छंदतावादी ( छायावादी ) समीचा | ४७ट  |

| (१) स्रात्मानुभूति की प्रधानता | <i>3</i> 0૪  |
|--------------------------------|--------------|
| 🕻 २ ) सौंदर्यदृष्टि            | 850          |
| (३) काव्य श्रौर कल्पना         | ४८२          |
| (४) ग्रमिन्यक्ति संबंधी दृष्टि | ४८३          |
| (५) साहित्य का उद्देश्य        | ,,           |
| प्रगतिवादी समीचा               | ४८७          |
| मनोविश्लेषराप्रधान स्रालोचना   | ४९१          |
| व्यावहारिक श्रालोचना           | '४६ ३        |
| निर्ण्यात्मक समीद्धा           | 858          |
| व्याख्यात्मक समीचा             | 338          |
| प्रभाववादी श्रालोचना           | ५०६          |
| तुलनात्मक श्रालोचना            | <b>५</b> ११  |
| ऐतिहासिक ग्रालोचना             | <b>પ્</b> १३ |
| श्रन्य प्रकार की श्रालोचनाएँ   | ५१४          |
| रीतिवादी त्र्यालोचना           | પ્ १५        |
| जीवनीमूलक श्रालोचना            | <b>પ્</b> १७ |

# प्रथम खंड परिस्थितियाँ

लेखक डा० लक्मीनारायण सुधांशु



### परिस्थितियाँ

#### सांस्कृतिक पुनरुत्थान का युग

उन्नीसवीं सदी वास्तव में प्राचीन गौरव श्रीर संस्कृति के पुनरद्धार का युग था। अन्वेषण और अनुसंधान की विभिन्न प्रचेष्टाओं से विगत विस्मृत इतिहास की एक रूपरेखा खड़ी की गई। विभिन्न देशों जावा, समात्रा, बाली, लंका, चीन, तिब्बत, बर्मा, श्याम में भारतीय संस्कृति की जो निधियाँ बिखरी पड़ी थीं, उनके श्रवशेषों का उद्धार किया गया। पुराने राजवंशों की कीर्तिगाथाएँ लोज लोजकर संकलित की गईं। प्राचीन मुद्रास्त्रों स्त्रौर शिलालेखों के पाठोद्धार से न केवल ऐतिहासिक परंपरा को श्रालोक श्रीर सूत्र मिला, बल्कि ब्राह्मी, खरोष्टी जैसी लिपियों का भी जीगोंद्वार हुन्ना। प्राचीन ग्रंथों का शोध, संस्कार स्त्रौर संकलन हुआ। सभी दिशाओं और सभी दृष्टियों से इतिहास के बीते वैभव को सामने लाकर उसे जीवन की प्रेरणा का आधार बनाया गया। आहत आतम-गौरव को नए सिरे से सिर उठाने का बहुत बड़ा श्रवसर मिला। दासत्व के श्रभिशाप से निष्पेचित निष्क्रिय जाति को क्रियाशीलता श्रौर प्रगति की उद्बोधक शक्ति मिली। निरुपाय निरुचेष्ट प्राणों को जागरण की किरणों का जीवंत स्पर्श मिला। इसका प्रभाव जीवन के सभी खेत्रों पर पड़ा। साहित्य पर तो इसका बड़ा गहरा श्रीर प्रत्यत्त प्रभाव पड़ा। बीसवीं सदी के पहले दी दशाब्द में साहित्य के बहुमुखी विकास के जो लच्चण स्पष्ट हुए, वे इसी सांस्कृतिक पुनरुद्धार की देन हैं। रचनात्मक श्रौर उपयोगी साहित्य के सर्वतोस्खी विकास का द्वार उन्मक्त हो गया । इसमें संदेह नहीं कि साहित्य में इस विकास का सूत्रपात भारतेंदु युग में ही हो चुका था, लेकिन उसके पूर्ण विकास के लच्च बीसवीं सदी में प्रकट हुए । प्रारंभिक वर्षों में ही साहित्य में इस गौरवबोध के चित्र चरित्र उभरते लगे।

उन्नीसवीं सदी की सतत साधना का जो सौध बना, बीसवीं सदी के आरंभ के दशाब्दों में उसमें जिस चेतना की प्राणप्रतिष्ठा हुई, वह चेतना है पुनस्त्थानवादी। पिछली चेतना से इस चेतना में एक स्पष्ट श्रंतर है। वह श्रंतर

### हिंदी साहित्य का बृहत् इतिहास

है दृष्टिकोगा का। इस नवीन चेतना में स्पष्टतया एक वैज्ञानिक अथवा बुद्धिवादी सपागता की ग्रॅगड़ाई है। इस नवीन जागरकता का प्रधान लक्क्या है श्रपनी पिछली विरासत को नवोद्भूत परिस्थिति के अनुरूप गढ्ने की चेटा। प्राचीन संस्कृति के समुद्रमंथन से प्राप्त तत्वामृतों की नई दृष्टि से निरख परख तथा नई श्रावश्यकताश्रों के श्रनुकूल उनकी व्याख्या करने की प्रवृत्ति । श्रपने पुराने तत्वों को अविकल रूप में प्रह्णा न करके संस्कार के साथ उन्हें अपनाने के इस आप्रह के दो कारण हैं, पहला पुराने में नवीन जीवन की प्राणवत्ता हो श्रीर दूसरा नवीनीकरण की प्रक्रिया हमें पश्चिम के प्रभाव से सर्वथा श्रिमभूत न कर दे। समन्वय की इस दृष्टि की दो प्रमुख दिशाएँ हुई-मर्यादावाद श्रीर श्रादर्शवाद। राष्ट्रीय गौरव की भावना तथा पश्चिमी तत्वों का प्रभाव-इन दो भावों के संमेलन से ही इस दृष्टि का जन्म हुआ। राष्ट्रीय विशिष्टता की इस भावना ने पश्चिम के श्रजेय प्रभाव से हमारी निजता को वचाया । पश्चिमी प्रभाव ऊपर से प्रबल जितना ही क्यों न दिखाई देता हो. भीतर से हमारी इस आकांचा की सजगता रही कि हमारी निजस्वता सरिचत रहे। मर्यादाबाद का यह निश्चित परिणाम श्रीर श्रागे चलकर प्रत्यच्च हुन्त्रा कि रचनात्मक प्रवृत्ति पर ऐसे प्रभाव की छाप श्रारंभ में जो भी चाहे रही हो, किंतु धीरे-धीरे देश के स्वतंत्र साहित्यिक व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा हुई। विदेशी साहित्य के प्रभाव से विषय और उपादान का चेत्र बहुत बढ गया-उन्हें रूप देने के लिए व्यंजनाशैली भी बदली और वह शैली कलपनाप्रधान तथा श्रादर्शवादी होने के साथ साथ बुद्धिमूलक हुई।

पाश्चात्य शिद्धा से हित हुन्ना ही नहीं, यह कहना न्नातत्य होगा। किंतु न्नाहित भी कम नहीं हुन्ना। एक बहुत बड़ा शिद्धित समुदाय न्नारिजी के कुप्रभाव से न्नाप्ति न्नारिजी के कुप्रभाव से न्नाप्ति न्नारिजी के कुप्रभाव से न्नाप्ति न्नारिजी के जानिता पर राष्ट्रीय जागरण काल से ही देश के हितेपी सजग हो गए ये न्नार सामाजिक जीवन में वैसे पश्चिमी प्रभाव के विरोध के लच्चण साहित्य में प्रकट होने लगे थे। भारतीय संस्कृति के प्रति उदासीन भाव न्नार पश्चात्य सम्यता के न्नांधानुकरण पर व्यंग्य किया जाने लगा था। जैसे बालमुकुंद गुप्त की ये पंक्तियाँ—

जो प्यारे छुट्टी नहीं पात्रा, तो यह सब चीजें भिजवात्रो। चमचम पौडर, सुंदर सारी, लाल दुपट्टा जदे किनारी। हिंदू बिस्कुट साबुन पोमेटम, तेल सफाचट श्री श्ररबीगम।

श्रयवा नाथूराम शंकर शर्मा की पंक्तियाँ—

ईश गिरिजा को छोड़, योशु गिरजा में जाय
शंकर सलोने मैन निस्तर कहावेंगे,
बूट पतलून कोट कामफट टोपि डटी,
जाकट की पाकट में वाच लटकावेंगे।
धूमेंगे धमंडी बन रंडी का पकड़ हाथ,
पिएंगे बरंडी मीट होटल में खावेंगे।
फारसी की छार सी उड़ाय ऋँगरेजी पढ़ि,
मानो देवनागरी का नाम ही मिटावेंगे।

### बुद्धिवादी दृष्टिकोण

हम यह समभने लगे कि बाहरी श्राचारविचार की यह श्रंधाधुंध नकल हमारे लिये हानिकारक है। साथ ही हमने यह अनुभव किया कि हमारी आडंबर-प्रियता ने सत्य की प्रतीति के बदले हमारे सिर को बाह्य श्राचरणों के चरणों पर भका दिया है। हमने इस प्रवृत्ति से भी विमुख होने का संकल्प किया। नवीन-प्राचीन के इस संधिकाल में प्रहण श्रीर वर्जन की सतर्कता हमें वैज्ञानिक हिष्ट ने ही दी। यह सतर्कता सामाजिक श्राचरणों तक ही सीमित नहीं रही, वरन इसने इमारी सर्जनात्मक प्रेरणात्रों का भी नियंत्रण किया। सामाजिक रूढियों के सामा-नांतर साहित्य की रूढि श्रीर परंपरा का भी परिष्करण प्रारंभ हो गया। बुद्धिवादी इधिकोगा की यही विशेषता है। तत्कालीन साहित्य की गतिविधि में उसकी सिक-यता के दो रूप हमें मिलते हैं। एक तो यह कि उसने रूढिगत साहित्य परंपरा के श्रंधानुकरण की प्रवृत्ति को दूर किया श्रीर दूसरा यह कि प्रयोग के सहारे नए सिद्धांतों का रूप स्थिर किया। पुराने नियम श्रीर विधान तोड़े जाने लगे, नए नियमों श्रीर विद्धांतों की प्रतिष्ठा होने लगी। इस नए दृष्टिकोण से जीवन के सभी चेत्रों में श्रभूतपूर्व परिवर्तन हुआ। इतना श्रवश्य है कि हमारी ये मान्यताएँ जिस तीवता से बढीं, आधुनिकता की उस समग्रता को अंगीकार करने की पूरी समर्थता न तो भारतेंद्र काल में आ सकी न द्विवेदी युग में. क्यों कि जिस अन्पात में उपादान और रूप का चेत्र विस्तृत हुआ, भाषा की प्राण शक्ति उस हद तक प्रौढ नहीं थी। भाषा की न तो ठोस परंपरा थी, न कोई निश्चित श्रादर्श। साहित्य के चेत्र में श्रानेवालों को स्वयं ही इसका मार्ग प्रशस्त करना पडा। फिर भी बीसवीं सदी के न्नारंभ के बीस बर्षों की साहित्यसाधना में न्नाध-निकता की कुछ विशेष पुष्ट रेखाएँ उभर कर श्राई हैं। संस्कार, प्रयोग श्रीर विकास की यथेष्ट प्रचेष्टाएँ हुई । साहित्य के रूपों और माषा की समृद्धि की हुछि से पर्याप्त काम हुआ। सन् १६०० से १६२० ई० की अविध में हिंदी साहित्य में दो प्रमुख विशेषताएँ दिखाई पड़ती हैं—साहित्य का रूपवैचिन्य और प्रवृत्ति की विविधता। विकास और पिरवर्तन की यह गित इतनी आश्चर्यमयी है कि इसे हम साहित्य का क्रांतिकाल कहें तो अत्युक्ति न होगी। साहित्य के इतिहास में बहु-मुखी विकास का ऐसा कोई युग ही नहीं आया। पिछले संचय की निधि न तो पर्याप्त थी, न ऐश्वर्यमयी। साहित्य में विरासत रूप में जो शब्दर्मंडार हमें मिला, जो साहित्य परंपरा मिली, वह शिल्प और माव संपद् की बढ़ती हुई आवश्यकता को अभिन्यक्ति देने की दृष्टि से बीखा हीन थी, किंतु मात्र बीस पञ्चीस साल की अवधि में ही क्रांतिकारी परिवर्तन के लक्षण स्पष्ट दिखाई देने लगे। कान्य के विभिन्न रूप-महाकाब्य, खंडकाव्य, प्रेमाख्यानक काव्य, प्रवंध काव्य, गीत —सामने आने लगे, सब प्रकार के-पौराखिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, चरित्रप्रधान, भाव-प्रधान, घटनाप्रधान उपन्यास लिखे जाने लगे, समालोचना का रूप निखरने लगा, निबंधों की रचनाएँ होने लगीं।

पाश्चात्य काव्य, साहित्य श्रीर दर्शन के पठन पाठन से मावों का नया श्राकाश बढ़ा, विषयों के नए च्रेत्र बढ़े। श्रपने साहित्य में नए नए प्रयोग का उत्साह उमड़ा। प्रयोग की इस प्रवृत्ति ने नए साहित्यिक रूपों का श्राविष्कार किया श्रीर साहित्य के सर्वतोमुखी विकास की राह बना दी। काव्य, उपन्यास के थिविध प्रकार के रूपों की इमने ऊपर चर्चा की है। ध्यान देने की बात यह है कि गद्य के श्रांगर में लय की स्थापना का जोर बढ़ा, उत्तमें काव्यगत गुण श्रीर तत्वों की प्रतिष्ठा की चेष्टा बढ़ी। उदाहरण के लिये उपन्यास के रूपों को सामने रखें, जैसे, भावप्रधान, चित्रप्रधान या घटनाप्रयान उपन्यास। इनमें काव्य के विभिन्न तत्वों का समावेश है। भावप्रधान गीतितत्व, चित्रप्रधान नाटकीय तत्व श्रीर घटना-प्रधान उपन्यास महाकाव्य तत्व के संमिश्रण से लिखे गए।

भाषा साहित्य की इस श्रीसमृद्धि के प्रवल उत्साह में हमारी उत्तरोत्तर बढ़ती हुई राश्रीयता की भावना ने बड़ा योग दिया। उसके भ्रामक विकास में हिंदी श्रीर हिंदुस्तानी की प्रेमभावना बढ़ती गई। उन्नीसवीं सदी के नवें दशक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म हुआ। किंतु देश के पुनस्जीवन — श्रांदोलन संबंधी उसके सारे कार्य प्रारंभ में श्राँगरेजी माध्यम से हुआ करते थे।

#### स्वदेशी आंदोलन और स्वदेशी भावना

श्रांदोलन की इस श्राँधी की श्रंतरात्मा धीरे धीरे बदली। श्राँगरेजी माषा उस समय इस प्रकार से पढ़े लिखे लोगों की जवान पर चढ़ गई थी कि श्रपनी भाषा में भी उसके दो चार शब्द मिलाए बिना बोलना श्रपनी शान के खिलाफ समक्ता जाने लगा। होते होते शान की यह आन विवशता बन गई। श्रंगरेजी के दामन से शिक्तित लोग इस बुरी तरह लिपटे कि अपनी भाषा में अपने विचार की अभिन्यक्ति कटिन हो गई, जबतक बीच में श्रॅगरेजी का सहारा न लें। किंतु बंगाल, महाराष्ट्र श्रीर पंजाब के जननेता श्री विपिनचंद्र पाल, बालगंगाधर तिलक श्रीर लाला लाजपत राय के संमिलित उद्योग से स्वदेशी आदोलन का स्त्रपात १६०५ ई० में हुआ। इसकी प्रेरणा से यह भावना हिंदीभाषियों में ही नहीं, देश के दूसरे भाषाभाषियों में भी फैली। अखंड और अविभाज्य भारत के आदर्श ने देश की अन्य भाषाओं के जननायकों में हिंदी प्रेम का बीजारोपण किया। बंग-विभाजन से जिस सशक्त स्वदेशी आदोलन की उत्तेजना फैली, भारत की एकता

स्वदेशी आंदोलन का आरंभ होते ही उपेक्ति मातृभाषा का प्रश्न चर्चित होने लगा, विशेषतः बंगाल में, जहाँ कि भाषा विभक्त बंगदेश के ऐक्य की अमर प्रतीक थी। परंतु अब भी हिंदुस्तानी को उसका उपयुक्त स्थान नहीं मिल सका था। परंतु बंगाल के राजनीतिक नेताओं में से एक पत्रकार स्वर्गीय कालीप्रसन्न काव्यविशारद ने हिंदुस्तानी के महत्व का सबसे पहले उस समय भी अनुभव किया।

के लिये एक भाषा के आधार को उसने बलवान बनाया। देश के दरदर्शी नेता

भारतीय भाषात्रों के एकीकरण की प्रयोजनीयता समक्रने समकाने लगे।

### अपनी भाषा और अपनी संस्कृति

सन् १६०० ई० में हिंदी को कचहरियों में स्थान मिल गया। इस सफलता के पीछे बहुत दिनों का प्रयत्न था। हिंदी को उसका प्राप्य श्रीर उचित स्थान दिलानेवालों के लिये यह एक विजय थी। विजय की इस उमंग में हिंदी प्रचारकों का उत्साह श्रीर भी बढ़ गया। सन् १६०५ ई० में बंगविच्छेद के विरोध में स्वदेशी श्रांदोलन छिड़ गया। यह श्रांदोलन धीरे धीरे बड़ा शक्तिशाली होता गया श्रीर उसने श्रविल भारतीय रूप ले लिया। इस श्रांदोलन से राष्ट्रीय भावना बहुत व्यापक श्रीर सुदृढ़ बन गई। इसने श्रनोखी जनजायित फैलाई। शिच्तित समुदाय की जायित जन साधारण में फैलने लगी। स्वदेशी श्रांदोलन के फलस्वरूप उन शिच्तित तथा सहकारी पदाधिकारियों का ध्यान भी हिंदी की श्रोर श्राने लगा, जो श्रपनी भाषा को तुच्छ श्रीर उपेचा की वस्तु समसते थे। एक श्रीर भी बड़ी देन इस श्रांदोलन की है। साहित्य श्रीर भाषा के साथ साथ श्रपनी संस्कृति, श्रपना शिल्प, श्रपनी संगीतकला के पुनरुजीवन की भावना भी प्रवल हुई। लोग मूर्तिकला, चित्रकला, भवननिर्माण कला, संगीत कला के पुनरुत्थान की चेष्टा में दस्तचित्त हुए।

#### विभिन्न भाषात्रों का प्रभाव

इस काल के कुछ पूर्व डा० श्यामसंदर दास के प्रयत से काशी में नागरी-प्रचारिसी सभा की स्थापना हो चुकी थी। श्रामे चलकर काशी में ही सन १६१० ई॰ में श्राखिल भारतीय हिंदी साहित्य संमेलन की स्थापना हुई। हिंदी के भावी विकास में इस संस्था का सबसे बड़ा हाथ है। इस प्रकार चारों श्रोर से हिंदी के लिये बड़ा व्यापक वातावरण बनता चला गया। इसका परिणाम श्रव्हा ही हन्ना. इसमें संदेह नहीं, लेकिन कुछ बुरा भी हुआ। विभिन्न चेत्र, विभिन्न भाषा तथा विधिन रुचि के लोगों ने हिंदी को अपनाया । अपनाने के अधिकार के साथ कल कर्तन्य भी था, जिसकी श्रोर लोगों का समुचित रूप से ध्यान नहीं गया या ध्यान देने की ज्यावश्यकता नहीं समभी गई। साहित्यसाधना के लिये जो शिका स्त्रौर संस्कार श्रोपेजित था, उसकी उपेजा हुई। फल यह हुश्रा कि भाषासंबंधी श्रराजकता सी फैल गई। जिसने भी चाहा, हिंदी में श्रपने ढंग से बोलना श्रीर लिखना त्यारंम कर दिया। अपनी अपनी शिक्षा दीका के अनुसार कोई संस्कृत, कोई फारसी, कोई ग्राँगरेजी राब्दों का घडल्ले से व्यवहार करने लगे। शब्दों की मनमानी के साथ वाक्यरचना तथा शैलियाँ भी भिन्न भिन्न प्रयुक्त होने लगीं। भाषा में श्रव्यवस्था त्रा गई। कहीं संस्कृतनिष्ठ त्रालंकृत शैली, कहीं उद्धिश्रत सीधी सादी वाक्यरचना, कहीं बँगला, मराठी, पंजाबी का प्रभाव तो कहीं ग्रुँगरेजी की व्यंजना शैली का अनुकरण। इस विविधता में भाषा की आंतरिक शक्ति भी होती, तो कोई क्रति न थी। लेकिन वैचित्र्य का वह ऐश्वर्य नहीं था। इसलिये साहित्य रूपों के जन्मकाल में, जब नए विषयों के आकलन और प्रकाशन की व्यग्रता थी. भाषा के इस ऋस्थिर तथा श्रव्यवस्थित रूप से बाधा पड़ी। जिसने जैसा चाहा, भाषा का वैसा ही भावविधान प्रस्तृत किया। इस मनमानी से ऐसी विश्वंत्वला आई कि तत्काल सगठित परंपरा और मर्यादित आदर्श की प्रतिष्ठा की संमावना नहीं रह गई। इतना श्रवश्य है कि मात्रमाषा के लिये श्रनुराग श्रीर उसकी सेवा के कर्तव्य का बीध जागा। सेवा के उस श्राप्रह श्रीर श्रिधिकार के नाते हिंदी साहित्य के चेत्र में ऐसे श्रनेक सेवकों का प्रवेश हुआ जिनपर दूसरी भाषात्रों का प्रत्यच् या ऋपत्यच् प्रभाव था। इसलिये उनकी रचनात्रों के द्वारा हिंदी पर उन उन भाव भाषात्रों का प्रभाव पड़ने लगा। यह स्वामाविक ही था। लेकिन इस श्रव्यवस्था श्रीर श्रराजकता से तात्कालिक जो भी चृति हुई हो, शैली, शक्तिमचा श्रीर शब्दसंपद की दृष्टि से श्रागे चलकर हिंदी का इससे उपकार ही हुआ। श्रॅंगरेजी की सरल व्यंजनामयी गदाशैली, संस्कृत पदावलीबहुल बंगला की मावप्रधान शैली आदि विविधता आने लगी। नए भावित्वारों को प्रभावपूर्ण दंग से व्यक्त करने के लिये उपयुक्त शब्दों का विशद

मंडार, जो श्रपेद्यित था, वह हिंदी में पर्याप्त नहीं था। तत्सम, तद्भव, देशज तथा फारसी श्ररत्री के प्रचलित शब्दों की ही पूँजी थी। नए भाव विचारों का चितिज जितना बढ़ा उसे देखते हुए, शब्दमंडार बहुत दुर्बन था। विभिन्न भारतीय एवं श्रॅंगरेजी भाषा के प्रभाव से श्रावश्यकताश्रों के श्रनुकूल शब्दसंपद् की श्रिभिष्टिक्क होती गई।

### उद् और हिंदी के आँकड़े

जिन भारतीय भाषात्रों से हिंदी प्रभावित हुई, बंगला उनमें से ब्रन्यतम है। श्रॅंगरेजी के श्रातिरिक्त भाव श्रीर शब्द संपद की दृष्टि से हिंदी पर इतना श्राधिक ऋग श्रौर किसी भी भाषा का नहीं है। उर्दू की बात कुछ श्रौर है। देखने में लिपि, ग्रात्मा, वाक्यरचना, ध्वनि प्रणाली, स्वरों की लय ग्रादि में उदे हिंदी से बिलकुल अलग लगती है, लेकिन वास्तव में वह हिंदी की ही एक शैली है। श्रंतर है तो यह कि उर्द शब्दों के मामले में फारसी श्ररबी की मुखापेची है श्रौर हिंदी संस्कृत की। दोनों के क्रियारूप एक हैं, व्याकरण एक है। दोनों का जन्म एक ही वोली से हुआ। विकास काल तक दोनों भाषाएँ एक साथ चलती रही। सैकडों वर्षों तक दोनों की गति समानांतर ही रही। विकास क्रम में एक ऐसा समय श्राया जब धार्मिक पुनरुत्थान के तीखे श्रांदोलन ने दोनों को स्वीयता की सावधानता दी। जातीय श्रौर सांस्कृतिक कट्टरता उमरी, जिसने दोनों के बीच भावना की एक विभाजक रेखा खींच दी । श्रार्यसमाज के श्रांदोलन से श्रात्मरत्ना की सशक्तता पैदा हो गई। पंजाब पहले उद्भका गढ़ था। संयुक्त प्रांत के पश्चिमी इलाकों में उर्दू की पढ़ाई होती थी। हिंदू भी प्रायः मदरसे में अप्रबी फारसी पढ़ते थे। श्रीर तो श्रीर, हिंदू धर्म ग्रंथ भी वे उद्भें पढ़ते थे। हिंदुश्रों के नाम तक उद्देश के होते थे। हिंदू धर्म श्रीर हिंदी भाषा के बढ़ते हुए शांदोलनों के कारण उद्की को धका लग रहा था। उन्नीसवीं शताब्दी के स्रंत तक उद् में हिंदी से कहीं ज्यादा पुस्तकें निकलती थीं । बीसवीं सदी के आरंभ में ठीक उलटा होने लगा। उद् से हिंदी की पुस्तकें ज्यादा निकलने लगीं। हिंदीपत्रीं के ग्राहक बढ़ने लगे, स्कल कालेजों में हिंदी पढ़नेवाले छात्रों की संख्या बढ़ने लगी: 'हिंदी बनाम उद्' नाम की पुस्तक में श्री वेंकटेशनारायण तिवारी ने इसका एक त्राँकड़ा दिया है। सन् १८६१ ई० में हिंदी पत्रों की कुल प्राहकसंख्या ८००० थी, उद् पत्रों की १६२५६। सन् १९३६ ई० में हिंदी पत्रों की ग्राहकसंख्या ३२४८८० हो गई, जब कि उर्दू पत्रों की २८२४८५ ही रही। सन् १८६१ ई॰ में यह ऋाँकड़ा, हिंदी का ३१.९१ प्रतिशत ऋौर उर्दू का ६८.१ प्रतिशत था। सन् १९३६ ई० में वह विलकुल पलट गया। हिन्दी का ६४ प्रतिशत स्त्रीर उर्दू का ३६ प्रतिशत हो गया । सन् १८६० ई० में वर्नाक्यूलर

फाइनल परीचा में हिंदी के सिर्फ २२'४ प्रतिशत छात्र बैठे थे. उद के ७० ६ प्रतिशत । सन् १९३८ ई० में यही संख्या हिंदी की ५६ -प्रतिशत श्रीर उद्कें की ४३ २ प्रतिशत हो गई। इसी प्रकार प्रकाशित पुस्तकों की संख्या सन् १८८६-६० ई० में उद्रीप्रदृश, हिंदी ३६१ थी। सन् १६३४-३६ ई० में उद् भी कुल २५२ श्रीर हिंदी की २१३६ पुस्तकें निकलीं। मुसलमानों को श्रस्तित्व की श्राशंका होने लगी और धर्म की दुहाई देकर भाषा को उन्होंने जातीय भावना, श्रादर्श श्रौर संस्कृति का प्रतीक बना दिया। हिंदी का वे खुल्लमखुल्ला विरोध करने लगे। कई ने तो यहाँ तक कहा कि हिंदी नाम की कोई भाषा ही नहीं है। ग्रमल में उद्भन्नी बढ़ती देखकर लोगों ने संस्कृत की टूँ सठास से एक नई भाषा गढ ली है। मौलवी श्रसगर श्रली ने कहा है, इसी कट्टर भावना ने हिंदी उर्द भगड़े को जन्म दिया और दोनों के बीच दूरी की दीवार खड़ी कर दी, नहीं तो इन दोनों भाषात्रों को लोग बहनें मानते रहे हैं। दोनों का पारम्परिक श्रादान प्रदान चलता रहा। दो जातियों के प्रेम श्रीर विवाद के बीच भी दोनों भाषाएँ निर्विकार भाव से दोनों के द्वारा सींची जाती रही। इसीलिये प्रभाव की दृष्टि से ग्रॅंगरेजी के बाद बँगला का ही स्थान ग्राता है।

#### बँगला का प्रभाव

इसका कारण भी है। भारत में विदेशी सत्ता की प्रभुता सबसे पहले बंगाल में स्थापित हुई। विदेशियों के संपर्क में ग्राने से पारचात्य शिच्छा का प्रचार प्रसार वहाँ पहले हुआ। इस कारण बँगला साहित्य हमसे बहुत पहले उन्नति की श्रीर श्रग्रसर हुश्रा। फलस्वरूप उस साहित्य से प्रेरणा श्रीर सामग्री ली जा सकती थी। लेने की स्वामाविक सविधा भी रही। बँगला हिंदी प्रदेशों का पड़ोसी प्रांत है। वहां का प्रमुख नगर कलकत्ता व्यापार का सर्वाधिक उन्नत केंद्र रहा. जहां रोजी रोटी की चिंता में हिंदीभाषी प्रांतों के बहुसंख्यक लोग जा बसे, जिन पर बँगला भाषा श्रीर साहित्य का प्रभाव पड़ता रहा । श्रार्थिक समृद्धि श्रीर बहु-संख्यक हिंदीभाषियों की श्रावादी के कारण वह हिंदी का एक बहुत बड़ा केंद्र भी रहा। श्रारंभ से वहाँ हिंदी की बहत सी पत्र पत्रिकाएँ निकलती रहीं। प्रक.शन की दिशा में भी बंगाल हिंदी पुस्तकों के लिये सबसे श्रागे रहा। सन् १६०२-३ ई॰ में बंगाल में हिंदी की १३६ पुस्तकें प्रकाशित हुई, जब कि पंजाब में ६७, बंबई में ४० श्रीर मध्यप्रांत में २१ हिंदी पुस्तकें निकलीं। सन् १६०३-४ ई० में भी उपर्युक्त तीनों प्रांतों - बुंबई, पंजाब, मध्यपांत - में कुल १६२ पुस्तकें निकलीं, जब कि केवल बंगाल से प्रकाशित हिंदी पुस्तकों की संख्या १७५ रही। पूर्णतया हिंदी का प्रांत विहार बंगाल का निकटतम पड़ोसी है। यहीं नहीं सन् १६१२ ई० तुक विहार बंगाल पांत के ही श्रंतर्गत था। वहीं के उच न्यायालय श्रीर विश्व-

विद्यालय की शरण विहारवालों को लेनी पड़ती थी। हिंदी के कुछ समर्थ साहित्यकार वँगला के अच्छे ज्ञाता रहे। अँगरेजी की अनेक विशिष्ट साहित्यिक भावधाराएँ वँगला के माध्यम से ही हिंदी में आईं। बंकिम, शरत, रवींद्र की साहित्यक प्रतिभा हिंदी के लिये बड़ी प्रेरक रही। आरंभ में हिंदी के मंडार में मैं। लिक रचनाओं की संख्या नगर्य थी। विभिन्न भाषाओं के ग्रंथों के अनुवाद से इस अभाव की पूर्ति की जाती रही। अनुवाद में भी अँगरेजी की तरह वँगला की हो अधिक से अधिक पुस्तकों का हिंदी में अनुवाद हुआ। इन बातों से हिंदी भाषा पर उसका प्रभाव पड़ना अवश्यंभावी था। वँगला में संस्कृत शब्दों की ही प्रधानता होती है। हिंदी में उसके रूपांतर में बहुत अधिक कठिनाई भी न थी। कलकत्ते में कुछ दिनों तक रहकर जिन्हें थोड़ी बहुत भी जानकारी वँगला की हो गई और थोड़ी बहुत हिंदी जिन्हें आती थी, उन्होंने रूपांतर का काम सहज ही करना आरंभ कर दिया। कियापद भर बदलकर सारी की सारी पदावली नागरी लिप में ज्यों की ल्यों उतार कर रख दी।

#### बँगला वाक्यांश

साधारणतया प्रारंभ के जो भी बँगला के अनुवाद मिलते हैं, सबकी एक जैसी स्थिति है। दो एक शब्दों के हेर फेर के साथ पूरा का पूरा वाक्य वही रख दिया गया है। सुंदर, चुद्र, वीचिकामाला, कूल परिष्लाविनी, प्रसन्न सिलला, विपुल-जल-कल्लोलिनी, स्रोतस्विनी, श्रादि वाक्यांशों की भरमार मिलेगी। केवल अनुवाद में ही क्यों, बँगला प्रमावित कुछ लेखकों की मैलिक रचनाओं में भी यह प्रमाव स्पष्ट है। संस्कृत की तो बात ही क्या, वह तो हिंदी की प्रेरणा और पूँजी ही है।

पंजाबी द्यौर मराठी की भी देन है। पंजाब में पहले उदू का बोजबाला था। हिंदी की रुमान तो श्रार्थमान के श्रांदोलन से हुई। इसके पहले तो वहाँ की हिंदू संतान भी तेगबहादुर, खुरशेदबहादुर श्रोर इकबाल सिंह हुश्रा करते थे। पंजाब में हिंदो प्रचार से वहाँ के जो लोग हिंदी में लिखने लगे, उनकी भाषा में स्वमावतया उदू यानी श्ररबी फारसी के प्रचलित शब्द श्राने लगे। उदू की शैली यों हिंदी का एक रूप ही थी। इस प्रकार उदू , मराठी, बँगला, संस्कृत, श्रंगरेजी के शब्द क्यों के त्यों या बन बनाकर हिंदी में श्राते रहे जिससे हिंदी का शब्दमंडार बढ़ता गया। वाक्यरचना की शैली में उद्, मराठी, बँगला श्रौर श्रॅगरेजी की छाप से विविधता श्राई। श्रंगरेजी की स्पष्ट भावाभिव्यक्ति, बँगला का सुललित शब्दसै। श्रव श्रोर उद् का प्रवाह, इन विशेषताश्रों को श्रपनाकर हिंदी गद्य ने श्रपनी विशिष्टता स्थिर की। शैली की चर्चा श्रागे की जायगी, पहले इम शब्दसंपद का संत्रेप में विचार कर लें।

#### जीवंत भाषा के लच्चा

जीवित भाषा का सबसे बड़ा लच्चरा है उसकी ग्राहिका शक्ति । त्र्यावस्थकता-नुसार जो भाषा ग्रीरों से ग्रपनी जातीय विशेषता के ग्रानुरूप जितना श्रिधिक ग्रहण कर सकती है, उसका प्रवाह उतना ही दूरगामी श्रीर प्रांजल होता है। जीवंत भाषा का यह लक्षण हिंदी में शुरू से रहा है। जब जैसी जरूरत पड़ी, अपनी शक्ति श्रीर समृद्धि बढाने में उसने ग्रहण की दिशा में उदासीनता नहीं दिखाई। इसी का परिणाम है कि अपनी इस लंबी यात्रा में स्वल्प पायेय लेकर ही वह चली. लेकिन ग्राज, उसके सामने शक्ति की वैसी दीनता श्रीर हीनता नहीं है को पहले थी। विभिन्न भाषात्रों से सब्द ग्रौर शैली ग्रपनाकर ग्राभिन्यंजना की प्रत्येक हिंद से हिंदी ने श्रपने को समर्थ बनाया। ज्ञान विज्ञान का चोत्र ज्यों ज्यों विस्तत होता गया, लोगों का मानसिक श्रीर बै। दिक स्तर भी ऊँचा उठता गया। इससे ऋभिव्यक्ति की नित्य नई समस्या सामने आने लगी. क्यांकि पहले न तो वैसे भाव विचार थे, न चिंतन मनन का वह ढंग ही था। बढती हुई श्रावश्य-कतात्रों के लिये हिंदी की शक्ति पर्याप्त नहीं थी। अतः वह संपन्नता इस ग्रहण-शीलता से ही ग्राई। श्रीक, लैटिन, ग्रंगरेजी, मराटी, ग्रासी, पारसी, संस्कृत श्चनेक भाषात्रों से शब्द अपनाए गर श्रीर श्राज स्थिति यह है कि कई भाषात्रों के बहत से शब्द तो हिंदी के एंसे श्रपने हो गए कि यह भी समभना मुश्किल है कि ये हिंदी के नहीं हैं। जैसे ग्रॅंगरेजी के वोट, सर्कत, रेडियो, प्रेस, सिनेमा, टिफट, फैशन, पालिसी, होटल, लेट, सम्मन, कांग्रेस, नोटिस: मराठी के बाज, चाल, लाग . घटाटोप, प्रगति । श्ररवी फारसी के मैदान, कागज, मिरजई, भीसम, पंजा। इसी तरह प्रीक लैटिन आदि अन्य अनेक भाषाओं के शब्द हिंदी के नितांत निजी हो गए हैं।

#### संस्कृत का ऋण

संस्कृत का तो हिंदी पर श्रपार ऋण है। हिंदी साहित्य का जो भी कुछ है, उसका श्रिषकांश संस्कृत का ही दान है, शब्द, शेली, पदरचना, व्याकरण, श्रलंकार श्रादि। गोष्ठी साहित्य की संकुचित सीमा से निकलकर साहित्य जब जनता के विशाल दोत्र में श्राया, तब भाषा की सहजता का प्रश्न प्रस्तुत हुआ श्रीर लोगों ने संस्कृत के तत्सम शब्दों का कम से कम व्यवहार करने का संकल्प किया, जिसमें सर्वसाधारण के लिये वक्तव्य सुगम हो। किंतु न चाहते हुए भी संस्कृत का सहारा लिए बिना काम नहीं चल सकता। श्राज जो सबसे बढ़ी समस्या सामने है, वह है पारिभाषिक शब्दावली की। शासन श्रीर शिद्धा का हिंदीकरण हो रहा है। ज्ञान विज्ञान की दौड़ में संसार के समकन्न होने के लिये

विषयों के विस्तार के अनुकुल शब्दमंडार की अनिवार्यता है और तब अपना श्रमाव बुरी तरह खटकता है। पदार्थविज्ञान, रसायन, चिकित्साशास्त्र, गिर्मात, भूगोल, मनोविज्ञान, दर्शन, शासन, अर्थशास्त्र, साहित्य शास्त्र सबकी पारिभाषिक शब्दावली चाहिए श्रौर वैसी शब्दावली के निर्माण की समर्थता श्रौर संपन्नता संस्कृत में ही है। या तो वैसे शब्द संस्कृत से ही लिए जा सकते हैं या संस्कृत शब्दों के श्राधार पर ही सुगमता से बनाए जा सकते हैं। चेष्टा श्रीर उपाय दूसरे प्रकार से भी किए गए हैं, लेकिन सफलता नहीं मिल सकी। मिलने की संभावना भी नहीं। वह संपन्नता श्रीर शक्ति श्रन्यत्र दुर्लभ है। संस्कृत से ही यह काम सुगमता तथा सुंदरता से हो सकता है। जैसे समालोचना के क्षेत्र में प्रयुक्त होनेवाले शब्द-श्रार्ट=कला; श्रार्ट फौर श्रार्ट्स सेक=कला कला के लिये; पोएटिक जस्टिस= काव्यन्याय. स्टाइल=शैली: रियलिज्म=यथार्थवाद: स्त्राइडियलिज्म=स्रादर्शवाद: एक्सप्रेशनिष्म = श्रमिन्यक्तिवाद । विज्ञान में —ध्योरी त्र्राँफ रिलेटिविटी=सापेन्नवाद, सेंटर स्रॉफ ग्रैविटी=केंद्राकर्षण शक्ति: फिक्कियोलाजी=शरीरविज्ञान; स्पैक्ट्रम एनेलिसिस=किरणविकरण। इसी प्रकार विविध विषयों के लेवर=श्रम: इनसाइ-क्लोपेडिया=विश्वकोशः सोशलिज्म=समाजवादः लोकलशेल्फ गवर्नमेंट=स्वायत्त शासन, कामन सेंस = सहज बुद्धि; कंटेंपोरेरी = समसामिवक ।

#### संस्कृत का अन्नय भंडार

शब्दिनर्माण की जो शक्ति संस्कृत में है, वह दूसरी भाषा में नहीं। इसमें धातुश्रों के श्राधार पर उपसर्ग, प्रत्यय के योग से बड़ी सुगमता से नए शब्द गढ़ लिए जा सकते हैं। इस पद्धित का प्रयोग जँगला में सफलतापूर्वक पहले ही किया जा चुका था। हिंदी का शब्दमंडार बढ़ाने की जब श्रावश्यकता पड़ी तब वही प्रणाली श्रपनाई गई। ध्यान से देखा जाय तो श्राज हिंदी के जो भी नए शब्द बने हैं, उनमें से श्रस्ती नब्बे प्रतिशत शब्द इसी पद्धित से बनाए गए हैं। यह योग्यता एकमात्र संस्कृत में ही है। परंतु भाषा पर संस्कृत के प्रभाव का मात्र यही कारण नहीं है। राष्ट्रीयता के उन्मेष ने प्राचीन गौरव के पुनस्त्थान की जो जागृति उत्पन्न की, उससे श्रपनी प्राचीन संस्कृति, प्राचीन साहित्य, प्राचीन शिल्प की श्रोर ध्यान जाना श्रावश्यक था। गौरव की ये सारी निधियाँ संस्कृत के श्रच्यमंडार में ही सुरिच्यत थीं, जिसका श्रध्ययन मनन स्वभावतया बढ़ गया। श्रॅगरेजी भाषा के प्रभाव से श्रपनी भाषा, श्रपनी संस्कृति के प्रति जो एक उदासीनता सी फैल रही थी, उसकी श्रोर से लोग खिंचे। मरसक ऐसे प्रयत्न होने लगे कि श्रॅगरेजी शब्दों के प्रयोग से मुक्ति मिले। उर्दू से भी चिढ़ हो चली थी। इन दो भाषाश्रों के प्रशन का रूप सांप्रदायिक हो चला था। एक मुसलमानों की भाषा

हो गई, दूसरी हिंदु श्रों की । सांप्रदायिकता का रंग चढ़ा कर भाषाप्रेम को कहर बना दिया गया । उर्दू वालों के हिंदी विरोध ने हिंदी वालों में उर्दू विरोध का भाव सुद्द किया । हिंदी विरोध यों ने यहाँ तक कहा था कि संयुक्त प्रांत में हिंदी नाम की न कोई भाषा पहले थी, न अब है । इसका मुँहतोड़ उत्तर दिया गया श्रोर, लोगों को यह कहकर उर्दू की तरफ से विमुख करने की चेष्टा की गई कि वह उन लोगों की भाषा है, जिन्होंने हम पर बड़े बड़े श्रत्याचार किए हैं। श्रपने विश्वकोश की भूमिका में मथुराप्रसाद मिश्र ने स्पष्ट लिखा—जनता के चरित्र को ऊँचा उठाना चाहिए। उन्हें लिखना पढ़ना सिखाना चाहिए, लेकिन उनकी भाषा में नहीं, जिन्होंने उनके साथ बुरा वर्ताव किया है, गालियाँ सुनाई श्रौर श्रत्याचार किया, बल्क श्रपने पूर्वजों की उस भाषा में शिच्चा देनी चाहिए, जो उनकी मूल्यवान विरासत है । इस तरह के वातावरण से स्वभावतया संस्कृत के मैं डार की श्रोर लोग भुके जो उनकी पैतिक संपत्ति थी श्रौर जिसमें श्रच्य धन था। हिंदी शब्दमंडार में संस्कृत के शब्दों की बहुलता का यह भी एक कारण है।

# उर्दू के शब्द

गंभीर प्रंथरचना में तो यह निम गया, लेकिन व्यावहारिक भाषा और लिलत साहित्य की भाषा में उदू से परहेज संभव नहीं हो सका, विलक जहाँ लोग जिद पर श्रदे रहे वहाँ समर्थता की दृष्टि से चित भी हुई। उदू की जो सादगी, शक्ति श्रीर लोच है, उससे वंचित रहना पड़ा। इसीलिये प्रयोग की दृष्टि से भाषा के रूप पर कई मत हो गए श्रीर व्यवहार में किसी न किसी रूप में वह चलती रही। श्रद्रश्री फारसी के जो शब्द जनता की जवान पर चढ़ गए थे, वे भाषा में धुल मिल गए। वे चलते रहे क्योंकि सदियों तक हिंदू मुसलमान साथ साथ रहे। कई सौ वर्षों तक भावों का श्रादान प्रदान चलता रहा। इसीलिये मानना होगा कि दोनों का संबंध ऐतिहासिक श्रीर सांस्कृतिक होने से श्रविच्छित्र है। हिंदी पर इसीलिये उसका प्रभाव श्रमिट रहा। उदू के कुछ श्रेष्ठ लेखकों— प्रमचंद, सुदर्शन श्रादि के हिंदी लेखन से भी हिंदी पर उदू की छाप पड़ी। एक नई शैली ही बन गई। भाषा निखरी, उसमें प्रवाह श्राया। उदू शैली की श्रपनी एक खास सजीनता है।

<sup>ै</sup> दी कैरेक्टर ऑफ दी मास ऑफ दी पीपुल इन टु की रेज्ड। दे मस्ट वी टौट टु रीड पेंड राइट—नोट इन दी लैंग्वेन ऑफ दोज बाइ इम दे वेयर इलट्टेंटेड, पच्युज्ड ऐंड ओंप्रेंस्ड, बट इन दी जीनियल स्थीन ऑफ दीयर एन्सेस्टर्स, हिच इज दीयर वेल्युजुल इनहैंटिंस।

## बोलियों से शब्दों का ऋण

हिंदी का शब्दमंडार समृद्ध करने में बोलियों से भी काफी सहायता पहुँची। प्रारंभिक स्थित में नए शब्दों की श्रावश्यकता की पूर्ति बोलियों के सहारे ही की जाती रही, क्यों कि बोलियों से शब्द ग्रहण किए बिना सभी भावों को ठीक ठीक व्यक्त करना संभव नहीं था। इस प्रकार तत्कालीन साहित्य में ऐसे शब्दों की भरमार मिलती है। यद्यपि सभी प्रदेशों के सब लोगों के लिये उनका समभना दुष्कर था। श्राज उनमें से बहुत से शब्द श्रब्छे श्रथंबोधक श्रोर उपयुक्त प्रतीत होने लगे हैं। जैसे भमेला, चोंचला, टंटा बखेड़ा, ठसाठस, धिकयाना। शब्दों के श्रमाव में श्रब्छे से शब्दे लेखकों ने भी बोलचाल के शब्दों की शरण ली। 'ठेठ हिंदी का ठाठ' श्रोर 'श्रधं किला फूल' में श्रयोध्या सिंह उपाध्याय 'हरिश्रोध' ने श्रवध श्रोर बनारस के गँवही शब्दों के प्रयोग किए हैं। हरिश्रोध जी ने 'हिंदी भाषा का इतिहास' में उल्लेख किया है कि बिहार के बाबू रामदीन सिंह ने उनसे श्राग्रह किया था कि ग्रियर्सन साहब की इच्छा है कि कोई ऐसं किताब लिखी जाय, जिसमें न तो संस्कृत के शब्द हों न किसी दूसरी भाषा के। 'ठेठ हिंदी का ठाठ' में हरिश्रोध जी ने यही कोशिश की।

'सूरज वैसा ही चमकता है, बयार वैसी ही चलती है। धूप वैसी ही उजली है, रूख वैसे ही ठोरों खड़े हैं, उनकी हरियाली भी वैसी ही है बयार लगने पर उनके पत्ते वैसे ही धीरे धीरे डोलते हैं, चिड़ियाँ वैसी ही बोल रही हैं। रात में चाँद वैसे ही निकला, धरती पर चाँदनी वैसी ही छिटकी, तारे वैसे ही निकले। सब कुछ वैसा ही है। जान पड़ता है, देवबाला मरी नहीं है।

प्रियर्धन साहत्र ने रामदीन सिंह को इस पुस्तक के लिये बधाई का पत्र भी भेजा था। इन दोनों प्रथोगों में हरिश्रोध जी ने बरला, ऊमस, श्रमरित जैसे बोलचाल के शब्दों का श्रिधकता से प्रयोग किया है। इस प्रकार विभिन्न बोलियों के श्रनेकानेक शब्द —चिरै।री, श्रगोरना, श्रंडस, डोकरा, हुम नना, भभरना, सोह-राना, कन्नाहत—साहित्य में श्रा गए। उस समय, जब शब्दों का श्रमाव खटकता था, इसके श्रतिरिक्त उपाय भी क्या था।

<sup>9 &#</sup>x27;ठेठ हिंदी का ठाट' के सफलता और उत्तमता से प्रकाश होने के लिये मैं आपको बबाई देता हूँ। यह एक प्रशंसनीय पुस्तक है। ... मुक्ते आशा है कि इस नी विक्री बहुत होगी जिसके कि यह योग्य है। आप कृपा करके पं० अयोध्यासिंह से कहिए कि मुक्ते इस बात का हुई है कि उन्होंने सफलता के साथ यह सिद्ध कर दिया कि विना अन्य भाषा के शब्दों का प्रयोग किए ललित और ओनस्विनी हिंदी लिखना सुगम है।

# शब्दसंपद् में ऋँगरेजी का योग

श्रॅगरेजी शब्दों के व्यवहार में बहुत हद तक विवशता रही। श्राधुनिकता के श्रागमन के साथ साथ ज्ञान विज्ञान की जितनी शाखाएँ प्रशाखाएँ वहीं, वे सर्वथा नई थीं। उनको टीक टीक कह सकें, बता सकें, समफ्ता सकें, इसकें लिये हमारे पास उपयुक्त शब्द नहीं थे। तत्काल ही सबके प्रतिशब्द गढ़े नहीं जा सकते थे। वक्तव्य विपय को प्रकट करने में पद पद पर लोगों को बाधा होती थी। या तो ज्यों का त्यों श्रॅगरेजी शब्दों को उठाकर रख दें या नए शब्द बनाएँ तो श्रमचलित होने के कारण मूल शब्द को कोष्ठक में दे दें। बहुत से ऐसे श्रॅगरेजी शब्दों के हिंदी रूप बन गए हैं, लेकिन वे मूल रूप में भी चल रहे हैं। यथा एक्जिविशन, पब्लिक, सिंस, लेट, फीस, टाइपराइटर, कोलोनी, युनिवर्सिटी श्रादि।

# वाक्यांश और मुहावरा

श्रॅगरेजी का हिंदी पर बहुत श्रिषक प्रभाव पड़ा है। मूलरूप में जो शब्द श्राए, उनकी तो बात ही श्रलग है, श्रॅगरेजी के श्राधार पर बहुत से शब्द, वाक्यांश तक हिंदी में बन गए। साम्यवाद, समाजवाद, पूँजीवाद, नौकरशाही, गण्तंत्र, जनतंत्र, प्रजातंत्र जैसे श्रनेक शब्दों का निर्माण श्रॅगरेजी से हुश्रा है। वाक्यांशों में—विहंगम हिंध (ए वर्ड्स श्राइ ट्यु), स्वर्णिम भविष्य (गोल्डेन प्युचर,), रॅंगे हाथों पकड़ना (ह केंच रेड हेंडेड), हिंधकोण (ए गिल श्रॉफ विजन), स्वर्ण्युग (गोल्डेन एज), हवाई किला (केंस्ले इन द एयर), विचारविंदु (पाइंट श्रॉफ ट्यु) श्रादि। किवता में भी श्रॅगरेजी का यह व्यापक प्रभाव पड़ा है—स्विनल मुस्कान, स्वर्गीय प्रकाश, रेखांकित, स्वर्णिमस्पर्श, भग्नहृदय श्राजन जैसे शब्द कम से ट्रीमी स्माइल, हेवन्ली लाइट, श्रंडर लाइन्ड, गोल्डेन टच, ब्रोकेन हर्ट, इनोसेंट का ही रूपांतर है। बहुत वार कहावत श्रौर मुहावर तक श्रॅगरेजी से रूपांतरित हुए हैं—पेर के नीचे वास उगने देना (दु लेट श्रास श्रो श्रंडर दी फीट), इतिहास का नया पन्ना पलटना (दु टर्न ए न्यू लीफ इन हिस्ट्री) श्रादि।

## नामधातु

माव विषय की विविधता को उपयुक्त श्रिमिन्यक्ति देने की सुविधा के लिये शब्दवैभव बढ़ाने की दृष्टि से हिंदी ने कुछ दूसरी माषाश्रों के शब्दों को श्रिपनाया श्रवश्य है, किंतु इसका यह श्रिमिपाय नहीं कि उसमें शब्दिनिर्माण की निजी शक्ति या विशेषता रही ही नहीं है। उसने श्रपने ढंग से शब्द गढ़े भी हैं श्रीर वे शब्द न केवल व्यंजक शक्ति के लिये उपयुक्त सिद्ध हुए, सहज श्रीर सुंदर भी हैं। उदाहरण के लिए नामधादु को लें। नामधादुएँ श्रार्थ-। वाश्रों में बहुत पहले

से पाई जाती है। इसके अनुसार संज्ञा या विशेषणा में किया के प्रत्यय जोड़ देने मात्र से नामधातु बनते हैं। जेसे, बात-बियाना; दुख-दुखाना; हाथ-हिथाना, पानी-पिनयाना आदि। दूसरी भाषाओं के भी बहुत से शब्दों को इसी पद्धति से सर्वथा हिंदी का बना लिया गया है। जैसे, अरबी फारसी के शब्दों को— खर्च-खर्चना या खरचना; दाग-दागना; गुज़र-गुजरना आदि। संस्कृत के शब्दों में प्रत्यय लगाकर—जैसे, स्वीकार-स्वीकारना; धिक्कार-विक्कारना आदि। यहाँ तक कि बहुत बार श्रॅंगरेजी आदि के शब्दों को भी इस ढंग से निजी बना लिया गया है। जैसे, फिल्म-फिल्माना।

हिंदी नामधात के बीच आनेवाले इस 'श्रा' का संबंध संस्कृत के नाम धातुचिह्न 'श्राय्' से जोड़ा जाता है। यह भी कहा जाता है कि इसपर प्रेरणार्थक 'श्राप्य्' का भी प्रभाव है। किंतु हिंदी में प्रेरणार्थक 'श्रा' श्रंर नामधात के 'श्रा' के रूप में विशेष कोई श्रंतर नहीं है। नामधात के वारे में श्री किशोरीदास बाजयेथी का कहना है—'स्वर्ण, पीतल आदि धातुश्रों से विविध श्राभूपण तथा पात्र श्रादि बनते हैं, और वे सब किर धातुरूप में श्रा जाते हैं। इसी तरह भाषा में धातुश्रों से विविध श्राख्या तथा (कृदंत ) संशा विशेषण श्रादि बनते हैं।'

सज्ञा श्रीर विशेषणा के ही समान श्रनुकरणमूलक शब्दों में भी 'श्रा' प्रत्यय लगाने से नामधात बनते हैं। जैसे, मनमन-मनमनाना; खटखट-खटखटाना; में में—भिमियाना; हुनहुन —हुनहुनाना; थरथर—थरथराना; सनसन — सनसनाना श्रादि।

## संज्ञा में क्रिया का योग

इनके श्रांतिरिक्त भी हिंदी में एक विशेषता श्रोर है। वह है, किसी भी संज्ञा शब्द के साथ ऐसी किया का प्रयोग जो करना या बनाना का श्रर्थ देती हो। उदाहरण के लिये—विचार, विचार करना; विश्वास, विश्वास करना। यह रीति जितनी सहज है, उतनी ही उपयुक्त भी है। इसते दो लाभ तो प्रत्यच्च होते हैं। एक यह कि क्रियारूप बनाने में प्रत्यय का सहारा गई। लेना पड़ता। दूगरा यह कि वह दुस्हता दूर हो जाती है जो कि संग्रा को हो किया के रूप में व्ययहृत करने से श्रा जाती है। ऐसे व्यवहार में कुछ विस्तार तो श्राता है परन्तु वह श्रर्थ बहुत स्पष्ट हो जाता है, जिससे शब्द के विभिन्न प्रयोग श्रोर उत्रे याद रखने में सुविधा होती है। जैसे, प्रत्यय का सहारा न लेने की सुविधा—श्रंप्रेजी में होता है फूल—बीफूल (Fool-befool), स्टेबुल—स्टेबिलाइज (Stable stabilise) श्रौर हिंदी में बना लिया मूर्ज या वेवकूफ बनाना, पक्का या मजबृत करना। श्रोर, संज्ञा को ही किया न बनाना—जैते, श्रंप्रेजी में फाइट—हफाइट (Fight-

to fight), सर्च—दुसर्च (Search-to search)। हिंदी में बन गया लड़ाई करना और खोज करना। हिंदी की इस रीति कं सहजता के लिये अंग्रेजी में भी अपनाने की चेटा चली है। 'वेसिक इंगलिश' का नया प्रयास यही है, ताकि वह सबके लिये सहज बोध्य हो।

## विजातीय शब्दप्रह्ण में निजता

विजातीय शब्दों को अपने ढंग से अपना बना लेने की विशेषता का भी विशेष परिचय हिंदी ने दिया है। शब्दों को कुछ इस रूप में बनाया गया है कि वह सर्वथा अपने से हो गए हैं। बने अवश्य दूसरी भाषा के शब्द से किंतु उनमें मूल की छूत का जरा भी आभास नहीं, हिंदी की निजता ही उसमें भलकती है। उदाहरण स्वरूप—आपरेशन का चीरफाड़; स्काउट का बालचर; पैट्रियट का देशनेवक; वायरनेत का वेगर; पोजिटिव एँड नेगेटिव वायर्ष का ठंढा तार-गरम तार; वैंड ऑफ हेल्प का सेवादल आदि।

#### श्रनुवादातमक समास

श्रनुवादात्मक समस्त पद या समास प्रायः सभी भाषाश्चों में पाए जाते हैं। पारस्परिक श्चादान-प्रदान के लिये इसकी श्चनिवार्यता भी है। किसी भी भाषा में किसी विदेशी शब्द के प्रयोग में यह श्चावश्यक हो जाता है कि उसे उसी श्चर्यन्तेषक स्वदेशी शब्द हारा सर्वजनवीध्य कर दिया जाय। लगभग प्रत्येक जं,वित भाषा ने ऐसा किया है। किंतु हिंदी में कुछ ऐसे श्चनुवादात्मक समास प्रचलित हैं, जिनमें विदेशी शब्दों की स्वदेशी शब्दों से व्याख्या की प्रशाली सर्वथा भिन्न है; श्लीर ऐसे शब्द हिंदी में बहुत से हैं—जैसे, सील मुहर। सील श्रंशेजी का शब्द है, श्चर्य है नामांकित मुद्रा श्लीर इसी श्चर्य का फारसी शब्द है मुहर। दोनों एक ही श्चर्य देनेवाले शब्द हैं श्लीर जुइकर व्यवहृत होते हैं। इस प्रकार एक कोई विदेशी शब्द श्लीर एक या तो श्चरने या श्चन्य भाषा के श्चपनाए शब्द के समस्त पद हिंदी में श्लोक मिलते हैं। जैसे, राजा बादशाह (राजा स्वदेशी श्लीर बादशाह फारसी ), धन दौलत (धन देशी श्लीर दौलत फारसी ), शाकसब्जी (शाक संस्कृत श्लीर सब्जी फारसी), खेल तमाशा (खेल स्वदेशी श्लीर तमाशा फारसी ), हाटवाजार (हाट भारतीय श्लीर वाजार फारसी), कागज पन (कागज फारसी श्लीर पन संस्कृत) श्लादि।

#### प्रभाव का माध्यम बँगला

हिंदी का शन्दसंपद् बढ़ाने में श्रॅगरेजी के बाद बँगला का ही स्थान है। बँगला से श्राई हुई शन्दावली श्रिधकांश में मूलतः संस्कृत ही है, किंतु वह बँगला के माध्यम से ही श्राई । हिंदी ने उन्हें वास्तव में बँगला से श्रपनाया। जैसे— श्रप्रतिहत, श्रवसन्न, श्राप्लुत, संशव, स्मश्रु, प्रकोष्ठ, दीर्दंड, उत्ताल, विचन्नस्म, निष्पत्ति, उच्छ विवत, प्रसाधन, श्राशैशव, निस्तिनत श्रादि । कविता में ध्वनिव्यंजक सुमध्र शब्दों में से अनेक, जैसे -कलकल, छलछल, कलरव, कोलाइल, निर्भर, भरभर, हरहर, मर्भर, गुनगुन । ये शब्द बँगला के ही नहीं हैं, किंतु हिंदी में इनके प्रयोग की तत्परता बँगला के ही संस्पर्श से आई। कोई संदेह नहीं कि बँगलाका हिंदी पर बहुत बड़ा ऋगा है, किंतु उस ऋगाका स्वरूप दूसरा है। मुलतया वह ऋगा वास्तव में संस्कृत या श्राँगरेजी का है, केवल विनिमय की मध्यस्थता बँगला की रही है। बँगला बीच में सुविधा के सेतु का काम करती रही। एंरकृत श्रौर श्रंगरेजी के भाव प्रभाव से बँगला पहले से ही उद्बुद्ध हो रही थी। उसके द्वारा उन नवीनता स्त्रों के ग्रहण में हिंदी को सुगमता हुई। बँगला से अनुवाद करके हिंदी को अपना ह्यीगा मंडार पुष्ट करने का सुयोग और सुविधा दसरी भाषात्रों की श्रपेचा ज्यादा थी। द्विजेंद्रलाल के नाटक, बंकिमचंद्र के उपन्यास श्रीर रवींद्रनाथ की कविता श्रीं से हिंदी की पाश्चात्य नाट्यकला, श्रीपन्यासिक विधान श्रीर काव्यतत्व का श्रनुकरण करने में श्रासानी हुई। द्विजेंद्रलाल की नाट्यकृतियों में पश्चिमी नाटकीय विधानों का श्रच्छा परिपाक हुआ है और वह परिपाक भारतीय वातावरण के अनुसार हुआ है। स्काट की उपन्यास शैली के आधार पर बंकिमचंद्र ने अनेक मौलिक उपन्यास लिखे, जिनसे हिंदी उपन्यासकला प्रभावित हुई। नोबुल पुरस्कार पाने के बाद रवींद्रनाथ की खूब ख्याति हुई। उनकी कविता की श्रोर श्राकृष्ट होकर हिंदी नए भावों श्रीर काव्य के नवीन रूपविधानों से श्रानुपाणित हुई। शेक्सपियर के नाटक, स्काट के उपन्यास, शेली, कीट्स आदि की कविताओं के भाव प्रभाव का मार्ग इस प्रकार हिंदी के लिये सगम श्रीर प्रशस्त हन्ना।

# बहुमुखी परिवर्तन

श्राधुनिक हिंदी पर यह गहरा प्रभाव प्रत्यत्त है। साहित्य की सामग्री, शैली सिद्धांत सब कुछ इससे प्रेरित श्रीर प्रभावित हुआ। इस प्रभाव के परिणामस्वरूप साहित्य के रूपविधान की नई दृष्टि श्राई जिससे कलात्मकता का उदय हुआ। पुराने रूपविन्यास, उपकरण श्रीर रचनापरंपरा के बदले प्रत्येक दिशा में नवीनता

<sup>े</sup> चातक की श्राकुत पी पी गुनगुन कलरव श्रमरों का। पर्यों की मधुर मर्मरध्विन कोलाइल गगनचरों का। निर्मर का मरमर विराव कलकल भाराव सरित का। सागर का वह लहर नाद स्वर इहर इहर मास्त का।

के दर्शन मिलने लगे। प्रकृति श्रीर मानव जीवन के व्यापक चेत्र से साहित्य की विषयवस्तु का संबंध जुड़ गया। श्रनेक साहित्यक रूपों के प्रयोग होने लगे। यह बहुमुखी परिवर्तन श्रचानक ही हुन्ना। इससे भाषा में एक श्रव्यवस्था फेली, पर रूपविधान में बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन हुन्ना। पर्चास वर्षों में ही एक श्रद्भुत परिवर्तन हो गया। मुक्तकों के वनखंड के स्थान पर महाकाव्य, खंडकाव्य, श्राख्यानक काव्य (बैलेड्स), प्रेमाख्यानक काव्य (मेट्रिकल रोमांखेज), प्रवंधकाव्य श्रोर गीतों से मुसजित काव्योपवन का निर्माण होने लगा। गद्य में घटनाप्रधान, चरित्रप्रधान, भावप्रधान, ऐतिहासिक तथा पौराणिक उपन्यास श्रोर कहानियों की रचनाएँ हुई; समालोचना श्रोर निवंध की श्रपूर्व उन्नति हुई। नाटकों की भी संतोपजनक उन्नति हुई, यद्यपि इनके तिकास के लिये यह श्राधुनिक काल—साहित्यक नियमों श्रोर विधानों का विरोधी काल, श्रत्यंत श्रनुपयुक्त था, क्योंकि नाटकों की स्थिरता श्रोर प्रभाव इन्हीं विधानों पर निर्भर है। केवल पत्नीस वर्षों में ही भाषा इतनी समृद्ध श्रीर शिक्तशालिनी हो गई कि उसमें उत्कृष्ट श्रेशी के गद्य श्रीर पर सरलतापूर्वक ढाले जाने लगे। विदेवी जी की वेन

इस युग के प्रवर्तक द्याचार्य महावीर प्रसाद द्विरेदी थे। उन्होंने साहित्य की बहुमुखी सेवा की। उनका सबसे बदा कुर्तत्य यह है कि उन्होंने भाषासंग्रंथी एक नया प्रिमान ही प्रस्तृत किया। भाव द्यार भाषा, निष्यवस्तु द्यार उपादान, छुंद ख्रीर रूप, गित द्यार परंपरा की दृष्टि से साहित्य के द्येव में अनेकमुखिता के कारण जो द्यव्यवस्था ख्रीर द्यारपरा ख्राई, उनके समग्र जीवन की तपस्या उसी को व्यवस्थित ख्रीर सुचार रूप देने में समर्पित हुई। इसिलोये भाविष्यार ख्रीर भाषा शैली दोनों में द्विथेदी की की देन है। भीसवीं सदी के पहले दो दशाब्दों की ख्रविष में साहित्य संबंधी जो भी द्यादोलन हुए, सवपर द्विवेदी जी की सजग साधना की छात है। मोलिक रचना की दृष्टि से उनकी सेवा साधना का महत्य उतना नहीं है जितना साहित्य की ख्रवियेरित करने में। हियो गण को उन्होंने व्याक्रतां को साहित्यसेवा के लिये ख्रवियेरित करने में। हियो गण को उन्होंने व्याक्रतां को साहित्यसेवा के लिये ख्रवियेरित करने में। हियो गण को उन्होंने व्याक्रतां को साहित्यसेवा के लिये ख्रवियेरित करने में। हियो गण को उन्होंने व्याक्रतां को साहित्यसेवा के लिये ख्रवियेरित करने में। हियो गण को उन्होंने व्याक्रतां को साहित्यसेवा के लिये ख्रवियेरित करने में। हियो गण को उन्होंने व्याक्रतां को साहित्यसेवा के लिये ख्रविया की परिपाटी का श्रेय उन्हों को है। किंतु इसका यह मतनब नहीं कि वे एकमात्र ख्रेयेजी द्यादर्श के ही प्रवर्शापक थे। गित ख्रीर प्रांजलता के लिये, जब्दसमृद्ध ख्रीर शुद्धि के लिये ख्रिन्यंजना की शक्ति

श्रीर सादगी के लिये उन्होंने श्रंग्रेजी गद्य का श्रनुकरण किया-बेकन श्रीर मिल की रचनाओं का अनुवाद करके गद्य के आदर्श निदर्शन प्रस्तुत किए-परंतु जहाँ तक कविता का प्रश्न है, उन्होंने भारतीय आदर्श को ही अपनाया। कुमारसंभव श्रीर किरातार्जनीयम् के सरल प्यानुवाद से उन्होंने काव्यभाषा का श्रनुकरणीय श्चादर्श उपस्थित किया। श्चपनी कविताश्चों में उन्होंने शब्द, छंद श्चौर विधान में संस्कृत की ही परंपरा रखी। नई नई प्रतिभात्रों को प्रेरित करके न केवल रचना के लिये उन्मुख किया, वरन् उन्हें नई दृष्टि दी, नया रास्ता दिया श्रीर उन्हें समर्थ बनाया। उस युग में ज्ञानविज्ञान की जिन नई दिशाश्रों का द्वार उद्-घाटित हुन्ना, सबके न्नाहरण न्नीर प्रचारप्रसार के एकमात्र सफल माध्यम द्विवेदी जो बने। उस काल की 'सरस्वती' के ग्रांकों को उलटकर देखने से इस सत्य की सहज ही प्रतीति हो सकती है। प्राचीन भारतीय संस्कृति, साहित्य, इतिहास, देशप्रेम, त्राधिक त्रौर राजनीतिक समस्या, देशी विदेशी नवीन विचारधारा; नए चित्र, नई रचनाएँ; यात्रावर्णन, कवि या साहित्यिक का विवरणः पुस्तक परिचयः नए वैज्ञानिक अनुसंधानः दार्शनिक और साहित्यिक मतवाद, हिंदी और सामयिक समस्या, ऋादि विषयों पर रचनाएँ और टिप्पिशियाँ रहती थीं, जिनसे हिंदी के व्यापक भावी विकास को दिशा और गति मिली। सन १६०० ई० से १६२० ई० तक का हिंदी साहित्य सभी दिशाओं में प्रत्यक्ष या श्रप्रत्यत्व रूप से द्विवेदी जी की प्रतिभा का ऋगी है। नए युग की श्रवतारणा के नायक; बहुमुखी विकास के मंत्रदाता श्रीर हिंदी को निश्चित प्रगति के पुरोहित वही थे। हिंदी का बहुविध साजसजा से सुसजित जो मनोरम महल आज खडा है, इसकी दृढ़ मिति उन्हीं की देन है। साहित्य के उस युग को इसी लिये द्विवेदी युग कहते हैं।

डा० श्री कृष्णलाल ने श्रापने 'श्राधुनिक साहित्य का विकास' में बीसवीं सदी के प्रथम चतुर्थीश को श्राठ श्राठ वर्षों की श्रवित के तीन भागों में विभक्त किया है—श्राजकता काल (१६००-१६०८), साहित्यिक व्यवस्था का कान (१६०८-१६) श्रोर निश्चित विकासोन्मुख (१६१६-२५)। गित की विशिष्टता के समभने समभाने के लिये ऐसा कालविभाजन सुविवाजनक भले ही हो, किंतु साहित्य के श्रांत स्त्रोत की सही पहचान इससे संभव नहीं; क्यों कि उसकी श्रंतरात्मा को समय की ऐसी लद्मण रेखा खींचकर नहीं देखा जा सकता— उसके निर्माण श्रोर विस्तार का एक लंबा कम होता है।

इस ग्रविश में साहित्य में हमें कुछ, नवीन श्रौर निश्चित स्वर मिलता है जिसे हम उस युग की विशेषता कहेंगे। संभव है, निर्माण्यक्रम में उन विशेषताश्रों की पहले से भी स्थिति रही हो, किंतु वे स्पष्ट इसी श्रविध में हुईं। उन विशेषताश्रों में सबसे प्रमुख दो हैं—साहित्य में गीतितत्व की प्रधानता श्रीर कला का उन्मेष । इसमें संदेह नहीं कि ये दोनों ही लच्चण पाश्चात्य प्रभाव श्रीर श्रनुकरण से ही परिपुष्ट हुए । पश्चिमी साहित्य ने कला श्रीर गीतितत्व की प्रेरणा जुगाई श्रीर पश्चिम के श्रीचोगिक सम्यता के प्रभाव ने देश में उसके श्रनुकूल पारवेश प्रस्तुत किया । नाटकों में छंदों की जगह गीत का समावेश हुशा । गद्य में गद्यगीत का एक नया प्रकार ही प्रकट हो गया । उपन्यासों में इस गीतितत्व के प्रभाव से भावप्रधान उपन्यासों की रचना होने लगी । कविता में गीतरचना तो स्वाभाविक ही थी—गद्य में लयात्मकता लाने का प्रयत्न होने लगा ।

#### व्यक्तिवादो भावना का उन्मेष

विचारकों के निष्कर्प के श्रानुसार व्यक्तिवादी भावना गीतितस्व की उत्सभूमि है। पिष्चमी सभ्यता श्रोर विज्ञान के प्रचार प्रसार से उस भावना के
श्रानुकूल वातावरण, पिरिधिति श्रीर भावभूमि तैयार हो चली थी। कल कारखानों
की स्थापना तथा उद्योग धंगों के विस्तार से श्रीद्योगिक नगरों श्रीर वर्गों का उदय
हुश्रा। श्रंत्रे जी शिक्षा से उद्युद्ध मध्यवर्ग को उन्नति से शहरी सभ्यता धीरे थीरे
स्थिरता पाने लगी श्रीर जीवन की दिनानुदिन बढ़ती हुई व्यस्तता से श्रन्थों की
चिंता का श्रवकाश हरण कर लोगों को श्रपनी ही चिंता तक सीमित श्रीर स्वमुखी
बनाना शुरू किया। भारत की सामंती समाज व्यवस्था टूटने लगी, पूँजीवादी
व्यवस्था रूप लेने लगी। व्यक्तिवादी भावना पूँजीवादी समाज व्यवस्था की
उपज है।

# व्यक्तिभावना और पूँजीवाद

तत्कालीन गीतितत्व के उन्मेप में व्यक्तिवादी दृष्टिकोण के श्रामास को मात्र पूंजीवादी व्यवस्था की देन कहना युक्तियुक्त नहीं। उसपर भारत की श्रपनी दार्शनिक विशेषता श्रौर विशेषकर गांधीवाद की छाप है। गांथीवाद के श्रनुसार व्यक्ति समाज की एक श्रनिवार्य इकाई है। सैदांतिक विचार से व्यक्तिनिष्ठ जीवन-दृष्टि को हम पूँजीवाद की उपज भले ही कह लें, किंतु जिस भावभूमि पर साहित्य में यहाँ व्यक्तिमानव की प्रतिष्ठा हुई, वह इससे कुछ पृथक् है। उसमें पूंजीवाद का भी हाथ हो सकता है, किंतु उसकी एकमात्र प्रेरणा वही नहीं है। वैसा होता तो तत्कालीन काव्य श्रहम् की छुंटा का ही प्रतिरूप होता। काडवेल ने व्यावसायिक क्रांति के बाद की स्थिति पर श्रौंग जी रोमांटिक काव्य की निरख पर ल की है। उसके श्रनुसार 'व्यावसायिक क्रांति किसी हद तक पूंजीवाद के विस्कोट की श्रवस्था है। इस काल का किव श्रपने को समाज से विल्कुल श्रलग एक जीव मान लेता है। वह ऐसा व्यक्तिवादी होता है, जो मात्र श्रपने ही श्रंतस्तल की प्रेरणाशों की श्ररण लेता हैं श्रौर समाज के प्रति श्रपने को जिम्मेदार नहीं मानता।' किंतु

हिंदी काव्य में जिस छायावाद का प्रादुर्भाव हुआ, वह श्रंग्रे जी के रोमांटिक काव्य की माँति नहीं है। कुछ प्रवृत्ति श्रीर तत्व की समानता के कारण—जैसे, सौंदर्य श्रीर कल्पनावादी दृष्टि, व्यक्तिवादी भावना, स्वच्छंदता की प्रवृत्ति—कुछ लोग दोनों को एक कहते हैं। किंतु गहराई से देखने पर साफ दिखाई देगा कि दोनों की माव-भूमियाँ सर्वथा श्रलग हैं। छायावाद की भित्ति सांस्कृतिक, राष्ट्रीय श्रीर मानवीयता की प्रवृत्तियों पर है। इसी लिये इसमें नैतिकता, संयम श्रीर श्रनुशासन है, जो श्रंग्रे की के रोमांटिक काव्य में नहीं है। श्रागे चलकर यह व्यक्तिवादिता श्रहम् श्रवश्य वन गई। इस युग के बाद के जो उत्तराधिकारी किंव श्राए, उनमें इसकी पूर्ण परिणति दिखाई देती है।

#### प्रगीत

हरवर्ट रीड ने एक बहुत सही बात बताई है कि कोई भी विज्ञान हो उसमें जो नई संवेदनाएँ होती हैं वे रूपकों के रूप में तैयार होती हैं। विज्ञान के प्रारंभिक चरण काव्यात्मक होते हैं। उस युग के गीतितत्व की प्रधानता के पीछे मुख्यतया यही सत्य है श्रीर इस सत्य का उस युग को एक बहुत बड़ा दान मिला प्रगीत । अपने साहित्य शास्त्र में ऐसे भाव गीतों से प्रबंध काव्य को कहीं श्रेष्ठ कहा गया है। किंत प्रबंधकाव्य की अप्रयेक्षा नितांत छोटा क्षेत्र होते हुए भी भावना की जैसी मार्मिक श्रिभिव्यक्ति इसमें संभव है, श्राख्यानक काव्य में वैसी नहीं है। कवि का व्यक्तित्व संपूर्णतया प्रगीतों में ही प्रस्कृटित हो सकता है। किव की स्नात्मा का सौरभ, उसके मर्भ के प्रकाश का साधन प्रगीत है। नंददलारे वाजपेयी ने प्रगीत की इस विशेषता पर तुलनात्मक ढंग से बहुत संदर विचार व्यक्त किए हैं। प्रगीत काव्य में कवि की भावना की पूर्ण हाभिव्यक्ति होती है. जसमें किसी प्रकार के विजातीय द्रव्य के लिये स्थान नहीं रहता। प्रगीतों में ही कवि का व्यक्तित्व पूरी तरह प्रतिविंवित होता है। वह कवि की सच्ची स्रात्मा-भिन्यंजना होती है। कथानक कान्यों में जीवन के भावात्मक संघर्ष श्रीर चरित्रों की रूपरेखा रहा करती है, पर किन के श्रंतस्तल का उद्बाटन प्रगीत में ही संभन्न है। प्रबंधकाव्य में दृश्यचित्रण के साथ इतिवृत्त भी लगा रहता हैं. परंत प्रगीतरचना में कविता इन समस्त उपचारों से विरत होकर केवल कविता या भावप्रतिमा बन कर श्राती है। संगीत के स्वरों की भाँति प्रतीति के शब्द ही श्रपनी भावना इकाइयों से कविता का निर्माण करते हैं, उनमें शब्द श्रीर श्रर्थ, लय श्रीर छंद

<sup>🤋</sup> कला और मानव का विकास।

श्रयवा रूप ग्रोर निरूप की श्रभिन्तता हो जाती है। ध्वंधकाष्य कविता का श्रावृत श्रोर श्राच्छादित रूप है। प्रगीतकाव्य उपका निव्यांज निख्या हुशा स्वरूप है। प्रवंधकाव्य यदि कोई रसीला फल है, जिनका श्रास्वादन धिलके, रेशे श्रोर बीज श्रादि के निकालने पर ही किया जा सकता है तो ध्वीतरचना उसी फल का द्रव रस है, जिसे हम तत्काल पी सकते हैं।

## कलात्मकता और वैयक्तिक स्वतंत्रता

कला की महत्ता बहने के कारण भी लगभग वे ही थे जो गीतितस्व की प्रधानता के जनक हुए। उन कारणों में प्रमुख कारण हुआ व्यक्तिवाद का विकास । युग की सबसे महत्व की एवं श्रभूतपूर्व घटना हुई सार्वजिक समाना-धिकार की भावना का प्रसार । जहाँ वर्णव्यवस्था पर समाज का ढाँचा खड़ा था. कॅंच नीच के अनुसार सामाजिक अधिकार का बँटवारा था. वहाँ सर्वसावारण में सम भाव का प्रादुर्भाव हुआ। शिक्स संस्थाओं तथा अदालतों के द्वारा शैदिक श्रीर वैवानिक समानता की सुविधा पात हो गई। व्यक्तिभावना को इससे बल मिला और साहित्य में अंतर्भावना की स्वीकृति पर मुहर लगती गई। व्यक्तिवाद की उत्तरोत्तर बढ़ती हुई भावना के साथ कला की परंपरागत परिपाटियाँ श्रीर मान्यताएँ ट्रटने लगीं, उसका नया महल वास्तविकता की नई नीव पर खडा होने लगा। राजनीतिक स्वतंत्रता के बढ़ते हुए संवर्ष में कलात्मक और वैयक्तिक स्यतंत्रता की भी जड़ मजबूत होती गई। नई श्रास्था की उद्भावना प्रबलतर जरूर हुई, किंतु पुरानी न्यवस्था को पूर्ण्तया उलाइ फेंकना सहज संभव न था। फलस्वरूप पुरानी रूढ़ियाँ दूटकर विखर नहीं गई, उनपर नई दृष्टि ने नया रंग चढाया। काव्यगत पानों का देवत्व श्रीर श्रवतारत्व श्रलीकिकता के कल्पना स्वर्ग से उतरकर उन्नत मानवता की वेदी पर प्रतिष्ठित हुन्ना । तत्कालीन रचनात्मक साहित्य में इस नई दृष्टि की एक विशेष देन हम यह देखते हैं कि काव्यक्रितियाँ नायक के बदले नायिकाप्रधान होने लगीं। हरिश्रीध जी का 'धियप्रवास' श्रीर मैथिलीशरण ग्रुप्त का 'साकेत' इसके उदाहरण हैं। एक में रावा श्रीर दसरे में उर्मिला का चरित्र प्रधान है । इतना ही नहीं, प्राचीन परिपाटी में नायक में सर्व-मान्य गुण की श्रनिवार्यता जो एक श्रावरयक शर्त थी, वह भी दृट गई। जो राधा सूर में लौकिक प्रेम की पराकाष्टा में श्राध्यात्मिकता की पावन प्रतीक थी. हरिश्रीध के 'प्रियप्रवास' में वह एक समाजतेविका के रूप में सामने श्राई।

# कला की नई दृष्टि

कला की इस दृष्टि में हमें पूर्वगत परंपरा से कहीं ऋषिक कलपनाप्रविचाता, संवेदनशीलता और मानवीयता के दर्शन होते हैं। यह इस बात का परिचायक

है कि इस युग की नवोदित चेतना मुख्यतया संस्कार की थी। सुधार की श्राकांचा श्रादर्शवादी होती है। इसी लिये व्यक्तिवादी चेतना सामाजिक प्रयोजन की ही धंगी हो गई, व्यक्तित्व की विशिष्टता बन गई सामाजिक उपादेयता की प्रेरणा। इसी लिये तत्कालीन साहित्यिक कृतियों में श्रादर्श चिरत्रों की श्रवतारणा द्वारा लोकमंगल की भावना को प्रोत्साहन दिया गया है, श्रादर्शवाद के प्रति श्रपने श्राप ही श्रास्था प्रकट हुई है। कला की दृष्टि से इस युग को जो भी स्थान मिले, युगचेत्रना को पूर्ण्तया प्रतिविवित करने में उनकी विश्वस्त तत्परता से इनकार नहीं किया जा सकता। युग को विषम जिल्लाएँ श्रादर्शवादी प्रवृत्ति के कारण स्पर् रूप नहीं पा सकीं, किंतु राष्ट्रीयता, मानवीयता, तथा श्रन्य कुछ बौद्धिक व्याख्याओं के कारण पिछले काव्य की श्रपेद्या हम इसे श्रिक श्राधुनिक कहेंगे। नए शिल्पमाध्यम से पुरानी विषयवस्तु की श्रिमिव्यक्ति निजत्व का विरोधी भी नहीं है। रूप, लय, विवपरिवर्तन किसी भी रूप में श्रा सकता है।

## नए शिल्पभाध्यम का प्रयोग

प्रयोग, राब्दों को ऐसे किवयों की कृतियों के लिये संमानपूर्वक किया जाता है, जो प्रोढ़ता में पिरण्त होकर विकास प्राप्त करते हैं। प्रौढ़ता के साथ साथ मनुष्य नई विषयवस्तु की स्रोर मुड़ता है या वह पुरानी विषयवस्तु को ही नए शिलपमाध्यम से प्रस्तुत करता है—क्योंकि हमारा श्रादिम स्व स्रोर वर्तमान स्व—दोनों, दो दुनिया में रहने लगते हैं या उसी दुनियाँ में मिन्न व्यक्ति हो जाते हैं। ये परिवर्तन लयात्मक, बिंवगत स्रथवा रूपगत, किसी भी प्रकार के परिवर्तन पथ से स्रा सकते हैं; सचा प्रयोक्ता श्रास्थर कौत्हल या नई स्थापना की इच्छा या चमत्कृत करने की प्रवृत्ति से ही परिचालित नहीं होता, वह एक किव के रूप में प्रत्येक नई किवता में, स्रपनी पिछली किवता स्रों के समान, नई संवेदना हों के लिये, असके विकास पर उसका कोई वदा नहीं, उचित माध्यम खोजने की श्रानियांता से विवश होता है।

<sup>े</sup> दी वर्ड एक्सपे रिमें टेशन मे बी एलाइड ऐंड श्रीनरेशली एप्ताइड, द्व वर्ष ऑफ मैनी पोप्ट्स टू डेवलेप ऐंड चेंज इमैच्युरिटी ऐज ए मैन योज श्रोल्डर, ही मे टर्न द्व न्यू सक्तेक्ट मेटर, श्रार ही मे ट्रीट दि सम मीटिरियल इन ए डिफरेंट वे, ऐज बी बोथ लीव इन ए डिफरेंट वर्ल्ड ऐंड विकम डिफरेंट मेन इन द सेम वर्ल्ड । दी चेंजेज मे बी एक्स- फेस्ड बाइ ए चेंज ऑफ रिद्म, ऑफ इमेजरी ऑफ फौर्मः दो टू एक्सपेरिमेंटर इज नाट इम्पेल्ड बाइ रेस्ट नेस क्युरिऔ सिटी, श्रार बाइ डिजायर फौर नो—वेल्टी, श्रीर द विश द्व मरप्राइज ऐंड ऐश्रटोनिश बट बाइ दी कंपलसन दु फाइंड, इन एवरी न्यू पोएम ऐंज इन खरिल खरेट दी राइट फौर्म फॉर फिलिंग्स श्रोवर दी डेवलेप मेंट श्रॉफ हिच हो हैज ए पोप्ट, नो केंट्रोल। टी० सीं० इलियट—सेलेक्टेड प्रोज।

#### समन्वयवादी दृष्टिकोगा

यह युग साहित्य का संक्रांति काल था। नवीनता का प्रभाव वढ़ रहा था श्रीर धर्मभावना का रूढ़िगत प्रभाव पूर्णतया छुट नहीं पा रहा था। पुराने श्राख्यान ग्रोर चरित्रों की श्रलौकिकता का मज्जागत मोह श्रव भी शेप था। इसिलिये ब्रादर्श श्रीर मर्यादा का समन्वयवादी दृष्टिकी ए प्रकट हुआ। समन्वय की यह चेतना दोनों दिशाश्रों में दिखाई दी--प्राचीन श्रौर नवीन, पौर्वात्य श्रीर पारचात्य। साहित्यिक व्यवस्था के लिये ग्रादर्श के चुनाव की समस्या थी कि कीन सा आदर्श प्रह्मा किया जाय ? श्रीर इसमें दोनों मतों के पोषक, दोनों त्रादशीं के श्रनुयायी श्रागे श्राए। एक वे जो परंपरागत प्राचीन श्रादशों के प्रति पश्चिमी भौतिकवाद की प्रतिकिया से श्रीर श्रिथिक श्राकृष्ट हुए श्रीर दूसरे वे जो पश्चिम से ब्राई हुई नई सभ्यता ब्रोर ब्रादशों के ब्रनुयायी थे। उस युग की क्रियाशीलता में दोनों ग्रादशों के श्रनुकरण के पर्याप्त निदर्शन हैं। द्विवेदी जी का उल्लेख इम कर ग्राए हैं। जहाँ तक गद्य का प्रश्न था, वे श्रॅंगरेजी श्रादर्श के पृष्ठपोषक थे, किंतु काव्य के मामले में श्रपनी परंपरा के श्रन्यायी रहे। एक श्रोर उन्होंने वेकन श्रीर मिल की रचनाश्रों का श्रनुवाद किया, दूसरी श्रीर संस्कृत के 'कुमारसंभव' ऋौर 'किरातार्जुनीयम्' का । यही नहीं, उन्होंने काव्य के लिये अपनी शास्त्रीय रीति का अनुमोदन भी किया। ठीक इसी प्रकार आचार्य रामनंद्र शुक्ल पश्चिमी यथार्थवाद के पोपक रहे, किंतु कविता के चेत्र में भारतीय काव्यपरंपरा को ही श्रपनाया। श्रीधर पाठक ने श्राँगरेजी से 'डेजटेंड विलेज'. 'ट्रेवलर' त्रीर 'इरमिट' का तथा संस्कृत से 'ब्रहतुसंहार' का पद्मानुवाद किया। लेकिन व्यापकता के क्षेत्र में विचार करने पर यह सत्य स्पष्ट हो जाता है कि पश्चिम की स्वीकृति श्रीपचारिक ही थी। पश्चिमी प्रभाव श्रांतरिकता की सतह पर त्रासन नहीं जमा पाया था। साहित्य में भाव, भाषा, रूपविधान में पुरानी विशेषताएँ ही श्रधिक थीं। पात्रों की भावना श्रीर व्यक्तितस्य की प्रधानता होते हुए भी श्रिमिन्यक्ति में भावनात्मक प्रवलता रही। थोड़े में, साहित्य की यह स्थिति प्रयोगात्मक थी, पुरानी परंपरा का प्रभाव शेष था श्रौर कला श्रपनी प्रारंभिक दशा में प्रवेश भर कर पाई।

# साहित्य के उन्नत भविष्य की भूभिका

फिर भी साहित्य के इतिहास में इस युग का श्रपना महत्व है। इन्हीं दो दशाब्दों में कुछ ऐसी प्रतिमाएँ साहित्य च्रेत्र में प्रकट होती हैं, जिनके कृतित्व से श्रागे चलकर साहित्य का श्राकाश समुज्ज्वल होता है। उपन्यास, कहानी, कविता, नाटक, समालोचना साहित्य के सभी श्रंगों की स्वस्थ भूमिका प्रस्तुत होती

है। प्रेमचंद की 'रंगभूमि' श्रीर 'प्रेमाश्रम', प्रसाद, सुदर्शन, कौशिक की कहानियाँ: पंत, निराला, प्रसाद के संदरतम गीत; मैथिलीशरण की पंचवटी श्रौर शक्ति, माखनलाल चतुर्वेदी की वीर रस की कविताएँ तथा प्रसाद के 'ग्रजात-शत्र' श्रीर 'कामना' नाटक इसी युग की देन हैं। समालोचना साहित्य के सभी श्रंगों की नींव इसी समय पड़ी। सुविधा के लिये समालोचना साहित्य की चार श्रेणियों में बाँटा जा सकता है-समीचा, अनुसंधान श्रीर श्रध्ययन, समालोचना सिद्धांत श्रीर तलनात्मक समालोचना । साहित्य के इस गंभीर श्रंग का पृष्टिसाधन तो इन आरंभिक बीस वर्षों के बाद हुआ, परंतु सभी दिशाओं में कार्य इसी युग में श्रारंभ हो गए। समी जाप्रणाली लेखक श्रीर पाठक के बीच संबंध सेत सी है। रचना के गुगादोष, विषयविशेषता का दर्पण हाथ लग जाने से रुचि के विषयों के चुनाव श्रीर संग्रह में श्रासानी हो जाती है। मुद्रग्कला के विकास की गति से पुस्तकों का प्रकाशन बढ़ने लगा। अपनी रुचि के अनुसार पुस्तक निर्वाचन का सबको स्रवकाश भी कहाँ। पाठक, लेखक के प्रहरा प्रचार की प्रवृत्ति के लिये समीचा पद्धति प्रकट हुई। इस प्रगाली का प्रारंभ सबसे पहले जयपुर से निकलने वाले 'समालोचक' में ( १६०२ ) श्रीर 'सरस्वती' में ( १६०४ ) से हुश्रा । दोनों में नई पुस्तकों की आलोचनाएँ प्रकाशित होती रहीं।

# श्रनुसंधान श्रीर श्रध्ययन

श्रनुसंधान श्रीर श्रध्ययन की शाखा उन्नीसवीं सदी के श्रंतिम वर्षों में ही शुरू हो गई थी। लोग नए विषयों की खोज तथा श्रध्ययन के महत्वपूर्ण कार्य में बड़ी लगन से लग गए थे। एडविन प्रिब्स रचित 'गोसाँई तुलसीदास का चित्र' (१८६६), श्यामसुंदरदास विरचित 'बीसलदेव रासो' श्रीर राधाकृष्णादास कृत 'स्रदास का जीवन' (१६००), किशोरीलाल गोस्वामी का 'श्रमिज्ञान शाकुंतल' श्रीर 'पद्मपुराण' (१६००) श्रादि खोज संबंधी लेख इस दिशा की प्रारंभिक चेष्टाएँ हैं। सन् १६०० ई० में नागरीप्रचारिणी समा ने पहले से होते श्राए खोज कार्य को स्वयं लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के संरच्या में कार्य करना श्रारंभ किया श्रीर सबसे समा तत्परता से इस कार्य में जुटी हुई है। इन्हीं खोजों से हिंदी साहित्य के इतिहास का श्रध्ययन सुगम हुश्रा। सन् १६१३ ई० में तीन मागों में प्रकाशित 'मिश्रबंधु विनोद' इसी साधना का सुफल है, जिसमें १६०० एष्टों में ३७५७ कवि एवं लेखकों का विवरण प्रस्तत किया गया है।

# सैद्धांतिक समालोचना

समालोचना सिद्धांत के क्षेत्र में भी इन बीस वर्षों में कम काम नहीं हुआ सैद्धांतिक समालोचना की तीन प्रमुख शाखाएँ हैं—संस्कृत समालोचना सिद्धांत, पारचात्य समालोचना सिद्धांत श्रीर समन्वयवादी समालोचना सिद्धांत, जिनमें संस्कृत तथा पश्चिमी समालोचना पद्धित का सामंजस्य है। संस्कृत का समालोचना सिद्धांत बृहद् श्चीर ऐश्वर्यशाली है। प्राचीन श्चाचार्यों ने सूक्ष्म से सूद्ध्म विचार श्चीर वैज्ञानिक विश्लेपण में श्चपूर्व पांडित्य का प्रदर्शन किया है। श्चत्याधुनिक हिंछ की खरी कसीटी में भी ये उद्धावनाएँ श्चीर मान्यताएँ टिकी रहीं। रस, ध्यिन, श्चलंकार संबंधी सिद्धांतों में श्चिषकांश किसी-न-किसी रूप में मान्य रहे। संस्कृत समालोचना सिद्धांत भी मुख्यतः पाँच शाखाएँ हैं—रस, ध्विन, श्चलंकार, रीति, वक्रोक्ति जिनके प्रतिशता कम से भरत श्चीर विश्वनाथ, श्चानंदवर्धन श्चीर मम्मट, दंडी, भामह तथा कुंतुक हैं। हिंदी में सिद्धांतसंबंधी हन सभी शाखाश्चों पर प्रथ या लेख इस काल में लिखे गए। कन्हैयालाल पोद्दार का 'श्चलंकार प्रकाश' श्चीर 'काव्य कल्पतुम', भगवानशीन का 'श्चलंकार मंजूपा' श्चीर श्चर्डनदास के दिया का 'मरतीभूपा' प्रमुख हैं।

पाश्चात्य श्रीर समन्वयवादी समालोचना की दिशा में बहुत श्रिधिक काम नहीं हो सका, पर उसका श्रारंभ हो गया। यों तो 'समालोचनादर्श' के नाम से जगन्नाथदास रज़ाकर ने पोप के 'एसेज श्रॉन किटिसिज्म' का श्रनुवाद १८६७ ई० में ही कर दिया था, पर बीसवीं सदी के इन वर्षों में सामिथिक पशों में लेखादि के सिवा बह कार्य टोस रूप में प्रगति नहीं कर सका। महावीरप्रसाद द्विवेदी, रयामसुंदरदास श्रीर रामचंद्र शुक्ल ने महत्व के कुछ लेख श्रवरय लिखे। श्यामसुंदरदास की बहुत ही लोकप्रिय पुस्तक 'साहित्यालोचन' जिसमें पूर्व श्रीर पश्चिम के सिद्धांतों का सामंजस्य पहली बार बड़े सुंदर ढंग से मिलता है, प्रकाशित तो १६२२ ई० में हुई, परंतु उसका बहुत सा काम इसी श्रविय में किया गया था। सबसे बड़ी बात यह हुई कि रामचंद्र शुक्ल की परिपक वैज्ञानिक पद्धति का जिनका विकास बाद के वर्षों में हुश्रा, सत्रपात साहित्य चेत्र में उनके लेखों से हुश्रा।

उपर्युक्त दो शाखाशों से वहीं श्रिथिक श्रीर ठोस काम तुलनात्मक समा-लोचना के च्रेत्र में हुआ। हिंदी के इस च्रेत्र के श्रिप्रणी हुए पद्मिशंह शर्मा। उनके चार पाँच लेख बहुत ही उल्लेखनीय हुए। पहला लेख बिहारी श्रीर फारसी किन सादी की तुलनात्मक श्रालोचना पर था। यह १६०७ ई० में 'सरस्वती' में प्रकाशित हुआ। दूसरा १६०६ ई० में भित्र मापाश्रों की किनता का विंव-प्रतिर्विंव-माव; तीसरा १६११ ई० में भित्र मापाश्रों के समानार्थ 'पद्म' तथा चौथा संस्कृत श्रीर हिंदी किनता का का विंव-प्रतिर्विंग माव। तुलनात्मक समालोचना की पहली श्रेष्ठ पुस्तक मिश्रबंधुश्रों का 'नवरक' है। यहीं से निहारी की श्रेष्ठता के लिये एक विवाद सा उठ खड़ा हुआ। उस विवाद से श्रीर चाहे जो भी श्रुच्छा बुरा परिणाम हुआ हो, तुलनात्मक समालोचना को गति मिली। पद्मसिंह शर्मा की 'बिहारी सतसई', कृष्ण्विहारी मिश्र की 'देव श्रौर बिहारी', लाला भगवानदीन की 'बिहारी श्रौर देव' से यह धारा श्रागे बढ़ती रही।

#### वैज्ञानिक कोश

निवंधों के च्रेत्र में भी प्रयोगात्मक रचनाएँ देखने को मिलीं। इन सबका एक बहुत बड़ा लाम हुन्ना कि गद्य उत्तरोत्तर प्रौढ़ता की न्नोर बढ़ता गया। उपयोगी साहित्य की रचना परिभाषिक शब्दावली के न्नभाव में बहुत कम हो सकी; को थोड़ी बहुत हो सकी, वह नागरीप्रचारिणी सभा के उद्योग से। सभा ने वर्षों के परिश्रम से १६०८ ई० में एक 'वैज्ञानिक कोश' प्रकाशित किया जिसमें क्योतिष, गणित, रसायन, पदार्थ विज्ञान, भूगोल न्नौर दर्शन के हिंदी शब्द प्रस्तुत किए गए। इससे उपयोगी साहित्यरचना का काम न्नागे बढ़ा। सामयिक पत्र-पत्रिकान्नों से साहित्य न्नौर भाषा के विकास में पर्याप्त सहायता मिली, विशेषकर नागरीप्रचारिणी पत्रिका' न्नौर 'सरस्वती' से। यों मासिक पत्रों में इंदु, प्रभा, मर्यादा, माधुरी, साप्ताहिक में प्रताप तथा दैनिक में न्नाज की सेवाएँ स्तुत्य रहीं।

#### अपे चित उन्नति के अवरोध

बीखवीं सदी के श्रारंभिक बीस वर्षों में भाषा साहित्य की जितनी उन्नित की श्रमेत्ता की जा सकती थी, श्रमुक्ल परिस्थित न होने के कारण उतनी उन्नित नहीं हुई। इसका कारण वे श्रवरोधक शक्तियाँ हैं, जो उस समय काम कर रही थीं। हिंदी का संरत्त्त्ण पहले जिन राज्यों श्रीर दरवारों में होता था, वे टूट गए। व्यापारिक सभ्यता के प्रसार से रोटी रोजी की चिंता श्रीर कर्मव्यस्ता से वह श्रवकाश श्रौर शांति नहीं रह गई थी, जो साहित्य शिल्प के विकास के लिये श्रावश्यक है। उर्दू का श्रवंगा था ही, श्राँगरेजी का उलटा प्रभाव श्रलग पड़ा। पश्चिम से जो एक प्रभाव का भोंका श्राया, उससे नव शिव्तितों के दृष्टिकोण में क्रांतिकारी परिवर्तन हो गया। स्कूल कालेज के युवकों में एक मानसिक श्रराजकता फैल गई। श्रॅगरेजी उनपर ऐसी हाबी हो गई कि श्रपनी माषा श्रौर श्रपने साहित्य के लिये स्नेह श्रौर सहानुभूति तो दूर रही, उसकी उपेत्ता होने लगी। श्रपने गर्व गौरव की पहचान भी श्रॅगरेजी के माध्यम के बिना संभव नहीं रही।

#### आरंभिक बोस वर्षों का विकास

ऐसे विरोध विग्रह के समय भी हिंदी में बहुमुखी विकास का सूत्रपात हुन्ना। डा॰ श्री कृष्णालाल के शब्दों में ""बीसवीं शताब्दी के प्रथम चतुर्थीश में हिंदी साहित्य का विकास प्रयोग (एक्सपेरिमेंट) से प्रारंभ होकर निश्चित सिद्धांतों की श्रोर; प्राचीन संस्कृत साहित्य के प्रतिवर्तन (रिवाइवल) से पाश्चात्य साहित्य के श्रमुकरण श्रीर रूपांतर की श्रोर; मुक्तक श्रीर प्रबंध काव्यों से गीति काव्यों की श्रोर; इतित्रतात्मक श्रीर श्रसमर्थ किवता से प्रभावशाली श्रीर भावपूर्ण किवता की श्रोर; वीर श्रीर प्रकृतिवर्णन के सहजोद्रेक भावों से प्रारंभ होकर चित्रभाषा शैली में कलापूर्ण रचनाश्रों की श्रोर; श्रलंकार, गुण श्रीर रस से ध्विन श्रोर व्यंजना की श्रोर श्रीर साधारण प्रेम, वीरता श्रीर त्याग की भावना से मानव जीवन की उच वृत्तियों श्रीर भावनाश्रों की व्यंजना की श्रोर हुआ।

# सहायक घटनाएँ : मानवीयता की भावना का प्रादुर्भाव

इस विकास को गति और शक्ति प्रदान करनेवाली कुछ घटनाएँ भी थीं जो उस काल में घटित हुईं। उनमें प्रमुख हैं- रूस जापान युद्ध (१६०४), वंग-विच्छेद से पैदा होनेवाला स्वदेशी छांदोलन (१६०५) श्रौर प्रथम विश्व महायुद्ध (१६१४-१८)। रूस जापान युद्ध में जापान की विजय होने से भारतीयों के मन में भी एक उसंग हुई। यह उसंग इसलिये स्वामाविक थी कि एक पश्चिमी शक्ति पर एक पूर्वी राष्ट्र की विजय थी। फिर संसार की उन्नति की प्रतियोगिता में जापान की उन्नति और श्राश्चर्यजनक थी। इसका एक बहुत बड़ा मनोपेज्ञानिक श्रसर हुआ। जापान की देशभक्ति, जापान की वीरता, जापान का श्रीद्योगिक जीवन सबका परोत्त रूप में हिंदी पर यथेए प्रभाव पड़ा। प्रथम विश्व युद्ध की महान् विभीषिका से भारत का प्रत्यन्त संबंध न था. क्यों कि यूरोप के श्रन्य देशों की तरह उसमें भारत को सकिय भाग नहीं लेना पड़ा। लेकिन उससे विनाश की जो दानवी लीला श्रनुष्टित हुई, मानवता का जो संहार हुआ, उसके दर्दभरे किस्ते इमतक भी पहुँचते रहे श्रीर उस घोर श्रर्थर्मं कट का किसी रूप में हमें भी साभीदार बनना पड़ा, जो उस युद्ध के परिगाम स्वरूप सारी दुनियाँ पर श्राया। प्रथम विश्व युद्ध ने न केवल मनुष्य के श्रार्थिक जीवन पर प्रभाव डाला बल्कि पश्चिमी यूरोप की मानसिक श्रीर श्राध्यात्मिक दृष्टि को भी भक्तभोर दिया। भारतीय साहित्य पर उसकी स्पष्ट छाप नहीं पड़ी, किंतु मानवतावादी धारणा का प्रादुर्भाव हुन्ना । यह मानवतावाद पूर्वजों के नैतिक मानवतावाद की श्रपेचा उदार था, क्यों कि किन्हीं श्रंशों में यह धर्मनिरपेन्न भी था। उससे श्रंतर्राष्ट्रीयता की भावना जगी। यह एक महत्वपूर्ण घटना थी। भारत को पहली बार यह समभाने का सुयोग मिला कि वह भी विशाल विश्व का एक अविच्छित्र श्रंग है। ऐसी किसी भी बात का जो संसार के किसी भी कोने में घटती हो, उस पर भी असर पहेगा। पश्चिमी समाज की जानकारी श्रीर संस्पर्श से धार्मिक संकीर्णता कुछ दूर हुई; जातीय श्रीर देश की सीमा से बाहर संसार को देखने समभाने का अवसर मिला। अपने अतिरिक्त देश

ने श्रयतक श्रॅंगरेजी श्रौर श्रॅंगरेज को ही देखा था, इस युद्ध ने जर्मन, फ्रांसीसी, रूसी साहित्य श्रौर जनता से भी परिचित होने का श्रवसर दिया। इससे संस्कृति श्रौर जीवन की धारणा तथा दृष्टि को एक व्यापक चितिज मिला। राष्ट्रीय गुण एवं जीवनपद्धति की मान्यताएँ बदलने लगीं।

# शताब्दी का आरंभ और साहित्य

शताब्दी के श्रारंभ में साहित्य की यही श्रवस्था, यही गतिविधि थी। यह बहुत गौरवमय टलक का चित्र चित्र तो नहीं है, किंतु जैसी सामाजिक स्थित, जैसी परिस्थितियाँ थीं, उनको देखते हुए इस विकास को श्रसंतोषजनक नहीं कहा जायगा। इस तरह नवीनता के लिये एक ठोस भूमिका तैयार हो गई। सब कुछ नए सिरे से ही करना पड़ा, वह भी श्रमेक बाघा श्रौर विरोधों के बीच। इसिलये यह कुछ कम नहीं। हमारी दृष्टि बदली, हम नई स्थापना के लिये श्रिम्प्रेरित होकर श्रमसर हुए। इस शताब्दी के श्रारंभिक बीस वर्षों के साहित्य की यही साधारण रूपरेखा है। एक पीढ़ी समाप्त हो। रही थी श्रौर दूसरी का उदय हो रहा था। नये के श्रागमन का पूर्वाभास श्रौर पुराने की विदाई की विलंबित छाया कभी कभी कुछ वर्षों का समय घेर लेती है, इस कारण हमें नए युग के श्रागमन श्रौर पुराने युग के श्रमसन की ठीक तिथि निर्धारित करने में कुछ किंवाई भी हो जाती है। परंतु सन् १८८१ ई० में समाप्त होन्वाला प्रथम महायुद्ध श्रौर सन् १६१६ ई० में भारतीय राजनीति में गांधी जी का प्रवेश, ये दो ऐसे स्मारकचिह्न हैं, जिनके श्राधार पर इन्हीं वर्षों को नए साहित्य के उन्मेष की प्रवर्तक तिथि मान लेने में किसी प्रकार की शंका नहीं होती।

#### नवोन्मेष का काल

श्रालोच्य काल—१६२०-४० ई० नए साहित्य के उन्मेष की दृष्टि से ऐतिहासिक महत्व का काल है। विषय, भाव श्रीर प्रवृत्ति तथा भाषा, शैली श्रीर रूप
सभी दृष्टि से हिंदी में नवीनता की श्री श्रीर समृद्धि बढ़ी। रचनात्मक प्रयोग श्रीर
प्रयतों की उचरोचर प्रगति हुई। साहित्याकाश में प्रतिभा के नए जोतिष्कों का
उदय हुश्रा। उपन्यासों में चित्र चिरत्र, घटना समस्या नई, कहानियों के पात्र श्रीर
विषयवस्तु नई, किंवता की शब्दयोजना, प्रतीक श्रीर उपमाविन्यास नया; नाटकों
में दृष्टि श्रीर रचनातंत्र नया; देशी विदेशी विचारपद्धितयों की श्रवतारणा नई
सभी दिशाशों में नवीनता। हिंदी साहित्य के इतिहास में ये बीस वर्ष वास्तव में
बड़े महत्व के हैं। इसमें महत्व की कई बातों श्रीर घटनाश्रों का योग था,
जिनमें एक था यूरोप श्रीर भारत की साहित्यिक परंपराश्रों का निकट संपर्क होना।

दोनों परंपराश्रों के निकट श्राने की स्थिति श्रीर परिस्थित तो पहले ही पैदा हो गई थी, परंतु दोनों श्रापत में ठीक ठीक मिल नहीं पाई थीं। मिलने की प्रवृत्ति श्रीर सुयोग होने के वावजूद दोनों के बीच संशयात्मक थिरोध की दीवार खड़ी थी। श्रापतें शिचा की उत्तरोत्तर वृद्धि, पत्र पत्रिकाएँ, पुस्तकें इस दूरी को कमशः दूर करती जा रही थीं। जो रही सही रकावट भी थी, पहले विश्वयुद्ध की प्रतिक्रिया ने उसे भी समाप्त कर दिया। विभिन्न साहित्य के माध्यम से वे भाव विचार कमशः धुलने मिलने लगे श्रीर निकटता से दोनों परंपराश्रों के समन्वय का श्रवदान साहित्य में श्राने लगा।

# पूर्व श्रोर पश्चिम का समन्वय

काट्य में यह युग छायाबाद का था। छायाबादी काल की दो महापदी १६१४-१८ श्रीर १६३६-४६ के बीच का काव्य कहा जाता है। इस काव्य में भारतीय दर्शन और यूरोप के सम्ब्हेंदताबाद तथा प्रतीकवाद का श्रद्भुत एकीकरण मिलता है। समन्वय की यह अनुपेरणा हिंदी को रशिंद्रनाथ की काव्य रचनाओं से भिली। किंतु पाइचात्य ब्रादरों के ब्रानुकरण से भारतीयता का विशिष्ट स्वर इन प्रयासों में लप्त नहीं हुत्रा । छायाबाद के चार प्रमुख स्तंभ प्रसाद, पंत, निराला. महादेवी-की रचनाएँ इसके प्रमाण हैं। प्रसाद ने पश्चिमी ऋण की स्वीकृति के साथ भारतीय संस्कृति के सर्वोत्तम को स्पष्ट कर दिया है । कहते हैं, इस युग की ज्ञान-संबंधिनी अनुभृति में भारतीयों के हृदय पर पश्चिम की विवेचन शैली का व्यापक प्रयत्न क्रियात्मक रूप में दिखाई देने लगा, किंतु साथ ही नाथ ऐसी विवेचनात्रीं में प्रतिक्रिया के रूप में भारतीयता की भी दुहाई सुनी जा रही है। प्राचीन की काव्यकतियाँ स्पष्टतः प्राचीन भारतीय संस्कृति की पोपक हैं। संपूर्ण छायावादी सर्जना में, जहां यूरोपीय प्रभाव की स्पट छाप है, भारतीय दार्शनिक भादभूमि भी श्रापनी श्रादर्श रेलाश्रों में उतनी ही उजीवित है। पंत पर विवेकानंद, श्राविंद श्रीर गांधी के साथ साथ श्रीपनिपदिक तथ्यों का प्रभाव है। इसी प्रकार निराला पर वेदांत श्रीर वैष्णव दर्शन, महादेशी पर सूफ्ती, बीद तथा उपनिषद् के सिद्धांतीं की गहरी छाया पड़ी है।

# व्यक्तिवादी सौंदर्य चेतना

प्रथम विश्वयुद्ध का एक बहुत बड़ा दान है मानवदान । दो युद्धों के बीच की हिंदी कविता पर इस वाद का प्रभाव निर्विवाद है, किंद्र उसकी भूमिका पारचात्य एवं श्रपनी पूर्वागत परंपरा से दुछ १थक् है। यह १थक्ता न केवल भाव विचार विलक्त रूप तक में है। विश्लेषण से यह स्पष्ट हा जाता है कि इस नए काव्य रूप की जो प्रेरक या मूल दृष्टि है, वह वास्तव में सौंदर्यवादी है। सौंदर्यवादी दृष्टि भी वह नहीं जो प्राचीन यूनान श्रीर ग्रीस की थी। यूनान की सौंदर्य भावना के पीछे कुछ उनकी राष्ट्रीय मान्यताएँ थीं। छायावादी की सौंदर्य चेतना वह नहीं है। यह सौंदर्य चेतना व्यक्तिवादी प्रवृत्ति पर प्रतिष्ठित हुई है। किंतु व्यक्तिवादी की संकृतित प्रखरता कल्पना के योग से उन्नत हुई, उदांच हुई है। इस विशेषता को कई विचारकों ने एक दोष माना है। कल्पना के इस आश्रय को पलायनवादी प्रवृत्ति की संज्ञादी गई है। इसकी पुष्टि में यह कहा गया है कि व्यक्तिवादी की आरशा श्राकांचाएँ जब वास्तविकता के ठोस धरातल से टकरा कर निरर्थक होती हैं तो वह कल्पना का सौंदर्य स्वर्ग गढता है। यहां तक कि कार्य श्रीर मत की यह वेमेल श्रीर डाँवाडोल मनःस्थिति श्रंततः हम छायावाद के एक श्रन्यतम स्तंम पंत में भी पाते हैं। वे कहते हैं- 'द्सरे शब्दों में नवीन सामाजिक जीवन की वास्तविकता को ग्रहण कर सकने से पहले, हिंदी कविता, छायावाद के रूप में, हास युग के वैयक्तिक स्मन्भवों, अर्ध्वमुखी विकास की प्रवृत्तियों, ऐहिक जीवन की स्माकांचास्रों संबंधी स्वप्नों, निराशास्त्रों श्रौर समवेदनास्त्रों को स्रभिव्यक्ति करने लगी श्रौर व्यक्तिगत जीवन की कठिनाइयों से चुब्ध होकर, पलायन के रूप में, प्राकृतिक दर्शन के सिद्धांत के त्राधार पर, भीतर बाहर में, सुख दुख में, श्राशा निराशा श्रीर संयोग वियोग के दृश्यों में सामंजस्य स्थापित करने लगी। सापेन्न की पराजय उसमें निरपेन्न की जय के रूप में गौरवान्वित होने लगी।

किंतु छायावाद की श्रांतरिक विशिष्टता का यही सचा रूप नहीं है। वह रूप प्रसाद के शब्दों में —छाया भारतीय दृष्टि से अनुभूति श्रोर श्रभिव्यक्ति की भंगिमा पर श्रिषक निर्भर करती है। ध्वन्यात्मकता, लाच्चिंग्यकता, सौंदर्यमयता, प्रतीकविधान तथा उपचारवक्तृता के साथ स्वानुभूति की विश्वित छायावाद की विशेषताएँ हैं । उपर्युक्त विशेषताश्रों से काव्यशिल्प को निस्तंदेह कलात्मकता मिली। संकेत श्रोर प्रतीकों के बाहुल्य से लाच्चिंग्यकता श्रोर सौंदर्यमयता श्राई। व्यंजनात्मक शक्ति बढ़ी। प्रकृति से रागात्मक संबंध भी इस काव्य की एक श्रावश्यक दिशा है, वह संबंध तो जुड़ा किंतु जिस श्रंश तक तादात्म्य श्रपेचित था, व्यक्तिवादी श्राग्रह से वह संभव नहीं हुआ। इतना श्रवश्य हुआ कि सांस्कृतिक चेतना, राष्ट्रीय श्राकांचा श्रीर मानववादी प्रवृत्ति के योग से व्यक्तिवादिता उग्र श्रहं की रूखी श्रीर सँकरी सीमा पर पहुँचने से बच गई। इस योग का एक सुनिश्चत परिणाम यह हुआ कि जहाँ तक रूपविधान का सवाल

<sup>े.</sup> आधुनिक कवि भाग २।

२. काव्य, कला तथा अन्यान्य निवंध ।

है, नई प्रश्विको अनुकूल भावभूमि और शिल्प मिला और जहाँ तक कान्य की आत्मा का प्रश्न है, कान्य न्यक्तित्व में मिलेजुले स्वर, मिश्रित प्रश्चित की छाया पड़ी। सूक्ष्म अनुभूतियों का जो भाव जगत् प्रस्तुत हुआ, उसे रूप देने के लिए रूपकों उपमाओं की चित्रात्मकता अनिवार्य हो गई, सांकेतिकता के नाते लच्णा और न्यंजना का आधार प्रह्ण आवश्यक हो गया। फलस्वरूप प्राण से आवर्ण की प्रधानता सी दिखाई देने लगी। इसी लिये शुक्ल जी ने इसे कान्य अभिन्यंजना की शैली कहा है।

#### कलात्मक स्वतंत्रता

सन् १६२= इं में राजनीतिक स्वतंत्रता का संवर्ष त्यारंभ हुन्या। काव्य के चेत्र में उसी के अनुरूप संतर्प छिड़ा कलात्मक स्वतंत्रता का। साहित्यिक आदर्श की बँधीवँधाई भौतिक मर्यादा थी. जो रूढियाँ थीं, उन्हें तोड फेंका गया। तोड़ फेंकने का कार्या था। राजनीतिक स्वतंत्रता की ज्ञाकांचा की मर्मवाशी थी नए जीवन मुल्यों की प्रतिष्ठा । उसी प्रकार कलात्मक स्वतंत्रता की श्राकांचा बनी श्रनुभूतियों का नया चितिज। ये श्रनुभूतियाँ स्थलता से रादमताभिमुखी थीं। उनको अपने अनुकल धारक श्रीर वाइक भाषा की अपेद्धा हुई। सूक्ष्म श्रनमानों को श्राकार श्रीर प्रेषशीयता देने के लिये भाषा में वही संपत्नता, वही सामर्थ्य श्रपंचित है। जीवन की उन श्रनुभृतियों की धड़कन को बाँधने के लिये ही काव्य को सुद्धम का साधक बनना पड़ा। स्थूलता में कलात्मकता की प्रतिष्ठा असंभव है और नीति श्रीर मर्यादा के भार से मुक्त हुए बिना वास्तविक जीवन को साहित्य में श्रं कित भी नहीं किया जा सकता। भारत का नवनिर्माण हो रहा था. मनध्य में नई श्रात्मा का श्रविर्माव हो रहा था। नए शिल्प की श्रवतारणा भी इसी लिये इतिहास की, युग की एक ग्रानिवार्य माँग थी। किंतु प्राचीन संस्कार, जिसकी जड गहरी जमी थी, तत्काल ही नई आत्मा से भाइ पेंछकर पेंके नहीं जा सकते थे। नवीनता पर उनका थोड़ा बहुत भार जाते जाते भी रहा। छायाबाद में मानवीयता श्रीर दर्शन की जो प्रवृत्तियाँ मिलती हैं, निश्चित रूप से वह राष्ट्र श्रीर समान की नैतिकता के ही कारण है।

## सांकेतिक भाषा की उद्यमावना

नवीनता के विद्रोही आग्रह से नैतिकता विरोधी भाव का प्रवल होना स्वामाविक है। शैली, कीट्स, बायरन आदि आँगरेजी रोमांटिक कवियों में यह उप्र विद्रोह है—काव्य में भी, उनके जीवन में भी। उनकी भावनाएँ व्यक्तिपरकता से नितांत व्यक्तिगत की सीमा तक भी पहुँच गई हैं। उनको देखते हुए छायाबादी कवि कहीं संयत और अनुशासित हैं। काव्य में प्रतीक योजना और सांकेतिकता की प्रधानता का यह भी कारण है। जो भी

परिस्थितियाँ

हो, भाषा में इस प्रयोग से लयात्मकता श्रीर सांगीतिक तत्वों का समावेश हत्रा. छंदयोजना की नवीनता ने नाद सौंदर्य को संजीवित किया श्रीर लाच्चिएकता से श्रंतर की सक्ष्मतम श्रन्भतियों को सजीवता देने की समर्थता श्राई। श्रतः साहित्य की ख्रात्मा पर पाश्चात्य प्रभाव की वह स्पष्ट प्रवलता चाहे न हो. रूपविधान में उसका बहुत बढ़ा ऋण है। उपन्यास, कहानी, नाटक, सबपर यरोपीय रचना-पद्धति का न्यापक प्रभाव पड़ा । उपन्यासों में प्रेमचंद के खादर्श तो भारतीय हैं. किंत निर्माण प्रणाली पश्चिमी है। लक्ष्मीनारायण मिश्र, कपानाथ मिश्र के नाटकों पर शा श्रीर एब्सन की नाट्यपदाति का गहरा प्रभाव है। यही नहीं, हिंदी श्रालो चना भी पारचात्य स्रादशों के स्रनसर्ग से स्रागे बढी।

#### राजनीति में गांधीजी का प्रवेश

साहित्य के लिये इस युग की दसरी श्रीर संभवतः सबसे बडी घटना है. भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी का प्रवेश। कांग्रेस की बागडोर गांधीजी के हाथों में आ जाने से युगजीवन के सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व क्रांतिकारी परिवर्तन हए। गांधी जी का सबसे बड़ा युगांतरकारी श्रीर महान ऐतिहासिक कार्य है राजनीति से त्राध्यात्मिकता का संबंध स्थापित करना। देश की त्रांतरात्मा की चरमतम श्राकांका स्वाधीनता की प्राप्ति की सारी श्रिमियोजनाश्रों के साथ उन्होंने देश के सर्वोगीस विकास की व्यापक जारति की पृष्ठभूमि तैयार की। उनके नेतत्व में, उनकी विलक्षण प्रेरणा श्रौर श्रद्भुत व्यक्तित्व से श्रभूतपूर्व जागरण देश में श्राया । सारा देश एकप्राण बना । देश एक साथ श्रपनी सभी समस्याश्रों, सभी श्रमावों, सभी लक्ष्यों की पति की संमिलित प्रचेष्टाश्रों में अग्रसर हुआ। उनके श्रिधनायकत्व में कांग्रेस मात्र एक राजनीतिक स्वतंत्रता के लिये शासकों से लोहा लेनेवाली राष्ट्रीय संस्था ही नहीं रही, वह एक ऐसा व्यापक केंद्र बन जिसमें राष्ट्र की समस्त श्राशा, श्राकांचाएँ एकत्र सिक्रयता से सजीव हो उठीं। गांधी जी की जीवनव्यापी साधना का बहविधि स्वरूप श्राश्चर्यजनक है। संज्ञेप में उसकी व्यापकता के तीन तत्व देखे जा सकते हैं, जो युगनियामक रहे। एक तो यह कि सहज आस्था उत्पन्न करके उन्होंने राष्ट्रीय जागरण को जन जीवन में व्यापक बनाया । दूसरा यह कि उन्होंने श्रिधिकार के लिये लड़नेवाली फेंद्रीय शक्ति कांग्रेस को राजन तिक सीमा तक ही सीमित न रहने देकर उसे देश के आर्थिक और सामाजिक पहलुओं के लिये भी सचेतनता दी श्रीर तीसरी यह कि सत्याग्रह का ऋजेय श्रीर श्रनोखा श्रस्त्र प्रदान किया। यथार्थ समन्वित आदर्शवाद

गांधी की के जीवन श्रीर कार्य, व्यक्तित्व श्रीर विचारधारा का गहरा प्रभाव इस युग के समस्त साहित्य पर है। विशेषकर गांधी जी के उस श्रादर्शवाद का जो एक ग्रानोखे दंग से यथार्थनाद से समन्वित था। गांधी जी की यह एक विचित्र

विशिष्टता रही है कि उनका आदर्श अनुपेरित जीवन कभी यथार्थ विमुख नहीं रहा । कल्पना के आदर्श-स्वर्ग, स्वप्नों के निरवलंब सत्य और वास्तविकता की ठोस भूमि को उन्होंने व्यावहारिक सूत्र से संयोजित कर दिया। यथार्थ श्रीर श्रादर्श को एक दिशा में मोडकर दोनों को श्रविच्छित्न बनाया। गांधी जी के महान व्यक्तित्व से राजनीतिक चेतना की जी अभूतपूर्व लहर उठी, हमारे समग्र ' साहित्य पर उस सर्वतोमुखी सिक्रयता की स्पष्ट छाप पड़ी। हमारे तत्कालीन साहित्य की वह मूल अनुप्रेरणा और राष्ट्रीय चेतना बनी। इसलिये इस साहित्य पर गांधी के जीवन दर्शन की बिशिष्टताएँ विभिन्न रूपों में, प्रत्यच्च या परोच्च, प्रभाव डालती रहीं । उदाहरण के लिये कविता में सियारामशरण गुप्त, रामनरेश त्रिपाठी, ठाकर गोपालशरण सिंह, सोहनलाल द्विवेदी की रचना का उल्लेख किया जा सकता है। सियारामशरण गप्त के गीतों पर तो असहयोग श्रांदोलन का सीधा प्रभाव है। त्रिपाठी जी के मिलन, पथिक, समन उसी प्रभाव की देन हैं। यहाँ तक कि कुछ कवियों की कविता राजनीतिक कविता ही हो गई। पंत प्रभृति में वह प्रभाव दूसरे रूप में प्रतिफलित हुन्ना। उपन्यास में प्रेमचंद जी का उदाहरण लिया जा सकता है, जिनके उपन्यासों में गांधी जी के यथार्थ आदर्श की समन्विति बड़े प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत हुई है। ग्रामीण जीवन के जादगर प्रेमचंद के उपन्यासों में वस्तुविन्यास की प्रशाली यथार्थवादी सी लगती है, किंत्र वास्तव में उनकी उपन्यास कला स्त्रादर्शप्रधान है। गांधी जी की तरह उन्होंने दो परस्पर विरोधी तत्वों का श्रपूर्व संमेलन किया है। उपन्यासों का वस्तुविधान, घटनाविकास समाज की गतिविधि की वास्तविकता के इतने निकट हैं, ऐसी प्रत्यक्त भूमि पर प्रस्तुत हैं कि वे यथार्थवादी प्रतीत होते हैं, परंतु चरित्रों के विश्लेषणा से यह सत्य स्पष्ट हो जाता है कि वे कलाकार वास्तव में त्रादर्शवादी हैं श्रीर उनकी कला श्रादशोंन्मुख है। क्योंकि जो है, जो प्रत्यच श्रीर सहज बोधगम्य है-मात्र वही यथार्थ नहीं है। यथार्थ की वास्तविक स्थिति के स्रौर भी पहलू हैं। वस्तु कोई भी अपने वर्तमान रूप में स्वयंपूर्णं या आत्मनिर्भर नहीं होती। जाने श्रनजाने नाना संबंध सूत्रों द्वारा, वह एक कड़ी द्वारा श्रौर भी वस्तुश्रों से जुड़ी रहती है। उसकी स्थिति का काल एक वर्तमान ही नहीं, भूत श्रीर भविष्य भी है। श्रतः बो है श्रीर जैसा है. उसी के चित्रस में कला की सार्थकता नहीं, न वह यथार्थ चित्रण है। श्रपनी सारी स्थितियों श्रौर श्रांतस्संबंधों के साथ वस्तु का रूपायन ही यथार्थ कहा जायगा।

# साहित्यनिर्माण की वैज्ञानिक दृष्टि

यधार्थवादी दृष्टिकोण आज के विज्ञान युग की एक विशेष देन है। युग से साहित्यविचार को भी यह दृष्टि मिली, जो बुद्धि और तर्क के आधार पर ही

वस्त के यथार्थ स्वरूप को स्वीकार करती है। कल्पना को पर मारने के लिये वहाँ अवकाश का विस्तृत आकाश नहीं है। इस नई दृष्टि ने साहित्य को विज्ञान की श्रेगी में बिठाने की कोशिश की है। इसके श्रनसार साहित्य से कल्पना, भावना, श्रादर्श की श्रपेचा निरर्थक ही नहीं. भल है। साहित्य का लक्ष्य श्रंततः सत्य की खोज या प्रतिष्ठा है. जो विज्ञान का है। इसलिये साहित्य का निर्माण वैज्ञानिक दृष्टि तथा पद्धति से ही होना चाहिए। साहित्य के निरीक्षण परीक्षण की इस पद्धति से यह प्रश्न विचारणीय हो गया कि साहित्यनिर्माण का श्रंतिम लक्ष्य श्राखिर क्या हो ? क्या साहित्य की रचना इस सीमारेखा से सीमित है कि उससे मात्र श्रब्छे भाव विचारों की षृष्टि हो या रचना का उद्देश्य रचना हो, जिसमें श्रच्छा या बुरा जो भी प्रभाव चाहे हो। स्पष्ट है कि यदि वैज्ञानिक सत्य की प्रतिष्ठा से ही साहित्य होता तो विज्ञान के होते उसके अस्तित्व की आवश्यकता पर उपयोगिता क्या होती ? निश्चय ही साहित्य में विज्ञान से कोई विशेषता है. जिसकी अनुपरियति या स्थमाव से लोग विज्ञान के श्रातिरिक्त साहित्य का स्थाश्रय लेते हैं। इसलिये साहित्य का प्रकृत लक्ष्य निस्संदेइ विज्ञान संमत यथार्थवादी दृष्टिकीया से परे है, जहाँ जीवन की उपयोगिता श्रीर हीनता के बदले उसका रचनात्मक पच हो । वस्ततः यथार्थवादी कलाकर उसी को कहेंगे जो जीवन की स्वस्थ विकास देनेवाली शक्तियों को उद्बुद्ध करे। यथार्थवाद जीवन का इतिवृत्त है। यथार्थ प्रकृति श्रीर विकृति दोनों चित्र के लिये स्वतंत्र है पर जीवन में विकृति श्रिधिक प्रसारगामिनी है. परिणामतः यथार्थं की रेखाश्रों में वही बार बार व्यक्त होती है। यथार्थवाद की नई शैली के उद्भावकों के यहाँ भी विकृति का यह स्वरूप एक दिन स्पष्ट होकर उपस्थित हुआ, जब जीवन के सच्चे और स्वस्थ चित्रचरित्रों की साहित्य में कमी दिखाई देने लगी और तब वहाँ यथार्थवादियों के लिये यह भी कहा जाने लगा कि यथार्थवादियों ने हमें नया संसार देने की बात कही थी, लेकिन दिया उन्होंने हमें श्रस्पताल ।

# समाजवादी श्रीर साम्यवादी दृष्टिकोण

सन् १६३०-३५ ई० के आसपास देश में विचार श्रौर राजनीति के चेत्र में एक नए दृष्टिकीण का उदय हुआ-समाजवादी श्रौर साम्यवादी दृष्टिकीण । इस काल तक राष्ट्रीय संग्राम एक ऐसी स्थिति के समीप श्रा पहुँचा था, जहाँ लच्य-

प्राप्ति की स्वस्थ त्राशा भाँकने लगी थी। फलस्वरूप स्वतंत्रता के मूल लक्ष्य के साथ राजनीतिक रंगमंच पर समानता संबंधी अनुषंगिक भी समिलित हो गए। समाजवादी श्रौर साम्यवादी स्वर की उद्भावना के पीछे वर्गभावना श्रौर श्रार्थिक पच था। स्रभी तक किसानों की संस्थिति विशेष ध्यान देने की रही थी, स्रब उसके पास मजदूर के नए वर्ग को भी मान्यता मिल गई। इस प्रगतिशील तता का प्राद्रभीव साम्यवाद की प्रतिष्ठा से हन्ना। रूसी कांति सन् १७ ई० में ही हो चुकी थी, पर लगभग बीस साल की ग्रविध में उसने एक स्पष्ट रूप लिया। श्रीर तब साहित्य के यथार्थवादी सिद्धांत ने एक श्रीर तीला मोड लिया। यथार्थवाद, प्रकृतिवाद के साहित्यिक सिद्धांतों का आविर्माव फ्रांस में उन्नीसवीं सदी में ही हो चुका था। उसके स्नाविभीव का मूल कारण था कल्पनाप्रवण स्वछंदतावादी साहित्यधारा का विरोध। समय की गति के साथ उसे मार्क्स श्रौर लेनिन के साहित्य श्रौर समाज संबंधी विचारों की नई उद्भावना मिल गई। मार्क्वाद को वैज्ञानिक भौतिकवाद कहते हैं। उनकी राय में साहित्य का वास्तविक संबंध ऐतिहासिक विकास है। काव्य और साहित्य वर्गसंघर्ष के ऐतिहासिक विकास क्रम की ही देन हैं, अतएव उसमें विभिन्न युगों के प्रभुतासंपन्न वर्ग की भावना तथा प्रवृत्ति की संस्थिति श्रवश्यंभावी है। युगविशेष के साहित्य में तत्कालीन श्रिधिकारी वर्ग की संस्कृति की छाप अवश्य होगी। कल्पना और आदर्श का जाद लाख चलता रहे, साहित्य को वर्गसंघर्ष की पीठिका से ऋंसप्रक्त रखना संभव ही नहीं ऋौर यह श्रमेचित भी नहीं। साहित्य का संबंध व्यावहारिक सत्य से है, केवल कल्पना श्रौर श्रादर्श से नहीं । श्रपनी परिस्थिति के श्रनुसार हिंदी साहित्य में भी इस नई दृष्टि स्त्रीर नई यथार्थवादी रचनाशैली का स्त्रागमन हुस्रा। यहाँ वर्गसंघर्ष की वह स्थिति नहीं थी. जो समाजवाद की प्रतिष्ठा के लिये साम्यवाद में आवश्यक मानी जाती है। देश का पूर्ण श्रौद्योगीकरण यहाँ हुन्ना नहीं था। इसलिये विचारों की जो नई मनोभूमि तैयार हुई श्रौर उससे जिस प्रगतिशील श्रांदोलन ने जन्म लिया उसकी आरंभिक भूमिका की दो प्रमुख दिशाएँ साहित्य में सामने आई-एक श्रंभेजों की शोषण नीति का विरोध श्रीर दूसरी किसानों मजदूरों की दयनीय स्थिति को सुधारने का आग्रह। तत्कालीन रचनाओं में भाव की दृष्टि से सामाजिक विषमता का स्वर ऊँचा जरूर हुआ है, पर देशप्रेम, राष्ट्रीय भावना का उद्धो धक भी है। रचनाप्रक्रिया में एक विशिष्टता श्रवश्य स्पष्ट दिखाई देती है। वह है श्रादर्श की श्रपेचा वस्तुनिष्ठा, यथार्थ की श्राग्रह्शीलता । यथार्थोन्मुख प्रवृत्ति का उपयुक्त माध्यम यद्यपि गद्य है, किंतु काव्य नाटकों में भी यह प्रवृत्ति प्रति-बिंबित हुई। राजनीतिक श्रीर साहित्यिक दोनों सेत्रों में इस प्रगतिशील भावना के प्रह्ण का स्पष्ट उदाहरण है-कांग्रेस में समाजवादी दल की स्थापना (१६३४) श्रीर साहित्य चेत्र में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना (१६३६)।

#### श्रंतश्चेतनावाद

यथार्थवादियों का एक द्सरा वर्ग भी प्रादुर्भूत हुआ। वह है श्रंतश्चेतना-वादी। इसका सिद्धांत समाजवादी यथार्थवाद के बिल्कुल विपरीत है। यह यथार्थ सोलहों म्हाने वैयक्तिक है. इसमें सामाजिक उपयोगिता के लिये स्थान ही नहीं । इस सिद्धांत के अनुसार कविता कल्पना और भावना का ब्यापार ही नहीं, कविता कवि की श्रात्म चेतना का उद्गार है। बुद्धिवादी दृष्टिकोण से उत्पन्न व्यक्तिवादिता श्रीर स्वव्छंदता की यह उप्रतम परि-ग्रित है। बुद्धिवाद ने तार्किकता की प्रवृत्ति बढाकर सामाजिक नैतिकता के बंधन ढीले कर दिए, धर्म श्रीर ईश्वर की श्रास्था मिटती गई श्रीर श्रहम् प्रबल होता गया। ऐकांतिक वैयक्तिकता ने साहित्य में दुरूहता उत्पन्न कर दी। वह दुरूहता श्रस्वाभाविक नहीं कही जा सकती हानिकर चाहे जितनी हो। नितांत व्यक्तिगत श्रनुभृतियों को रूप देने के लिये नवीन प्रतीक योजना श्रावश्यक हो जाती है। इस प्रतीकात्मक प्रवृत्ति को बल देने में नवीन मनोविज्ञान ने बड़ी सहायता दी। फायड का स्वर कँ चा हुन्ना। फायड के मनीवैज्ञानिक सिद्धांत का इसपर गहरा प्रमाव है। युंग ने चित्त का जो विभाजन किया है, उसके अनुसार इसपर मनो-विज्ञान का ही प्रभाव है। युंग के अनुसार चेतन, व्यक्तिगंत और अचेतन तथा समष्टिगत अचेतन मन चिच के ये तीन विभाग हैं। इनमें अचेतन मन की श्रवस्थाएँ ही प्रतीकों की वास श्रीर सिकयता की मूल भूमि हैं। प्रतीकों का वास समष्टिगत श्रचेतन मन में ही होता है। इन श्रंतश्चेतनावादियों ने साहित्य को नितांत वैयक्तिक भावभूभि पर प्रतिष्ठित कर देने की चेष्टा की। उनके ग्रंतर्म्खी प्रतीकात्मक उद्गारों ने अस्पष्टता की ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी कि काव्य सहृद्यों की नहीं, मानस-शास्त्रियों की वस्तु हो गया। उनकी उपमा, उनके अलंकार मनोविज्ञान के विशेषज्ञों के ही समभाने योग्य रहे। इस प्रकार साहित्य में आंतरिक श्रौर बाह्य दो विदेशी चिंतनपद्धति प्रतिष्ठित होने लगी। मन से संबंध रखनेवाली बातों पर फ्रायड मनोविज्ञान श्रीर समाज से संबंध रखनेवाली बातों पर मार्क्स की विचारधारा प्रबल हो गई।

#### गद्यमयता

यथार्थवादी दृष्टिकोण से गद्यात्मकता बढ़ गई। बौद्धिक दृष्टि की प्रधानता ने कलपना श्रौर भावुकता के लिए जगह नहीं रहने दी। पद्य तक चिंतनप्रधान होकर गद्य से प्रतीत होने लगे। युग की श्रात्मा की मानों स्थिति ठीक उलटी थी—गद्य रचनाश्रों में काव्य के सभी गुणों का श्रारोपण हुश्रा। लयात्मकता लाने की कोशिश की गई। उपन्यासों में महाकाव्य के तत्व का, गीतितत्व का संमिश्रण करके घटनाप्रधान श्रौर भावप्रधान उपन्यास लिखे गए। काव्य के श्रम्य श्रोनेक रूपों

का विकास काव्योचित गुणों के आधार पर किया गया। किंतु ज्यों ज्यों जीवन स्थूल श्रीर प्रत्यच्च समस्याश्रों के संमुख नत होने लगा, जीवन का हि कि शा ही बुद्धिवादी बनता गया। जीवन की समस्याएँ दिनानुदिन विषम श्रीर जिटल होती गई। राजनीतिक परिस्थिति भी कुछ ऐसी ही थी। स्वतंत्रताप्राप्ति की चेष्टाएँ जिस श्रनुपात में प्रवल होती गई, श्रंग्रेजी की दमन नीति जोर पकड़ती गई। पिछले महायुद्ध ने नई समस्याश्रों की कि विनाइयाँ बढ़ा रखी थीं, दूसरे महायुद्ध के बादल मँडराने लगे, श्रंततः १६३६ ई० में वह प्रारंभ भी हो गया। जीवन श्रीर भी जिटल हो गया। मानवीय श्रीर सामाजिक समस्याएँ नया रूप लेकर समाधान के लिये खड़ी हो गईं। गरीबी, उपेच्चित नारी वर्ग, समाज श्रीर व्यक्ति, स्त्री पुरुष श्रनेक समस्याएँ साहित्य में श्रपनी श्रमिव्यक्ति हूँ ढने लगीं। इन समस्याश्रों ने जीवन को तो कठोर कर ही दिया, श्रमिव्यक्ति के माध्यम में भी बुद्धि श्रीर चिंतन के तत्वों की प्रधानता कर दी। साहित्य की वे शैलियाँ, जिनमें शुद्ध साहित्यक कल्पना का संयोग था, महल्वहीन हो गईं। मावना तथा श्रनुभृति की जगह विचार श्रीर बुद्धि ने ली। काव्य गद्यात्मक हो उठा। माषा की पात्रता

इन बाह्य परिस्थितियों के बीच इन बीस वर्षों की श्रविध में हिंदी साहित्य का सर्वोगीण विकास हुआ। विषय की दृष्टि से साहित्य का चितिज विस्तृत हुआ और भाषा की दृष्टि से प्रौढ़ता श्राई। युग के समस्याबहल जीवन को प्रभावपूर्ण श्रीर कलात्मक ढंग से श्रांकित तथा चित्रित करने की समर्थता श्रौर पात्रता हिंदी में श्राई। साहित्य के विभिन्न रूपों में श्रावश्यकतानुसार श्रांतरिक द्वंदात्मक सूक्ष्माति-सूक्ष्म श्रनुभूतियों तक की सफल श्रिभिव्यक्ति सुगमता से होने लगी। गंभीर विचार श्रीर गृढ् व्याख्याएँ प्रस्तुत की जाने लगीं। निगृढ भावनाश्रों की श्रिभिव्यंजना भी सहज हुई। श्रमिपाय यह कि समर्थ भाषा में जो श्रांतरिक शक्तिसंपन्नता श्रपेचित है, हिंदी में वह श्राई श्रीर इसलिये साहित्य के सभी श्रंगों का पुष्टि-साधन संभव हन्ना। उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, समालीचना के ज्यतिरिक्त ज्ञान विज्ञान की सभी शाखाओं पर पुस्तकें लिखी गईं। सर्वथा नए विषयों के लिये पारिभाषिक शब्दावली के श्रभाव से कठिनाई किन्हीं श्रंशों में श्रवश्य रही। इस-लिये ज्ञान-विज्ञान की उस श्रेणी की पुस्तकें कम लिखी जा सकीं श्रीर जो लिखी भी गईं. उनमें भाषा का वह परिमार्जित श्रीर शक्तिसंपन्न रूप नहीं श्रा सका। ललित साहित्य की भाषा में उपयुक्त निखार है। विषय के अनुरूप सांस्कृतिक प्रांजल शैली भी विकसित हुई श्रीर व्यावहारिक विषयों के लिये सरल भाषा शैली का भी निर्माण हुआ। साहित्य को जनजीवन के अधिक से अधिक निकट लाने के लिये सबल श्रौर स्पष्ट शैली नितांत प्रयोजनीय है क्यों कि श्राज का जीवन बहुत व्यस्त श्रीर समस्यासंकुल है। श्रपनी ही समस्याएँ जूफने के लिये काफी हैं, इतना

श्रवकाश कहाँ कि साहित्य की दुक्ह दुर्गमता में गोते लगाकर कोई श्रानंद का मोती चुने। इस प्रयोजनीयता ने भाषा के स्वरूप को सुगम एवम् सुबोध करने की प्रचेष्टा को प्रोत्साहित किया।

हिंदुस्तानी

भाषा की सरलता की प्रचेष्टात्रों में गांधी जी के प्रभाव ने भी बहुत बड़ा काम किया। कांग्रेस की नीति से हिंदी उद् का सामंजस्य करके एक नई भाषा हिंदुस्तानी को जन्म दिया। उसके पीछे उहे इय था भाषा का स्तर सर्वेद्युलम करना, किंतू इस मिलावट की नीति ने न केवल एक समस्या खडी की, बल्क भाषा के स्वरूप को विश्वंखल सा कर दिया। विभिन्न विद्वानों के प्रयोग से सँवरने के बदले भाषा ऋस्थिर हो गई। शैली वास्तव में भाषा का ऐश्वर्य व्यक्त करती है। सहज सरल की नीति निर्धारित हो जाने से भाषा के स्वाभाविक विकास की गति अवरुद हुई अथवा एकरूपता भी न आ सकी। गदा के अनेक रूप हो गए । शब्दों का बड़ा बेमेल श्रीर हास्यास्पद व्यवहार भी होने लगा। संगति श्रौर सामंजस्य नहीं रहा। कहीं कहीं श्रर्थभेद भी हो गया। इससे दो विचारणीय प्रश्न सामने श्राए । बहुविध बोलियों के इस विशाल देश में जनता की निश्चित भाषा का स्वरूप क्या हो श्रीर विषयों की हिष्ट से उसी में सब कुछ को श्रिभिव्यक्त किया भी जा सकता है या नहीं ? स्पष्ट है कि पारिभाषिक शब्दों के संबंध में ऐसी सहजता काम की नहीं होगी। नए विषय श्रीर तत्संबंधित नवनिर्धित शब्दों की जानकारी त्रालग से करनी ही पड़ेगी। इस श्रम से बचाकर जनता के लिये सभी विषय सुलभ कराने का कोई उपाय नहीं । फिर हर विषय न तो सबकी रुचि श्रीर प्रयोजन का होता है, न सब उसे जानने सीखने की बाध्यता का ही अनुभव करते हैं। विशिष्ट विषय एक वर्गविशेष से ही संबंध रखता है। उसके साथ खास शब्द की जानकारी उतनी के लिये ही जरूरी होती है। सबकी समभ्त के लिये चिंता करके सिरदर्द मोल लेना निरर्थक है, जैसे चिकित्सा शास्त्र, बन संबंधी शब्द या श्रमियंत्ररा के शब्द । सबके लिये उनका ज्ञान श्रावश्यक नहीं । श्रीर ग्रगर ग्रावश्यक माना जाय तो उनके लिये ग्रभ्याम ग्रीर श्रम के लिये उनको तैयार रहना चाहिए। हिंदी ही नहीं, यह बात सभी भाषा में समान है। भाषा में इस दृष्टि से दुरूहता तो होती है. पर यह कोई दोष नहीं है। अर्जित ज्ञान की सीमा से जो बाहर होता है। वही अपरिचित श्रीर श्रनजान होता है। वही जब सामने आता है तो निलष्ट लगता है। निलष्ट वह होता नहीं है। ऐसे शब्दों को सर्वसाधारण के लिये सुलम, सहज बनाने के आग्रह में ही भूल है। श्रीर जहाँ इस आग्रह पर बढ़ने की कोशिश की गई है, वहाँ एक अजीव खिचड़ी तैयार हुई है-जिसमें न सहजता है, न सौष्ठव है। वह स्वयं एक अलग समस्या वन जाती है।

## प्रयोग की कृत्रिमता

इस प्रवृत्ति से दो विजातीय शब्दों में संधि भी हो जाती है श्रौर सामासिक पद भी बन जाते हैं, जो भाषा के रूप को बिगाड़ते हैं। कभी कभी सबको समक्षाने का श्राप्रह शब्दों में दुहरे तिहरे प्रयोग को भी विवश कर देता है। उन्नीसवीं सदी में उद्दें हिंदी के मेल के समर्थकों में इस कमजोरी की मलक मिलती रही है। वे एक साथ एकार्थक दो दो, तीन तीन, चार चार शब्दों तक का प्रयोग करते रहे हैं। जैसे प्रतिष्ठा या इजत, सिद्धांतों का हढ़ या उस्लों का पक्का, सम्राट बादशाह शाहंशाह। हिंदुस्तानी के प्रयोग में भी यह गड़बड़ी बढ़ी। संभवतः यह कृत्रिमता प्रयासकालीन रही हो। श्रागे चलकर सीधी, स्पष्ट श्रौर श्र्यंपूर्ण समर्थ शैली का निखार हो जाय, निरंतर प्रयोग से वह निखार बहुत कुछ श्राया भी। संस्कृत, उद्दें, श्रंप्रे जी, बँगला श्रादि के प्रभावों से मुक्त हिंदी के स्वतंत्र व्यक्तित्व का विकास होने लगा। हिंदी उद्दें के मेल से एक भाषा के निर्माण की प्रवृत्ति ने साहित्यक गद्य के प्रांजल रूपनिर्माण में कुछ सहायता भी की। एक सुलभी हुई शक्त शैली निर्माणकम में श्राई जिसमें सुस्पष्टता श्रौर सौष्ठव दोनों लच्लों का श्रामास है।

#### संस्थात्रों का योगदान

इस अवधि में हिंदी जिस सर्वतोमुखी विकास की श्रोर श्रयसर हुई, उसमें सबसे बड़ा योगदान संस्थात्रों का है। संस्थात्रों में भी सर्वापेक्षा प्रधान हैं नागरीप्रचारिणी सभा श्रौर श्रविल भारतीय हिंदी साहित्य संमेलन । इनका इतिहास श्रीर कुछ नहीं, हिंदी के विकास का ही इतिहास है। हिंदी के सवीगीए विकास श्रीर ब्यापक प्रचार प्रसार ही सभा तथा संमेलन का उह श्य श्रीर जीवनव्यापी साधना है। उनके विभिन्न श्रिधिवेशनों में हिंदी के बहुब्यापी विकास के ही प्रयतन किए जाते रहे हैं। नागरी वर्णमाला, लिंग भेद, टाइपराइटर में सधार, हिंदी श्रीर नागरी को राष्ट्रभाषा श्रौर राष्ट्रलिपि के श्रासन पर श्रासीन कराने के प्रयत्न, गाँवों एवं अन्य प्रदेशों में हिंदी प्रचार की प्रचेष्टा, हिंदी में उपयोगी पुस्तकों की रचना. लेखकों के हितों की सुरचा श्रादि समस्याश्रों के लिये ये संस्थाएँ सजग रहीं। संग्रहालय कायम किया, जहां शोध की सुविधाएँ उपलब्ध हों। अहिंदी श्रीर हिंदी चेत्रों में हिंदी के प्रति चभान बढाने के लिये परीचात्रों का प्रवर्तन किया, उत्तम रचनात्रों के लिये विभिन्न पुरस्कारों की व्यवस्था चलाई। उपाधियाँ बाँटी। संमेलन की तत्परता से हिंदी को बड़ा लाभ हुआ। हिंदुस्तानी श्रकादमी, विश्व-विद्यालयों तथा हिंदी एवं ऋहिंदी प्रदेशों की साहित्य परिषदों की सेवाएँ भी बहुत महत्वपूर्ण रहीं | इंदुस्तानी श्रकादमी की स्थापना सन् १६२७ ई॰ में हुई।

उत्तर प्रदेश के तत्कालीन गवर्नर विलियम मारस ने इस संस्था का उद्घाटन किया था। अकादमी ने हिंदी के लिये महत्व के अनेक काम किए। प्रतिष्ठित विद्वानों से शोध संबंधी व्याख्यान कराए, महत्वपूर्ण विषयों की पुस्तकें लिखवाई, इनका अनुवाद और संपादन कराया। हिंदुस्तानी नाम की एक त्रैमासिक पत्रिका भी प्रकाशित की (१६३१) तथा ग्रंथों पर समय समय पर पुरस्कार देकर लेखकों को प्रोत्साहित किया।

#### पत्र पत्रिकाएँ

हिंदी के इस विकास में पत्र पत्रिकात्रों का कुछ कम सहयोग नहीं रहा। सन् २० ई० के श्रासपास हिंदी पत्रों की दुनियाँ में एक नए युग का श्रारंभ हुआ। श्रीर पत्रकारिता ने एक नया मोड लिया। इस श्रवधि की यह विशेषता रही कि राजनीतिक श्रौर साहित्यिक दोनों चेतनाएँ साथ साथ चलती रहीं । १६२१ ई० में राष्ट्रीय श्रांदोलन का श्रिधनायकत्व गांधी जी पर श्रा जाने से जनजागृति नगरों के वर्गविशेष तक ही सीमित न रही. वह गाँवों श्रीर क्रषक श्रमिकों में भी फैली। श्रांदोलन की चेतना को विशाल जनसमृह में फैलाने की दृष्टि से पत्रों की प्रयोज-नीयता बढ़ती गई। पत्र पत्रिकाएँ श्रधिक निकलने लगीं. उनके पाठक भी बढ़ने लगे। समाचार पत्रों के पढ़नेवालों की बढ़ती हुई संख्या का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि सन् ३६ ई॰ में उन पाठकों की संख्या लगभग रे,र४,८८० हो गई, जब कि सन् २२ ई० में कुल २,१५,१२४ ही थी। १६२८ ई० से तो मासिक पत्र लगभग सभी साहित्यप्रधान हो गए। साप्ताहिकों में आधी सामग्री साहित्यिक विषयों के लिये निश्चित स्थान रखने लगी। हिंदी भाषा श्रीर साहित्य के लिये अभिरुचि बढ़ने लगी। राष्ट्रीय आंदोलन के फलस्वरूप प्रथम बार हिंदी की राष्ट्रभाषा की योग्यता घोषित हुई । विश्वविद्यालयों में हिंदी का प्रवेश भी लगभग इसी समय हुआ। फलतः पत्रकारिता में साहित्यिकता का संयोग हुआ। श्रॅंगरेजी पत्रकारिता के श्रानुभव रखनेवाले संपादकों पर हिंदी पत्रों का भार श्राया। इस तरह हिंदी पत्रकार राष्ट्रीय श्रांदोलन की ही पहली पंक्ति में नहीं रहे, श्रपित उन्होंने हिंदी साहित्य के सर्वीगीण विकास में भी पूरा हाथ बँटाया। इस श्चविध में साहित्य दोत्र में श्चानेवाले साहित्यक मासिकों में प्रमुख हैं-चाँद (१६२३), माधुरी (१६२३), मनोरमा (१६२४), सुधार (१६३०), विशालभारत ( १६२५ ), त्यागभूमि ( १६२८ ), इंस ( १६३० ), गंगा (१६३०), विश्वमित्र (१६३३), साहित्यसंदेश (१६३८), कमला (१६३६)। साप्ताहिकों में उल्लेखनीय हैं--कर्मवीर (१६२४), सैनिक (१६२४), हिंदूपंच ( १६२६ ), जागरण ( १६२६ ), स्वराज्य ( १६३१ ), हरिजन सेवक ( १६३२ ), विश्वबंधु (१६३३), नवशक्ति (१६३४), योगी (१६३४), देशदूत (१६३८), संघर्ष (१६३८), श्रीर संगम (१६४०)। दैनिकों में — श्राज (१६२१), वर्तमान (१६२१), नवराष्ट्र (१६३१), भारत (१६३३), लोकमान्य (१६३०), विश्वमित्र (१६३७), श्रायांवर्च (१६४०) श्रादि। इन पत्रों ने हिंदी के श्रांदोलनों को हढ़ता, भाषा को प्रौढ़ता श्रीर साहित्यिक गतिविधि को बल दिया। युग श्रीर जीवन के श्रनुरूप जनमन का निर्माण भी होता गया।

## श्चन्य सहायक स्थितियाँ

उच्चतम कक्षात्रों में हिंदी के श्रध्ययन श्रध्यापन की व्यवस्था भी इसी काल में हुई। कलकत्ता विश्वविद्यालय (१६२०-२१), काशी हिंदू विश्वविद्यालय (१६...), इलाहाबाद विश्वविद्यालय (१६२४) तथा पटना विश्वविद्यालय (१६३७) में ऊँची कतात्रों में हिंदी का प्रवेश हुत्रा। इन सब सहायक स्थितियों से हिंदी निरंतर विकसित होती गई-रूप से भी श्रंतर्मन से भी। यह विकास भी उन्नत होता, यदि एक मानिसक दुविधा की स्थिति न उत्पन्न होती, किंतु वह स्थिति श्रवश्यंभावी ही थी। नई परिस्थितियों से सारी पुरानी व्यवस्था बिखरने लगी थी। सभ्यता और संस्कृति का न्यावहारिक रूप श्रनिश्चित होने लगा था। नए पुराने का द्वंद्व जोर पकड़ रहा था। भावना श्रीर बुद्धि, श्रध्यात्मवाद श्रीर भौतिकवाद, इस्त-शिलप श्रीर यंत्र की टकर में पूरव पश्चिम का संघर्ष श्रीर संबंध स्थापित हो रहा था। दो विपरीत दिशास्रों में निश्चित स्रादर्श का पड़ाव स्रब भी मानो स्राकांचित हो रहा था, क्योंकि बद्धमूल संस्कार जाते जाते भी जा नहीं पा रहा था श्रौर नवीनता की मूमि तैयार हो रही थी। अतएव नवीनता के आग्रह में उमंग का उफनता ज्वार उठा, निश्चयता की गहराई नहीं श्रजित की जा सकी। श्रपना स्वतंत्र व्यक्तित्व रूप नहीं ले सका, जो अभीष्ट है। यह स्वतंत्र व्यक्तिशद विदेशी श्रनकरण से नहीं बन सकता। विश्वजनीनता निस्संदेह साहित्य का बहुत बड़ा गुगा है, किंतु उसकी साधना श्रौर सिद्घि का सही माध्यम राष्ट्रीयता ही है। श्रपने विशिष्ट व्यक्तित्व को गँवाकर इम दोनों खो बैठेंगे-विश्वजनीनता भी श्रीर राष्ट्रीय व्यक्तित्व भी। यह एक निभ्नीत ऐतिहासिक सत्य है कि साहित्य में राष्ट्रीय तत्व की जितनी ही गहराई होगी, विश्वजनीनता की उसके सार्वभौम गुग्र की स्वीकृति उतनी ही सहज श्रौर निश्चित होगी।

# द्वितीय खंड निगंध का उदय

लेखक श्री इंसकुमार तिवारी

# निबंध का उदय

## निबंध साहित्य

निबंध एक नया वाङ्मय प्रकार एवं गद्य का ऋत्यंत ही शक्तिशाली रूप-विधान है। गद्य की प्रौढ़ता भाषा की व्यंजना शक्ति के विकास की द्योतक है। गद्य को इसी लिये किवयों की कसौटी कहा गया है। गद्य जिस प्रकार किवयों की कसौटी है, उसी प्रकार निबंध कसौटी है गद्यकार की। प्रौढ़ गद्य का प्रतीक होने के नाते निबंध का उदय तबतक संभव नहीं होता जब तक कि गद्य की ऐश्वर्यमयी शक्ति का पूर्ण विकास नहीं हो जाता। संसार की चाहे जिस किसी भाषा को मिसाल के तौर पर हम लें, उसके गद्य इतिहास के आरंभिक दिनों में निबंधरचना के दर्शन नहीं होते। साधारणतः सभी भाषाओं का यही इतिहास रहा है कि उनमें पद्यात्मक रचनाएँ पहले आईं, फिर गद्य के आविर्भाव के अनंतर कथा, कहानी, नाटक, उपन्यास आदि। निबंध सबके बाद, क्योंकि इसके लिये भाषा की जिस प्रौढ़ता की अपेना होती है वह गद्य की आरंभिक अवस्था में दुर्लभ होती है।

हिंदी में निबंधों की परंपरा इसी लिये बहुत पुरानी नहीं है। यह एक बहुत ही श्राधुनिक गद्य प्रकार है। इसके इतिहास की सौ साल की भी कड़ी सुश्किल से जोड़ी जा सकती है। कहने को तो लोग यहाँ तक कहते हैं कि हिंदी में निबंधरचना का आरंभ भारतेंदु युग से भी सौ साल पहले हुआ। उनकी राय में सदासुख लाल की रचनाश्रों में प्राथमिक तत्व का श्राभास मिलता है श्रोर वे उनके 'सुरासुर निर्णय' शीर्षक रचना को उदाहरण के तौर पर पेश करते हैं। किंतु रूप श्रीर तत्व की दृष्टि से निबंध का श्राज जो स्वरूप है, उसके श्रमुसार इसके विकासक्रम का श्रादि बिंदु वह रचना है, यह निर्विवाद नहीं। सच तो यह है कि काव्य, नाटक, कथा, श्राख्यायिका श्रादि तो हिंदी को विरासत में संस्कृत से मिल गए, किंतु निबंध पूर्णत्या हिंदी की स्वार्जित संपत्ति है। यह सर्वया खड़ी बोली गद्य की देन है, साथ ही इसकी प्रेरणा पश्चिमी है। इस सत्य की

<sup>ै</sup> गर्चकवीनाम् निकषं वदंति । २ द एसे इज ए सीविश्वर टेस्ट श्रॉव ए राइटर.

स्वीकृति में कई लोगों को दिचक हो सकती है श्रीर इसकी मूल प्रेरणा भारतीय है, यह प्रमाणित करने के लिये वे इसके उद्गम, श्रनुसंधान की कोशिश में श्राकाश पाताल एक कर सकते हैं, लेकिन हमें यह मानना होगा कि इसका ग्रहण भारतीय नहीं, बल्कि विदेशी साहित्य से हुन्ना है श्रीर इस दृष्टि से हिंदी का यह एक श्रपेच्लाकृत श्राधुनिक रूप है।

संस्कृत में निबंध शब्द का प्रयोग श्रवश्य होता रहा है किंतु उस श्रर्थ में नहीं, जिस श्रर्थ में श्राज होता है। संस्कृत वाङ्मय में निबंध का प्रयोग सूक्ष्म दार्शनिक विश्लेषण के श्रर्थ में किया जाता था। किसी भी मौलिक रचना को, वह चाहे गद्य में हो या पद्य में, संस्कृत साहित्य में निबंध या प्रबंध कहते थे।

निबंध का अर्थ है गठा हुआ, कसा हुआ, बँधा हुआ। 'निबंधनातीति निबंध' शब्द कल्यदुम में निबंध की यह व्याख्या की गई है। जो बाँधता है, वहीं निवंध है। पुराने जमाने में हस्तिलिखित पोथियों को सीकर रखा जाता था। सीने की उस किया का नाम था निबंध। निबंध अर्थात् सीना या सँवार कर सीना। बाद में यह शब्द ऐसे अंथों के लिये प्रयुक्त होने लगा जिनमें मतों अथवा व्याख्याओं का संग्रह हो। आप्टेक्टत कोश में निबंध के बारह अर्थ दिए गए हैं: १—बाँधना, जोड़ना, २—लगाव, आसक्ति, ३—रचना, लिखना, ४—सिहत्य टीका या कृति, ५—संग्रह, ६—संपित्त का दान, पशुओं का यूथ या द्रव्य का अंश किसी की सहायता के लिये बाँध देना, ७—संयम, बाधा, रोक, ६—मूत्रावरोध, ६ श्रृंखला, १०—निश्चित धन, ११—उत्पत्ति और १२—कारण, हेतु। नागरीपचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित 'हिंदी शब्दसागर' में निवंध का अर्थ इस प्रकार दिया गया है—बंधन, वह आख्या जिसमें अनेक मतों का संग्रह हो।

संस्कृत में प्रबंध शब्द का भी प्रयोग लगभग इसी अर्थ में होता था। स्रंतर इतना ही या कि त्रेत्र अने बाकृत अविक व्यापक था। प्रबंध का आश्राय था—संबद्ध विचारों तथा विषयों वाली व्यापक रचना। वह रचना जिसमें गंभीरता से किसी विषय के स्वरूप और महत्व का प्रतिपादन हो या जिसमें कई रूपों के विषयों के बारे में अनेक मतों का संग्रह हो। 'प्र' उपसर्ग विस्तार अथवा सर्वतोभाव का ही बोधक है। निबंध की तरह प्रबंध का भी प्रयोग किसी भी मौलिक रचना के लिये किया जाता था। ' 'हिंदी शब्दसागर' में भी प्रबंध का अर्थ इसी के अनुरूप है —

<sup>े</sup> बहुषि स्वेच्छ्या कामं प्रकीर्यमिभिधीयते । मनुज्यितार्थसं वंधः प्रवंबी दुरु दाहरः ।—शिशुपालवध ।

कई वस्तुत्रों या बातों का एक में गुंथन, एक दूसरे से वाक्यरचना का विस्तार, लेख या श्रनेक पद्यों से संबद्ध वाक्य।

निबंध, प्रबंध, लेख - ये सब आज अनिवार्यतः गद्यरचना के ही प्रकार हैं। प्रबंध काव्य, पद्म प्रबंध पद्म निवंध की आज भे साहित्य में चर्चा जरूर होती है, पर इनका प्रयोग गद्य रचना के लिये ही होता है। पहले ऐसा कोई बंधन नहीं था। इनका प्रयोग गद्य या पद्म दोनों हो तरह की रचनाओं के लिये होता था। बल्कि यह कहें कि उपयुक्त शब्दों का प्रयोग प्राचीनकाल में मुख्यतया पद्म रचनाओं के लिये ही होता था, क्यों कि उस समय साहित्य के किसी भी आंग की रचना के लिये पद्म को ही अधिकतर अपनाया जाता रहा। कारण चाहे जो भी हो। भारतेंद्र युग और यहाँ तक कि द्विवेदी युग के भी कुछ लेखक निबंध आदि शब्दों का आश्य गद्म पद्म दोनों प्रकार की शैली में लिखी गई रचनाओं से लेते थे और वैसा ही प्रयोग करते थे। उदाहरण के लिये —

'यही समक्तकर राजा शिव प्रसाद सी० एस० स्त्राई० ने स्त्रपने गुटका के पहले स्त्रौर दूसरे खंड में भारतीय प्रथकारों के उत्तम गद्यपद्य लेखों का संग्रह किया था जिनको विद्यार्थी बड़े प्रेम स्त्रौर श्रद्धा से. पढ़ते स्त्रौर उनसे मातृभाषा का विशेष ज्ञान प्राप्त करते थे ''

या--

'उसमें (सरस्वती में ) भिन्न भिन्न लेखकों के हिंदी पद्यमय श्राच्छे श्राच्छे निबंध छपते हैं । र

ऐसा लगता है कि द्विवेदी युग के पूरे निलार में आने के पहले तक कुछ लेखक दोनों ही शैलियों की रचना के लिये इन शब्दों का व्यवहार करते थे। खड़ी बोली जब बहुत हद तक शक्तिसंपन्न हो गई और नई शिच्चा एवं पाश्चात्य साहित्य से प्रभावित लोगों ने इसमें लिखना शुरू किया तब धीरे धीरे ये केवल गद्य रचना के लिये ही सीमित हो गए। हिंदी ही नहीं, श्रॅंगरेजी में भी कुछ लेखकों ने ऐसे शब्द का प्रयोग पद्य रचनाओं के लिये किया है। ऐलेक्जेंडर पोप की दो रचनाएँ उदाहरण स्वरूप ली जा तकती हैं। उनका 'एसे आँन भैन' और 'एसे ऑन किटिसिजम' पद्य में ही हैं। जो भी हो, श्राज तो निबंध के निये पद्य शैली की बात सोची ही नहीं जा सकती। उसकी जो निजी विशेषताएँ हैं, उनकी अभिन्यक्ति का साधन वह हो ही नहीं सकती।

शब्दार्थ की दृष्टि से निबंध, प्रबंध का स्त्रर्थ एक ही है -- वेँ धा हुस्रा या कसा

१ समालीचक १६०२

२ समालोचक १६०२

हुआ । निबंध का नि उपसर्ग उसकी श्राकारगत लघुता श्रीर नैकट्य का संकेत करता है। प्रबंध का प्र विस्तार का । इसिलये स्वरूपगत श्रंतर होते हुए भी दोनों में रूपगत समानता है। प्राचीन निबंध श्रौर प्रवंध में धर्म, कान्य टीकाएँ श्रादि होती थीं, जिनमें उपयोगिता तो होती थी, पर सरसता श्रौर साहित्यिकता का श्रमाव होता था। श्राज भी प्रबंध से मतलब उस बड़ी रचना का लिया जाता है, जिसमें विषय की प्रधानता होती है स्त्रौर जिसमें गवेषगापूर्ण तथ्यों का संनिवेश होता है। स्वभावतया निबंध की अपेचित सरसता प्रबंध में न पहले थी, न अब है। विषय की प्रधानता हो श्रीर वह विषय गवेषणात्मक तथ्यों का हो, तो नीरसता स्वाभाविक है। अतएव रूप श्रीर विषय की दृष्टि से न केवल प्राचीन श्रीर श्राधनिक निबंध में श्राकाश पाताल का श्रंतर है श्रिपित निबंध श्रीर प्रबंध में भी श्रांतर है। यह श्रांतर रूप श्रीर तत्व दोनों का है। प्रबंध में जहाँ बोधवृत्ति श्रीर बुद्धितत्व का स्थान है, वहाँ निबंध में रागवृत्ति श्रीर भावतत्व का। प्रबंध सिद्धांतों का निरूपण श्रीर तथ्यों का श्रालेखन है, निबंध भावात्मक प्रतिक्रियाश्रों का सौंदर्यमय चित्रण । निबंध वस्तुनिष्ठ नहीं होता श्रात्मनिष्ठ होता है इसलिये उसमें व्यक्तित्व का प्रकाश श्रौर श्रात्मीयता का श्रारोप श्रावश्यक है। प्रबंध चं कि वस्तुनिष्ठ होता है, इसलिये उसमें लेखक की तटस्थता श्रीर श्रात्मनिरपेच्चता श्रपेतित है। निबंध में व्यक्तित्व श्रर्थात् व्यक्तिगत विशेषता श्रनिवार्य है। प्रबंध की अपनी अलग सत्ता है, स्वतंत्र दोत्र है।

निबंध का अर्थ श्राज एक विशिष्ट साहित्यविधान के रूप में रूढ़ हो गया है श्रीर यह श्रंगरेजी के 'एसे' (essay) शब्द का पर्याय वन गया है। 'एसे' शब्द की उत्पत्ति श्रंग्रेजी फांसीसी शब्द 'एसेइस' (essais) के श्रनुकरण पर हुई, जिसका अर्थ प्रयास, प्रयत्न या परीक्षण है। फांस के मिकेल मोंटेन ही इसके जन्मदाता माने जाते हैं। यह एक साहित्यप्रेमी न्यायाधीश थे। किसी सुदूर निर्जन स्थान में श्रौरों के प्रभाव से सर्वथा श्रञ्जूता रहकर उन्होंने बहुत से निबंध लिखे श्रौर सं०१८० में 'एसेइस' नाम से उनका एक संग्रह निकला। 'एसेइस' का साहित्यक श्रर्थ में सबसे पहले प्रयोग मोंटेन ने ही किया। श्रपने उन निबंधों के द्वारा उन्होंने साहित्य के एक सर्वथा नए श्रंग को जन्म दिया श्रौर शैली की दृष्टि से एक श्रमिनव रचनाप्रणाली का प्रवर्तन किया। रूप श्रौर तत्व की दृष्टि से सहत्य में एक नई दिशा का स्त्रपात हुश्रा। श्रपनी रचनाश्रों के बारे में उनका कहना है—श्रपने निबंधों में में स्वयं श्रपने को चित्रित करता हूँ - श्रौर—पुस्तक का मैं खुद ही विषय हूँ। हस उक्ति में ही निबंध की मित्ति का

निश्चित संकेत है कि उसमें निबंधकार के व्यक्तित्व की श्रमिव्यक्ति होनी चाहिए।

श्रालोच्य काल में इम साहित्य की जिस नई रचनाप्रशाली को निबंध की श्राख्या देते हैं, उसका सूत्रपात भारतेंद्र युग में हुआ । स्त्रपात से हमारा श्रमिप्राय यह कदापि नहीं कि तत्कालीन रचनाश्रों में सब प्रकार से पूर्ण वास्तविक निवंधों के दर्शन हुए, बल्कि यह कि ऐसी लच्चगुयुक्त रचगाश्रों का उदय हुन्ना जो विकास क्रम से आगे चलकर आधुनिक निबंधों का कारण हुईं। अथवा यों कहें कि तत्कालीन बहुत सी रचनाओं में निबंधों के कुछ कुछ लच्चण दिखाई दिए श्रीर उसी भित्ति पर भविष्य में साहित्य के इस नए श्रंग का महल खड़ा हुआ। सच्चे श्रर्थों में निबंध कहे जा सकनेवाले निबंध उस युग में नहीं मिलते। उनमें मौलिक विचार, भावगांभीर्य, शैलीशिल्प की विशेषता नहीं मिलती। न मिलने के कारण भी हैं। निबंधों का वह जन्मकाल ही था। भाषा में उसके स्रनुरूप शक्ति-मचा न थी। उसके लिये भावपीढता की विरासत न थी श्रीर वह गहरी साधना भी लोगों में न थी, जिसकी स्त्रावश्यकता इसके लिये पड़ती है। भाषा की दरिद्रता थी, भावों की ऋपिरपक्वता थी ऋौर साहित्य के सभी ऋंग या तो सने पड़े थे या अपरिपृष्ट थे। अतएव साहित्य और समाज के जो हितैषी इस दिशा में श्रागे बढ़े उन्हें सञ्यसाची की तरह काम करना पड़ा, श्रनेक उलभनों को एक-साथ सुलभ्ताने की जिम्मेदारी लेनी पड़ी। भाषा को शक्ति श्रीर ऐश्वर्य देना था, नए नए भाव विचारों को श्रपनाना था, साहित्य के विभिन्न श्रंगों की श्रवतारणा करनी थी। इसलिये इम दे बते हैं कि एक ही लेखक कभी उपन्यास, तो कभी नाटक, तो कभी कविता, कभी आलोचना लिखते। इन सबका इतना तो अच्छा परिगाम हुआ कि इस युग में अनेक नए नए साहित्यिक रूपों की सुध्टि हुई। इस सविधा के कई कारण हए। प्रेसों की स्थापना हुई, पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन हए श्रौर श्रंग्रेजी शिक्षा का प्रवर्तन हुआ। निबंधरचना की श्रलिवत प्रेरणा बनी श्रंपेजी शिद्धा। उस समय तक भारत की काफी शिष्ट जनता श्रंपेजी के संपन्न साहित्य के संपर्क में त्या चुकी थी। श्रंग्रेजी निबंधसाहित्य के कोई ढाई सौ साल का वैभवशाली इतिहास सामने पड़ा था-वेकन, स्टील, एडीसन, स्माइल्स, गोलड-सिय, हैजलिट ग्रादि की ऐश्वर्यमयी रचना संपदा सामने बिखरी पड़ी थी। उस समृद्ध साहित्य की संनिधि में आने से वैयक्तिक भावों की सौंदर्यमुलक कलात्मक श्रमिन्यक्तिवाले गद्य के इस श्रमिनव साहित्यिक रूप की श्रीर बरबस लोगों का ध्यान गया त्र्यौर इस साहित्य-विधान-शैली को श्रपनाने की उन्हें स्वाभाविक प्रेरणा हुई। प्रेरणा को रूप देने के साधन भी सुलभ हुए। सामयिक पत्र-पत्रिकाश्रों ने उनके प्रचार प्रसार की सुविधा प्रदान की। भारतेंद्र के समसामयिक कई समर्थ साहित्यकार स्वयं किसी न किसी पत्र के संपादक रहे। जैसे बदरीनारायण चौधरी, तोताराम, श्रंबिकाप्रसाद व्यास, प्रतापनारायण मिश्र। श्रपने श्रपने पत्रों की सामग्रियों के लिये उन्होंने काफी रचनाएँ लिखीं, उन्हों में से बहुतों में निबंध के कुछ लच्चणों का समावेश भी हुन्ना। वह हुन्ना कदाचित हसिबये कि एक तो उन्होंने श्रंग्रेजी रचनात्रों को श्रादर्शरूप रखा, दूसरे पत्रों के जिन पाठकों के लिये नियमित लिखते रहने से उनके साथ उनकी जो निकटता स्थापित हो चुकी थी, उससे इन रचनाश्रों में थोड़ी बहुत व्यक्तिगत विशेषता की मलक श्राई। पाठकों से सामीप्य की भावना होने की एक सुविधा होती है कि लेखक विश्वास श्रोर सहजता के साथ स्वगत भाषण या बातचीत के 'तौर पर लिख सकता है। दोनों के बीच व्यवधान नहीं होता। इस्तिये निबंध के कुछ गुणों का संनिवेश स्वयमेव तत्कालीन रचनाश्रों में हो गया। क्योंकि ऐसा प्रतीत नहीं होता कि निबंध की सबसे स्वतंत्र सत्ता की स्वभावतः उन्हें धारणा थी। वे लेख, प्रबंध, निबंध—इन साहित्यिक रूपों में कोई भेद शायद नहीं मानते थे। 'संगीतसार' नाम के एक निबंध से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि भारतेंद्र जी लेख या प्रबंध में कोई श्रंतर नहीं समभते थे—

'भारत की सब विद्यात्रों के साथ यथाक्रम संगीत का भी लोप हो गया। यह गान शास्त्र हमारे यहाँ इतना त्रादरणीय है कि सामवेद के मंत्र तंत्र गाए जाते हैं, हमारे यहाँ वरंच यह कहावत प्रसिद्ध है—प्रथम नाद तब वेद । त्राव भारतवर्ष का संपूर्ण संगीत केवल कजली, दुमरी पर त्रा रहा है। तथापि प्राचीन काल में यह सास्त्र कितना गंभीर था, यह हम इस लेख में दिखलावेंगे'।

'इमारे प्रबंध से पढ़नेवालों को एक ही रागिनी का नाम बारंबार कई रागों में देखकर आशचर्य होगा। यह हमारा दोष नहीं, यह संगीतसार के प्रचार की न्यूनता से प्रथों में गड़बड़ हो गई हैं।

यही नहीं, भारतेंदु द्वारा संपादित 'हरिश्चंद्र चंदिका' में को श्रादर्श वाक्य किखा था, उसमें लेख शब्द का ही प्रयोग है -

'नवीन प्राचीन संस्कृत भाषा श्रौर श्रंग्रेजी में गद्यपद्यमय कान्य, प्राचीन वृत्त, राज्यसंबंधी विषय, नाटक, विद्या श्रौर कला पर लेख, लोकोक्ति, इतिहास, परिहास, गप्य श्रौर समालोचना संभूषिता'।

बालकृष्ण भट्ट की धारणा भी लगभग ऐसी ही थी-

'रिसक पढ़नेवाले हास्यरस पर श्रिधिक टूटते हैं। सच पूछो तो हास्य ही लेख का जीवन है। लेख पढ़ कुंदकली समान दाँत न मिल उठे तो वह लेख

<sup>े</sup> इरिश्चंद्र-चंद्रिका--जून सन् १८७४ । संवत् १६३१

ही क्या—हमारे संस्कृत साहित्य में तो बक्रोक्ति ही काव्य का जीवन माना गया है। या एक बंग महिला ने श्रपनी 'ग्रह' शीर्षक रचना की पाद टिप्पणी में जैसा लिखा है—यह प्रबंध 'प्रवासी' नामक बँगला मासिक पत्र के लेख का मर्गानुवाद है। 2

प्रयोग की यह अञ्यवस्था आज भी है। आज भी रचना, लेख, संदर्भ, प्रबंध ये शब्द सामान्यतया निबंध के ऋर्य में प्रयुक्त होते हैं किंतु समानार्थवाची जैसे प्रयुक्त होते हए भी रूप श्रीर विषय में ये श्रालग हैं। श्रंग्रेजी में निबंध के लिये एसे (Essay), प्रबंध के लिये एपिक, थीसिस या दीटाइन (Epic, Thesis या Treatise ) श्रौर लेख के लिये श्रार्टिकल ( Article ) शब्द के व्यवहार होते हैं। हिंदी में दर्शन भी गृढ़ गुरिथयों का समाधान देनेवाली रचनास्रों से लेकर स्कूल कालेज तक के विद्यार्थी के लिये लिखे गए सब प्रकार के लेख निबंध ही कहे जाते हैं। जैसे, निबंध, नवनिबंध, निबंध पारिजात, निबंधादर्श, साहित्यिक निबंधावली, पुरातत्व निबंधावली स्रादि । रचना शब्द बहत ही व्यापक स्रर्थ रखता है स्रीर साधारण तौर से गद्य या पद्य में किसी भी तरह की रचना के लिये इसका प्रयोग होता है। इसके दो व्यावहारिक रूप हैं। एक, किसी प्रणाली की कृति की आख्या; दसरा, शब्दों के शुद्ध प्रयोग, व्याकरण के नियमों के पालन के लिये विद्यार्थियों को जिंसका श्रम्यास कराया जाता है, वह रचना । श्रंग्रेजी में रचना को कंपोजीशन कहते हैं श्रीर इसका प्रयोग इन्हीं दो श्रथों में होता है। संस्कृत में इने प्रायः संग्रंथ श्रीर रचना कहा जाता है। हिंदी में भी यही दो रूप प्रचलित हैं। व्याकरण्यसंबंबी रचनाकोटि की पुस्तकें हिंदी में बहुत हैं-रचना चंद्रोदय, रचनाकला, हिंदीरचना बोध, रचनाचंद्रिका, माध्यमिक हिंदी रचना श्रादि ।

लेख भी वास्तव में निबंध नहीं है। वह भी एक स्वतंत्र रचनाप्रवाह है। सामियक पत्रपत्रिकाओं में किसी भी विषय के प्रतिपादन में विभिन्न लेखक के विचारों की जो रचनाएँ छपती हैं, सामान्य रीति से उनको लेख की संज्ञा दी जाती है। विचार करके देखने से प्रतीत होता है कि लेख भी व्यापक शब्द है और निबंध, प्रबंध सबसे लिये प्रयुक्त होता है। निबंध का आश्राय इससे भी स्पष्ट

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> हिंदी प्रदीप—संवत् १६५७

२ आनंदकादंबिनी-संवत् १६६१

उ प लिटरेरी कम्पोजीशन इन प जरनल,न्यूजपेपर, इनसाइक्लोपीडिया पक्सेट्रा, ट्रीटिंग आँव प सब्जेक्ट डिस्टेन्ट्ली पंड इनडिपेंडेटिली — कैम्बिज पेटीथ सेंचुरी

नहीं होता। हरिश्रीध जी ने संदर्भ शब्द का प्रयोग भी निबंध के ही अर्थ में किया है। श्रपनी रचनाश्रों के एक संग्रह का नाम उन्होंने 'संदर्भ सर्वस्व' रखा है श्रौर भूमिका में संदर्भ की व्याख्या दी है—संबद्ध रचना। वास्तव में मूल अर्थ में ऐसी रचना प्रबंध है, जिसमें कोई संबद्ध कथा हो या किसी विषय का प्रतिपादन हो। प्रबंध का निबंध से आकार और प्रकार दोनों का आंतर है। कई लोग संचेप में यह भी कहते हैं कि सिद्धांतों के प्रतिपादन से त्रानेवाली दुरूहता त्रीर त्राकार की लंबाई से निबंध प्रबंध हो जाता है। किंत वास्तव में बात ऐसी नहीं। दोनों की श्रपनी श्रपनी विशेषता है श्रीर श्रलग श्रलग सत्ता। फिर भी एक ऐसी उलभन दीखती है कि लेख निबंध प्रबंध एव एक दूसरे के पर्याय से प्रयुक्त हो रहे हैं-इनकी दुरी का स्पष्ट रूप निश्चित नहीं किया गया है। सचसुच ही यह आवश्यक है कि उसका मेदीकरण किया जाय । लेख, प्रबंध श्रौर निबंध की श्रपनी श्रपनी विशेषता के श्रनुरूप उनकी कोटि निर्धारित हो श्रौर निश्चित श्रर्थ में उनका प्रयोग हो। जहाँ तक निबंध के आधुनिक स्वरूप का प्रश्न है, अपनी विशेषता से वह पहचाना जा सकता है। व्यक्तित्व की योजना श्रीर कलात्मक श्रिमेव्यक्ति - निबंध का यह श्रादर्श रूप है श्रीर इससे उसकी पहचान हो सकती है। लेकिन कलात्मक श्रमिव्यक्तिवाले विशुद्ध साहित्यिक निबंधों के बिलगाव के लिये उपमेदगत विशेषण जोड़ देने की परिपाटी चल पड़ी है। यथा, दार्शनिक निबंध, साहित्यिक निबंध, राज-नीतिक निबंध, त्रालोचनात्मक निबंध । त्रात्याधुनिक निबंध का जो स्वतंत्र स्वरूप है, क्रमी कभी ख्रंग्रेजी में भी उसे 'पर्तनल एसे' (न्यक्तिगत निबंध) कहकर दूसरी कोटि से अलग बताने की चेष्टा की जाती है, गो कि आज निबंध का अर्थ ही व्यक्तिगत निबंध हो गया है।

किया गया हो, ऐसा किसी भी आकार का अपूर्ण लेखन।' लेकिन निबंध के नवीनतम रूप के समीप की जितनी भी परिभाषाएँ हैं, वे आकार की संज्ञितता, गठन और तारतम्य का निर्देश देती हैं। जैसे— 'निबंध किसी विषयविशेष अथवा किसी बिषय के अंश पर लिखी गई साधारण आकार की रचना है, जिसमें आरंम में अपूर्णता की कल्पना रहती थी, किंतु अब उसका प्रयोग एक ऐसी रचना के लिये किया जाता है, जिसकी परिधि तो सीमित रहती है, पर प्रायः पौढ़ और परिमार्जित होती है।'' निबंध में विषय का महत्व चाहे न हो, विषयप्रतिपादन भी अप्रनिबंध हो, दूसरी ओर जो स्वतंत्रता लेखक चाहे लें, लेकिन रचना सुनिबद्ध, स्थापत्यपूर्ण, संलग्न और एकात्मक होनी चाहिए, यही विद्वानों का मत है।

निबंध शब्द के प्रयोग में जो श्रव्यवस्था यहाँ देखी जाती है, लगभग वहीं श्रव्यवस्था यूरोप में भी रही है। वहां भी छोटी बड़ी, गूढ़, सरल सब प्रकार की रचनाएँ निबंध की ही कोटि में गिनी जाती रहीं हैं। बोसांके के 'फिलासफी श्राफ स्टेट' तक को एसे कहा जाता रहा है। श्रतः इसके गुण, लच्चण श्रौर विशेषताश्रों के श्रितिरक्त स्वरूप को समभने का दूसरा सहज उपाय नहीं है। परिभाषाएँ परस्पर विरोधी हैं श्रौर श्रांशिक तथा एकांगी सत्य को ही सामने रखती हैं। निबंध के जन्मदाता मौंटेन ने इसे प्रयास कहा है। उनके निबंध श्रपनी बात को श्रौरों तक पहुँचाने के प्रयास हैं। इससे दो बातों का संकेत मिलता है। एक तो यह कि निबंध श्रास्मिवेदन है श्रौर चूंकि वह निवेदन श्रन्य श्रात्माश्रों के श्रागे होता है, इसलिये स्वाभाविक तौर पर निबंध में श्रात्मीयता श्रपेचित है। इसमें बुद्धिविवेक, चिंतन-विचार का वैसा संनिवेश श्रौर प्रतिपादन श्रमीष्ट नहीं, जितना हृदय का योग।

निबंध की परिभाषा में जो मतविभिन्नता मिलती है, वह इसिलये कि निबंध भी बनने के कम में था। उसके स्वरूप की स्थिरता नहीं थी। परिभाषा भी इसी लिये निश्चित नहीं थी, जो सर्वमान्य हो। यही कठिनाई आज भी है। इसकी ऐसी परिभाषा दे सकना मुश्किल है जो पूर्ण हो। श्रंग्रेजी में निबंध के जन्मदाता बेकन ने निबंध को 'विकीर्ण चिंतन' कहा है। श्रंग्रेजी में निबंध का प्रादुर्भाव प्रायः साढ़े तीन सौ साल पहले हुआ। किंतु उसके बाद कोई सौ साल तक निबंध की रचना रकी रही। एज आफ रीजन' की समाप्ति के बाद वहाँ निबंधों की प्रगति हुई। गोल्डस्मिथ, ऐडीसन, स्टील, लैंब जैसे समर्थ साहित्यकार सामने आए। इस प्रगति के मुख्य कारण दो हुए। इस काल में समाचारपत्रों का विकास हुआ और साहित्य में आत्माविक्तरण की भावना बढ़ गई। डा॰

जान्सन ने निबंध को मानसिक जगत् का ढीला ढाला बुद्धिविलास कहा, जिसमें न तो तारतम्य होता है, न नियमितता। वह अपरिपक्व विचार खंड होता है। इसके अनुसार निबंध निरर्थक प्रलाप के सिवा कुछ नहीं टहरता। वास्तव में निबंध प्रौढ़ और परिमार्जित गय का वह स्वरूप है जो व्यक्तित्व की चेतना से संजीवित रहता है। इसी लिये विद्वानों ने परिमाषा की इस अपूर्णता को मरने की कोशिश की। प्रीस्टले, विलियम्स आदि ने निबंब के स्वरूप और महत्ता की दिशा के संकेत दिए।

परिभापाएँ सदा ऋधूरी होती हैं फिर भी परिभाषा गढ़ने की परिपाटी सी है। हिंदी में भी अनुरूप परिभापाएँ निवंब की मिलती हैं। रामचंद्र शुक्ल ने निवंब के बारे में कहा है—'श्राधुनिक पाश्चात्य लच्चणों के अनुसार निवंब उसी को कहना चाहिए, जिसमें व्यक्तित्व अर्थात् व्यक्तिगत विशेषता हो।' व्यक्ति भावना और बोध, हृदय और बुद्धि दोनों के समन्वय से बनता है। 'चिंतामणि' की भूमिका में शुक्ल जी ने लिखा है—इस पुस्तक में मेरी अंतर्यात्रा में पड़नेवाले कुछ प्रदेश हैं। यात्रा के लिये निकलती रही बुद्धि, पर हृदय को साथ लेकर।

निबंध के स्वरूप के सभी लच्चण समेटे जा सकें, ऐसी परिभाषा देने की चेष्टा की है गुलाबराय ने । वे कहते हैं—'निबंध उस गद्यरचना को कहते हैं, जिसमें एक सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन एक विशेष निजीपन, स्वच्छंदता, सौष्ठव और सजीवता तथा आवश्यक संगति और संबद्धता के साथ किया गया हो ।

ै सचा निबंध रहस्यालाप या प्रेम से किए हुए संलाप के समान होता है। अगैर सही मानी में जो निबंधकार होते हैं पाठकों से उनकी हित वार्ता चतुराई से भरी तथा प्रभावीत्पादक होती है। निबंधकार एक एक राष्ट्र अपने हृदय के अंतरतम में बोलता है। उसका लेखन अंतस्तल की आकुलता को व्यक्त करता है।—जे० बी० प्रीस्टले।

निबंध की संचिप्त परिभाषा यह है कि वह गद्यरचना का एक प्रकार है जो वहुत ही छोटा होता है। उसमें केवल वर्णन नहीं होते। कभी कभी अपनी बातों को सिद्ध करने के लिये निबंधकार प्रसंग की अवतारणा करते है, पर उनका मूल उद्देश्य कथा कहना नहीं होता है। निबंधलेखक का मुख्य कार्य सामाजिक. दार्शनिक, आलोचक या टिप्पणीकार जैसा होता है।—डब्लु ई. बिलियम्स।

र हिंदी साहित्य का इतिहास : रामचंद्र शुक्ल।

<sup>3</sup> काव्य के रूप: गुलावराय ।

निबंध की परिभाषाएँ इस तरह श्रनेक मिलती हैं श्रौर बहुत श्रंशों में वे परस्पर विरोधी हैं श्रौर श्रांशिक सत्य को ही प्रकट करती हैं। फिर भी उन सबसे हम निबंध के बारे में कुछ निश्चित निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं श्रौर उन पर से निबंध का जो गुण, लच्चण श्रौर रूप ठहरता है, मोटामोटी वह होता है—

- १. निबंध व्यक्ति की चेतना का प्रतीक है, इसलिये उसका मूल श्रातम-प्रकाशन है। श्रात्मप्रकाशन के नाते श्रात्मीयता निबंध को श्रपेक्ति है।
- २. निबंध का त्राकार संचित्त या सीमित होता है। संचित्त का तात्पर्य है सुक्यवस्थित, संयमित श्रीर सुसंगठित शिलपविधान। गागर में सागर मरना। ठोस व्यंजना।
- र. निबंध के न तो विषय सीमिंत होते हैं, न उसकी बंधीबँधाई एक शैली है। निबंधकार की दृष्टि जगत् श्रीर जीवन पर न तो दार्शनिक की दृष्टि होती है, न तो ऐतिहासिक, किव, राजनीतिक या उपन्यासकार की; फिर भी निबंध में इन सारे ही गुगों के दर्शन होते हैं श्रीर इन सभी लच्चगों के बावजूद निबंध की श्रपनी एक स्वतंत्र सत्ता है।

संदोप में निबंध एक ऐसो सीमित गय रचना है, जिसमें कार्यकारण की शृंखला के साथ विचार निबद्ध होते हैं श्रीर उन विचारों में व्यक्तित्व की स्पष्ट छाप होती है। निबंध के लिये ये दो बातें नितात प्रयोजनीय हैं। ऐसा तो हो सकता है कि रचना में कहीं चिंतन प्रधान हो उठे, कहीं व्यक्तित्व। यही होता भी है। प्रत्येक स्थिति में ये दोनों बातें श्रवश्य विद्यमान रहती हैं। लेकिन व्यक्तित्व की प्रधानता ही निबंध के लिये श्रपेचित होती है। इसकी इस प्रकृति के श्रनुसार इसे समफ्तने के लिये इसकी भी दो कोटि किन्हीं किन्हीं ने की है—तथ्यनिरूपक या वस्तुनिष्ठ निबंध श्रीर निजात्मक या कलात्मक निबंध। जिन निबंधों में चिंतन ही प्रधान हा उठता है, व्यक्तित्व पराच्च में पड़ जाता है, उसकी प्रधानिक हो जाती है।

तक शौर विवेचनावाली वैज्ञानिक प्रणाली वास्तव में बुद्धिवाद का देन है। साहित्य के त्रेन में बुद्धिवाद का आरंभ ईशा की उन्नीतवीं सद के आंतम दो दशक सवंत् १६३७-१६५७ से होता है और बीनवीं सदी में ता वह पूर्णतः स्थापित हो गया है। अवश्य बुद्धिवाद का प्रवेश अहेतुक और आकस्मिक नहीं। उसका कारण रहा है। साहित्य के जिस काल में बुद्धिवाद को आनायास रचना के त्रेन में प्रवेश मिल गया, वह काल सामाजिक हृष्टि सचमुच ही बड़ा

संदर्भय रहा। कलम के जो धनी समान के हितैशी थे श्रीर जो समभते थे कि समाज से साहित्य का घटिष्ठ संबंध है. समाज के प्रति साहित्य का एक सुनिश्चित कर्चन्य है, उन्होंने अपनी साहित्य सेवा से तत्कालीन सामाजिक समस्याश्रों के इल निकालने की यथासाध्य कोशिश की। उन्होंने उन समस्यास्रों के संघर्ष को साधन रूप में स्वीकार कि ग और उनके समाधान के, उनकी शांति के सुकाव पेश किए। फलतः यह प्रचेष्टा कभी कभी तो बुरी तरह उपदेशवाद के रूप में उभर कर श्रागे श्राई। भारतेंद्रयुग में गद्य के सूत्रपात की जो रूपरेखा हमारे सामने है, उसमें इस बुद्धिवादी प्रेरणा श्रौर प्रयास के पर्याप्त स्पष्ट लच्चण हैं। तब की साहित्य-साधना में निर्माण की कामना के साथ वैचारिक क्रांति की अनेक दिशाएँ सामने श्राई हैं। यही कारण है कि इस काल से ऐसी भावात्मक शैलियाँ साहित्य में धीरे धीरे गौरा होने लगीं, जिनका संबंध विशेष रूप से हृदय से है। स्पष्टतया इतना तो दीखता ही है कि काव्य का स्रोत मंद श्रीर चीगा पड़ गया। उपन्यास, कहानी और नाटक की श्रीवृद्धि ऋधिक होने लगी। नाटक भावात्मकता के लिये काव्य के ज्यादा करीब है, मगर उसका ग्रहण किया गया उसकी काव्यात्म-कता को यथासंभव बाद देकर। गद्य की विशेषतः वही शैलियाँ अपनाई गई जिनसे सामाजिक समस्याश्रों को लोगों के सामने लाने श्रौर उनके समाधान की चेष्टा को रूप देने में सुगमता हो; यथा-कहानी, उपन्यास, नाटक । ताल्पर्य यह कि बुद्धि प्रधान होती गई, भाव गौगा; मस्तिष्क उभरता श्राया हृदय दबता चला गया। संसार की सभी भाषात्रों के साहित्य का लगभग यही हाल हन्ना।

कई लोग साहित्य के व्यक्तिवैचित्र्यवाद को भी बुद्धिवाद की ही उपज मानते हैं। उनकी राय में श्रोता, पाठक या दर्शक की बुद्धि को प्रभावित करने के लिये व्यक्तिवैचित्र्यवाद श्रिषक उपयुक्त साधन है। जो लोग श्रपनी रचनाश्रों द्वारा श्रपना कोई संदेश श्रोरों तक पहुँचाना चाहते थे, उन्होंने इस साधन को श्रपनाया। वे कहते हैं निबंध का प्रादुर्भाव गद्य के इसी युग में हुश्रा श्रोर इसी उद्देश्य से हुश्रा। साहित्य के श्रन्यान्य श्रंग विचारों के प्रेषणा श्रीर प्रतिपादन के लिये उतने उपयुक्त न थे, जितना कि निबंध। यदि इसी सत्य को स्वीकार किया जाय, तो यह प्रश्न सामने श्राता है कि निबंध फिर सच्चे साहित्य की कोटि में किस प्रकार श्रा सकता है ? बुद्धिप्रधान होने से द्वदय का स्थान गौण हो जाता है श्रीर उसमें मन को रमाने की वह शक्ति नहीं श्रा सकती, जो सही मानी में साहित्य का सचा श्रौर सबसे बड़ा गुण है। इस प्रकार वह साहित्य की श्रेणी में न श्राकर गणित, दर्शन या विज्ञान की कोटि में जा पड़ता है। लेकिन बात ऐसी नहीं। निबंध कलात्मक श्रिमिव्यक्ति है; सृष्टि है—रचनात्मक साहित्य। विचार श्रीर चिंतन के लिये उसमें प्रवेशनिषेध तो नहीं है, पर प्रधानतः कलाकार की श्रात्मीयता दूसरों के मर्म से श्रपना सीधा संबंध स्थापित करके मनोरंजन द्वारा विषय का प्रेषण

करती है। कलाकार उसमें स्वयं प्रकट होता है। जहाँतक निबंध के मूल स्वरूप का प्रश्न है, उसमें विषय से विषयी की प्रधानता होनी चाहिए, क्योंकि उसके पीछें निजी अनुभव की प्रेरणा काम करती है। उसमें उसका अपना मत, अपना हिंधे को ण, अपनी अभिज्ञता रहती है। इसलिये और प्रकार की रचना में तटस्थता बरती जा सकती है, लेखक अपने व्यक्तित्व को ओमल रख सकता है पर निबंध में यह कदापि संभव नहीं। इसमें मैं को बोलना ही पड़ता है, व्यक्ति को उभरकर निखरना ही पड़ता है। अनेक विषय और रूपों का संमिश्रण होते हुए भी निबंध सबसे निराला एक रसायन है। इस रसायन में जो सुगंध ज्यादा उभरती है, जो स्वाद सबपर प्रधान हो उठता है, वह व्यक्तित्व है। व्यक्तित्व के समावेश से ही निबंध में अन्य तत्वों का स्वयं संनिवेश हो जाता है, जिनका संबंध हृदय से है, क्योंकि व्यक्तित्व में भावात्मक और बोधात्मक दोनों ही पज्न होते हैं।

इस प्रकार साहित्यसृष्टि की परंपरा में निबंध का स्थान इस तरह का ठहरता है---

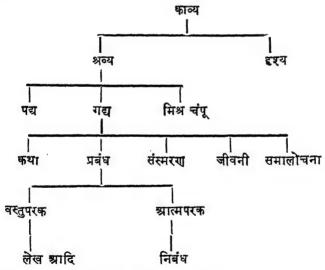

सृष्टिमात्र ही आत्मप्रकाशन की भावना से होता है। इसलिये साहित्य की जितनी भी विधाएँ हैं, व्यक्तित्व की छाप किन्हीं आंशों में सवपर होती है। किसी भी ग्रंथ का जीवन, उसकी मर्यादा, लेखक के व्यक्तित्व के प्रकाश पर निर्भर करती है। भाव, विषय, वस्तु, ये सब जाने पहचाने और एक हो सकते हैं, उनको मूल्य और महत्व देती है लेखक की उनपर अपनी आंतर्ह हि, अपने ढंग की अभिव्यक्ति, रूपरचना। रचना की जान यही निजता होती है। विषय का आधार एक होने पर भी सर्जनकारी प्रतिभाओं की सृष्टि दूसरे से सर्विश मिन्न होती है। साहित्य-

सृष्टि की प्रक्रिया की यही विशेषता है। बाहर का जगत् श्रंतर्जगत् में प्रवेश करता है श्रीर रचनाकर की श्रपनी रुचि, श्रपनी दृष्टि, श्रपनी ग्रहण्यक्ति के श्रमुसार िक्तर वह बाहरी दुनिया में प्रकाशित होता है। प्रक्रिया के इस क्रम में बाहरी जगत् की उन्हीं वस्तुश्रों में श्रपनी श्राध्यात्मिकता के साथ एक नया रंग, नया रूप, नया रस चढ़ जाता है। यही रचनाकार की निजता या उसका व्यक्तित्व कहाता है, इसी के कारण शैली की विभिन्नता श्राती है। यह निजता रचना के मूल्यांकन की मूल भित्ति ही हो जाती है। कोई चाहे भी तो चेटा से इस द्भृत को श्रलग नहीं कर सकता। कहीं ज्यादा, कहीं कम हो सकता है।

संसार के प्रथम निबंधकार मोंटेन ने कहा है—ये निबंध दूसरी श्रातमा से श्रावेदन के प्रयास हैं। यानी ये श्रात्मप्रकाशन के प्रयास हैं। इसका तात्पर्य हैं कि निबंध की नींव श्रात्मप्रकाशन की प्रवृत्ति पर पड़ती हे श्रीर उसका जो श्रिस्थि गंजर खड़ा होता है, उसका जो मेर्दंड बनता है, वह लेखक के व्यक्तित्व पर। लेखक की मानसिक चेतना श्रीर भावात्मक सत्ता का लिखित रूप ही निबंध है। निबंध की इस प्रकृति का विचार करते हुए रामचंद्र शुक्ल ने श्रपना यह मत व्यक्त किया है—श्रपने श्रपने मानसिक संघटन के श्रनुसार किसी का मन किसी संबंधसूत्र पर दौड़ता है, किसी का किसी पर। ये संबंधसूत्र एक दूसरे से नथे हुए पत्तों के भीतर की नसों के समान, चारों श्रीर एक जाल के रूप में फैले हैं। तत्वचितक या दार्शनिक केवल श्रपने व्यापक सिद्धांतों के प्रतिपादन के लिये उपयोगी कुछ संबंधसूत्रों को पकड़कर किसी श्रोर सीधा चलता है और बीच के ब्योरों में नहीं फँसता। पर निबंधलेखक श्रपने मन की प्रकृति के श्रनुसार स्वच्छंद गित से इधर उधर फूटी हुई सूत्रशाखाश्रों पर विचरता चलता है। यही उसकी श्रर्थसंबंधी व्यक्तिगत विशेषता है।

निबंध के मान की उचता व्यक्तित्व की उदारता पर निर्भर करती है।

व्यक्तित्व जितना ही दार होगा, निबंध उतना ही श्रेयस्कर होगा। व्यक्तित्व

व्यिक्तित्व जितना ही दार होगा, निबंध उतना ही श्रेयस्कर होगा। व्यक्तित्व

व्यिष्टि की वेदी पर बैठनेवाला देवता है। सामाजिक समिधवाद के इस जमाने में

वैयक्तिक स्रावेदन की कद्र नहीं हो सकती। वैयक्तिकता से सीमा के सँकरेपन का

जो माव टपकता है वास्तव में वह उस संकीर्णता का पृष्टिपोधक नहीं होता।

निरे वाच्यार्थ से स्रालग भी उसका एक स्तर्थ स्त्रीर स्त्रिभिप्राय है। वह है, एक विशिष्ट

स्रिभिव्यक्ति, स्रन्य स्त्रनेक से भिन्न एक विशेष व्यंजना। विशिष्ट स्त्रिभिव्यंजना के

दीज पसेज बार पन् पटेस्ट ड कस्युनिकेट प सील
 हिंदी साहित्य का इतिहास खंड निवंध।

माध्यम से व्यक्तित्व बहतों में आत्मभाव की व्यापकता, श्रानेक में एक की व्याप्ति, समग्र मानवसत्ता में निजल्व के प्रसार कर प्रयास है। इस दृष्टि से निबंध को विचारस्वातंत्र्य, जनसत्ता श्रौर सामाजिक स्वन्छंदता का निदर्शन कहना चाहिए। जिस प्रकार व्यक्तित्व की आधारशिला वैयक्तिकता है, उसी प्रकार व्यक्ति का नियामक उसका परिवेश होता है, समाज होता है। जीवन का श्रर्थ केवल वह बाहरी प्रकाश ही तो नहीं जो कि ज्ञानगोचर है। जीवन को उसके परिवेश की पटभूमि के विना नहीं पहचाना जा सकता। परिवेश यानी वातावरण, सारा बाहरी जगत, समाज. परिवार, प्रकृति श्रीर इन सबके कारण होनेवाले बाहरी भीतरी संघर्ष । व्यक्ति हम उसी को कहेंगे जो इस परिवेश में बाहरी श्रौर श्रांतरिक श्रदृश्य जीवन के सामंजस्य में प्रकाशित है। ऐसे व्यक्ति का धातगत श्चर्य होगा, जो श्रपनी निजी निशेषताश्चों में व्यक्त हुत्रा हो। यह व्यक्ति श्रपने जैसा स्वयं ही होता है, इसकी अनुरूपता और कहीं द्रँ दे नहीं मिलती। इसी को इम व्यक्तित्व कहते हैं। यह व्यक्तित्व विशेष विश्वास, विचार, मान्यता, जीवन-दर्शन पर बनता है। साहित्य में बहुजन हिताय की चर्चा के नाते ही व्यक्तित्व के बारे में गलत धारण फैली है। श्राज लोग परस्मैपदी रचना को ही श्रेष्ठ श्रीर श्रात्मनेपदी को निक्रष्ट कहने लगे है: यद्यपि श्रामतौर से कोई भी रचना उभयपदी ही होती है श्रीर उंसका विषय व्यक्तिगत ही होता है। बल्कि देखा जाय तो साहित्य का व्यक्ति मनुष्य ही नहीं होता, संसार की जो कोई भी वस्त साहित्य में रूप लेती है, वह व्यक्ति ही होती है, वह चाहे जीव जंत हो, चाहे जंगल पहाड या चाहे दसरी कोई अञ्छी बुरी चीज।

व्यक्तित्वनिर्माण में सामाजिक परिवेश का बहुत बड़ा हाथ होता है। जिस समाज में जितना ही कम बंधन होगा, सामाजिक स्वाधीनता की जितनी ही सुविधाएँ होंगी, जितना ही स्वच्छंद श्रौर उन्मुक्त श्रानंद का वातावण होगा, उसमें मानसिक धरातल के विकास का उतना ही व्यापक श्रवसर रहेगा, उतना ही सशक्त बनेगा व्यक्तित्व। श्राज के यंत्रयुग में जीवन भी यंत्रवत् बनता जा रहा है। फलस्वरूप जीवन को जीवंत बनाए रखनेवाली वैयक्तिकता की श्रकालमृत्यु हो रही है। वैयक्तिकता जीवन है, उसके बिना जिंदा रहना जीवित मृत्यु है। प्रसिद्ध मनीषी बर्टरेंड रसेल के श्रनुसार—श्राज का युग जरूरत से ज्यादा व्यवस्थित है, इसलिये वैयक्तिक प्रयत्न श्रौर उद्योग की गुंजाहश नहीं रह गई है। यही कारण है कि हम लोगों का युग पिछुले युग से कम महत्वपूर्ण रह गया है, बहुत ही पिछुड़ा हुशा है।

<sup>े</sup> दि इनफिरिश्रारिटी श्रॉव श्रवर एज इन सच रिसपेक्ट इज एन इनइविटेबुल

व्यक्तित्व का मूलधार है ऋहम्। ऋहम् शब्द कुछ ऐसे अर्थ में रद हो गया है कि उसमें से अच्छी ध्वनि नहीं निकलती। लेकिन यह श्रहम् नितांत प्रयोजनीय ही नहीं, बहुत स्वाभाविक भी है। फ्रायड ने इसको जीवनी शक्ति का प्रागा माना है। व्यक्ति की जिस निजस्वता का नाम व्यक्तित्व है, उसका जनक यही श्रहम् है। फायड ने व्यक्तित्व के पीछे दो शक्तियों की श्रवस्थिति मानी है। एक इगो श्रिहम् ] दुसरी इद [इदम् ]। एक उसका आंतरिक पच है, दसरा बाहरी। श्रहमू से जिस एक संकीर्णता की बास श्राती है, वह न तो काम्य है, न तो सब समय वास्तव में उसमें वह होती है। विशेषतया जहाँ साहित्य की बात स्राती है, वहाँ तो यह संकीर्णता हर्गिज नहीं होती। सितार के बहुत से तारों की सामृहिक ध्विन और इकतारे के एक तार के मूल सुर में कोई विषमता नहीं होती, क्यों कि एक तार वहीं निश्चित स्वर निकालता है, जिस स्वरसंगम पर श्रनेक तार जाना चाहते हैं। 'मैं' भी जब श्रपनी संकुचित परिधि में ही श्रपने को समेटे रहता हूँ, तो श्रात्मरचा श्रीर वंशरचा, इन्हीं दो बिंदुश्रों में उसके समग्र जीवन की साधना बँध जाती है। 'मैं हूँ' इतने से ही तो श्रपने श्रस्तित्व का बोध संभव नहीं है। मैं के श्रस्तित्व की सुद्दढ सार्थकता वहीं है जहाँ श्रन्य श्रनेक के होने में वह अपनी उपलब्धि करता है। रवींद्रनाथ ने इसे अपने में अनंत का परिचय देना कहा है - जिस हद तक मनुष्य दूसरों के होने में ही अपने श्रस्तित्व को स्वीकार करता है, उसी हद तक वह श्रपने जीवन में श्रनंत का परिचय देता है। 'मैं हैं' श्रीर 'श्रीर श्रीर लोग हैं,'-- यह व्यवधान उसका मिट जाता है। श्रीरों से ऐक्य-बोध का यह जो माहात्म्य है, यही आत्मा का ऐश्वर्य है-इसी मिलन की प्रेरणा से मनुष्य ग्रपने श्रापको तरह तरह से प्रकाशित करता है।

जिस निजस्वता की प्रेरणा से निजंध का जन्म होता है, वह प्रेरक श्रहम् सामान्य भावभूमि पर पहुँचकर ही व्यक्तित्व बनता है। सामाजिक पृष्ठभूमि पर पहुँचकर वैयक्तिक घारणा, मान्यता, विचार, विश्वास वैयक्तिक नहीं रह जाते, वे सामाजिक संपत्ति होकर व्यक्तित्व के विशिष्ट रूप का निर्माण करते हैं। यह निजस्वता श्रात्मप्रशंसा नहीं है, बल्कि उसके श्रपने भाव, चिंतन श्रौर श्रनुभवों पर श्राधारित उसका जीवनदर्शन होता है – वह जीवनदर्शन जो विश्व सहानुभृति के उद्बोधन,

रेजेल्ट श्रॉव द फैक्ट दैट सोसाइटी इज सेंट्रलाइजड एंड आगेंनाइजड दु सच ए डिग्री दैट इंडिविजुश्रल इनिशिषटिव इज रिडियूज्ड दु प मिनिमम—द रॉल ऑव इंडिविजुश्रल ै साहित्य के पक्ष पर—र्वोद्रनाथ

सामान्य श्रानंद के श्रावाहन में सहायक होता है। वस्तु को रूप देनेवाला रचना-कारी श्रंतः करण सदा वस्तुमय बन जाता है। वस्तु का रूप श्रसल में इतना ही नहीं, जितना प्रत्यच गोचर होता है - उसका वह श्रंश भी बहुत बड़ा है जो कि आँखों से नहीं दीखता या इंद्रियगोचर नहीं। इसी अदृश्य श्रंश को प्रकट करके उसे पूर्णता देने के लिये योग या समाधि की श्थित में स्त्राना पड़ता है। साहित्य में इस दशा का नाम तन्मयता, सत्वशुद्धि या चिच की एकाग्रता है, जिससे अंतर्देष्टि जन्म लेती है। तन्मयता की स्थिति श्रथवा समाधि की दशा में श्रिमिव्यक्ति की, प्रकाश की संभावना नहीं होती। समाति श्रीर स्वामाविक दशा—इन दोनों के बीच के श्रवकाश में ही रचना होती है। यह अनकाश ग्रात्मा के साथ श्रीरों की एकता स्थापित करता है - विश्वात्मैक्य या सर्वात्मैक्य की प्रतिष्ठा कराता है। फलस्वरूप व्यक्ति-निष्ठ ब्यंजना से आत्मभाव का लोप हो जाता है, सँकरा श्रहम समग्र मानवसत्ता में परिव्यास हो जाता है श्रीर एक श्रनेक में फैल जाता है। इसे इम श्रहम् का संस्कार या उन्नयन कह सकते हैं. सीमित श्रात्मभाव का विसर्जन कह सकते हैं। इसलिये किसी रचना की लामी उसकी ब्रात्मपरक व्यंजना नहीं हुन्ना करती, खामी रचनाकार के छोटे मन की या उसकी श्रात्मिक संकीर्णता की होती है। छोटे मन से महत सृष्टि की उम्मीद भी नहीं की जा सकती। वस्तूरूप को सर्वजनसंवेद्य बनानेवाली श्राभिन्यंजना संकीर्ण व्यक्तिमलक नहीं होती, क्यों कि वह विशेष को निविशेष या सामान्य बना सकती है। इसलिये एडिसन ने जब प्रथम निबंधकार मौंटेन के बारे में यह कहा कि संसार में उससे बड़ा दूसरा श्रहंवादी पैदा नहीं हुन्ना, तो सोचना पड़ता है कि यह उसकी स्तुति है या निंदा ?

इन विचारों के बाद निबंध का जो स्वरूप ठहरता है, उस हिसाब से उसकी परिभाषा मोटामोटी इस प्रकार दी जा सकती है—निबंध एक ऐसा व्यक्तिनिष्ठ वाङ्मय प्रकार है, जो आकार में यथासंभव छोटा होता है और कार्यकारण की संगति तथा संबद्धता के साथ किसी विषय का स्वच्छंदतापूर्वक जीवंत और रोचक वर्णन करता है।

निबंध में निषय का महत्व नहीं होता, न ही विषय के प्रतिपादन का महत्व होता है। विषय श्रीर उसका प्रतिपादन चाहे जो हो, जैसा हो, उसमें निबंधकार मनमानी स्वच्छंदता से काम ले सकता है, किंतु उसका श्रात्मचिंतनपरक, सुनिबद्ध श्रीर स्थापत्यपूर्ण होना श्रावश्यक है। श्रावश्यक है कि उसमें सहृद्यता हो, रस-दृष्टि हो, संभाषण की पदुता हो श्रीर रोचकता लानेवाली सरलता हो। ये सारे ही गुण वहीं हैं, जो रचनात्मक साहित्य या सृष्टि के होते हैं। निबंधकार की कला में बेन्सन ने निबंधकार के कर्चव्य के संबंध में श्री कुछ बातें बताई हैं, श्रंततो- गत्वा वे निबंध को रचनात्मक साहित्य की श्रेणी में रखने पर ही कही जा सकती हैं। जैसे, निबंधलेखक जीवन की समग्रता का श्रमुभव श्रोर श्रानंद ग्रहण करना चाहता है। वह जीवन का तटस्थ द्रष्टा है श्रोर निरर्थक स्वप्नलोक में स्वयं को गुमाना नहीं चाहता। वह हमारा सहप्रवासी है, सफर का साथी। उसकी मनो-दशा चाहे जो हो, जीवन को देखने की उसकी दृष्टि चाहे पचासों प्रकार की हो, लेकिन एक बात वह हर्गिज नहीं कर सकता – वह है, जीवन का तिरस्कार। निबंधकार दूसरों के श्रमुभवों के प्रति श्रप्रीति नहीं व्यक्त कर सकता, क्योंकि सारी रसानुभृति का श्राधार ही यह है कि हम श्रात्मीपम्य भाव से भावन करें। सहुदयता के बिना किसी भी चीज के बारे में हमें सोचने का श्रिधकार नहीं है।

निबंध मूलतया एक सृष्टि है। वाक्य श्रीर भाषा का श्राधार होने के नाते हसे भी हम एक वाङ मय विश्रह या वाङ्मयी मूर्ति कह सकते हैं। किसी भी प्रकार की सृष्टि की श्रपनी विशेषता इतनी ही होती है कि वह निर्माण होती है। वह कुछ कहती नहीं, बताती नहीं, केवल हमारे सामने एक रूप खड़ा कर देती है। सृष्टि की जो भी वस्तुएँ हमारे समाने हैं, उनकी कोई भाषा नहीं है, वे हमसे कुछ कहती नहीं, कोई संदेश भी नहीं देतीं। रूप की भाषा से वे हमारे हृदय में मूर्च हो जाती हैं। हम उन्हें देखते हैं श्रीर हमें उनका बोध हो जाता है। श्रपने स्वरूप की धारणा करा देने के श्रातिरक्त उन्हें श्रीर कोई श्रपेक्षा नहीं होती। रूपभौदर्य का उद्देश्य न तो सीख देना है, न किसी इच्छा की पूर्ति करना, न किसी सिद्धांत का श्रनुमोदन करना। उसका एक ही श्रर्थ, एक ही श्रमिगाय है कि वह श्रपने रूप की सबको प्रतीति करा दे। प्रतीति से ही श्रातमा का संबंध स्थापित होता है।

उपदेश या ज्ञानदान निबंध के ये उद्देश्य नहीं। वह मन का उत्मुक्त विचरण है। इस यात्रा में पथ के दोनों श्रोर श्रर्थपूर्ण, निरर्थक जो भी सामग्रियाँ सौंदर्यशोध श्रोर श्रानंदबोध के हाथ लग जाती हैं, वह सबका संचय करता है। इस शैली में श्रात्मपरकता श्रोर विषय छुलमिलकर ऐसे एकात्म हो जाते हैं कि उस एकि हित से एक श्रमिनव श्रानंद रसायन प्रस्तुत होता है। वह रसायन चिच को श्रनुरंजित करता है, मन को मोहता है। उसमें बड़ी बातें श्रा ही नहीं सकतीं, ऐमा नहीं। बड़ी बातें भी जुड़ सकती हैं, लेकिन सहजता से। जिसे कह ने हैं—हॅसी-खेल में बुद्धिमचा की बातें यानी। 'विज्ञम इन ए स्माइलिंग मूड'। साहित्य लिये कान्तासम्मिततया उपदेशयुजे' एक बात श्राई है। निबंध के लिये हम कह सकते हैं, एक मित्र की एक सुद्धद् की श्रात्मीयता। मराठी में निबंध के जन्मदाता प्रो० ना० सी। फड़के ने इसका नाम दिया है गुजगोधी श्रर्थात 'बतकही'—कनवात। यह कनवात श्रोता या वक्ता के बीच में किसी भी तरह का बंधन, व्यवधान,

श्रावरण सहन नहीं कर सकती है। इसमें एक से दूसरे हृदय का सीधा संबंध होता है। वैष्णव किव ने राधा के मिलन च्रण का जैसा वर्णन किया है सारा श्रंगार मानो मिलन का साधन हो। मिलन की घ़ी में उन्हें व्यवधान मान राधा ने सारे श्राभूषण, सारा श्रंगार उतार फेका। निवंध ऐसी ही एक सहज श्रौर छोटी पगडंडी है जो लेखक श्रौर पाठक के दोनों छोरों को जोड़ देती है। निवंधकार प्राध्यापक नहीं, प्रवचन देनेवाला नहीं, वह एक मित्र के समान मन से मन की कहता है।

एक श्रालोचक के श्रनुसार निबंध एक प्रकार का स्वगतभाषण है। स्वगतभाषण में पाठक के ध्यान को वश में रखना नितांत किन होता है। किन की

हिष्ठ से निबंध में यह शिक्तिहीनता कदापि नहीं होती। वह एक निरावृत

हृदय का परिचय है श्रौर को बात निश्छल हृदय से सीधे बाहर निकलती

है, वह सीधे हृदय में प्रवेश पाती है। निबंध में सामर्थ्य के वे सभी तत्व

होते हैं, जो पाठकों को श्रपने साथ बहा ले जा सकते हैं। गद्य की पूर्ण

प्राण्यावत्ता तो निबंध ही में पाई जाती है। किसी भी साहित्य के गद्यविकास का

चरम मापदंड उसका निवंध साहित्य होता है, क्योंकि इसका प्रादुर्भाव किसी

साहित्य में तभी होता है, जब उसमें सशक्त श्रंजना के सभी ऐश्वर्य मौजूद होते

हैं। वही भाषा के ऐश्वर्य का लेखा है। कार्लाइल ने कहा था—किसी भी साहित्य

की गहराई का श्रनुमान उसके निबंधी से लगाया जा सकता है। हम भी निबंध को

गद्य की कसौटी कहते हैं।

निबंध के लिये भारतीय श्रीर पाश्चात्य दृष्टि में समानता श्रवश्य नहीं रही है। पश्चिम में निबंध को कविता जैसा ही मनस्तृति श्रीर दृदय को श्रनुरंजित करने का ही प्रधान साधन माना गया है। इसलिये स्वभावतया निबंध के लिये जिटल विधान को उन्होंने प्रथय नहीं दिया है। श्रॉगरेजी श्रीर श्रमरीकी साहित्य में निबंध लिलत, मनोरंजक श्रीर स्वतंत्र साहित्यरूप के नाते विकसित हुश्रा है। श्रॉगरेजी में एसे का श्रमिधेयार्थ है – काम्य विषय को प्रस्तुत करने का प्रयास। विषय की विवेचना श्रीर उसके प्रतिपादन से वहाँ निबंध का सबंध नहीं माना जाता। श्रवश्य ऐसी मान्यता वहाँ प्रस्तुत निबंधों के स्वरूप को देखकर ही हुई। लार्ड बेकन तक ने, जो श्रॉगरेजी के पहले निबंधकार हैं, निबंध को निच्ति प्रणिधान कहा हैं।

हिंदी साहित्य — डा० भोलनाथ ।

२ दि वर्ड एसे इज लेट, वट द थिंग इज एंसिएन्ट। फार सकसेज इपिसलेस टू ल्यूसिलेस, इफ वन मेक देम वेल, आर बट एसेज, दैट इज इिसपुर्स ड् मेडिटेशन।

श्राज वहाँ जैसे निबंधों की चाल चल पड़ी है, उसकी गिनती लोग हलके साहित्य में करते हैं। श्रवश्य सभी पिश्चमी देशों में ऐसा ही नहीं हुश्रा है। फ्रांस-में, जहाँ से निबंध की शुक्शात हुई, यह श्रधिकतर साहित्य यला की समीचा में ही सीमित रहा — मौंटेन के निबंध इसके श्रपवाद जरूर हैं। उनके निबंध तो ऐसे हैं मानों किसी बगीचे में टहलते हुए फूल चुने गए हैं। जर्मनी, इटली श्रादि देशों में भी यह साहित्यसमीचा के रूप में ही विकसित हुश्रा। इन देशों में ज्यादा-तर श्रालोचनात्मक निबंध लिखे गए। भारतीय पंडितों की दृष्टि निबंध में विशेष-तया गंभीर विचारों की कड़ी जोड़ने की रही है। यहाँ निबंध मनोरंजक होने के बजाय श्रम्यास एवं मनन की वस्तु रहा है। यहाँ हम उन्हें इल्के साहित्य के रूप में स्वीकार नहीं कर सके। यही कारण है कि श्राज निबंध कहने से जिस कोटि की रचना समकी जाती है, इमारे यहाँ वैसी रचनाश्रों का बहुत बड़ा श्रभाव है। निबंध साहित्य का परंपरागत इतिहास तैयार करने की जरूरत पड़े तो दार्शनिक, साहित्यक, सामाजिक, राजनीतिक, श्रालोचनात्मक निबंधों की शरण जाने के श्रलावा चारा नहीं रह जाता। श्राज के श्रर्थवाले निबंध तो कल के हैं श्रीर ये बहुत ही कम लिखे गए।

लिंड ने निबंध को बकवास (नानसेन्स) कहा है लेकिनमुंदर बकवास (ऐलिगेटेड पीस श्रॉब नानसेन्स)। जानसन ने कहा है मस्तिष्क की दीली उद्भावना। इसका यह तात्पर्य नहीं कि यह निरी निरर्थक श्रीर बेकार चीज है, बिल यह कि इसमें शास्त्रीय जिटलता के बजाय सहज रसमयता हो जहाँ सुगमता से पैठ हो सके। इस कोटि के श्रादर्श निबंधों पर गौर करें तो हम पाएँगें कि इनमें किसी विषय के प्रतिपादन का उतना महत्त्व नहीं है, किसी विषय की चर्चा करते हुए मन की उमंग की लहरों से रचनाकार श्रनेक विषय, श्रनेक व्यक्ति श्रीर श्रनेक वस्तु की श्रिभव्यक्ति ले श्राते हैं किंतु इसमें एक सूत्रबद्धता होती है श्रौर शिल्प होता है। पाठक इस प्रवाह में बहता है। मराठी में तो निबंध का नाम ही लिलत निबंध पड़ गया है। लिलत श्र्यांत् विद्ध, रसप्रवण—शास्त्रीय नहीं। मतलब यह कि निबंध रस साहत्य की श्रोणी में है, जिसका धर्म है मानसिक उल्लास श्रौर उच्चेजना उत्पन्न करने की श्रोग्यता रखना। यह श्रोग्यता रचनात्मक साहित्य की ही होती है। इस दृष्टि से निबंध कुछ श्रंशों में गीति कविता के समकच्च पड़ता है। इसका लच्य भाव की रस दशा में पहुँचना है। संचेप में यहाँ मावों की प्रक्रिया को समक्ष लेना श्रावश्यक प्रतीत होता है।

भाव जो वस्तु, है, वह हमारी मानस किया का परिणाम है। किसी चिंतन किसी घारणा को भी हम भाव कह सकते हैं। भाव के सहज धर्म दो हैं। या तो वह हमारे मन में उदि। हो कर नाम जान पर आरोपित होता

है या बाह्य जगत् के संपर्क में श्राकर हमारे मन में ही उदित होता है। किंतु साहित्य में हम जिस भाव का श्रर्थ लेते हैं, वह भाव ठीक ठीक यही नहीं है। चाहे तो उसे हम रसप्रवृत्ति कह सकते हैं चाहे तो श्रानंद की श्राकांचा। इस भाव के भी दो स्वभाव होते हैं। या तो वह एकबारगी श्रंतर्मुखी होता है श्रौर भाव ही उसको शेष सिद्धि या शरण होता है श्रौर या वह बहिर्मुखी होता है। जो बहिर्मुखी होता है, वह वस्तुगत श्रस्तित्व की कामना से श्रिभियत होता है, जीवन श्रौर जगत् का श्राश्रयकामी होता है। सृष्टि की प्रेरणा इसी भाव से उद्भृत होती है। इसी प्रेरणा से प्रतिभा वाङ्मयी रचना में तत्पर होती है श्रौर रूप की सृष्टि करती है।

निबंध चूंकि एक व्यक्तिनिष्ठ वाङ्मय प्रकार है, इसलिये उसका भी जन्म स्वामाविक आनंद की आकांद्वा या रसप्रवृत्ति से होता है। रसप्रवृत्ति की दो दिशाएँ हैं—आनंद देना और पाना। शिल्प की वेदी पर जो भी निवेदन किया जाता है, उसके पीछे दो कामनाएँ होती है—बहुतों में अपनी व्याप्ति और बहुत दिनों तक स्थायित्व। निबंध में भी निबंधकार की ये दोनों कामनाएँ निहित हैं और दूसरों के आनंद की आकांद्वा की परिवृत्ति के साथ ही उन कामनाओं की परिवृत्ति होती है।

निबंध के श्रंतरंग श्रीर बहिरंग स्वरूप की चर्चा से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि यह साहित्य का एक स्वतंत्र रूप है। श्राकार प्रकार, तत्व सभी दृष्टियों से इसकी श्रपनी विशेषताएँ हैं, श्रपना श्रलग श्रस्तित्व है। साहित्य की दूसरी जो त्रिधाएँ हैं, उनमें से बहुतों से बहुत बातों में इसकी समानता भी है, बहुत बातों में असमानता भी। कई बार तो निबंध से साहित्य के किसी खंग की इतनी निकटता लगती है कि द्री की सूच्मता का पता पाना मुश्किल हो जाता है। फिर भी अलग अलग विशेषता के कारण इन दोनों श्रंगों को एक नहीं कहा जा सकता। उदाहरण के लिये कथा को लीजिए। कथा के दो रूप हैं - उपन्यास श्रीर कहानी। दोनों का व्यक्तित्व भिन्न है। उपन्यास का कोई ऋध्याय स्नाकार में स्वल्प स्नौर स्नादि स्रंत की दृष्टि से श्रपने में पूर्ण हो सकता हैं। पूर्ण होते हुए भी चूं कि उसमें कहानी की शैली की निजता श्रीर कलात्मक पूर्णता नहीं होती, इसलिये उसको हम कहानी नहीं कहेंगे । ठीक इसी प्रकार किसी पुस्तक के अंशविशेष में किन्हीं अंशों में निबंध के लच्चण पाए भी जायँ तो उन्हें निबंध की श्राख्या नहीं दी जा सकती। गोकि निबंध के संबंध में लिखते हुए हिंदी के कुछ बिहानों ने यही किया है--कभी कभी कोई विद्वान श्रपनी बड़ी पुस्तक के किसी श्रध्याय के कुछ उन वाक्यों को. जो इस श्रध्याय का पिछले श्रध्यायों से संबंध प्रकट करते हैं, निकालकर उसे ऐसे निबंध

भ कला—इंसकुमार विवारी.

का रूप दे देता है। कभी कभी पुस्तकों की प्रस्तावनाएँ एवं भूमिकाएँ भी ऐसे निबंध का रूप पा जाती हैं। यही नहीं, विद्वान् लेखक ने भाषणों तक को निबंध मान लिया है। कहते हैं—इस प्रकार के निबंधों का स्वरूप भाषणों से थोड़ा सा मिलता है। यदि भाषणों के आरंभ और अंत के अंश और बीच बीच के वे श्रंश जहाँ व्याख्यानदाता ओताओं से प्रत्यक्तः व्यक्तिगत संबंध स्थापित करके अपने भाषणा को आगे बढ़ा रहा हो, हटा दें, तो प्रायः भाषणा इस रूप के निबंध हो जायँगे।

निबंध के व्यक्तित्व के निर्माण में जिन विशेष तत्वों का स्त्रनिवार्य प्रयोजन है, किसी रचना में वे सारे ही तत्व निहित हों, तभी उसे निबंध कहेंगे। ऐसा न होता तो साहित्य के इतने श्रंगों के होते श्राखिर एक स्वतंत्र प्रकार की श्रावश्यकता भी क्या थी ? जिन तंतुत्रों से निबंध का ताना बाना बनता है. जो बात जिस युक्ति. ढंग श्रीर कौशल से निबंध प्रकाश में ला सकता है, निश्चय ही साहित्य के श्रम्य श्रंगों से श्रमिव्यक्ति की वह दिशा पूरी नहीं होती। हिंदी में निबंध का सूत्रपात ही इसी कारण हुआ। ऋँगरेजी साहित्य के संपर्क में आकर लोगों को गद्य के एक ऐसे प्रकार का परिचय मिला जो शक्तिमत्ता में श्राकर्षक था. जिस माध्यम से पाठकों से निकटता स्थापित कर मुक्तकंठ से अपनी बात कहीं जा सकती थी। किवता, नाटक या उपन्यास का श्राधार ग्रह्णा करने में यह सुविधा नहीं थी। इसी श्रभाव से साहित्य के इस स्वतंत्र आरंग को अप्रमाया गया। इसकी पृष्टि के दो सबल प्रमाण हैं। किसी भी भाषा के साहित्य में निबंध का उदय बहुत बाद में हुन्ना न्त्रीर किसी भी निबंधकार ने श्रपनी प्रौढावस्था में निबंध लेखन का श्रीगरोश किया। क्योंकि निबंध के लिये श्रिभिज्ञता श्रौर श्रनुभव की पूँजी के साथ साथ व्यंजना शक्ति की प्रौढता श्रौर शंजलता भी श्रावश्यक है: श्रिभिज्ञता श्रौर श्रार्वित श्रनुभव की प्रौढता के ऐश्वर्य में निबंधकार को जीवन के साबारण धरातल से कुछ ऊपर उठकर कहना पड़ता है। संदोप में साहित्य के ग्रन्य रूपों की समता विषमता की तुलना करते हुए इम निबंध की स्वतंत्र सत्ता, उसकी निजी विशेषता को ससभें।

कथा या श्राख्यायिका श्रौर निबंध में कई बातों में समता है, इसिलये बहुत बार निबंध श्राख्यायिका के बहुत समीप का गद्यप्रकार प्रतीत होता है। मौटेन ने निबंध के बारे में स्पष्ट कहा है – यह विचारों, उद्धरणों श्रौर कथाश्रों का

<sup>ी</sup> हिंदी साहित्य—डा॰ मोलानाथ, ५० २८८

संमिश्रण है। निबंधों का मल उद्देश्य कथा कहना श्रवश्य नहीं होता. पर प्रसंगों की अवतारणा करनी पडती है. कथाकार के समान पात्रों की सृष्टि भी कभी कभी श्रावश्यक हो जाती है। कहानी का ग्राकार भी संजित श्रीर सीमित होता है। कहानी में हेत या परिपष्ट करने के लिये शैली की तीव्रता और उसे केंद्रीभत करने की श्रावश्यकता पड़ती है। कथा के समान घटना, वातावरणा, चरित्र, उद्देश्य श्रादि की श्रन्विति श्रापेत्वित न होने पर भी निबंध में एकता (युनिटी), यथाक्रमता (कन्टीन्युड ब्रार्डर) ब्रौर युक्तियुक्त क्रम (लाजिकल सीक्वेन्सेज) के लिये भी प्रवाहमयी चुभती हुई शैली का होना जरूरी है। कहानी जीवन की किसी एक ही घटना को लेकर चलती है श्रीर परिग्राम के लिये श्रानुषंगिक बातों का समावेश करती है। निबंध में वह नपीतली सनियो जित रूपरेखा चाहे न हो। किंत स्रादि से स्रंत तक पाठकों को ले चलने का जाद रहता है। कहानी में लेखक इतनी छट ले सकता है कि निजी तौर पर विवरण उपस्थित करे। ऐसी स्थित में कथा में निबंध के तत्व अजाने ही आ जाते हैं। ऐसी और भी कई बातें हैं, जिनसे दोनों के नितांत नैकट्य की धारणा होती है। किंत यथार्थत: दोनों में ख्रांतर हैं। कथा से जो तृष्टि लोगों को होती है, वह संपूर्णतया भावात्मक होती है, जब कि निबंध से वैचारिक। कथा वस्तुनिष्ठ होती है, उसमें कथाकार अपने से. अपनी क्रित से तटस्थ रहता है, उसका श्रात्मभाव कहीं श्राता भी है तो पात्रों में, वर्णन में नहीं। निबंध श्रात्मनिष्ठ ही होता है, उससे व्यक्तित्व को किसी भी प्रकार से, श्रलग नहीं किया जा सकता। हवा में जैसे सर्गंध की सत्ता स्पष्ट मालम पड़ती है वैसे ही निबंधकार के स्व से निबंध स्वासित रहता है।

निबंध श्रीर श्राख्यायिका—इन्हीं दोनों के मिलेजुले तत्वों से शब्दिचत्र बनता है। श्राँगरेजी में इसको से च कहते हैं—चित्रकला में मात्र रेखाश्रों से किसी का जो चित्र बनता है, स्केच उसका नाम है। शाब्दिक रेखाश्रों से चिरत्र विशेष के रूपायन को साहित्य में इसी लिये स्केच कहते हैं। स्केच में साधारणतया किसी प्राणी के चिरत्र का चित्र होता है। श्रव निर्जीय वस्तुश्रों के भी सजीव जैसे शब्द-चित्र लिखे जाने लगे हैं। काव्य में श्रात्मीयता के श्रारोप से जीवंतता की श्रव-भूति छायावाद युग की एक विशेषता रही है। शब्दचित्रों के चेत्र में भी विषय-प्रहण की वह उदारता श्रपनाई गई। श्राकार में छोटा से छोटा होना शब्दचित्रों की विशेषता है। उसमें जहाँ श्रवभूति, विचार श्रोर भावतत्व की प्रधानता हो जाती है, वहीं वह निबंध के निकटतर श्रा जाता है। शब्दचित्र में व्यक्तित्व की भी भलक पाई जाती है। वह भलक दो रूपों में मिलती है—स्वतः लेखक का ब्यक्तित्व श्रीर इस व्यक्ति या वस्तु का व्यक्तित्व ही ज्यादा उभरना चाहिए। लेकिन श्रनपेचित रूप से कभी कभी चिरत्र के बजाय चिरत्रकार

ही प्रधान श्रीर प्रवल हो उठता है। एक बात में शब्दिवत श्रीर नित्रंभ में नितांत निकटता है। वह है आत्मीयता। आत्मीयता के बिना रेखा रंग हो या भाषा. किसी की तस्त्रीर नहीं उतारी जा सकती। चरित्रकार श्रीर छिबिकार की सफलता बहुत कुछ इसी आदमीयता पर निर्मर करती है। श्रीपन्यासिकों के लिये अपने पात्रों के साथ यही आरमीयता प्रयोजनीय होती है। बालजक के संबंध में ऐसा कहा जाता है कि एक दिन राह में अपने एक मित्र को देखकर वह तपाक से बोल उठा-भई. वह मर गया। श्रीर वह फफ्क उठा। मित्र ने समभा, कलाकार का कोई सगा संबंधी शायद गुजर गया। बाद में पता चला बालजक का मतलब उसके नए उपन्यास के नायक से या। शब्दकार की यही स्रात्मीयता चित्र के पात्र के साथ होती है। इसलिये ब्रात्मीयता इसका एक साधन भर है, ब्रांतिम लह्य नहीं। निबंध और शब्दचित्र, दोनों में एक प्रेरक आवेग होता है लेकिन दोनों की गतिविधि में इतना अंतर होता है कि शब्दकार का आवेग अपने पात्रों में नियोजित होता है, निबंधकार का ऋपने पाठकों पर । यो शब्दचित्र भी विचारा-त्मक हो सकता है, पर भावात्मक होना ही उसके स्वरूप की निजस्वता है। ऐसी कई बातों में समानता होने पर भी निबंध शब्दचित्र से भिन्न है, क्योंकि निबंध का दोत्र बडा विस्तृत श्रीर व्यापक है। उसके विषय श्रसीमित हैं। शब्दचित्र में आनंद श्रर्थ का आता है, निबंध के अर्थ नाद की लहरों से आनंद देते हैं।

सभी माषाश्रों में निबंध के विकास में पत्रपत्रिकाश्रों का बहुत बड़ा हाथ रहा है। हिंदी निबंध का जो स्तरूप श्राज निखरकर हमारे सामने हैं. उसकी पूर्वपीठिका भारतेंदु युग में तैयार हुई थी। साहित्य के इस श्रंग की स्थापना में भारतेंदु ने स्वयं बड़ा उद्योग किया श्रौर जो थोड़ा बहुत रूप इसको दे सकना संभव हुत्रा, वह इसी लिये कि पत्रपत्रिकाश्रों का साधन सुगम हो सका। भारतेंदु की रचनाएँ 'किववचनसुधा', 'हरिश्चंद्र चंद्रिका', 'बालबोधिनी' श्रादि पत्रिकाश्रों में निकला करती थीं। उन रचनाश्रों में कई शैलियों के दर्शन होते हैं। बालकृष्ण मह की रचनाएँ तत्कालीन श्रेष्ठ साहित्यिक पत्र 'हिंदी प्रदीप' में प्रकाशित हुईं। विनोदपूर्ण शैली के लिये लोकप्रिय प्रतापनारायण मिश्र स्वयं 'ब्राह्मण्' पत्र के संपादक थे। बदरीनारायण चौधरी प्रेमघन की व्यक्तिगत विलच्णतावाली शैली उस समय श्रनूठी थी। गद्यस्चना को वे एक कला श्रौर कलम की कारीगरी कहते थे। उनके लेख, प्रबंध, निबंध सब 'श्रानंद कादंविनी' श्रौर 'नागरी नीरद' पत्रों में निकले। सरल श्रौर मुहाविरेदार भाषा के पृष्ठपोषक श्रांबिका प्रसाद व्यास की रचनाएँ 'वैष्णाव पत्रिका' तथा 'पीपूष प्रवाह' में प्रकाशित हुईं।

श्रॅगरेजी साहित्य में भी बेकन श्रादि एकाघ निबंधकार के बाद निबंध-रचना के ज्वार में भाटा पड़ गया था। श्रॅगरेजी में उस समय पद्य युग था। निबंध के उपयुक्त भाषा प्रौढ़ नहीं हो पाई थी। इसिलये लगभग सौ साल तक निबंध की प्रगति बड़ी मंद रही। जब पत्रपत्रिकाश्रों का प्रकाशन बढ़ा, निबंध-लेखन की प्रवृत्ति को गति श्रौर प्रश्रय मिला। नई नई शैली का प्रवर्त्तन भी श्रारंभ हो गया। दोत्र श्रौर भावभूमि में परिवर्तन हुए। उन्नीसवीं सदी में श्रॅगरेजी निबंधों की श्राशातीत उन्नति हुई। इंट, हैजिलट, गिफर्ड, लेंब, मेकाले जैसे निबंधकारों की साधना से साहित्य समृद्ध हुआ। इस विकास की प्रेरणा श्रौर साधन स्वरूप रहीं—क्वार्टरली रिब्यू, ब्लैक बुड रिब्यू श्रादि पत्रपत्रिकाएँ।

इस दृष्टि से स्वरूप श्रीर विषयवस्त को देखते हुए पत्रकारिता श्रीर निबंध बहत पास पास के लगते हैं। विषय की स्वच्छंदता दोनों को है-कोई सीमारेखा नहीं। राजनीति, धर्म, अध्यातम, संस्कृति जो भी विषय चाहे हो। यथार्थवादी या स्रादर्शवादी जैसा भी चाहे दृष्टिको ए हो। लेकिन इतने पर भी दोनों बहत दर दर के हैं। पत्रकारिता एक कौशल है श्रौर निबंध रचनात्मक साहित्य। रस-प्रवृत्ति की पोषक रचनाएँ भी पत्रकारिता में हो सकती हैं, परंतु यही पत्रकारिता का लक्ष्य नहीं। जहाँ निबंध को व्यंजनात्मक तथा प्रतीकात्मक ग्रिमिव्यक्ति का सहारा लेना पडता है, वहाँ पत्रकार का काम शाब्दिक ग्राभिन्यक्ति से चल जाता है। क्यों कि पत्रकारिता का महत्व सामयिक होता है। मनस्वी रश्किन ने साहित्य की दो श्रेगियाँ बताई हैं - एक सामयिक, दूसरी सार्वेजनीन। सामयिक साहित्य का लक्ष्य तात्कालिक प्रयोजन की सिद्धि है। इसलिये सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक श्रादि श्राश समस्याश्रों पर प्रकाश डालना श्रीर उनका समाधान हुँ ढना ही उसका उद्देश्य होता है। निश्चित है कि ऐसे समसामयिक ग्रादर्श ग्रीर तात्कालिक श्रावश्यकताएँ टिकाऊ नहीं होतीं, लिहाजा सामयिक साहित्य में स्थायित्व की भी संमावना नहीं होती, न ही उसका यह लक्ष्य होता है। निबंध का लक्ष्य ठीक इसका उलटा होता है। इसके अतिरिक्त आकार तथा रूपयोजना में निबंध की जो सीमाएँ हैं, पत्रकारिता में स्वरूत और सीमा की वह मर्यादा नहीं होती।

पत्र श्रपने को व्यक्त करने का सशक्त श्रौर सुगमत साधन है। इसिलये स्वभावतया यह प्रश्न उठ सकता है कि व्यक्तित्व श्रौर निजीपन ही जब पत्र श्रौर निबंध, दोनों की विशेषता है तब इन दोनों में तात्विक मेद कीन सा है। पत्र के

<sup>ै</sup> पुराने और नए निवंधों में सबसे बड़ा अंतर शिल्प का ही नहीं है, जितना कि मनोभूमि और विचारदर्शन का है। → जे॰ डब्ल्यू मेरिश्रद्र।

माध्यम से भी निबंध लिखे जाते हैं और पत्र में भी अपनी अनुभृतियाँ, विचार श्रीर मात्र श्रिमिञ्यक्त किए जाते हैं। साहित्य में पत्र के श्रनेक प्रकार पाए जाते हैं। जैने जवाहरलाल का 'पिता के पत्र पुत्री के नाम 'रवींद्रनाथ की 'रूस की चिट्टी', पत्रात्मक उपन्यास, कहानियाँ त्यादि त्यादि । किंत पत्र त्यौर पत्रसाहित्य, दोनों की कोटियाँ श्रलग हैं। साहित्य पदवाच्य होने के लिये पत्रों में ऋछ विशेष तत्वीं का समन्त्रय आवश्यक होता है। पत्र नितांत ही निजी और घरेल होता है। उसमें व्यक्ति का अवर्गाहीन, उन्तुक्त, स्वतंत्र श्रौर निरद्यल हृदय व्यक्त होता है, किंतु किसी एक व्यक्ति के लिये। उसका उद्देश्य किसी एक व्यक्ति के भाव श्रीर भावना, विचार श्रीर श्रनुभृति को किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुँचाना मात्र होता है। पत्र-लेखक ग्रपनी बात एक से कहता है, निबंधकार लेखक अनेक से, असंख्य से। निबंधकार ग्रपने पाटकों के इतना पात नहीं होता जितना पत्रलेखक। पत्र दो व्यक्तियों के संबंधसाधन की कड़ी है, निबंध व्यक्तियों ग्रथवा समाज के बीच का संबंधसाधन । निबंध में व्यक्ति की वैयक्तिकता व्यक्तित्व बनकर फूटती है, पत्र में व्यक्ति निरा व्यक्ति ही रह जाता है। उसे सामान्य भावभूमि की उदारता श्रीर व्यापकता का स्पर्श नहीं मिल सकता । निबंध अपेदाकृत अधिक सामाजिक होता है, इसिलिये उसे ग्रनेक मर्यादाश्रों के किनारों के बीच श्रपनी दौड रखनी पड़ती है। विषय को देखते हए निवंध की सीमाएँ बहुत न्यापक हैं, पत्र की सीमित। पत्र में भात-विचार, विवरण, वर्णन, सभी कुछ हो सकते हैं, किंतु उसका सर्वोपरि तत्व घरेलुपन श्रीर दो की श्रापसी बातचीत है। उसमें व्यक्तिनिष्ठता नहीं बल्कि निजी समस्याएँ ही ज्यादा स्थान श्रीर महत्व पाती हैं। प्रशस्ति, संबोधन, स्थान, तिथि, लिखनेवाले के इस्तावर श्रादि को श्रलग कर देने से ही कोई पत्र निबंध की श्राख्या के उपयुक्त नहीं हो सकता । साहित्य के स्वरूप श्रीर उसकी मर्यादा को ध्यान में रखते हुए जो पत्र लिखे जाते हैं वे निवंध हो सकते हैं, लेकिन ऐसे में वे पत्र नहीं रह जायँगे। यात्रा संबंधी विचार विवेचन के पत्र हमारे यहाँ लिखे गए हैं। उनमें श्रपने हित मित्र का संबोधन एक बहाना भर है। वास्तव में वे सबके लिये लिखे गए हैं। ऐसे पत्रों की आत्मीयता घरेलू न होकर सामान्य और सार्वभौम होती है. क्यों कि इसमें पत्र का परिमार्जित और सामाजिक रूप होता है। समाचार पत्रों में भी संपादकों के नाम ऐसे पत्र प्रकाशित किए जाते हैं जिनका उ हेश्य अपने विचारों का प्रसारण, संपादकों के ऋतिरिक्त ही होता है।

कई लोग यह कहते हैं कि पद्य में जो स्थान गीति कविता का है, गद्य में वही स्थान निवंध का है। उन्यान दोनों में कुछ ऐसी समानताएँ हैं कि गीति कविता निवंध की निकटतम साहित्यशैली सी लगती है। संद्यितता, श्रात्मप्रकाशन श्रीर एक स्त्रता— स्वरूपविधान की ये जो तीन मुख्य शतें हैं, ये दोनों में पाई जाती है। भावनाश्रों, श्राकां द्वाशों, कलपनाश्रों की सरस श्रीर श्रकृतिम श्रीम-

व्यक्ति गीत है विचार, चिंतन, कल्पना, श्राकांचा का कमबद्ध प्रकाश निबंध। भावों की तीव्रता श्रीर गहराई के लिये भावधन अनुभूति की सधनता श्रनिवार्य है। गीतों में कम से कम में ज्यादा से ज्यादा कहा जाता है। निबंध भी आकार की स्वल्पता में श्रिधिक से श्रिविक जितना ही कह सके, उतना ही उसमें प्रभावोत्पादकता श्राती है, उतनी ही उसकी सफलता श्रीर श्रेष्ठता है। इसे समास में न्यास कहते हैं। गीत में एकसूत्रता जरूरी है, जिससे श्रन्वित का प्रभाव (इफ्रैक्ट श्राँव टोटेलिटी) श्राता है। निबंधकार स्वच्छंदता का उपभोग इच्छानुरूप जितना ही क्यों न करे. सुनियोजित क्रमबद्धता का निबंध में होना परमावश्यक है। गीत में एक भावना श्रीर श्रनभति का श्रावेश होता है, निबंध में एक विषय का संबद्ध वर्णन। ऐसी ही समानता श्रों को देखते हुए कुछ लोग भावात्मक लघ्न निबंधों को गद्य में लिखे गए गीत कहते हैं। वास्तव में भाव कविता की लयात्मकता, संगीतात्मकता छादि कुछ जो श्रपनी विशेषताएँ हैं, उन्हें यदि निकाल दिया जाय. श्रीर भावों के उच्छवास को गद्य के रूप में लिखा जाय तो वह बहुत श्रंशों में निबंध के निकटतर हो जाय। किंत निबंध गीति कविता से केवल इसी लिये भिन्न नहीं होता. क्यों कि वह पदाबद्ध श्रीर यह गदाबद्ध होता है। इन दोनों में बहत बड़ा तात्विक श्रंतर भी है। कवि का प्रयोजन जीवन की विराटता, सूक्ष्मता या संदरता होता है। निबंधकार जीवन की समग्रता के अनुभव और आनंद का आकांची होता है। वह स्वप्नलोक में विचरण करने का श्रिभिलाषी नहीं बल्कि जीवन का तटस्थ द्रष्टा होता है। कवि की श्रिमिन्यंजना कल्पना की भावभूमि पर होती है, निबंधकार यथार्थवादी स्तर पर बातें करता है। गीत का शृंगार भावोच्छ वास है, उसमें गीतकार का हृदय ही बोलता है, गीत में चूँ कि बोध श्रीर हृदय पच दोनों समन्वित होते हैं, इसलिये निबंधकार का हृदय श्रीर मस्तिष्क दोनों जागरूक रहते हैं। अतः गीत में केवल रागतःव की प्रधानता रहती है. निबंध में रागतत्व और बोधतत्व दोनों का संमिश्रण रहता है। गीति कविता के कुछ सुनिश्चित विषय हैं - विरद्द, मिलन, हर्ष, विषाद, विनय, उपालंभ। रस की भी सीमा है श्रंगार, शांत, कदरा आदि । रसनिष्पत्ति की उसकी पद्धति भी प्राय: बँधी बँधाई है। विलक्षणता उसमें नहीं होती। लेकिन निबंध में वैचित्र्य श्रीर वैविध्य का ऐश्वर्य होता है। उसके विषय श्रीर शैलियों की सीमा नहीं। सकुमारता गीतों का स्वभाव है, सशक्तता निबंधों का। गीतों में कि का चित्र

शुद्ध विचारात्मक निबंध का चरम उत्कर्ष वहीं कहा जा सकता है जहाँ एक एक पैराग्रॉफ में विचार दबाकर कसे गये हों और एक एक वाक्य किसी संबंध विचार खंड को लिये हो। हिंदी साहित्य का इतिहास—रामचंद्र शुक्ल

कितना ही कुंठित; कितना ही निरावरण क्यों न हो, पाठकों के उतना समीप पहुँचकर वह अपनी बात नहीं कर सकता, जितना निवंधकार । चेत्र की हिंधे से तो निवंध के अधिकार की कोई सीमा ही नहीं। वह जहाँ कहीं भी विचरण कर सकता है—कोई रोक नहीं। तुच्छ से तुच्छ और महान् से महान् विपय निवंध में अंगीकृत हो सकते हैं, गीत को भावात्मक होने के अतिरिक्त दूसरी शरण नहीं। कल्पना के तीव्रगामी पंख होते हुए भी गीत विहग को नीड़ होता है। निवंध सदाविहारी यायावर जैसा है, चिरप्रवासी, सर्वत्रगामी, स्वच्छंद।

इमारे यहाँ साहित्य के कई विचारकों ने गद्यगीतों को निबंध ही माना है। विलंक गद्यकाव्य को ही वे निबंधों का चरम विकास मानते हैं। 'कवित्वमय निवंधों का द्यंतिम विकास गीत काव्यों के समानांतर गीतिमय निबंधों में हुद्या, जिसका दूसरा नाम गद्यगीत है। इसमें गीतिकाव्यों की क्ला का पूरा द्यनुकरण मिलता है। चित्र-चित्रण, नादध्विन द्यौर लय तीनों के संमेलन से गद्य में भी काव्य का द्यानंद द्या जाता है। × × × हिंदी में निबंधों का चरम किंग्रस गद्यगीतों में ही मिलता है। काव्य श्रीर कला के देश भारतवर्ष में श्रॅगरेजी साहित्य के निबंधों की भाँति हास्य, व्यंग्य तथा व्यक्तिगत विशेषताश्रों से पूर्ण निवंधों का विकास नहीं हुद्या, वरन् काव्य के भाव, विचार, कला श्रीर श्रादर्श से युक्त गद्यगीतों का विकास हुद्या'। श्रिथवा—

'इन मानात्मक निबंधों का, जिन्हें प्रायः गद्य गीत की संज्ञा दी जाती है, एक महत्वपूर्ण स्थान है। प्रकृति का सहारा लिया जाता है। मानप्रधान भाषा रखी जाती है। लेखक तटस्थ होकर एक दर्शक—दिग्दर्शक की भाँति सब कुछ कहता चलता है। इन निबंधों में विचारों की सुंदरता और स्क की उत्कृष्टता प्रशंसनीय और विचारोचेंजक होती है। इनके लेखकों की कलपना बड़ी ही उर्बर होती है। शैंसी चित्रात्मकता लिए हुए होती है।

श्रीर इस प्रकार गद्य गीतकारों को हिंदी में निबंधकारों की ही श्रेणी में रखा गया है। बहुत से गद्य गीतों में लच्चण श्रीर गुणों की समानता से निबंध की योग्यता शायद हो भी लेकिन गद्य गीत निबंध नहीं हैं। गद्य किवता (प्रोज पोएट्री) नाम ही स्विवरोधी है, फिर भी सब साहित्य में इसका एक स्थान हो गया है। बीसवीं सदी के श्रारंभ में श्रॅंगरेजी के कुछ यशस्वी किवयों ने इसे भाववाहन के

श्राधुनिक हिंदी साहित्य का विकास—डा० श्रीकृष्ण लाल ।

२ आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास ।

उपयक्त मानकर अपनाया था । अपनाने का मूल कारण यह था कि उनका व्यक्तिगत श्रादर्श सामाजिक या श्रन्यान्य श्रादर्शों से मिलता नहीं था। नवीन छंद प्रवर्तन का एक श्राग्रह भी था। इस तरह संसार के सभी साहित्य में यह श्रर्धनारीश्वर काव्य-रूप प्रवेश पा गया। रवींद जैसे समर्थ कवि ने भी जीवन में इस तरह का प्रयोग किया. किंत उनका कहना है कि 'इसमें कैद कविता प्राण्हीन होती है।' एक श्रॅगरेज श्रालोचक ने श्रनागत भविष्य पर इसकी सार्थकता की कल्पना करते हुए ऐसी ही बात कही है। <sup>२</sup> जो भी हो, निबंध से गद्य कविता का श्रंतर बहुत बड़ा है। फिर श्रमी तो उसकी सही सही रूप रेखा भी तैयार नहीं हो सकी है. प्रयोगात्मक प्रयास ही चल रहे हैं। उसमें ब्रावेग की गहराई. स्वन्छंदप्रवाही भावोन्मचता की रसमयता नहीं होती। सबसे बड़ी कमी उसमें यह दिखाई पड़ती है कि श्रपने चित्रात्मक सौंदर्य से चेतना को छकर मन को मुग्ध करने की योग्यता उसमें नहीं श्रा पाई है। एक ही बात में दोनों की थोड़ी बहुत समता है कि गद्य गीत में भी श्रात्म प्रतिच्छवि की प्रधानता है। इसका जन्म ही ऐसी सामाजिक परिरिथति में हुआ। आर्थिक और नैतिक दुर्दशा की घड़ी में, जब समाज जीवन वैयक्तिक वेदना के धुएँ से आन्छन हो उठा था, ऐसे लेखकों ने जीवनप्रवाह के ट्रटे हुए कगारे पर बैठ-कर इसी शैली के माध्यम से आत्मभाव की परछांई देखने की कोशिश की थी।

निबंध श्रौर प्रबंध में भी, श्राज भी बहुत से लोग सामान्यतया कोई तात्विक मेद नहीं मानते, नामांतर या पर्याय मानते हैं। निबंध को प्रबंध का पर्याय मानकर ही श्यामसुंदर दास ने लिखा है—प्राचीन संस्कृत परंपरा के श्रनुसार निबंध केवल बौद्धिक श्रिभेन्यिक्त का साधन बनाया गया। भारत का स्क्ष्म दार्शनिक विश्लेषण श्रौर कमबद्ध वैज्ञानिक श्रीभेन्यिक्त जगत् प्रसिद्ध है। इसी दार्शनिक विश्लेषण के लिये निबंध का प्रयोग किया गया, श्रत: उसकी शैली पूर्णरूप से वस्तुप्रधान श्रौर कहीं- कहीं जटिल तथा स्त्रबद्ध हो गई। 3

श्राज के श्रर्थ में पिछले दिनों निबंध का प्रयोग श्रवश्य नहीं मिलता । किंतु तब भी निबंध श्रोर प्रबंध शब्द थे तथा पास पास के होते हुए भी दोनों में एक स्क्ष्म पार्थक्य था । जिस ग्रंथ में एक ही विषय की श्रनेक व्याख्याश्रों का संग्रह होता था उसे निबंध कहते थे श्रोर जिस ग्रंथ में कई विषयों के संबंध में श्रनेक मतों का संग्रह रहता था उसे प्रबंध । शब्दार्थ की दृष्टि से करीब करीब एक ही

१ इंद-रवींद्रनाथ।

अनलेस दी इयर कैन डीट केट दैट हाट इज वीइग स्पोकेन इज डिफिनेटली नाट प्रोज, इट इज पेडेन्टिक नॉनर्सेस फार दी वस ली में स्कूल टूपीट ड दैट सच राइटिंग हैज एनी एडवान्टेज श्रोवर प्लेन प्रोज.

<sup>-</sup> अ साहित्यालीचन।

श्चर्य होने के बावजूद प्रबंध का चेत्र श्रपेचाकृत श्रधिक व्यापक था। श्राज तो इन दोनों के बीच मेद की इतनी लंबी रेखा खिंच गई है कि दोनों के बिलगाव में श्रायास की स्नावश्यकता ही नहीं। विषय, विधान, गुण सब भिन्न। प्रबंध स्नाज एक ऐसी रचना है जिसमें प्रतिपाद्य विषय का उसके स्वरूप, उसके मूल्य, महत्व, उसकी उपयोगिता के साथ विवेचन किया जाता है। शास्त्रीयता, सिद्धांत की स्थापना न्नादि उसके विशेष गुरा हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि प्रबंध में प्रधानता होती है वस्त्रनिष्ठता की। विषय तो वास्तव में पुराने ही होते हैं, जाने पहचाने, उनको जीवंत श्रीर नवीन बनाती है शैली। साहित्य में इसी लिये शैली का इतना महत्व है। जिसे हम रचना की मौलिकता कहते हैं, वास्तव में वह शैली की ही देन होती है। वस्त की प्रधानता के नाते प्रबंध को हम तन्मय या वस्तुनिष्ठ कहेंगे श्रीर व्यक्तित्व की मुख्यता के नाते निवंब को मन्मय या व्यक्तिनिष्ठ। प्रबंध में संयतता श्रीर निष्ठा की सीमाएँ हैं - वह श्रादि, मध्य श्रीर श्रंत समन्वित चिंतन-प्रधान सृष्टि है। जिस विषय का उसमें विवेचन या प्रतिपादन होता है, उसे छोड़कर श्रवांतर प्रसंगों में जाने की उसे निवंध के समान छट नहीं रहती। जैसे, मेड़ों का जिक्र आर तो मेड़ चरानेवालों की चर्चा श्रछती रहेगी। दृष्टांत, प्रमागा, स्थापना श्रादि श्रंगी विषय ही उसका पुष्टिसाधन करते हैं। लेखक का व्यक्तित्व इसमें भी भलक सकता है, किंतु उस व्यक्तित्व में पाटकों के साथ प्रबंधकार की बुद्धि का योग हो सकता है, हृदय का संयोग कदापि नहीं। उसमें श्चात्मीयता स्थापित करने की जगह या तो प्रबंधकार श्रपने ज्ञान की पूँ जी, पांडित्य या श्रपनी श्रद्भुत चितन प्रखरता से हमें श्रमिभूत करता है। बंधुभाव से समान श्रेणी में बैठकर वह पाठकों से संलाप नहीं करता । गुरुदेव की तरह ज्ञान वितरण करता है। ऐसी रचना में लेखक में प्रतिभाजनित मौलिक पूँ भी न भी हो तो हर्ज नहीं, शास्त्र-संग्रह से ही काम चल सकता है। सर्वोपरि बात यह कि इसमें लेखक परोच्च में रह जाता है, उभर कर सामने आती है उसकी ज्ञानगरिमा, दृष्टि की सूक्ष्मता और विवेचन प्रणाली । हार्दिकता उसमें नहीं श्राती, जो निबंध का स्वभाव है। सेंट्सवटी ने इसी लिये निबंध को गय कलाकृति (वर्क आफ प्रोज आर्ट) कहा है-इसमें व्यक्ति-चितन के स्थान पर व्यक्तिहृदय प्रधान होता है। वैयक्तिकता का स्राशय भी यही है -लेखक की शैली श्रौर उसकी हृदयगत प्रवृत्ति की मलक। प्रवंध में वस्त श्रौर चिंतन प्रधान है. निबंध में व्यक्ति श्रौर भाव । संदोप में कहें तो कहेंगे -

लेखक जब कल्पना श्रौर बुद्धिवृत्ति के सहारे किसी विषय वस्तु पर श्रात्मसचेतन होकर स्वल्पाकार के विशिष्ट साहित्य रूप की सृष्टि करता है तो वह निबंध कहलाता है।

श्रंतरंग पार्थक्य के श्रितिरिक्त श्राकार की भी शर्त है। दोनों के श्रंतर की विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इस तरह स्पष्ट किया है—प्रबंध विस्तार से लिखा जाते-

वाला लेख है जिसमें प्रतिपाद्य विषय प्रधान होता है, व्यक्तित्व की योजना नाम-मात्र को होती है। निबंध अपेचा इत छोटी रचना होती है। इसमें व्यक्तित्व अपनी भलक देता चलता है। प्रबंध में वैसी कसावट नहीं होती, जैसी निबंध में। निबंध में बंध निगूढ़ होता है, भाषा ऐसी कसी होती है कि शब्दों का परिवर्तन संभाव्य नहीं जान पड़ता।

निबंध जीवन की समस्या की स्क्ष्म श्रालोचना या पेचीदे प्रश्नों की मीमांसा नहीं उपस्थित करता श्रर्थात् विषय की गंभीरता में निश्छल श्रीर निविड हृद्य रस के संयोग से एक शांत श्रीर सुंदर भावमंडल की श्रवतारणा करता है। उसमें श्रात्मा का स्पर्श मिलता है। प्रबंध यदि श्रात्मप्रचार है तो निबंध श्रात्मिनवेदन। इस लिये प्रबंध में लेखक पाठक में एक दूरी होती है— निबंध में दोनों शब्द श्रर्थ की तरह श्रमिन्नात्मा होते हैं। प्रबंध मे पांडित्य का जो प्रखर प्रकाश होता है, उस पर श्रद्धा होती है—निबंध की श्रनुभूति रिनम्धता को हम स्नेह करते हैं। निबंध की मीठी जोत में चमत्कृत करने का विस्मय विस्तार नहीं होता, उस श्रालोक में हम एक हृदय से परिचित होते हैं श्रीर उस माध्यम से श्रपने श्रापको पहचानते हैं। प्रबंध प्रबंधकार को पाठकों में प्रतिष्ठित करता है, निबंध निबंधकार को उनसे छुला मिला देता है। प्रसाद गुण श्रीर रमण्यिता ये दो गुण निबंध के प्राण हैं। फलस्वरूप ये गीतों की तरह मीठे, सहज, सरल श्रीर श्राह लाददायी होते हैं, मन उनमें रमता है। संचेप में निबंध श्रात्मप्रकाशन है—प्रबंध संचित ज्ञान का प्रकाशन।

परिभाषा, स्वरूपविवेचन आदि से निबंध की मर्यादा, उसकी सीमा की एक रूपरेखा समक्ष में आती है। ए० सी० बेंसन ने बहुत ठीक ही कहा है कि निबंधकार जगत् और जीवन को न तो इतिहासकार की भाँति देखता है, न दार्शनिक की, न किव की, न उपन्यासकार की, फिर भी निबंधकार में इन सबका गुण होता है। अर्थात् आसमान के सितारे से लेकर माटी के दिए तक निबंध की सामग्री हो सकते हैं। इसी तरह माहित्य के और और जो रूपविधान हैं, निवंध में थोड़ी बहुत सबकी कलक होती है। अर्थार सब कुछ के बावजूद

**<sup>ै</sup> वा**ङ्मय विमर्श

र दि पसेइस्ट, देन, इन हिज पट्टीकुलर फैरान, इज एन इंटरप्रेटर आफ लाइफ, ए कीटिक आफ लाइफ, ही डज नाट सी लाइफ ऐज हिस्टोरियन, आर ऐज दि फिलास्फर, आर ऐज दि पोयट आर ऐज दि नावेलीस्ट, एन्ड येट, ही हैज दी टच आफ आल दोज। —दी आर्ट आफ दि ऐसेइस्ट।

<sup>3</sup> समटाइम्स इट इज नीयली प सरमन, समटाइम्स इट इज नीयशी प सार्ट स्टोरी. इट मे बी प फ्रैगमेट आर ऑटोबॉइआफी आर प पीस आफ नॉनसेंस. इट मे

साहित्य के श्रंगों में उसका एक श्रलग ही श्रस्तित्व होता है। यह साहित्य का स्वतंत्र रूपविधान ही नहीं, बड़ा महत्वपूर्ण श्रंग भी है। निबंध की चर्चा में डाक्टर जानसन की उक्ति जरूर लाई जाती है कि यह मन का मुक्त संचरण (लूज सेली श्राव द माइंड) है। इसमें यथाक्रमता श्रोर श्रंखला नहीं होती। इसी परिमाषा पर से बहुतों ने निबंध को निहायत श्रटपटी, हल्की फुलकी, बेसिर पैर की, बेकार श्रोर न जाने क्या क्या समका। क्रेंबल ने तो यहाँ तक कह डाला कि निबंधलेखन कला का सर्विषय साधन हैं। निबंधलेखन उसी के श्रनुरूप पड़ता है जिसमें न प्रतिमा होती है श्रोर न ज्ञानसंग्रह की वृत्ति श्रोर यह भाता भी उसी पाठक को है जो विविधता तथा हल्की रचना में रस लेते हैं।

वस्तुस्थिति किंतु ऐसी नहीं है। निबंध विचारों, भावनाश्रों तथा मानसिक प्रतिक्रियाश्रों का बहुत ही सँजीया एवं सँवारा हुश्रा रूप हे। हसमें भाषा की पूर्ण शक्ति के चरम विकास के दर्शन होते हैं। स्वल्प परिसर में श्रिथिक से श्रिथिक कहना गागर में सागर भरने की कला है, श्रिथच रूपसजा भी सरल ही होती है। ऐसी स्थिति में प्राणों में पैठ श्रीर प्रभाव डालना एक कठिन कसाटी है। श्रिनुभृति की तीक्ष्णता श्रीर शैली के पैनेपन के बिना यह संभव नहीं। मोलिक विचार, ठोस शैली श्रीर श्रसंख्य युक्ति के बिना निबंध में जीवन ही नहीं श्राता। डा॰ जानसन की दी हुई परिभाषा से निबंध के स्वरूप के सस्तेपन का एक भ्रम सा फैला श्रीर कई बातों की गलत धारणाएँ बनीं। जैसे (वान्ट श्राव फिनिश ) को श्रपूर्ण लेखन समक्ता गया, (लूज शैली) को श्रसंयत श्रीर श्रसंबद्ध विचार, शैली की शिथिलता श्रादि।

निबंधकार नितांत श्रात्मनिष्ठ, निश्कुल श्रौर कल्पनाशील होता है। निर्दिष्ट विषय का सीमाबंधन उसे रिचकर श्रौर सहा नहीं होता। वह एक से दूसरे दूसरे विषय को श्रपने मन की उमंग से वैड़ता चला जाता है। हो सकता है उसने किसी सरोवर की सांध्य शोमा से लिखने का श्रीगर्थेश किया, उसकी धुमंत् प्रवृत्ति क्रम से भील सागर श्रौर इस प्रकार श्राकाश पाताल को नाप श्राई। श्रपने विषय से स्वच्छंद श्रात्मकौतुक निवंध का प्राग् है। उसके इस मुक्त संचर्गा को

बी सटारिकल बीच्प्रेटिव आर सेंटीम्यूचुअल. इट में डील विथ पनी सबजेक्ट फाम दी डे आफ जजमेंट टूप पेयर आफ सीजर्स ।—रावर्ट लीन्ड ।

<sup>ै</sup> दी सेन्ट्रल फैक्ट आफ दि ट्रूपसे, इनडीड, इज दी डाइरेक्ट प्ले आफ आधर्श माइंड एंड करेक्टर अपान दि मैटर आफ हिज डिसकस।—एन आउटलाइनआफ लिटरेचर—इडसन।

श्रवंतुलित, श्रमंबद्ध, शृंखलाविहीन कहने की यौक्तिक उपयुक्तता की परख होनी चाहिए। निबंध में उड़ानों की अनेक सीढियाँ, प्रसंगों के अनेक स्तर, विचारों के अनेक खंड हो सकते हैं। किंत शोभा उसकी समग्रता की होती है। एक माला में, बहुत से, बहुत प्रकार के, बहुत रंग के फूल पिरोए जाते हैं। पिरोने की कुशलता उस वैविध्य में एकरूपता के सौंदर्य की सृष्टि करती है। जैसे हमारी देह । यह देह न तो अंगविशेष की सषमा से व्यक्त है, न उसकी समष्टि से । एँड़ी से चोटी तक उसकी जो एकरूपता है. उसमें संगीत का जो संगीतमय सौधव है, प्राणों की चेतना की जो व्याप्त लावग्यमय योजना है, स्वस्थता की जो एक दीतिमयी कांति है, इन सबको युक्त करके जो एकरूप प्रकाशित है, वही देह है। इस देह में नेवल दैहिक लावग्य या भावमय सत्ता का ही प्रकाश नहीं, श्रात्मिक चेतना की भी ज्योति है। इतनी विभिन्नताश्रों का एक एकी भूत सौसम्य ? सितार के अनेक तारों के अनेक सरों की एक संभिलित ऐक्यतान, शतदल की अनेक पॅंखड़ियों में विकसित एक सौंदर्य की रमणीयता। निबंध में भी समता विषमता, विरोध सामंजस्य, रूप श्ररूप, श्रदृश्य प्रत्यज्ञ, खंडता श्रमंलग्नता के बहविध वैचित्र्य का एक ऐक्य सुर है, पूर्ण छवि है। ब्रात्म चेतना के दीप्त धागे में ब्रवां-तरता के एक एक कुसुम इस तरह से गुँथे होते हैं कि उसकी समग्रता में श्रपूर्णता रह ही नहीं सकती निवंध के एक एक उड़ते श्रमंलग्न विचार, भाव, चिंतन श्रीर श्रावेग एकस्त्रता में श्रावद होकर, श्रापस में श्रन्वित होकर एक ऐसे प्रभाव की सृष्टि करते हैं जिसमें संपूर्णता होती है। देखने में निबंध के विषय गौरा, विच्छिन श्रव्यवस्थित श्रीर कमरहित लग सकते हैं, परंत परिणाम में उनकी एकस्त्रता की श्रन्वित होती है, इसलिये उसका प्रभाव पूर्णता का होता है।

वैचिन्य में एकरूपता, विच्छिन्नता की एकस्त्रता विश्व का यह प्राकृतिक विधान है। समस्त विश्व ग्रपनी विभिन्नताग्रों में भी एकस्त्र में श्रावद्ध होता है। साहित्य हो या दर्शन, सब श्रपने श्रपने ढंग से इसी स्त्रबद्धता के श्रनुरूप जीवन का रूप या जीवन की व्याख्या करता है। प्रणाली श्रौर पद्धति का श्रंतर जरूर पड़ता है—उसकी गति, उसकी विधि स्वतंत्र होती है। उसके मन की प्रबृत्ति भी श्रलग होती है। जैसे इन्हीं संबंध स्त्रों का एक दार्शनिक बौद्धिक विश्लेषणा करेगा, एक निबंधकार मन श्रौर बुद्धि के मेल से उनके ममं का उद्घाटन करेगा, मर्मस्पर्शी बनाकर प्रकाशित करेगा। निबंधकार की मानसिक सत्ता से उसकी बुद्धि श्रौर

<sup>.</sup> १ कला पृष्ठ—१२।

र दि न्यूटीफुल कनटे मप्लेटे ड इन इट्स इसेंसल्स दैंट इज इन काइंड एंड नाट इन डिग्री, इज . . दैट इन हिच दि मेनी स्टिल सीम ऐज मेनो, बी कम्स बन ।

हृदय दोनों ही संयुक्त रहते हैं। परिणाम में अन्विति अर्थात् 'इफेक्ट आफ टोटेलिटी' रहती है। निशंध के तत्विचार में इसी को एकस्त्वता (यूनिटी) कहते हैं जो उसका एक अनिवार्य अंग हैं। इसी के दो और पूरक अंग हें— यथाक्रमता (कन्टीन्यूड आर्डर) तथा युक्तिक्रम (लाजिकल सीक्वेंस । तत्व विचार की हिष्ट से निबंध के और दो प्रमुख तत्व हैं उसकी संच्तिता और उसका आत्म-सचेतन होना।

संज्ञिमता निबंध के आकारगत स्वरूप का ही परिचय नहीं, उसके सशक्त प्रागा ख्रीर सबल संगठन की भी द्योतक है। देखन में छोटे लगें, घाव करें गंभीर। वेकन ने कहा है, 'जस्ट दी वर्ड' अर्थात् उपयुक्ततम, उचिततम शब्दों का प्रयोग, जिसकी जगह दूसरा बैठाने से काम ही न चले। त्राकार का व्यक्तिक्रम हो सकता है। लाक का 'एसे त्रान दी ह्यूमन अन्डरस्टेंडिंग' और मिल का 'लिक्टीं' लंबे निबंध हैं। मगर लंबाई इनके लिये भार नहीं हुई है, उससे रचना का सौदर्य कहीं चुएग् नहीं हो पाया है। इनकी रोचकता से लंबाई खीम या ऊब नहीं लाती। तेज चाल-वाली गाड़ी हो तो दो स्टेशनों के बीच की दूरी को ऋखरने नहीं देती। इसे छोड़ा नहीं कि दूसरे पर हाजिर। कहीं से किसी शब्द को बदलने 'या हटाने की गुंजाइश नहीं। सीमासंकोच से पृष्ठ श्रौर पंकियों की गज इंच से नाप का श्रमियाय नहीं। श्रिमिप्राय है कम से कम शब्दों के प्रयोग द्वारा ज्यादा से ज्यादा श्रर्थपूर्ण कह सकता । वह मर्यादा निबंध के प्रभावशाली बनने में है। स्त्राभूषण से जिस श्रंगार का मतलब है, वह सदा जगर मगर ही नहीं होता, श्रीर हो भी तो हर समय वह चम क कीमती ही नहीं होती । सादगी भी शृंगार है । उपयुक्तता की परख होना श्रमली कसौटी है। कब कहाँ कैसे शब्द उपयुक्त होंगे इसकी तौल कुशल प्रयोग है। निबंध में भाषा के उत्कर्ष का ऐश्वर्य श्रिपेक्षित है। यह उत्कर्ष भाषा की ध्वन्यात्मकता उसकी व्यंजना शक्ति पर निर्भर करता है, जिससे व्यंग्य वक्रोक्ति स्रादि विशिष्टताएँ त्राती हैं। कृत्रिम सजावट भाषा का निरर्थक बोभ होती है त्रीर वह मन की श्रकृत्रिमता को भी रास्ता नहीं देती। यह सब प्रकार के साहित्य के लिये एक समान सत्य है, परंतु निर्ध के लिए विशेष रूप से । श्ररसिक के श्रागे कवित्व-निवेदन जैसा एक दु:खमय अभिशाप है, क्रिजमता वैसे ही निबंध और निबंधकार के लिये। उसमें एक ग्रक्षपट हृदय का सहज निर्मल प्रकाश होना चाहिए। दिल ं की किसी गाँठ, भाव के किसी आवरण, दाव पेच की उसमें गुंजाइश नहीं। वहाँ एक हृदय दूसरे को श्रपना निरावरण परिचय देता है। श्रादि .निबंधकार मौंटेन ने श्रपने संग्रह के शुरू में ही यह कहा है कि 'पाठको, इस पुस्तक के पंछे विचार अञ्जा है। यदि मेरी यह नीयत होती कि मैं दुनियाँ भर के संदेश श्रीर श्राशीर्वचन पहले से ही बटोर लूं या खरीद लूं तो मैं खुद को श्रीर भी श्रजीबोगरीब दंग से

सजाता या बहुत गुरु गंभीर बनकर, लंबी शक्ल लिए आपके सामने कनायद करता हुआ निकलता। मेरी इच्छा है कि मुभे सच्चे, सीचे, सहज सामान्य रूप में ही जाना जाय उसमें कोई लाग लपेट, दिखावा, बनावा, छुल, छंद या नकलीपन न हो, क्यों कि मैं श्रपनी ही तस्वीर जो बनाना चाहता हूँ।'

कोई भी पुस्तक प्राणों के स्पर्श के श्रभाव में कौड़ी काम की नहीं होती। निबंध के लिये तो यही पहली शर्त श्रीर यही एकमात्र कसौटी है। रचना श्रगर रचनाकार को साफ सामने नहीं ला खड़ा करती तो वह रचना कुछ भी हो सकती है, निबंध नहीं। क्योंकि निबंध में व्यक्तित्व का प्रकाश पहली बात है। वालट हिटमेन ने श्रपनी पुस्तक के लिये कहा है—'साथी यह कोई किताब नहीं। जो इसको छूता है, वह एक श्रादमी को छूता है। विबंध में व्यक्ति का यह स्पर्श श्रिनवार्य रूप से होना चाहिए। उसमें व्यक्तित्व श्रगर जीवत होकर सामने खड़ा नहीं हो जाता, तो समभना चाहिए कि उसकी सफलता में कसर है।

युग की प्रकृति श्रौर जीवन के परिवेश की देन है संतेप एवं सहजता की श्रिमिरुचि । श्रम श्रौर समयसापेच साधन के जैसे दान शिल्प के चेत्र में संसार को पिछले दिनों मिलते रहे, त्राज मानों उसका श्रवसर न रहा। श्रजंता श्रौर एलोरा की गुफाओं के चित्रशिल्प, बोरोबुदर और दिच्चिण के मंदिरों का स्थापत्य, बुद्ध श्रीर देवी देवताश्रों की मूर्चियों का मास्कर्य, शास्त्रीय संगीत साधना, महाकाव्य रचना - ये सारे मानो ऋ सार्थक परिश्रम के साधन होते चले गए । जीवन के प्रत्येक पहलू पर वैज्ञानिकता का रंग चढ़ता गया, जीवन कर्मसंकुल, जटिल श्रीर व्यस्ततर होता गया। श्रम वस्त्र की चिंता में एडी चोटी का पसीना एक करनेवालों को साहित्य कला के लिये एकाग्र चिंतन का भी त्रावकाश न रहा, रचना का भी नहीं। जीवन में समय की कमी और प्रतियोगिता की गतिन्निप्रता ने ही प्रत्येक न्नेत्र में सहजता तथा संचित्रता की अभिरुचि को स्वभाव बना दिया। फलस्वरूप महाकाव्य की जगह अजस अस्फुट भविताओं का उदय हुआ, उपन्यास से कहानी की दिन बलवती हुई. पंचांकी नाटकों के स्थान पर एकांकियों का बाजार भाव बढ़ा। श्रोड सानेट ( चतुर्दशपदी / में विखर कर प्रवाहित हुए। विराटता की पूजा का श्रवकाश न रहा, बहुलता की उपासना रह गई। ठीक इसी स्वामाविक कारण से हो प्रबंध की अपेदा निबंध का प्रचलन बढा । संगीत की सारी शास्त्रीय साधना ठमरी श्रीर सुगम संगीत पर उतर श्राई।

<sup>े</sup> कामरेड, दिस इज नो बुक, टू टच्स दिस, टच्स प मैन। १३-११

यह श्रंतर श्राकृतिगत ही नहीं, प्रकृतिगत भी है। महाकवि की श्रोजस्वी प्रतिभा की सारी महानता लिये हुए भी रवींद्रनाथ ने किसी महाकाव्य की रचना नहीं की । उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि 'मैंने महाकाव्य रचने की सोची, पर मेरी वह कल्पना असंख्य गीतों में बिखर गई।' हमारे विचार में अग ने श्रात्मपरायगाता का जो भाव दृष्टि को दिया, वही इसका कारगुरूप है। श्रिभिव्यक्ति के मुलतया दो रूप होते हैं -नाटकीय श्रीर गीतात्मक। एक में रचनात्मक दृष्टि निरपेच होती है, दूसरी में श्रापेचिक। एक की देन है, नाटक महाकाव्य श्रादि श्रर्थात् ऐसी रचनाएँ जिनमें वस्तु प्रधान श्रीर व्यक्ति गौण होता है। दूसरी की प्रेरणा गीतादि त्रात्मपरायण रचनाएँ होती हैं। एक श्रोर जीवन की बढ़ती हर्ड जटिलतात्रों ने सुयोग नहीं रहने दिया, दूसरी श्रोर श्रात्मपरायण भाव ने रचना की प्रकृति बदल दी। जीवन की जटिलता जैसी रचनाकार के लिये रही. वैसी ही पाठकों के लिये। बड़ी श्रौर लंबी रचनाश्रों में डूबकर श्रानंद श्राहरण का अवकाश किसे रहा ! पढनेवाले न मिलें तो लिखा किसके लिये जाय ? श्राॅंगरेजी के प्रथम निवंधकार लार्ड वेकन फ्रांसिस ने एसे लिखने के कारण में स्पष्टतया इसी बात का उल्लेख किया है कि प्रबंध लिखने के लिये लेखक को श्रवकाश चाहिए, पढने के लिये पाठक को फ़र्संत होनी चाहिए, इसलिये वह श्रमकुल नहीं, श्रतः मैंने संवित निवंधों का चुनाव किया।

भाषा पहले बनती है, व्याकरण के नियम उसके बाद। मौलिक रचना का रूप पहले प्रकट होता है, उसी के अनुरूप उसके स्वरूप के शास्त्रीय रूप और मान, विवेचन और पद्धित बाद में निर्धारित किए जाते हैं। निवंधों के आविर्माव के बाद ही उसकी आकृतिप्रकृति के विभि निषेध प्रस्तुत हुए और अन्य अनेक आवश्यक लच्चणों के साथ यह माना गया कि आकार की लघुता निवंध का एक प्रधान गुण है। किसी भी साहित्यिक कृति का मान तौलने का न तो कोई निश्चित बटखरा संभव है, न आकार नापने का अंतिम गज। यह सदा ही एक सामान्य नियम भर होता है। विकल्प और व्यतिक्रम से हो सकता है। सुना जाता है, यूरोप में कहीं डाकुओं का कोई एक दल था। उनके पास एक मेज

<sup>ै</sup> दूरास्ट जस्ट ट्रीटिज, रीक्वायर्थ लिजर इन द रास्टर, एंड लिजर इन द रीडर, एंड देयरफोर आर नाट सो फिट, नास्दर इन रीगार्ड आफ योर हास्नेस प्रिसली अफेयर्स, नार इन रीगार्ड आफ मार्ड इन्टीन्यूअल सर्विस, हि्वच इज द काज़ दैट हैंथ मेड भी चूज दूराइट सरटेन बीफ नोट स सेट डाउन रैदर सिक्नीफिनेंटली दैन क्यूरियसली हि्वच आई हैव काल्ड पसे। —वेकन दूर्पिस हेनरी

थी। लूट में जब वे किसी को पकड़ कर लाते, तो उसे उसी मेज पर सुला देते। मेज से उसके शरीर का जितना श्रंश बढ़ जाता उसे वे काट डालते। यदि घट जाता, तो यमयातना करके खींचतानकर उतना बढ़ाने की कोशिश करते। दोनों ही उपायों के श्रवलंबन से बेचारे कैदी के प्राग्पखेरू उड़ जाते। पाँव के लिये जुता नहीं, जूते के लिये पाँव, यह कुछ ऐसी ही हट पद्धति हुई। बटखरे के हिसाब से साहित्य के किसी भी रूप की ऐसी खींचतान की जाय तो उसकी श्रात्मा नहीं रह जाती। वास्तय में मुख्य बात है प्राग्, रूप के जिस श्राकार में वह श्रपने को उपयुक्त रूप से प्रकट कर सके।

निबंध त्राकार में यथा मंभव छोटा होता है, उसके रूप पर से ही पद्धति का यह सामान्य नियम निर्णीत हुन्ना है। श्राकार का संयम न होने से उसमें श्रपेद्यित कसाव का श्रा सकना संभव भी नहीं। प्रभावोत्पादकता के लिये एक तो निबंधकार को यों ही तलवार की धार पर चलना पडता है, फिर यदि श्राकार के मामले में संयत न रहे, तो प्रभाव श्रौर श्राकर्यण को केंद्रीभूत नहीं किया जा सकता। उसकी व्यक्तिगत विशेषता को कई लोग स्वगत भाषण का समीपी समसते हैं श्रीर इसलिये उन्हें इसकी भी आशंका होती है कि निबंध में रुचि बनाए रखने की एवं प्रभाव डालने की योग्यता नहीं ब्रा सकती।' लेकिन ठीक इसके विपरीत इस यह पाते हैं कि जब गद्यशैली की विवेचना का अवसर आता है तब उत्कृष्ट नमूनों के उद्धरण निवंधों से ही चुनकर उपस्थित किए जाते हैं। यानी यही समस्ता जाता है कि शैली श्रीर सौष्ठव में उसी के संदर्भ ठोस हैं। यह सुष्ठता वास्तव में श्राकार की संचिप्तता से ही आती है। मराठी में निबंध 'लघ़ निबंध' के रूप में ही रुढ हो चुका है। गो कि निबंध के आगे ऐसा उपसर्ग लगाने की आवश्यकता नहीं। हम जिसे कहानी कहते हैं, उसका आश्राय अँगरेजी की शार्ट स्टोरी से ही है। कहानी को छोटी कहानी कहने की फिर कोई जरूरत भी नहीं रह जाती। उसके नाम में ही उसके श्राकारगत रूप का परिचय संलग्न है। र प्रकारांतर से यह

<sup>े</sup> निबंध एक प्रकार का स्वगत भाषण है। स्वगत भाषण में पाठक के ध्यान को वश में रखना नितांत किंठन होता हैं। एक निबंध कार के पास ऐसे साधन बहुत ही न्यून होते हैं जिनके द्वारा वह पाठक के मन को अपनी अपनी रचना में बांधे रखें। कहने के लिये उसके पास कहानी नहीं होती, जिसके द्वारा पाठक के मन में उत्सुकता बनाए रखे, गाने के लिये उसके पास स्वर, ताल तथा लय नहीं होते, जिनके द्वारा वह पाठक को मंत्र मुग्ध बनाए रखे।—साहित्य मीमांसा—डा० सर्थकांत।

२ श्राँक्सफोर्ड श्रौर चैंबर्रा डिक्शनिरयों में निवंध का छोटा होना निदेंशित हैं। जैसे किसी विषय पर एक साहित्यिक रचना [साधारखतः गद्य में श्रौर छोटी—श्रॉक्सफोर्ड कन्सा- इज डिक्सनरी। प्रवंध से श्रपेचाकृत एक छोटो रचना—चैंबर्रा ट्रेंटिएथ से चुरी डिक्शनरी। ]

सर्वमान्य सिद्धांत हो गया है कि निबंध एक सीमित श्राकार की श्रपेद्धाकृत कम लंबी रचना है। यह अपेदाकत कम लंबाई कितनी हो, इस सीमित आकार की निश्चित सीमा क्या हो, इसका कोई निर्विवाद विधान नहीं, श्रौर न हो सकता है। इस पर विभिन्न विचार होने का कारण भी है कि एक ही नाप के निबंध नहीं मिलते। छोटा से छोटा भी निवंध है और कुछ बड़ा भी है। विषय विभिन्नता के अतिरिक्त यह निबंधकार की योग्यता, समर्थता और शक्ति पर निर्भर है। कहानी पर कुछ लेखकों ने त्राकार सीमा के बारे में त्रपने श्रिमिमत व्यक्त किए हैं गोिक वे खास कोई अर्थ नहीं रखते। किसी ने कहा है कि कहानी वह जो एक साँस में लिखी और पढी जाय। किसी ने १० से १५ मिनट तक के श्रंदर पढी जा सकनेवाली कहानी को कहानी कहा है। श्रवश्य गिने गुथे पत्रों या घंटा मिनट में उसका ग्राकार निश्चित नहीं किया जा सकता। बात वास्तव में ऐसी है कि निबंध की आकृतिगत लघुता उसकी प्रकृति की अनुरूपता के लिये आवश्यक भी है। निबंध को चुस्त दुरुस्त श्रौर सुलिखित होना चाहिए। लंबी रचना में उस कसावट की ग्रंपेचा नहीं की जा सकती कि शुरु से ग्रंत तक एक सी रसवनता हो. रुचि को समान खराक देनेवाला एक सा आकर्षण हो। जान मुरे ने लघता के साथ निबंध के लिये एक श्रौर बात बताई है-वान्ट श्राफ फिनिश, यानी श्रांत की श्रपेचा। बहतों की दृष्टि में यह लेखन की श्रपूर्णता के नाते निबंध की तृटि गिनी गई। परंतु इसका असली अभिप्राय है प्रतीचित अंत का न होना-पाठक सोच भी न पाया श्रौर निबंध समात । 'वान्ट श्राफ फिनिश' निबंध की उस दिशा का संकेत है जो रुचि की संलग्नता का बोधक है। रचना किसी को भार न हो। निबंध में क्या लिखा जाय, इससे बड़ी चिंता इस बात की होनी चाहिए कि क्या नहीं लिखा जाय। इडसन ने श्रव्छे निबंध के बारे में एक मार्के की बात बताई है-सुड नाट श्रटेंप्ट टू मच, यानी बहुत श्रिधिक कहने का श्राप्रह न हो। इस श्राग्रह से उद्देश्य की विफलता की संभावना है। 'बहुत श्रिधिक न कहना' श्रने-कार्थगर्भित है। छोटा हो, शैली की सुचारता हो त्रादि। विषय और भाषा की जटि-लता भी रुचिविरूपता का कारण है। जटिल शब्दयोजना का एक नमना वियोगी हरि की एक रचना के इस संदर्भ में देखिए-

'प्यारे, तू नित्य ही मेरे द्वार पर सघन घन तमाच्छ्रज्ञ कृष्ण वसन लसित निशि समय सुजन मन मोहिनी रिकंक रस रोहिणी वेणु बजाता है, माध्वी, मिल्लका, मकरंद लोलुप मिलिंद गुजार समुल्लिशत नव रस पूरित सुप्रभ प्रतिमा मुदित किन द्वदय द्वारा स्वच्छंद श्रानंदकंद संदेश मेजता है, श्रीर कभी कभी विरहदग्ध उर निस्सरित प्रेमाश्रुवर्षण का संयोगगत प्रगाढ़ालिंगन रोमघर्षण में श्रपनी सुपी-तिमय मलक दिखा जाता है।'

किसी भी रचना के लिये शैली बहुत बड़ी चीज है, फिर निबंध की तो सबसे बड़ी परख वही है। शैली का संबंध रचना के बाह्यांग से है, लेकिन बड़ा ही महत्वपूर्ण संबंध है। इसे रचना का कला पत्त कहते हैं। इसका गुर्ण है प्रेषणीयता। कोई भी रचना अरगयरोदन नहीं होती। चिडियों की तरह हम स्वभावतया निरर्थक श्रौर निरुद्देश्य गाते हैं, यह कहने से साहित्य का काम नहीं चल सकता। साहित्य के प्रकाश का एक लक्ष्य है और वह लक्ष्य पाठक या श्रोता-समाज है। जहाँ प्रकाश का प्रश्न आता है, वहीं उसका लक्ष्य स्पष्ट है कि उसके सामने श्रीर लोग हैं। श्रपने दु:ख को श्रपने ही लिये श्रनुभव करने में जार बेजार रोने की जरूरत नहीं होती, इसकी जरूरत पड़ती है, दु: ल की अपनी उस श्रनुभूति को श्रौरों में प्रतिष्ठित करने के लिये। साहित्यकार की निजी श्रनुभूति श्चन्य श्चनेक में व्याप्त हो यही साहित्य की सार्थकता है। श्रीर इसी लिये जिस क शलता से साहित्य में इस शक्ति का संनिवेश होता है उस शैली का बहुद बडा मुल्य निर्िवाद है। रचना की श्रंतरात्मा की महत्ता जितनी भी क्यों न हो, शक्त श्रीर सुंदर काया के विना न तो वह श्रमंख्य श्राँखों को श्रपनी श्रीर खींच सकती है और न उन्हें अपने में रमाकर आत्मदर्शन करा सकती है । साहित्य अपने इसी रूप को लेकर उपस्थित होता है श्रीर तब श्रपनी श्रात्मा के प्रकाश से किसी को चमत्कृत श्रौर मोहित कर सकता है। साहित्य के इस बाह्यांग का श्राधार शब्दमय भाषा जरूर है लेकिन मात्र भाषा ही शैली का सर्वस्व नहीं। भाषा के ऐश्वर्य के साथ प्रकाश की शक्ति की भी श्रपेक्षा है। क्यों कि मात्र कथन प्रणाली ही शैली नहीं है। जैसा कि ए० बेनेट ने कहा है - स्टाइल इज ए फार्म श्राफ वर्ड स. या जैसा कि वामन ने कहा है - 'विशिष्टा पदरचना रीतिः' यानी काव्य के विशिष्ट श्च अववों का संस्थान ही शैली है। शैली कहने से एक साथ ही कई विशेषतात्रों का स्वतः बोध होता है। विषयविन्यास, शब्दचयन, चित्रात्मकता सबका सुष्ठ नियोजन । कहा जाता है - स्टाइल इज द मैन, मतलब कि शैली का विशिष्ट व्यक्तित्व का परिचायक होना जरूरी है। संसार में प्रत्येक व्यक्ति एक श्रलग सृष्टि है। जाति विचार से मनुष्यमात्र एक है, किंतु व्यक्ति के नाते हर श्रादमी दूसरे से अलग है, उसकी कोई अपनी विशेषता है। इसी लिये यह सत्य है कि व्यक्ति जहाँ सबके साथ संमिलित है वहाँ उसका कोई व्यक्तित्व नहीं श्रीर जहाँ वह सबसे ऋलग ऋपने तई खड़ा है वहीं उसकी स्वकीयता है। साहित्य की दुनियाँ में विषयग्रह्ण में विशिष्टता हूँ दे नहीं मिलती । लेखक के मानस व्यक्तित्व की परिचायक उसकी शैली ही होती है। व्यवहारिक जगत श्रीर साहित्य जगत दोनों ही जगत में मनुष्य की अपनी अपनी शैली होती है। इसी शैलीं से वह दुसरों को श्रपनी श्रोर खींच सकता है, उसपर प्रभाव डाल सकता है। साहित्य में यह शैली न तो केवल शब्दयोजना, न वस्तुनियोजन, न प्रकाशभंगी पर

बनती है, बल्कि वह इन तीनों विशिष्टतार्श्रों का त्रिवेशी संगम है। भाषानियोजन पर ही शैली गठित होती है, किंत प्रभावात्मकता के लिये उसकी शक्ति, रीति, गुण, श्रलंकार - सब पर दृष्टि रखनी पड़ती है। शब्दों की नियोजना की निपुणता चेष्टा से ही नहीं श्राती बलिक बहुत बार यह लेखक की प्रतिमा पर निर्भर करती है। शैली का मूल उद्देश्य पाठकों में विषयानुरूप भाव का संचार करना है। विषय को श्रात्मसात करके उसे श्रर्थपूर्ण शब्दरूप देने का प्रयोजन होता है। श्रिधिकांश में रचनाकार को स्वयं भी यह पता नहीं होता कि कैसे श्रीर कीन कीन से शब्द उसके वक्तव्य के उपयुक्त तथा समर्थ वाहन होंगे। रचना करते समय स्वयमेव वैसे शब्द उनकी कलम की नोक पर श्रा जाते हैं। उन शब्दों में श्रन्य जो विशेषताएँ होती हैं, वे तो होती ही है, पर सबसे बड़ी विशिष्टता उनमें यह होती है कि उनमें होखक की त्रांतरिकता का स्पर्श होता है—उनमें उसकी व्यक्तिसत्ता का स्पंदन होता है। लेकिन कई लोग इस व्यक्तिदृष्टि श्रर्थात वैयक्तिक ढंग को श्रेष्ठ रचना के लिये अनुकूल नहीं मानते क्यों कि वह आत्मतृति के भावातिरेक से नितांत आत्म-विलासी हो सकता है, जो पाठकों में भावसंचार के लिये समर्थ नहीं भी हो सकता है। लेकिन इम ऊपर कह आए हैं कि शैली न तो मात्र शब्दयोजना है, न वस्तुनियोजन, न व्यक्तित्वप्रकाश; वह प्रकाश श्रौर कुछ है जिसमें इन सारी बातों का एक श्रद्रट संमेलन होता है। ह्योनेल बी॰ बरोज ने इसे मैनर कहा है श्रीर इस मैनर में चिंतन, श्रन्भृति तथा प्रकाश तीनों शामिल हैं। विषयवस्तु भाव श्रीर कल्पना को रूप देनी है। व्यक्तित्व प्रतिष्ठित करता है लेखक की मानस-सत्ता को श्रौर कौशल या कलाकुशलता भावकल्पना को वाच्यातीत रूप दान करती है। शैली की ये त्रिविध धाराएँ हैं श्रीर इनमें से प्रत्येक धारा का उद्देश्य प्रकाश है। निबंध के अपने रूप और लेखक की निजता के हिसाब से इसका न्युनाधिक्य हो सकता है। पर निबंधगत व्यक्तितत्व श्रीर शैलीगत व्यक्तित्व में खास कोई फर्क नहीं। माषा शैली में व्यक्त होकर निबंध का वह तत्व शैली के व्यक्तित्व का ही रूप धारण कर लेता है, क्यों कि जिस व्यक्तित्व की छाप निबंध पर पड़ती है, वही छाप निबंधकार की शैली पर भी निश्चित रूपेगा होती है। इस प्रकार शैली साहित्य का बाहरी श्रंग तो है लेकिन उसके श्रंतरंग से उसका लगाव बहा महत्वपूर्ण है। श्रांगिक श्रौर श्रात्मिक तत्वों की विविधता देखते हुए निबंधों का वंगीकरण या प्रकारमेद किया गया है। वास्तव में इस प्रकार के वर्गीकरण

<sup>ै</sup> द आइडिया आफ स्टाइल इज इसेंसियली एंड कमें टेबुल मैनर, द होल मैनर, इन द्विच आइडिआज आर कनसीब्ड एंड बाड इन टू द करहें एस रीटेन वह्सं, मैनर आफ थिंकिंग, मैनर आफ फीलिंग एंड मैनर आफ एक्सप्रेसन।

का कोई वैज्ञानिक मूल्य नहीं फिर भी हम ऐसी चेष्टा करते हैं। क्यों कि यह हमारा एक संस्कार है। हम किसी भी वस्तु को दूसरों के आगे पीछे, अंगी, वर्ग, कोटि या क्रम में रखे बिना देख नहीं सकते। इसका एक वैज्ञानिक कारण है कि बाहरी दुनिया पर हमारी अपनी दृष्टि निरपेच्न नहीं, आपेचिक होती है। किसी चीज को देखने में तीन बातें शामिल होती हैं—एक तो स्वयं वस्तु, दूसरी उस वस्तु का वातावरण और तीसरी हमारा अपना मन। मन के अपने कुछ संस्कार होते हैं—इन संस्कारों को कैंट ने मस्तिष्क की श्रेणियाँ कहा है। इन संस्कारों की कुछ ऐसी प्रभुता है कि हम उनके रंगों से परे किसी चीज को देख ही नहीं सकते। फल यह होता है कि वस्तु की अपनी जो वास्तिबक सचा होती है, हम उसी से वंचित रह जाते हैं। और जब साचात् वास्तिबक सचा को देख सकना संभव नहीं होता तो हम वस्तु को श्रेणी या कोटि में रखकर देखते हैं। वर्गसा ने रस के साथ भी मनुष्य की इसी प्रावृत्तिक विवशता का उल्लेख किया है। वस्तु-विशेष को जिस प्रकार हम चिपके हुए लेबिल से देखते पहचानते हैं, उसी प्रकार रस की प्रतीति भी हमें उसे श्रेणीविशेष में ही रखकर होती है। कोचे ने कला के विभाजन से संबंध रखनेवाली पुस्तकों को इसी लिये जला देने की राय दी है।

सच तो यह है कि निबंध एक ऐसी साहित्यिक विधा है जिसका श्रेणीविभाजन एक दुष्कर कार्य तो है ही, सर्वथा निरर्थक भी है। व्यक्ति व्यक्ति के
हिसाब से इसके द्यांतरिक श्रीर बाह्य गठन में तत्वों की, ढंग की इतनी श्रीर
इतनी सूक्ष्म विविधता देखी जाती है कि सैकड़ों प्रकार बताने के बाद भी
प्रकारों की सीमा में वह विविधता बँध नहीं पाती श्रीर इस प्रकार जो भी,
जितने भी भेद बताए गए हैं या बताए जाते हैं श्रपूर्ण श्रीर भ्रामक होते हैं।
जिस विषयवस्तु को भी श्राधारभूत बनाकर, जिस भी शैली में रचना रूप
लेती है, उसमें एक साथ इतनी विशेषताश्रों का परिपाक होकर उनका प्रकाश
होता है कि योग्यता का कोई भी बटखरा यह बताने में कभी समर्थ नहीं
हो सकता कि इसमें यह तत्व इतना छटाक श्रीर वह तत्व इतना छटाक है।
श्रतः इस तरह के प्रयास निरे निरर्थक ही होते हैं, फिर भी श्राशचर्य है कि
ऐसे प्रयासों का श्रंत नहीं है। शैलियों में निबंध की श्रनेक शैलियों का विचार
किया गया—क्यास, समास, प्रसाद, प्रलाप, व्यंग्य, श्रावेग। इसी प्रकार
प्रकार में मावात्मक, विचारात्मक, विवरणात्मक, कथात्मक, व्यंग्यात्मक, उपदेशा-

<sup>े</sup> झाल द बुक्स डीलिंग विथ क्लासीफिकेशन एंड सिस्टम आफ दि आट्रंस कुड बी बर्न विदाउट पनी लास हाटेवर.

त्मक, श्राख्यात्मक, व्याख्यात्मक, श्रालोचनात्मक, श्रनालोचनात्मक, गवेपणात्मक, श्रादि जाने कितने भेद उपभेद बनाए गए श्रात्मक जोड़कर। ये सब न तो निर्विवाद ही हैं न सही स्वरूप का परिचय दे सकने की चमता ही रखते हैं। मन्ष्य का ग्रपना ग्रस्तित्व जैसे कल्पना, तर्क, भावना, विचार ग्रादि श्रनेक तत्वों से बनता है. अथच किसी वैज्ञानिक प्रक्रिया से उसका बिलगाव करना या पाव तोले माप का हिसाब बताना संभव नहीं, ठीक इसी तरह उस निवंध का जो कि एक ग्रन्थित है, खंड खंड चीरकर बताना संभव नहीं। हिंदी में विभाजन की प्रणाली जोरों से चल पड़ी है श्रीर बहुत से लोग अपनी मौलिक सुक्त बताने तथा लकीर की फकीरी का दोषी न होने के ख्याल से कल न कल नया जोड़ने की कोशिश जरूर करते हैं। नतीजा यह निकला है कि विषय को सगम बनाने के बजाय ये चेष्टाएँ ही उलफने ही बढाती गई हैं। उदाहरण के तौर पर गुलाब राय का विभाजन देखिए श्रौर एक एक श्चात्मक की व्याख्या भी देखिए । निबंध को उन्होंने चार वर्गों में बाँटा है-वर्णनात्मक, विवरणात्मक विचारात्मक श्रीर भावात्मक। श्रागे कहते हैं, वर्णनात्मक निवंधों का संबंध देश से है, विवरणात्मक का काल से, विचारात्मक का तर्क से श्रीर भावात्मक का हृदय से। रपष्ट है कि यह टिप्पणी बड़ी श्रध्री, श्रसंगत श्रीर उलभानेवाली है। कोटिविभाजन के एक नहीं ऐसे श्रनेक उदाहरण पड़े हैं जिनमें सूफ बुफ के निदर्शन न होकर परंपरापालन की प्रवृत्ति या नेग निभाने का रिवाज है। हजारीप्रसाद द्विवेदी ने ठीक ही कहा है- 'जनतंत्र का जमाना है, छापे की मशीनों की भरमार है। कह सकने की योग्यता रखनेवाले हर भले मानस को किसी न किसी विषय पर कुछ न कुछ कहना है। हर छापे मशीन को श्रपना पेट भरने के लिये कुछ न कुछ छापना है। सो राज्य भर के विषयों पर निबंध लिखे जा रहे हैं। कहाँ तक कोई उसका लेखा जोखा मिलाए। सभी विचार किसी न किसी नियंध शैली में लिखे जाने हैं। वास्तव में शैली के हिराव से श्रेगी का बटवारा किया जाय तो निबंध के प्रकार की गिनती नहीं हो सकती। प्रत्येक लिखनेवाले की मानससत्ता श्रलग, उसके प्रकाश की पद्धति श्रलग । कहाँ तक श्रलग श्रलग नामकरण किया जाय ?

यहाँ एक बात श्रौर भी विचारणीय है कि निबंध का एक निश्चित रूप स्वीकृत हो चुका है। वह यह कि वह व्यक्ति या व्यक्तित्वप्रधान गद्य रचना है।

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> काव्य के रूप

र हिंदी निबंध और निबंध कार की भूभिका।

किंतु वर्गविभाजन में भ्रम से इस मान्यता के बाद भी लीक पीटी जाती है। यथा, व्यक्ति को मुख्य मानकर निबंधों को व्यक्तिप्रधान या विषयप्रधान दो प्रकारों में बाँटा गया है। व्यक्तिप्रधान, वैयक्तिक निबंध में निबंधकार निज को रखता है। वह सबल आग्रह से निजो वेदनाविकलता, हर्ष विषाद, भावश्रमाव को उपस्थित करता है। श्रॅगरेजी में चार्क्स लैंब के निबंध इसी वर्ग के श्रेष्ठ नमूने हैं। विषय-प्रधान में अपने को श्रलग रखकर शेष जगत् की बात कही जाती है। इस मंतव्य से ऐसा ही प्रतीत होता है कि व्यक्तित्व के स्वरूप की सही धारणा नहीं है। फिर यह मंतथ्य स्वितिशी है। एक ही साथ इसमें परस्पर विरोधी बातें कही गई है। जहाँ निबंध के लिये यह स्थापना है कि उसमें व्यक्ति की मुख्यता होती है, वहाँ विषय की प्रधानता का प्रश्न ही कैसे उठ सकता है ? विषय और शैली चाहे जो हो, जैसी हो, निबंध में व्यक्तित्व की शर्त पहली है। जिसमें व्यक्ति श्रोमल हो जाय और विषय ही प्रधान हो उठे, वह रचना और चाहे जो हो, निबंध नहीं हो सकती। रचना की भले ही दो कोटियाँ हो सकती हैं— निजात्मक ( सबजेक्टिव ) और परात्मक ( श्रावजेक्टिव )। निजात्मक कोटि में गीतिकविता, गद्य, गीत, निबंध आदि आएँग और परात्मक कोटि में काव्य, नाटक, प्रबंध आदि।

यही नहीं, इस अरते में निबंध के रूपतत्व विचार, शैली समीचा, हिंदी में उसकी परंपरा, हिंदी में गद्यविकास की गतिविधि, इन विषयों पर एकाधिक पुस्तकें निकल चुकी हैं। प्रायः सबमें आत्मनिष्ठता को निबंध की श्रात्मा माना गया है। लेकिन उन्हीं पुस्तकों में निबंध की रूपरेखा पर जो विचार व्यक्त किए गए हैं, उनमें निबंध की इस विशिष्टता को ध्यान में नहीं रखा गया है। जो रचना निबंध पद-वाच्य नहीं, उसको भी निबंधकोटि में रखा गया है और एक ही विचारक्रम में परस्पर विरोधी बार्तें कहीं गई हैं। हिंदी गद्य की प्रवृत्तियों में एक ही विषय और शैक्तीसीमा की विना पर एक ओर यह कहा गया है कि स्वयं द्विवेदी जी ने विभिन्न गद्यशैलियों को जन्म दिया, लेकिन एकाध रचना को छोड़कर उनकी शेष गद्य-रचनाएँ निबंध की कोटि में नहीं आतीं। दूसरी और रामचंद्र शुक्ल के लिये यह कहा गया कि उनके मनोविकार संबंधी और व्यावहारिक आलोचनावाले निबंधों में यह प्रवृत्ति सामान्य रूप से पाई जाती है। उनके निबंधों की असली विशेषता यही है कि जो व्यक्तिप्रधान नहीं, पिषय प्रधान निबंधों की विशेषता है।

इस निष्कर्ष में दो बातें विचार करने की हैं—यदि श्रात्मनिष्ठता ही निबंध की चरम कसीटी है तो विषयनिष्ठ रचना निबंब कैसे हो सकती है श्रीर किसी एक

हिंदी निवंशकार---जयनाथ निलन ।
 ३३-१२

की विषयप्रधान रचना श्रगर उत्तम निबंध हो सकती है, तो दूसरे की क्यों न होगी ?

हिंदी में निबंधों का जो श्वेगीविभाजन हुन्ना है, उसको देखने पर सामान्यतः उसके पाँच भेद सामने त्राते हैं-विचारात्मक, भावात्मक, शात्मव्यंजक, वर्शनात्मक श्रीर कथात्मक । यह विभाजन मूलतया रचनापद्धति पर श्राधारित है । रचनापद्धति लेखक की ग्रापनी शिक्तादी जा, ग्रापने संस्कार, ग्रापने परिवेष यानी उसके व्यक्तित्व के अनुरूप होती है। किंतु शैली के अनुसार श्रेणीमेद करने में स्वरूप की मुलयस्थापना की बात का ध्यान में होना त्रावस्यक है। निबंध निजात्मक कोटि की रचना अर्थात व्यक्तिप्रधान है। व्यक्ति का निर्माण उसके मन और मस्तिष्क से होता है। मन की प्रधानता भावमयता लाती है, मस्तिष्क की मुख्यता विचारप्रवस्ता। ग्रतः सही निबंध के प्रकारभेद करना ही चाहें तो वह ज्यादा से ज्यादा दो हो सकता है-विचारात्मक ग्रौर भावात्मक । बाकी भेद किसी न किसी रूप में इन्हीं दो में त्या जाते हैं। त्यात्मव्यंजक, हमारी समक्त में कोई त्यलग भेट नहीं है। यह तो श्रॅंग्रेजी के पर्तनल ऐसे के शनरूप एक श्रौर भेद गढ दिया गया है। विचारात्मक श्रीर भावात्मक—वास्तव में इन्हीं दो रूपों में निबंध की स्वकीयता को देखा जा सकता है। श्राचार्य शुक्ल भी निवंधों के इन्हीं दो प्रकारों को मानते हैं और अपने विचार से विचारात्मक निबंध को ही श्रेष्ठ समफते हैं। लेकिन शद्ध विचार का यह ऋर्थ कदापि नहीं कि उससे हृदय का कहीं योग ही न हो। मानव जीवन का शायद ही कोई ऐसा चेत्र हो, जिसमें बुद्धि श्रीर हृदय यानी भाव श्रीर विचार का उपयोग न होता हो । साहित्य में भी दोनों का संबंध श्रन्योन्याश्रित है। यों साहित्य में हृदय की प्रधानता मानी गई है, किंतु उसका शर्थ बुद्धि का निर्वासन नहीं है। निर्वधों में विचार श्रीर भाव दोनों होते है। भावहीन विचार नहीं होता, क्योंकि तब वह जटिल, नीरस श्रौर प्रभावशून्य होगा । विचारहीन भाव नहीं होता, नहीं तो वह हृदय बावला होगा श्रीर उसकी वासी प्रलाप होगी। यह श्रवश्य होता है कि किसी में विचार ही प्रधान होता है. किसी में भाव श्रीर इसी लक्षण के ग्रनसार इमने विचारात्मक ग्रीर भावात्मक निबंधों के ये दो रूप कहे हैं। गोकि इस विभाजन की बहुत बड़ी न तो सार्थकता है. न प्रयोजन । श्रात्मव्यंजना के नाम पर निवंशों की एक स्वतंत्र कोटि कर दी गई है, श्रात्मव्यंजक । इसे कई लोग वैयक्तिक निवंध कहते हैं। विचार से वैयक्तिकता श्रीर व्यक्तित्व ( इनडिविड्र एलिटी श्रीर परसनालिटी ) में श्रंतर श्रवश्य है। एक का संबंध स्वयं से है, दूसरे का स्व से। स्वयं अपने अतिरिक्त और की अपेता नहीं रखता, किंतु स्व में दूसरों की स्थिति की श्रिपेचा होती है। इस सूक्ष्म पार्थक्य का विचार की दृष्टि से बड़ा महत्व हो सकता है, पर परिगामत: एक में दसरे का समाहार हो जाता है। श्रतः निवंध के न्यक्ति के लिये जो मान्यता ऊपर विश्लेषित

हो चुकी है, उसकी पुनराबृत्ति का प्रयोजन नहीं। भावात्मक श्रौर विचारात्मक— निवंधों की इन दो रचनापद्धतियों से श्रम्य कुछ रचनाश्रों की इतनी निकटता हो जाती है कि बहुत बार भ्रम सा हो जाता है। भावात्मक निवंधों के काव्यत्त्र से बहुत लोगों ने गद्यकाव्य को ही माना है श्रौर विचारात्मक निवंध में ही श्रालो-चना को भी गिना है। हिंदी में साहित्यविचार संबंधी ऐसी श्रमेक रचनाश्रों को श्रालोचनात्मक निवंध कहते हैं। रामचंद्र शुक्ल, श्यामसुंदरदास, गुलाबराय की साहित्यिक रचनाएँ श्रौर यहाँ तक कि पुरातात्विक गवेषणासंबंधी लेख भी निवंध में ही गिना दिए जाते हैं।

सच तो यह है कि निबंधों के बारे में श्रभी भी निश्चीत धारणा का श्रभाव है। सच्चे ऋर्थ में निबंध फद्दी जानेवाली रचनाएँ हिंदी में हैं भी बहुत थोड़ी ही। इसलिये निगंधों पर विचार करते हुए यह दुविधा होने लगती है श्रीर श्रंतत: उनका श्रभाव देख लेख प्रबंध श्रादि को भी इसी कोटि में रख लिया जाता है। श्राधिनिक श्रॅंगरेजी साहित्य में जिस श्रेगी के श्रात्मपरक श्रीर सरस निबंधों की आशातीत प्रचरता है, हिंदी में वैसी रचनाएँ कितनी हैं ? शुक्लजी ने इस कमी को महसूस करते हुए लिखा था-विश्वविद्यालयों के उच्च शिक्ताक्रम के भीतर हिंदी साहित्य का समावेश हो जाने से उत्कृष्ट कोटि के निवंधों की-'ऐसे निवंधों की जिनकी श्रमाधारण शैली या गहन विचारधारा पाठकों को मानसिक श्रमसाध्य नृतन उपलब्धि के रूप में जान पड़े, जितनी त्रावश्यकता है, उतने ही कम वे हमारे सामने त्या रहे हैं। इस दैन्य के ठोस कारण भी हैं। हिंदीवाले देश त्यीर परि-वेश के अनुकूल साधारण तौर पर भावप्रवर्ण हैं, अध्यात्मवादी हैं। जीवन को भावगंभीरता के श्रावरण में देखने की प्रवृत्ति हमारी जातिगत दार्शनिकता की देन है। जीवन को रस की सहज सरल दृष्टि से देखने में मन मानो तत्पर ही नहीं होता । इसलिये आनंद वेदना को सरल हास्योज्ज्वल दर्पणविंबित देखने की एक स्वामाविक श्रज्ञमता हमारे जातीय जीवन की विशेषता सी रही है। यही कारण है कि वैसे निबंध अपने यहाँ नहीं लिखे जा रहे हैं जैते कि चार्ल्स लैंब, अल्फा आॉफ दि प्लॉ या जेरोम के जेरोम ने लिखे। लैंब को प्रिंस स्राव दि एसेइस्टस कहते हैं। उसके निबंध सचमुच ही एक ग्रांतर्ग मित्र के संलाप हैं।

श्रपने यहाँ इस तरह के निबंधों की कमी का एक दूसरा भी कारण है। हमारा पाठक समुदाय भी दार्शनिकों के देश का है। रचना में श्रादर्श की मर्यादा श्रीर महिमा ढूँढ़ने की उसकी भी एक वैसी ही स्वामाविक प्रवृत्ति है। दोष

<sup>े</sup> हिंदी साहित्य का इतिहास।

दर्भालता को भी श्राश्रय देकर रसमय बनानेवाली ऐसी रम्य रचनाश्रों से लेखक के प्रति उनमें अनास्था भी जग सकती है। यहाँ की मिट्टी में गहरी दृष्टि की खास उपज होने के नाते, एक विशेष श्राबहवा श्रीर मनोभाव के वातावरण के नाते इस कोटि की रचना के लिये जिस विशेष श्रंतर्दिश का प्रयोजन है, वह न तो लेखकों में विकसित हो सकी, न पाठक समाज में पनप सकी। इंगलैंड को छोडकर यरोप के दूसरे देशों में निबांध की दिशा जैसे साहित्यकला समीचा रही, सगभग वैसे ही हिंदी में श्रात्मपरक रम्य रचनाश्रों की श्रोर लेखकों का ध्यान श्रीर साधना केंद्रित न हो सकी। वे श्रालोचना समीचा, विचारदर्शन की दिशा में भके। ऐसे सूत्रपात के युग से वर्तमान परिश्वित तक यानी लार्ड वेकन ( सं० १६५४ ) से बीसवीं सदी तक श्राँगरेजी निगंधों में इस एक विकासक्रम पाते हैं। वह दार्शनिक नैतिक उपदेशात्मकता से श्रव विशुद्ध बतकही पर श्रा पहुँचा है। श्रव के श्राँगरेजी निबंधकारों में तीन वातों की विशेषता देखने की मिलती है-विचारों की नवीनता, नूतन ऋतु भृतिचमता तथा नई विन्यास शैली। इन विशेषताश्रों ने लेखकों की श्रांतर्दृष्टि को सत्य की समग्रता के समीपतर कर दिया है। साहित्य की सामग्री श्रौर उसके दोत्र में ग्रहण वर्जन का जो विधि-निषेध था, वह अब नहीं रहा। अलुस इक्सले ने कहा भी है- आज साहित्य सत्य की समग्रता के लिये ज्यादा से ज्यादा जागरूक हो उठा है।' हिंदी में निवंधीं का जब से आरंभ हुआ तब से आज तक यहाँ भी भावविचार और विन्यास की दिशा में बेशक बड़े बड़े परिवर्तन हो गए लेकिन एक तो परिवर्तन की वह गति बड़ी मंद रही, श्रीर बड़ी ही जीया रही परिमाया की दृष्टि से निशंध की साधना। जिसे इम निबंध मानते हैं. वैसे निबंध वस्तुतः बहुत ही कम लिखे गए श्रीर निबंधों के विचार में इसी लिये यह कमजोरी देखने को मिलती है कि श्रिधकांश ऐसी रचनाओं को इस कोटि में लाकर निरख परख करते हैं उदाहरणा पेश करते हैं, जो वास्तव में निबंध नहीं हैं।

हिंदी में निवंधों की नींव भारतेंदु युग में पड़ी। साथ ही हम यह भी स्वीकार करेंगे कि शैली श्रीर विषय श्रादि की दृष्टि से उस श्रादि युग में ही जिस हद तक निवंध रचना की छटा छिटकी विकासक्रम में उस गति श्रीर परंपरा का श्रागे निर्वाह न हो सका। श्रागरेजी शिक्षा के संपर्क में श्राकर उस युग के साहित्यकारों ने श्रागरेजी साहित्य में गद्य का एक ऐसा श्रमिनव विधान देखा, जो हिंदी में नहीं था। उस गद्य विधान की यह विशेषता उन्हें श्रमुकूल प्रतीत हुई कि उसके द्वारा श्रपनी बात सीधे दूसरों तक पहुँचाई जा सकती है एवं उसमें प्रमावोत्पादकता है। चूँकि भारतेंदु युग के पहले साहित्य की दुनियाँ में काव्य-साधना की ही प्रधानता रही, इसलिये इन साहित्यिकों की दृष्टि विशेषकर गद्य

की श्रोर थी। इस गद्यप्रकार की कई खुवियों ने उन्हें श्राकर्षित किया श्रीर लोगों ने इस पदाति को श्रपनाया। सौभाग्य से इस इच्छा को रूप देने के लिये श्रीर साहित्य के इस नए प्रकार की प्रतिष्ठा के लिये पत्रपत्रिकान्त्रों के उपयुक्त साधन भी उपलब्ध हो गए। पत्रिकाएँ भी उस युग में ऐसी मिलीं जिनकी मूल प्रेरणा साहित्यिक थी। कारण श्रीर सविधा के कारण उस युग में निबंधों के निर्माण का श्रीगरोश हम्रा। स्वतंत्र रूप से भी साहित्यिक लेख लिखे गए स्त्रीर पत्र-पत्रिकात्रों के संपादकीय या श्रमलेख के रूप में भी। यह श्रवश्य है कि उनमें से श्रिधिकांश रचनाएँ सामाजिक प्रभाव से उदभुत हुई श्रीर उसमें पत्रकारिता के त्वरित लेखन की छाया ही श्रिधिक है। किंतु यह कुछ श्रस्वामाविक नहीं श्रीर दसरी बात यह कि उसके पीछे प्रेरणा साहित्यिक थी। श्रॅगरेजी में, जिनके निबंधों को हम श्रादर्श रूप लेते हैं-ऐसा ही कुछ कम रहा। पहला ही निगंध श्रपना चरम श्राधुनिक रूप लिए नहीं प्रकट हुआ। बेकन की प्रतिभा से इस गद्यविधान की फलक दिखाई पड़ी, लेकिन चूँ कि वह पद्य युग था, इसलिये उसका विकास संभव न हुआ। समाचारपत्रों के प्रकाशन के साथ साथ गोल्डिस्मिथ, श्रॉडीसन. स्टोल, हैजलिट आदि ने निवंधों की जिस परंपरा को बढ़ाया, उसमें हमें वह खामी साफ दीख पड़ती है जो श्रखवारों के लिखने में हो सकती है। सामाजिक प्रेरणा के उदाहरणा भी श्राँगरेजी में दर्जम नहीं हैं। डेफो ने श्रवने निबंधों के लिये राजनीति को ही विषय बनाया था। जोजेफ श्रॉडीसन श्रीर रिचर्ड स्टील ने 'टैटलर' तथा 'स्पेक्टेटर' के माध्यम से समाजस्थार के लिये ही लिखा. इसी लिये लोगों ने उन्हें नीतिवादी कहा । इतना मानना ही पड़ेगा कि श्रॉडीसन श्रीर स्टील ने विषय तो सामाजिक लिए लेकिन निगंध से उनका उद्देश्य साहित्यिक साधना का ही था। उसी आसपास से आँगरेजी निगंधों में व्यक्तित्व की स्थापना का प्रयास शुरू हुआ। आँडीसन की ही 'सर रोजर दि कीवरली' में यह चेष्टा रूपायित हुई।

इन बातों से इमारा श्रिमियाय यह कदापि नहीं कि भारतेंदुयुग के निबंध कला के चरम उदाइरण हैं, बिल यह कि पहली उठान में वैसे प्रयासों में निबंध के लच्चणों की प्राथमिकता की भाँकी मिली। उनकी प्रेरणा समाजसुधार से श्राई जरूर थी, किंतु उनका उद्देश्य साहित्यिक ही था। निबंधकला का विकास जरूर नहीं हो सका। संमा भी नहीं था। भारतेंदुयुग एक प्रकार से श्रांदोलनों का युग था। क्या धर्म, क्या समाज, क्या राजनीति श्रीर क्या साहित्य, सभी चेत्रों में श्रांदोलनों की धूम। राजनीति के चेत्र में परतंत्रता श्रीर समाज तथा धर्म के चेत्र में रिंद की दासता। सर्जनात्मक प्रतिभा को कठोर कुठारधात की कर्मठता श्रापनानी पड़ी। कठोर व्यंयात्मक शैली इसी लिये इस युग की विशेषता

रही। साहित्य के दोत्र में भी श्रानेक समस्याएँ थीं। उसके बहुविध श्रंगों की स्थापना, विषयों की श्रानेकरूपता का ग्रहणा श्रीर सर्वोपरि साहित्य का प्रचार प्रसार। इन कारणों से साहित्य के श्रंगविशेष की एकनिष्ठ श्राराधना संभव नहीं थी। एक ही लेखक को रचना की हिन्ट से श्रानेकरूपता श्रपनानी पड़ती थी। इन सारी बातों को ध्यान में रखकर देखने से स्पष्ट मालूम होता है कि उस युग को जो सफलता निवंधरचना में मिली वह नाटक, किवता या श्रान्य विषयों में नहीं मिली।

भाषा का रूप रिथर नहीं था और श्रमिव्यक्ति के उत्कर्ष की पर्याप्त समता उनमें नहीं थी। भारतेंदु के पहले दो समर्थ लेखक हिंदी के हुए—राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा लदमण सिंह। राजा साहब नागरी लिपि और रोजमर्रा की बोलचाल वाली भाषा के हिमायती थे। उनका प्रयत्न ऐसी भाणा गढ़ने का था कि किसी दलवाले को एतराज न हो। फलस्करूप उन्होंने जिस भाषा को श्रपनाया, उसके श्रिक्षेत्रांश शब्द, वाक्यिविन्यास, भाव को व्यक्त करने के ढंग, सब कुछ उद्के के ढाँचे के थे। यथा—'इसमें श्रपत्री, फ़ारसी, संस्कृत श्रीर श्रव कहना चाहिये श्रंग्रेजी के भी शब्द कंघा भिड़ाकर यानी दोश बहोश चमक दमक श्रीर रोनक पावें, न इस वेतर्तींबी से कि जैसा श्रव गड़बड़ मच रहा है, बिल्क एक सल्तनत के मानिंद कि जिसकी हदें कायम हो गई हों श्रीर जिसका इंतजाम मुंतजिम की श्रक्तमंदी की गवाही देता है।'

राजा लक्ष्मण सिंह शैली के इस स्वरूप के प्रत्यच्च विरोधी श्रौर खड़ी बोली के स्वतंत्र श्रस्तित्व के पोषक थे। उन्होंने श्रपनी रचनाश्रों में भरसक श्ररबी, फारसी के शब्दों का प्रयोग नहीं होने दिया श्रौर यह सिद्ध करने की कोशिश की कि उर्दू की शरण गहे बिना भी हिंदी में सुंदर गद्य की रचना हो सकती है। श्रौर वस्तुतः उन्होंने बहुत ही पुष्ट श्रौर सुव्यवस्थित हिंदी गद्य का नमूना सामने रखा जैसा कि पहले किसी दूसरे ने नहीं लिखा था। इसी लिये तत्कालीन गद्य साहित्य में उनका स्थान सर्वोपिर है। भारतेंदु को सामने ये दो रास्ते मिले। उन्होंने इन दोनों के बीच के रास्ते को श्रपनाया। न उर्दू तत्समप्रधान रचनाप्रणाली को प्रश्रय दिया, न संस्कृततत्समप्रधान। इन दोनों के सामंजस्य से उन्होंने शैली के एक ऐसे रूप को स्थिर करने की चेष्टा की, जो सबके लिये श्राह्म श्रौर मान्य हो सके। उन्होंने शैली का संस्कार किया, माषा का परिमार्जन श्रौर परिकार करके रचनापद्धित को यथासाध्य व्यवस्थित किया। किर भी उपयुक्त शब्दों की न्यूनता श्रौर व्यंजना शक्ति की दुर्वलता से प्रत्येक विषय के श्रनुरूप श्रभिव्यक्ति न हो सकी। उस युग में श्रनेक ऐसी रचनाएँ हुई जिनमें निवंध के कुछ तत्व

श्रीर लच्चण की भलक मिलती है। किंत्र श्रांततोगत्वा वे पूर्णतया निबंध के स्वरूप को सामने नहीं रखते । उनमें से अधिकांश को तो लेख ही कहना अधिक उपयुक्त होगा। उनमें विषयविस्तार किन्हीं श्रंशों में है, श्रात्मीयता का भी श्राभास मिलता है, व्यंग्य श्रीर हास्य का चुटीलापन भी है। स्वप्नों के बहाने व्यंग्य-रूपक, उपालंभ, स्तोत्र श्रादि जहाँ तहाँ समाविष्ट हैं, लेकिन उनमें से सब निबंध नहीं हैं। श्रातः तत्कालीन लेखक जितने शैलीकार हैं. उतने निबंधकार नहीं। उस युग में जिनकी रचनात्रों में प्रारंभिक निबंधों का थोड़ा बहुत स्त्रामास स्पष्टतया मिलता है, वे हैं स्वयं भारतेंद्र, बालकृष्य भट्ट और प्रतापनारायण मिश्र । निबंध का श्राभास यानी श्रात्मपरकता। यों उस युग में श्रधिकतर सामाजिक विषयों पर ही ज्यादा रचनाएँ हुई। ऐसी रचनाएँ विचारात्मक तो हैं, भावात्मकता का भी जहाँ तहाँ पुट है। इन दोनों गुणों के कारण उनमें साहित्यिकता भी है। किंतु उपर्युक्त तीनों लेखकों में आत्मपरक निबंधों की योग्यता और सामर्थ्य के दर्शन होते हैं। इनमें भी प्रतापनारायण मिश्र का स्थान सर्वोपरि है। इनके निबंध को इस को ट के निबंधों का प्रतिनिधि कह सकते हैं। निबंध की दो प्रधान विशेषताएँ-विषय की तुच्छता और विषय की अपेद्धा निगंधकार के व्यक्तित्व की प्रधानता - इनमें मिलती हैं। जिसे हम हल्का साहित्य कहते हैं, इनकी कई र्चनाएँ श्रामानी से इस कोटि में श्राती हैं। हलका साहित्य का श्रर्थ महत्व-हीनता नहीं, बल्कि विषय के प्रतिपादन की सहज सरल श्रीर मनोरंजक शैली तथा जिसमें जटिलता न हो, यह हैं।

मारतेंद्र में गद्य की अनेक शैलियों के प्रति सजग जागरुकता हम पाते हैं, उन्हीं में से कुछ रचनाएँ ऐसी भी हैं जिनमें हम निबंध के गुगा और लच्चगों की भाँकी पाते हैं। 'कंकड़ स्तोत्र' और 'ईश्वर बड़ा विलच्चगा है' ये दो रचनाएँ इस दृष्टि से उल्लेखनीय हैं। इनमें विषय के प्रतिपादन और महत्ता पर उतनी सचेष्टता नहीं है, जितनी व्यक्तित्व के विस्तार की। बल्कि विषय का मामूली होना भी बहुत बार आत्माभिव्यंजना के लिये उपयुक्त अवसर देता है। कंकड़ नाचीज सी चीज है किंतु उसी पर लेखक लिखने को आभिन्नेरित होता है और उस सामान्य कंकड़ को वह घरती से आसमान पर पहुँचा देता है। जैसे—'कंकड़देव को प्रणाम है। देव नहीं महादेव क्योंकि काशी के कंकड़ शिवशंकर के समान हैं। हे लीलाकारिन! आप केशी, शकट, बृषभ, खरादि के नाशक हो। इससे मानों पूर्वाई की कथा हो अतएव व्यासों की जीविका हो। आप वानप्रस्थ हो क्योंकि जंगलों में लुढ़कते हो, ब्रह्मचारी हो क्योंकि बटु हो। यहस्थ हो चूनार रूप से, संन्यासी हो क्योंकि घुटुमघुट हो। आप अंग्रेजी राज में भी गणेश चतुर्दशी की रात को स्वच्छंद रूप से नियम और

शांति का श्रास्तित्व बहा देते हो श्राताएव हे श्रंग्रेजी राज्य में नवाबी स्थापक! तुमको नमस्कार है।'

बालकृष्ण भट्ट वस्तुतः भारतेंद्र युग के विचारप्रधान रचनाकारों के प्रतिनिधि हैं। जितनी रचनाएँ इन्होंने की है, विचारात्मक ही संख्या में ज्यादा हैं। उन रचनात्रों की विशेषता यही है कि उनमें विषयों का चुनाव तक विचारात्मक है, शैली तक विवेचनात्मक है। लेकिन यह नहीं कि ये विचार परंपरागत श्रंधी नकल या शास्त्रों के रटे बोलों की प्रतिष्विन ही हों। उनमें निजी दृष्टिकोण श्रीर स्वतंत्रचिंतन की गहरी छाप है। साथ ही उममें कुछ, रचनाएँ ऐसी हैं जिनमें थोड़े में ज्यादा कहने की चुमता पाई जाती है श्रीर व्यक्तित्व का उभार मिलता है। जगनाथ प्रसाद शर्मा ने टीक ही लिखा है कि 'इस समय के प्रायः सभी लेखकों में एक बात सामान्य रूप में पाई जाती है। वह यह कि सभी की शैलियों में उनके व्यक्तित्व की छाप मिलती है। पं० प्रतापनारायण मिश्र श्रीर म्ह जी में यह बात विशेष रूप से थी। उनके शिषकों श्रीर मात्रा की भावमंगी से ही स्पष्ट हो जाता है कि यह उन्हीं की लेखनी है। ''

'वातचीत', 'जी', कल्पना शक्ति', 'द', 'नाक' ग्रादि रचनाश्रों में निबंध की निजी विशेषताश्रों की भलक मिलती है। इसमें श्रात्मव्यंजकता है, मनोरंज-कता है, श्रच्र, शब्द श्रोर मुहावरों से चमत्कार पैदा करने की पटुता है। जैसे—

'योक्प के लोगों में बात करने का हुनर हैं। 'श्रार्ट श्रॉव कनवरसेशन' यहां तक बढ़ा है कि स्पीच श्रौर लेख दोनों इसे नहीं पाते। इसकी पूर्ण शोभा काव्यकला प्रवीण विद्वन्मंडली में हैं। ऐसे चतुराई के प्रसंग छेड़े जाते हैं कि जिन्हें सुन कान को श्रव्यंत सुख मिलता है। सुद्धद गोष्ठी इसी का नाम हैं। सुद्धद गोष्ठी की बातचीत की यह तरीफ हैं कि बात करनेवालों की लियाकत श्रथवा पंडिताई का श्रमिमान या कपट कहीं एक बात में प्रकट न हो, वरन् कम रसामास पैदा करनेवाले सभों को बरकते हुए चतुर,सयाने श्रपनी बात को श्रक्रम रखते हैं। वह हमारे शुष्क पंडितों की बातचीत में, जिसे शास्त्रार्थ कहते हैं, कभी श्रावेगा हो नहीं।'

'वही हमारी साधारण बातचीत का ऐसा घरेलू ढंग है कि उसमें न करतलध्विन का कोई मौका है, न लोगों के कहकहे उड़ाने की कोई बात उसमें रहती है। हम तुम दो आदमी प्रेमपूर्वक संलाप कर रहे हैं। कोई चुटीली बात आ गई हँस पड़े तो सुस्कुराहट से ओठों का केवल फरक उठना ही इस हँसी की

पं हिंदी गर्घ शैली का विकास ।

श्रंतिम सीमा है। स्पीच का उद्देश्य श्रपने सुननेवाले के मन में जोश श्रौर उत्साह पैदा कर देना है। घरेलू बातचीत मन रमाने का ढंग है। इसमें स्पीच की वह सब संजीदगी बेकदर हो धक्के खाती फिरती है।' —बातचीत

उपर्युक्त उद्धरण में इस एक यह भी विशेषता देख रहे हैं कि सुद्धद-गोधी, संलाप, घरेलू बातचीत, मन रमाने का ढंग है—श्रादि बातों से निबंध की निजता की धारणा का परिचय मिलता है। यों मद्द जी के ऐसे दूसरे कई लघु निबंध हैं, जिनमें बड़ी जिंदादिली है। भाषा में प्रवाह है, सुहावरों का श्रव्छा निवाह हुआ है। उदाहरण के लिये 'कल्पना शक्ति' का कुछ श्रंश देखें—

'यावत् मिथ्या श्रीर दरोग की किवलेगाह, इस कल्पना पिशाचिनी का कहीं श्रोर छोर किसी ने पाया है। श्रनुमान करते करते हैरान गौतम से मुनि गौतम हो गए। कणाद किनका खा खाकर तिनका बीनने लगे पर मन की मनभावनी कन्या कल्पना का पार न पाया। किपल बेचारे पचीस तत्वों की कल्पना करते करते 'किपल' श्रर्थात् पीले पड़ गये। व्यास ने इन तीनों महादार्शनिकों की दुर्गति देख मन में सोचा कौन इस भूतनी की पीछे दौड़ता फिरे, यह संपूर्ण विश्व जिसे हम प्रत्यन्न देख सुन सकते हैं सब कल्पना ही कल्पना, मिथ्या, नाशवान् श्रीर स्थामंगुर है, श्रतएव हेय है।'

मह जी की इस कोटि की रचनात्रों की विशेषता है सीमित त्राकार, नपे तुले शब्द, अर्थविस्तार से परहेज और व्यक्तिगत ढंग। भूमिका नाममात्र की। तुरत अपने विषय पर उतर आना तथा मनोरंजन के साथ पाठक से आत्मीयता स्थापित कर लेना। आकर्षक शीर्षकों का चुनाव; जैसे—नाक निगोड़ी भी बुरी बला है, भकुआ कौन कौन है, मनुष्य की बाहरी आकृति मन की प्रकृति है, आदि। यों भट्ट जी का सारा जीवन संस्कृत साहित्य के अध्ययन मनन में बीता, लेकिन उनकी रचनाओं में यह बात हम पाते हैं कि वे विदेशी साहित्य से भाव, विषय या शब्दों को अपनाने में हिचकते न थे। द्विवेदी युग में शायद यही एक ऐसे लेखक थे जिन्होंने अँगरेजी शब्दों का घड़ल्ले से उपयोग किया। बहुत बार तो अँगरेजी के शब्द थे कोष्टकों में रखते थे और उनमें हिंदी पर्यायवाची को बाहर और कभी कभी माव को समक्षने की सुगमता के खयाल से यों ही रख देते थे। कैरेक्टर, नैशनैल्टी, फीलिंग, फिलासफी आदि शब्दों का इसी तरह से व्यवहार उन्होंने किया है। कभी कभी तो शीर्षक तक अँगरेजी का उठाकर रख दिया है।

स्वरूप की दृष्टि से तत्कालीन लेखकों में प्रतापनारायण मिश्र की कुछ रचनाश्रों में निबंध के लच्चण श्रौर तत्व श्रपेचाकृत श्रिधिक निख़रे हैं। भारतेंदु युग में निबंधों के सही मानी में यही प्रतिनिधि हैं। 'उनके विषय में बात कुछ श्रागे बढ़कर भी कही जा सकती है। वह यह कि वे भारतेंदु युग के ही नहीं वरन् हिंदी साहित्य के श्रात्मव्यंजक निबंधकारों के प्रतिनिधि हैं। साहित्य के प्रत्येक युग की श्रपनी श्रपनी थिशिए देन होती है। भारतेंदु युग ने हिंदी साहित्य को श्रनेक विशिष्ट देन से सुशोभित किया, उनमें से श्रात्मव्यंजक निबंध भी एक है। इस युग के पश्चात् इस ढंग के निबंधों के लिखने की चाल ही बंद हो गई। श्रॅगरेजी के वैयक्तिक निबंधों की ठीक नकल पर वर्तमान युग में कुछ निबंध लिखे गए श्रवश्य, परंतु उनमें दूसरे साहित्य से नकल करने की धुन के कारण श्रपनापन न श्रा सका। भारतेंदु युग के श्रात्मव्यंजक निवंधों में पूरा श्रपनापन है।'

मिश्र जी की शैली श्रोर विषय दोनों में सहजता है। साथ ही उनमें उनका व्यक्ति विखरा निकार है। विषय बड़े सामान्य श्रोर शैली खरल। गंभीर विषयों पर उन्होंने लिखा ही नहीं, ऐसी बात नहीं। किंतु उनके कहने का ढंग कुछ इस तरह का है कि लगता है, लेखक सामने बैठकर बातें कर रहा है। श्रमनी सहदयता से रस श्रीर रोचकता लाने में वे सफल थे। रचनाश्रों में साहित्यिक सींदर्य है, मानवी-करण की प्रवृत्ति है। कुछ शीर्षक, जैसे खुशामद, भौं, तिल, धोखा, श्राप, होली, घूरे क लत्ता बिना कनातन के डोल बाँधे श्रादि। हास्य की सजीवता—धन्य हो, जय हो, क्या कहने श्रादि परिहासभरे शब्दों के प्रयोग से नैकट्य श्रीर घरेलू वातावरण बनाने में ये कुशल थे।

'ऐसी ऐसी बातें सोचने से गोस्वामी तुलसीदास जी का 'गो गोचर जहें लिंग मन जाई, सो सब माया जानेहु माई' श्रोर श्री स्ररदास जी का 'माया मोहिनी मनहरण' कहना प्रत्यच्च तथा सत्य जान पड़ता है। फिर हम क्यों नहीं जानते कि घोखे को लोग बुरा क्यों कहते हैं? घोखा खानेवाले मूर्फ़ श्रोर घोखा देनेवाला ठग क्यों कहलाता है। जब सब कुछ घोखा ही घोखा है श्रोर घोखे से श्रलग रहना ईश्वर की सामर्थ्य से भी दूर है तथा घोखे ही के कारण संसार का चर्ला पिन्न पिन्न चला जाता है, नहीं तो ढिचर ढिचर होने लगे, वरन् रही न जाय, फिर इस शब्द का स्मरण वा श्रवण करते ही श्रापकी नाक मों क्यों सुकुड़ जाती हैं? इसके उत्तर में हम तो यही कहेंगे कि साधारणतः जो घोखा खाता है वह श्रपना कुछ न कुछ गँवा बैठता है श्रोर जो घोखा देता है उसकी एक न एक दिन कलई खुले बिना नहीं रहती है श्रोर हानि सहना वा प्रतिष्ठा खोना दोनों में हो ही जाया करती है।'—घोखा।

१ भारतेंदुयुगीन निवंध-शिवनाथ।

इस रचना में चुलबलापन फिर भी कम है। विषय प्रतिपादन की दृष्टि से इनकी ऐसी रचनाएँ भी है जिनमें चमत्कार पैदा करने की प्रवृत्ति है। जैसे, श्राप शीर्षक रचना की कुछ पंक्तियाँ—'श्रब तो श्राप समक्त गये होंगे कि श्राप कहाँ के हैं, कीन हैं, कैसे हैं, यदि इतने बड़े बात के बतंगड़ में भी न समक्ते हों तो इस छोटे से कथन में इम क्या समक्ता सकेंगे कि श्राप संस्कृत के श्राप्त शब्द का हिंदी रूपांतर है श्रीर माननीय श्रर्थ के सूचनार्थ उन लोगों (श्रथवा एक ही व्यक्ति) के प्रति प्रयोग में लाया जाता है जो सामने विद्यमान हों चाहे बातें करते हों चाहे बात करनेगलों के द्वारा पूछे बताए जा रहे हों श्रथवा दो वा श्रिषक जनों में जिनकी चर्चा हो रही हो।' या उनकी 'बात' शीर्षक रचना का एक अंश देखिए—'डाक्नखाने या तारवर के सहारे से बात की बात में चाहें जहां की बात हो, जान सकते हैं। इसके श्रतिरिक्त बात बनती है, बात बिगड़ती है, बात श्रा पड़ती है, बात जमती है, बात उखड़ती है, बात खुलती है, बात छिपती है, बात चलती है, बात श्रहती है, बात चलती है, बात श्रहती है, बात चलती है, बात श्रहती है.....।'

निवंधों की रसधनता के नाते हम जिस शिक्त की अपेद्धा करते हैं, अगरिम्मक काल की इन रचनाओं में वह नहीं है। मुहावरा और अनुप्रास का एक निर्थंक मोह स्वामाविक प्रवाह का वाधक है। मिश्र जी की रचना में वेशुमार मुहावरों की छुटा तो है ही, कभी कभी शीर्षक तक मुहावरे में हैं। जैसे—'किस पर्व में किसकी बन आती है, मरे का मारे शाहमदार। लेकिन कम अधिक यह मोह उस युग के सभी जाने माने लेखकों में रहा है। साधारण सी बात में चमत्कार पैदा करने के इस आग्रह ने भाषा को दुरूह और अञ्यावहारिक बनाया। सबसे बड़ी द्वित यह हुई कि भावबोधन की सहज शक्ति का हास होता गया। बदरीनारायण चौधरी 'प्रेमधन' ने अपने पत्र में बड़हर की रानी के कोर्ट आँफ बाडर्स छूटने का समाचार जिस भाषा में छुपाया था, उसका नमूना देखिए—

'दिव्य देवी श्री महारानी बड़हर लाख भांभट भेल श्रीर चिरकाल पर्यंत बड़े उद्योग श्रीर मेल से दुःख के दिन सकेल श्रचल कोर्ट का पहाड़ ढकेल फिर गद्दी पर बैठ गईं। ईश्वर का भी कैसा खेल है कि कभी तो मनुष्य पर दुं:ख की रेल पेन श्रीर कभी उसपर सुख की कुलेल है।'

निबंध की संज्ञा पाने लायक जो भी रचनाएँ भारतेंदु युग में मिलती हैं उनमें तीन विशेषताएँ हैं— सजीवता, रोचकता श्रौर श्रात्मीयता। श्रसल में भारतेंदु युग के साहित्यकों का दायित्व श्रनेकमुखी था। राष्ट्रीय जागरण का वह जन्मकाल था। राष्ट्र, समाज श्रौर साहित्य, एक ही साथ इस त्रिवेणी की तरक से कर्च व्य के

तका जे थे। प्राचीनता की केंचल छोड़े जो ग्रानेकरूप नवीनता भाँक रही थी, उसके श्रमिनंदन की तैयारी थी। गुलामी, रूढिवादिता के खिलाफ जनसमुदाय के प्राणी में चिनगारी जगानी थी, नव निर्माण के मार्ग की श्रवरोधक शक्तियों से लोहा लेना था। किंत इसके लिये वागी के जिस शस्त्र का संबल विरासत में मिला था, उसमें उपयुक्तता नहीं थी, तेज श्रीर ताकत नहीं थी; भाषा में वह श्रीज. वह शक्ति, वह संपन्नता नहीं थी कि वह राष्ट्रीय जाग्रति का समर्थ वाहन बन सके। श्रपने श्रंग उपांगों से साहित्य पृष्ट नहीं था। निर्माण के इस गुरुतर उत्तरदायित्व के अतिरिक्त एक और समस्या थी साहित्य से सर्वसाधरण का संबंध जोडने की। जनता साहित्य से उदासीन थी। उन्हें नवीन भावादशौँ की पात्रता के ऋनुकृत सचेत करने की त्रावश्यकता थी, ताकि वह घटना श्रीर ज्ञान के उन श्रावेगों से परिचित हों, जो हमारे राष्ट्रीय जीवन को प्रभावित कर रही थीं। इस प्रकार तत्कालीन लेखकों पर चौमखी जिम्मेदारी पड़ी। इसी लिये भारतेंदु श्रौर उनकी पीढी के श्रिधिकांश लेखकों को केवल लिखकर ही छट्टी नहीं मिली, सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना की जागृति एवं साहित्यक. श्रामिक्चि पैदा करने के लिये स्वयं पत्र पत्रिकान्त्रों का प्रकाशन करना पड़ा. संपादन करना पड़ा, लिखना पड़ा। इस नई चेतना श्रौर सर्वसाधारण में संबंध स्थापित करने का सबसे सहज, सुगम श्रौर सशक्त माध्यम निबंध ही था। यह पत्रकारिता के बहत समीप ही नहीं पडता था बल्कि इसी के सहारे पत्रकारिता भी निखरी। जनसाधारण से संपर्क कायम करने एवं उसे प्रमावित करने की उसमें स्वामाविक शक्ति थी। इसी लिये साहित्य के श्चन्य रूपों की श्रपेद्धा उस युग में निवंध ज्यादा लिखे भी गए श्रीर श्रपेद्धाकृत श्रव्छे भी उतरे। गुरुगंभीर चिंतन श्रीर पांडित्य से बोिकल नहीं होने के कारण उन निबंधों में सामाजिक चेतना को उद्बुद्ध करने श्रीर पाठकों को श्रपनी श्रीर खींचकर रमाने की योग्यता थी। भाषा में अपेचित प्रौड़ता अवश्य नहीं थी, न प्रारंभिक श्रवस्था में उस वांछित उत्कर्ष की श्रपेद्धा ही की जा सकती है, फिर भी वास्तविक निवंध की जहाँ तहाँ जो थोड़ी बहुत भलक मिल जाती थी, आगो चलकर वह भी धीरे धीरे दुर्लभ होती गई। निबंध का चित्ताकर्षक, मनोरंजक, विनोदपूर्ण श्रीर स्वन्छंद जो उत्स उस युग में फूटा था, वह श्रागे संभावित कूलप्लावी प्रवाह न बन सका। श्रात्मीयता, सरलता, हार्दिकता श्रीर जिंदादिली की वह छाप ही निवंधों पर से मिटती चली गई जो भारतेंद्र युग में पड़ी थी। निवंधों में हृदय से मस्तिष्क पत्रल होता गया, वह मित्र की हितवार्ता न होकर ज्ञानगरिमा से विश्मित करनेवाला पांडित्य प्रदर्शन हो गया। उसमें हमारी रागात्मिका वृत्ति की खूराक नहीं रह गई, जानकारी श्रीर उपदेशात्मकता लुद गई। परिग्रामस्वरूप वह सहज सजीवता जाती रही श्रीर निवंध गंभीर श्रीर बोिमल होकर श्रीर ही रूप ग्रह्ण करते गए। ज्ञान संवर्धन तथा रुचिपरिष्कार के उपयोगितावाद ने कला- त्मक लित निबंधों की प्रगति को श्रवरुद्ध कर दिया। लक्ष्य श्रौर साधन की मिन्नता ने निबंधों का वह रंग रूप ही न रहने दिया। देशप्रेम श्रौर जनजीवन की भारतेंदुयुगीन परंपरा लोप पाती चली गई। जनता के निकट संपर्क के विषय छूटते गए। गर्ज कि मानसिक खूराक जुगानेवाली वह चिंतनशैली श्रौर विचार-पद्धति ही चीगा पड़ने लगी।

हिंदी साहित्य की दूसरी उठान बीसवीं सदीं के श्रारंभ से शुरू होती है। सन् १६०० (सं० १६५७) को इसी लिये साहित्य के इतिहास में एक समय-विशेष कहना पड़ेगा । इस साल एक ही साथ तीन बड़ी महत्वपूर्ण घटनाएँ घटीं-न्यायाल यों में हिंदी का प्रवेश, इस्तलिखित पुस्तकों की खोज के लिये काशी नागरी प्रचारिणी सभा को सरकारी सहायता और इलाहाबाद से 'सरस्वती' पत्रिका का प्रकाशन। 'सरस्वती' से महावीरप्रसाद द्विवेदी का नाम जुड़ जाना तो श्रीर भी शुभ हुआ। द्विवेदी जी ने गद्य के सस्थिर रूप श्रौर भाषा की व्याकर एसंमत शुद्धता के लिये ग्रथक परिश्रम किया। साहित्य की समृद्धि के लिये ग्रछते विषयों में लेखनप्रचेष्टा श्रीर लेखकनिर्माण का उन्होंने स्तृत्य प्रयास किया। संदोप में उन्होंने विषयानुरूप शैली के विकास की सिक्रय चेष्टा की। उस समय तक राज-नीतिक चेतना कियात्मक बन गई थी। इसी लिये न केवल साहित्य की समृद्धि के लिये ज्ञान संचय भर की आवश्यकता थी, बल्कि देश में जो राजनैतिक और सागाजिक उथलपुथल चल रही थी. उसके लिये भाषा को सशक्त माध्यम बनाना था। श्रॅंगरेजी सल्तनत की बनियाद जम जाने से राजभाषा से लोगों की घनिष्ठता बढी, उसके माध्यम से ज्ञानविज्ञान की नित्य नई श्रिभज्ञता बढने लगी। उस उपलब्ध ज्ञानराशि को अपने साहित्य में लाने की अनिवार्यता बढ गई। दिवेदी जी साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोश कहते भी थे। स्वभावतया भाषा की गति पर इसका प्रभाव दो प्रकार का पडा-भाषा में एकरूपता ह्याने लगी ह्यौर लेखनविधि अपेद्धाकत गंभीर हो चली। निबंधलेखन का संबंध पत्रकारिता से जुड़ गया श्रीर उसमें श्रालोचना के तत्वों का समावेश होने लगा। तत्कालीन रचनात्रों में स्वरूप की विविधता के दर्शन होते हैं, विषय का श्रभूतपूर्व विस्तार मिलता है, किंतु यथार्थ निबंध की भाँकी इस युग में शायद ही मिलती है। पत्रकारिता की अनेकमुखी चेष्टा होने के कारण किसी लेखक ने जमकर किसी एक ढंग से या तो लिखा नहीं या जो लिखा, समय श्रीर परिस्थित से उसमें यथार्थ निबंधों के लक्क्या न स्त्रा सके। स्त्राचार्य शुक्ल लिखते हैं—'बहुत से लेखकों का यह हाल रहा कि कभी श्रखवारनवीसी करते, कभी उपन्यास लिखते, कभी नाटक में दखल देते, कभी कविता की आलोचना करते और कभी इतिहास और परातत्व की बातें लेकर सामने आते । ऐसी अवस्था में भाषा की पूर्ण शक्ति प्रदर्शित करने-वाले गृढ गंभीर लेखक कहाँ से तैयार होते ?'

इस युग के आरंभ में ही निबंध की दो अनूदित पुस्तकें प्रकाशित हुई'। एक 'वेकन विचार रत्नावली' श्रौर दूसरी मराठी लेखक चिपल्गाकर की 'निबंध मालादर्श। पहली का अनुवाद तो स्वयं द्विवेदी जी ने ही किया था। ग्रपनी ग्रपनी भाषा में उपर्युक्त दोनों ही लेखक निर्धंघ के त्रागुत्रा रहे। वेकन तो भ्राँगरेजी साहित्य में निबंध के जन्मदाता ही थे। सूत्रमयता श्रौर संजितता उनके निवंशों की विशेषता मानी जाती है। उन निवंशों में बुद्धिमत्ता, व्यवहार-कुशलता तथा शैली की भव्यता की छाप है। चिपल् गुकर मराठी के श्रादि निबंध-कार तो नहीं हैं, लेकिन मराठी में प्रकृत निबंध का ग्रारंभ उन्हीं से होता है। मराठी साहित्य के इतिहासकार गोडबोले ने उन्हें एक साथ ही हिंदी के भारतेंद्र इरिश्चंद्र श्रौर श्रद्धाराम फुल्लोरी कहा है। बाहर से निबंधों की ऐसी दो पुस्तकों श्राने पर भी निवंबरचना की दिशा में कोई उल्लेखनीय प्रगिति नहीं हो सकी। बलिक पिछले युग में इसकी जो कड़ी शुरू हुई थी, वह भी ठीक से आगे न बढ़ाई जा सकी। प्रथम उत्थान के लेखकों वाला वह जोश, वह जिंदादिली मर गई, वह उत्साह श्रीर तत्परता न रही, इसी लिये वह मनोरंजक सजीवता भी नष्ट हो गई। साहित्य की सुजनात्मक प्रेरणा भाषाशृद्धिय श्रौर परिभाषा-निर्माण की श्रोर मह गई।

स्वयं द्विवेदी जी ने दो दो, तीन तीन पृष्ठ की शताधिक रचनाएँ लिखी हैं, पर वे सबको सब या तो लेख हैं या टिप्पिशियाँ। दंडदेश का त्रात्मनिवेदन' श्रादि कुछ गिनी चुनी रचनाएँ हैं जिनमें रोचकता, स्वतंत्र मायना श्रोर श्रात्मीयता का स्पर्श है, लेकिन नाममात्र का। जो व्यक्तिपरकता निबंध की श्रात्मा है—वह द्विवेदी जी की रचनाश्रों में कहीं नहीं मिलती है। वास्तव में द्विवेदी जी के लिखने का उद्देश्य ही श्रोर था। 'पाश्चात्य निबंधकारों की माँति द्विवेदी जी का व्यक्तित्व उनके निबंधों में विशेष स्फुट नहीं हो सका है। पश्चिम के व्यक्तित्व-प्रधान निबंध का लेखक स्वयं ही श्रपने निबंधों का केंद्र रहा है। द्विवेदी जी की श्रवस्था इसके ठीक विपरीत है। श्रनुमोदन का श्रंत, श्रीमनंदन मेले श्रीर संमेलन के माषण, संपादक की विदाई श्रादि कतिपय श्रात्मनिवेदनात्मक निबंधों को छोड़-कर श्रपने किसी भी निबंध में द्विवेदी जी ने श्रपने को निबंध का केंद्र नहीं माना है। पाठक ही उनके निबंधों का केंद्र रहा है। उन्होंने प्रत्येक वस्तु को उसी के लामालान की दृष्टि से देखा है। ऐसी दशा में द्विवेदी जी के निबंधों का व्यक्ति-वैचित्र्य से विशेष विशिष्ट न होना सर्वथा श्रमिवार्य था। '१

<sup>े</sup> महावीरप्रसाद दिवेदी और उनका युग-डॉ॰ उदबमानु सिंह।

दिवेदी जी में मूलतया सामाजिक श्रालोचक, साहित्य के विचार पत्न के समीत्तक श्रीर भाषा के संस्कारक इस त्रिमूर्ति के दर्शन होते हैं। उन्होंने व्यंग्यात्मक, श्रालोचनात्मक श्रीर विचारात्मक शैली के इन तीनों विधानों को प्रस्तुत किया। सामाजिक संस्कार की सामयिक बातों पर उनकी टिप्पिण्यों में व्यंग्य श्रीर रस होता था। जैसे 'म्युनिसिपैलिटी के कारनामें'—

'इस म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन ( जिसे अब कुछ लोग कुर्सीमैन भी कहने लगे हैं ) श्रीमान् बूचा शाह हैं। बाप दादे की कमाई का खाखों रुपया आप के घर भरा है। पढ़े लिखे आप राम का नाम ही हैं। चेयरमैन आप सिर्फ इसी लिये हुए हैं कि अपनी कारगुजारी गवर्नमेंट को दिखाकर आप रायबहादुर बन जाँय और खुशामदियों से आठ पहर चौसठ घड़ी घिरे रहें। म्युनिसिपैलिटी का काम चाहे चले चाहे न चले आपकी बला से। इसके एक मेंबर हैं बाबू बिखश राय। आप के साले साहव ने फी रुपये तीन चार पसेरी का भूसा (म्यूनिसिप्तिटी को पेलिटी को) देने का ठीका लिया है। आपका पिछला बिल १० इजार रुपये का था। पर कूड़ा गाड़ी के बैलों और भैंसों के बदन पर सिवा हड्डी के मांस नजर नहीं आता।'

ठीक ऐसी ही दृष्टि—श्रालोचक दृष्टि – उनकी साहित्य विषयक रचनाश्रों में है। श्राजकल के छायावादी किन श्रीर उनकी कविता का यह श्रंश देखिए—

'छायावादियों की रचना तो कभी कभी समभ में भी नहीं त्राती। ये बहुधा बड़े ही विल च्या छंदों का भी प्रयोग करते हैं। कोई चौपदे लिखते हैं, कोई छु:पदे। कोई ग्यारह पदे तो कोई तेरहपदे। किसी की चार सतरें गज गज भर लंबी तो दो सतरें दो ही छंगुल की। फिर ये लोग बेतुकी पद्यावली भी लिखने की बहुधा छुपा करते हैं। इस दशा में इनकी रचना एक छाजीव गोरखधंवा हो जाती है। न ये शास्त्र की छाजा के कायल. न ये पूर्ववर्ती कवियों की प्रयाली के छानुवर्ती नए समालोचकों के परामर्श की परवाह करनेवाले। इनका मंत्र है, हम चुनी दीगरे नेस्त। इस हमदानी को दूर करने का क्या इलाज हो सकता है, इस झुछ समभ में नहीं छाता।'

शैलियों की दृष्टि से रचना के जितने रूप जाने माने जाते हैं प्रायः सबके नमूने द्विवेदी जी की रचना से मिल सकते हैं। मनोविकार संबंधी जिन रचनाश्चों की नींव भारतेंदु युग में बालकृष्ण भट्ट द्वारा डाली गई श्रौर जिनका उत्कर्ष श्रागे चलकर रामचंद्र शुक्ल की रचनाश्चों द्वारा हुश्रा, वैसी रचना भी द्विवेदी जी की है। लोभ श्रौर कोध जैसे विषय पर भी लिखकर मानों उन्होंने दो युग के बीच का सेतुबंध तैयार किया है। जैसे —

'जब कोधरूपी श्राँधी श्रांती है तब दूसरे की बात मुनाई नहीं पड़ती। इसिलिये ऐसी श्रांधी के समय बाहर से सहायता मिलना श्रासंभव है। यदि कुछ सहायता मिल सकती है तो भीतर से ही मिल सकती है। श्रतए मनुष्य को उचित है कि वह पहले ही से विवेक, विचार श्रोर चिंतन को श्रपने हृदय में इकट्ठा कर रक्ले कि लिससे कोधरूपी श्राँधी के समय वह उससे सहायता ले सके। जब कोई नगर किसी बलवान शत्रु से घेर लिया जाता है तब उस नगर में बाहर से कोई वस्तु नहीं श्रा सकती। जो कुछ भीतर होता है, वहीं काम श्राता है। क्रोधांध होने पर भी बाहर से कोई वस्तु काम नहीं श्राती, इसिलिये हृदय के भीतर सुविचार श्रीर चिंतन की श्रावश्यकता है।

सच तो यह है कि चाहे जिस कारण से भी हो, दिवेदी जी की निबंध-कारिता का स्वतंत्र रूप से विकास न हो सका। उनकी छोटी छोटी रचनाएँ संख्या में लगभग ढाई सी हैं मगर सब टिप्पणी जैती हैं। उनका छारंभ तथ्य-कथन से होता है श्रीर छादि से उपसंहार तक संग्राहक वृत्ति का परिचय मिलता है। शुक्ल जी ने इसी लिये ऐसी रचनाओं को 'बातों का संग्रह' कहा है। श्रालो-चना, पत्रकारिता श्रीर भाषासुधार की तत्कालीन समस्याओं के समाधान में निबंधकार दिवेदी के दर्शन नहीं होते। उनकी रचना का मूल उद्देश सामयिक प्रश्नों का हल ही प्रतीत होता है, इसलिये शुद्ध कलात्मकता को वैसा महत्व नहीं मिला। युग की श्रावरयकताओं की श्रोर उन्मुख रहने के कारण से ही शायद व्यक्तित्व श्रनुप्राणित निबंध दिवेदी जी ने नहीं लिखे।

निवंधों के लिये यह उदाधीनता न केवल स्वयं द्विवेदी जी तक धीमित रही, बल्कि सारा का सारा युग — १६०० १६०० (स० १६५७-१७) वैसा ही रहा। शुक्ल जी ने स्पष्ट स्वीकार किया है कि इस द्वितीय उत्थानकाल में एकदम पांच सात विशिष्ट लेखकों के भी नाम नहीं बताए जा सकते। इस बीस वर्षों की साहित्यसाधना से हिंदी साहित्य का श्रसीम उपकार हुश्रा, इसमें संदेह नहीं, लेकिन निवंधरचना की पुरानी परंपरा को न गति मिली, न बल मिला। इस समय लिलत निवंधों का एक प्रकार से श्रमाव सा रहा। साहित्य में उपयोगिताबाद को ही श्रिषक महत्व दिया गया। श्रतएव कलात्मक निवंधों की रचना की श्रोर लेखकों का ध्यान श्रिषक न जा सका। परंतु जो कुछ भी कलात्मक साहित्य श्राज हमें प्राप्त हो रहा है, उसका बी बचपन द्विवेदी जी के समय में ही हो चुका था, दूसरे, इस युग के निवंधों में एक तरह से सजीवता का श्रमाव है। उपदेशात्मक

<sup>े</sup> हिंदी साहित्य का इतिहास-पृ०४६२।

वृत्ति को यहाँ तक श्रपनाया गया कि निबंधों में नीरसता श्रा गई है श्रीर पाठकों का जी जबने सा लगता है। भारतेंदु युग में निबंधों में श्रात्मीयता तथा पाठक के दृदय को मत्तिष्क की श्रपेद्धा श्रिषक प्रभावित करने की जो प्रवृत्ति परिलद्धित होती है, वह भी इस युग के निबंधों में देखने को श्रिषक नहीं मिलती । इसका मुख्य कारण है लक्ष्य तथा साधन में भिन्नता। भारतेंदु युग का लेखक पाठक की रागात्मिका वृत्ति को उचेजित तथा दृदय को प्रभावित कर श्रपने साथ चलने को विवश करता है, परंतु द्विवेदीकालीन लेखक पाठक के मित्तिष्क को श्रपनी ज्ञानगरिमा से प्रभावित कर उपदेशक के रूप में श्राकर, समान विचारधारा में प्रवाहित कर श्रपने साथ ले जाना चाहता है। द्विवेदीयुगीन निबंधकार का प्रमुख उद्देश्य पाठक के ज्ञानविस्तार तथा रुचिपरिष्कार की श्रीर रहा है'।

हम देख चुके कि द्विवेदी जी की रचनात्रों में संप्राहक वृत्ति तथा सूचना-संपन्नता ही विशेष रूप से मिलती है जो मुख्यतया पत्रकारिता के गुरा हैं। निबंध की त्रांतरिक शक्तियाँ उनमें नहीं हैं। न वह पर्यवेदारा, न वैसा विश्लेषरा। न रोचकता, न रंजकता । उनकी रचनाश्रों को ऐसा लेख या टिप्पिशियाँ कह सकते हैं जो शैली की दृष्टि से सुबोध हैं श्रौर पढ़नेवालों को विधिध विषयों की जानकारी देती हैं। मात्र मनोरंजन या चमत्कारप्रदर्शन उनकी रचना का उद्देश्य भी नहीं प्रतीत होता, उनमें ज्ञानबृद्धि श्रौर रुचि के संस्कार की चेष्टा है। कम या श्रिधिक यही चेष्टा इस युग के लगभग सभी लेखकों में दिखाई पड़ती है। गिनती में भी बहुत श्रिधिक लेखक इस युग में नहीं मिलते श्रीर जो हुए, उनमें भी मुश्कल े से तीन या चार ही ऐसे मिलते हैं, जिनकी कुछ रचनाश्रों में निबंध होने की पात्रता थोडी बहत है। जैसे-बालमुद्धंद गुप्त, माधवप्रसाद मिश्र, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सदार पूर्णीसंह, स्त्रादि । इनमें से बालमुकूंद गुप्त तो भारतेंद्र युग की गोधी के ही सा हत्यस्रष्टा है, पर चूँ कि उनकी साहित्यसाधना इस युग तक चली स्राई श्रौर वृत्ति एवं शैली की दृष्टि से इस युग के ज्यादा समीप है, इसी लिये उन्हें हम इसी अवधि में रखते हैं। ठीक इसी प्रकार रामचंद्र शुक्ल, गुलाबराय आदि का उदय दिवेदी युग में होने के बावजूद उन्हें इमने बाद के युग में रखा है। इतना तो हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा कि निबंधों के आदियुग ( भारतेंद्र युग ) और श्राधनिक युग की योजक कड़ी के रूप में द्विवेदी युग की साधना का मूल्यांकन श्रौर ऐतिहासिक विकासक्रम का विचार आवश्यक हो जाता है, नहीं तो इस युग में प्रकृत निबंध के बहुत थोड़े ही नमूने देखने को मिलते हैं स्त्रीर उल्लेख योग्य

द्विवेदीयुगीन निबंध—गंगाबख्श एम, ए.

समर्थ निवंधकार भी बहुत थोड़े ही हैं। शैलीकार के नाते शैली के विकासक्रम की दृष्टि से इनकी चर्चा बेशक बहुत महत्वपूर्ण है श्रीर श्रांततः हमें भी तत्कालीन साहित्यसाधना के विचार से उन चेष्टाश्रों श्रीर तत्वों को जानना जरूरी है जिनसे भावी निबंधसाहित्य के रूप को स्थिरता श्रीर समृद्धि मिली, उसके विकास को वेग श्रीर बल मिला।

भारतेंदु श्रीर द्विवेदी-इन दो युगों के योजकिवंदु हैं बालमुकुंद गुत। फलस्वरूप उनके कृतित्व में दोनें युगों की विशेषताएँ परिस्फुट हैं। एक युग का प्राण, दूसरे युग का शारि। भारतेंदु युग के नवजागरण के श्रभिनंदन का श्रावेगमय उल्लास, राष्ट्रप्रेम का ज्वार, नविनर्भाण की बेचैन कामना श्रीर द्विवेदी युग की विकसित भाषा, श्रभिव्यक्ति की प्रांजलता। भाषा बड़ी ही सरस, सशक्त श्रीर निखरी हुई। बात यह थी कि उन्होंने उर्दू के समाचारपत्र का संपादन किया था, उसके बाद हिंदी के 'बंगवासी' श्रीर 'भारत मित्र' का संपादन किया। इसलिये चलती भाषा लिखने का उन्हें बहुत श्रच्छा श्रभ्यास हो गया था। छोटे छोटे वाक्यों में भावों को खूबी के साथ प्रकट करने में वे सिद्धहस्त हो गए थे। मौजी श्रीर विनोदी स्वभाव होने से व्यंग्य की विलच्चणता उनकी कृतियों में खूब है। दिल श्रीर दिमाग दोनों से काम लेते थे। इन कारणों से इनकी कुछेक रचनाश्रों में निवंध के तत्वों का सफलता से समावेश हुश्रा। 'शिवशंभु का चिद्धा' श्रीर 'चिद्धियों श्रीर खत' में चुइलबाजी, छेड़काइ, इनकी जिद्दादिली के निदर्शन हैं। जैसे—

'नारंगी के रस में जाफरानी बयंती बूटी छानकर शिवशंसु शर्मा खटिया पर पड़े मोजों का आनंद ले रहे थे। खपाली घोड़ों की बागें ढीली कर दी थीं। वह मनमानी जकन्दें भर रहा था। हाथ पाँव को भी स्वाधीनता दी गई थी। वे खटिया के तूल अरज की सीमा का उल्लंघन करके इधर उघर निकल गए थे। कुछ इसी प्रकार शर्मांजी का शरीर खटिया पर था और खयाल दूसरी दुनिया में। अचानक एक सुरीली गाने की आवाज ने चौंका दिया। कनरिया शिवशंसु खटिया पर उठ बैठे। कान लगाकर सुनने लगे। कान में वह मधुर गीत बार बार अमृत ढालने लगा।'

इन्हीं के बिल्कुल समसामयिक गोविंदनाराण मिश्र की शैली इनके बिल्कुल विपरीत थी। भाषा का श्रनावश्यक श्राडंबर इतना बढ़ गया है, इतनी लंबी समासांत पदावली है कि कहने की बात उसी के बोक्त से दबकर दम तोड़ देती है। व्यावहारिकता से कोई संबंध नहीं। पाठकों की जिज्ञासा उस वाक्यस्थल में उलक्त सर मारती रह जाती है, पल्ले कुछ नहीं पड़ता। नमूने के तौर पर साहित्य की वह परिमादा समझने की कोशिश कीजिंद जो मिश्र जी ने बताई है—

'मुक्ताहारी नीर-वीर-विचार-मुचतुर-किन-कोविद-राज-हिय-सिंहासन-निवा-सिनी, मंदहासिनी, त्रिलोकप्रकाशिनी सरस्वती माता के श्रति दुलारे प्राणों से प्यारे पुत्रों की श्रनुपम, श्रनोखी, श्रतुल बलवाली, परम प्रभाववाली, सुजन मनमोहिनी नवरसभरी सरस, सुखद विचित्र वचनरचना का नाम ही साहित्य।'

यही नहीं, उनकी श्रक्सर रचनाएँ भाषा की दृष्टि से इसी नमूने की हैं। श्रीर तो श्रीर, हिंदी साहित्यसंमेलन के दूसरे श्रिविवेशन के समापित पद से उन्होंने जो भाषण दिया, वह भाषण श्राद्योपांत ऐसा ही उलका हुश्रा, जिल श्रीर भारकप है। एक पंक्ति इतनी लंबी श्रीर इतनी श्रंतःपंक्तियों का संमेलन है कि श्रंत तक पाठक पहुँचते हैं तो यही मूल जाते हैं कि पीछे क्या पढ़ गए श्रीर इस तरह कुछ भी तत्व निकालना टेढ़ी खीर हो जाता है। जैसे, उस भाषण की केवल एक पंक्ति देखिए—

'जिस सुजन समाज में सहस्तों का समागम बन जाता जहां पठित कोविद, क्र, सुरिक, अरिक, सब अंगी के मनुष्यमात्र का समावेश है, जहां जिस समय सुकिन, सुपंडितों के मिस्तष्क सोते अहर्य प्रवाहमय प्रगल्म प्रतिमा स्रोत से समुत्पन्न कल्पनाकित अभिनव माव माधुरी भरी छलकती अति मधुर रसीली स्रोतस्वती उस इंसवाहिनी हिंदी सरस्वती की किन की सुवर्ण विन्यास समुत्सुक सरस रसनारूपी सुचमत्कारी उत्स (भरने) से कलरव कल कित अति सुलित, प्रवल प्रवास सा उमड़ा चला आता, मर्मज रिक्षों को अवण्पुट रंभ्र की राह मन तक पहुँच सुधा से सरस अनुपम काव्य रस चलाता है, उस समय उपस्थित ओता मात्र यग्रपि छुंद बंद से स्वच्छंद समुच्चारित शब्द लहरी प्रवाह पुंज का सम भाव से अवण् करते हैं परंतु उसका चमत्कार आनंद रसास्वादन सबको स्वभाव से नहीं होता।'

एक ही समय की दो शैलियों में रूपगत आकाश पाताल की विषमता-छुत्तीस का रूप। 'एक ने अपने प्रखर पांडित्य का आभास अपनी समासांत पदावली और संस्कृत की प्रकांड तत्समता में भलकाया, दूसरे ने साधारण चलते उद्दें के शब्दों को संस्कृत के व्यावहारिक तत्सम तथा तद्भव शब्दों के साथ मिलाकर अपनी उद्देंदानी की गजब बहार दिखाई। एक ने अपने वाक्यविस्तार का प्रकांड तांडव दिखाकर मस्तिष्क को मथ डाला, दूसरे ने चुभते हुए छोटे छोटे वाक्यों में अजब रोशनी धुमाई। एक ने अपने द्रविड़ प्राणायामी विधान से लोगों को त्रस्त कर दिया, दूसरे ने अपनी रचनाप्रणाली द्वारा अखबारी दुनियाँ में वह मुहावरेदानी दिखलाई कि पढ़नेवालों के उमड़ते हुए दिलों में त्कानी गुदगुदी पैदा हो गई। इसका कारण केवल एक था, वह यह कि एक तो कादंबरी को आदर्श मानकर अपने को संसार से परे रखकर केवल एक शब्दमय जगत् की रचना करना चाहता था श्रीर दूसरा वास्तविक संसार के हृदय से हृदय मिलाकर व्यावहारिता का श्रामास देना चाहता था।

इस युग में हिंदी निबंध के त्रेत्र में यद्यपि बहुत कम किंतु उल्लेखनीय काम किया, ऐसे दो लेखक हैं —माधवप्रसाद मिश्र श्रौर सरदार पूर्णिसेंह। इनके नाम श्रिषक प्रसिद्ध श्रवश्य नहीं हैं, पर द्विवेदी युग में ये निबंधों के प्रतिनिधि स्वरूप हैं। मिश्र जी वास्तव में एक समर्थ लेखक थे श्रौर उन्होंने जो कुछ भी लिखा है, उनमें उनका श्रपना व्यक्तित्व है। माधा में चमत्कार, श्रभिव्यक्ति की समर्थता, श्रोज श्रौर प्रवाह है। काशी से निकलनेवाले 'सुदर्शन' पत्र का उन्होंने संपादन किया था। उन्होंने जर्मन पंडित वेवरे की श्रौर महावीरप्रसाद द्विवेदी की तीखी श्रालोचना की। ऐसे ज्ञोममय श्रावेश में लिखते हुए मिश्र जी की माधा में श्रोज ही नहीं, श्रनोखे नाटकत्व का भी समावेश हो जाता। मावावेश में इनकी भाषा में गहरी श्रांतरिकता श्राई है। इनकी रचनाश्रों का एक संग्रह इंडियन प्रेस से निकला है—माधव मिश्र निबंधमाला। रचनाएँ श्राठ खंडों में विभाजित हैं—जीवनचरित्र, पुरातत्व, पर्व या त्योहार, साहित्य, राजनीति, स्थानवर्णन श्रौर भ्रमण वृत्तांत, धर्मचर्चा श्रौर श्रांदोलन तथा कहानियाँ।

नाम चाहे निबंधमाला हो पर इसमें की संग्रहीत रचनाएँ सबकी सब निबंध नहीं हैं, या तो प्रबंध हैं, लेख हैं या श्रीर कुछ हैं। पर्व त्योहार या श्रमणं बचांत खंड में जो रचनाएँ शामिल हैं उनमें से कुछ में निबंधकार माधव मिश्र के दर्शन किन्हीं श्रंशों में होते हैं। भारतें दु युग में पर्व त्योहारों पर लिखने की जो परिपाटी शुरू हुई थी, ये निबंध उसी कड़ी में हैं श्रीर उस कड़ी की लगभग यहीं इति भी हो जाती है। इनकी इस कोटि की रचनाश्रों में श्राकर्षण है, हादिंकता है श्रीर वैयक्तिकता है। रचना का श्रंत कुछ इस ढंग से हो जाता है कि लगता है श्रपूर्ण रह गई 'यानी वांट श्राफ फिनिश्'। धृति श्रीर चमा जैसे विषय पर भी इन्होंने लिखा है। 'परीचा' की कुछेक पंकियां देखिए—

'वह बड़मागी धन्य हैं, जिसका कभी इस तीन श्राच्तर के शब्द से काम न पड़े। अपना भरम लिये मुंदी भलमंती के साथ जीवन के दिन पूरे कर दे। परीचा वह चीज हैं, जिसके नाम से देवता श्रीर ऋषि मुनि भी काँप उठे हैं। इमारे जैसे साधारण मनुष्यों की सामर्थ ही कितनी हैं जो इसके सामने पैर जमा सकें।'

<sup>ै</sup> बेबर का अम

२ काव्यालोचना

निवंध कहने को सरदारपूर्णिसंह की कुल चार ही पाँच रचनाएँ हैं-सच्ची वीरता, मजदूरी श्रीर प्रेम, ब्रह्म क्रांति, श्राचरण की सम्यता श्रादि-परंतु इन्हीं से उनकी उद्भावना शक्ति, शैली की दत्तता श्रौर प्रतिमा का पूरा परिचय मिलता है। 'भावात्मक निबंध लिखनेवालों में सरदार पूर्णिसिंह का का स्थान सबसे महत्वपूर्ण है, पर सरदार जी हिंदी को छोड़कर श्रंग्रेजी की श्रोर भुक गए श्रीर उनके केवल पाँच निवंध ही हिंदी को प्राप्त हो सके।" सचमुच द्विवेदी युग को जो निबंधों की दृष्टि से विशेष उन्नत न रहा, पूर्ण[संह की रचनात्रों से निबंध के द्वेत्रमें एक नया रूप मिला। पश्चिमी सिद्धांतीं के अनुसार निर्ध का जो स्त्ररूप है, टेकनिक के नाते उसका रूप पूर्ण सिंह की रचनाश्रों के सिवाय इतना शुद्ध श्रीर यथार्थ द्विवेदी युग के किसी दूसरे लेखक में नहीं पाया जाता। उनमें त्यातमीयता श्रीर व्यक्तित्व को हम निखार में पाते हैं। विषय के लिहाज से जो शैली विचारात्मक होनी चाहिए; अनुभूति की सप्राण्ता, स्वाधीन चिंतन और हार्दिकता के प्रावल्य से वह भी भावात्मक बन गई है। बीच-बीच में व्यंग्य के पुट से वह श्रीर भी श्राकर्षक हो गई है। जैसे — 'परंतु श्रॅगरेजी भाषा का व्याख्यान, चाहे वह कार्लाइल ही का लिखा हुआ क्यों न हो, बनारस के पंडितों के लिये रामरौला ही है। इसी तरह न्याय श्रीर व्याकरण की बारी कियों के विषय में पंडितों के द्वारा की गई चर्चाएँ श्रौर शास्त्रार्थ संस्कृतज्ञानहीन पुरुषों के लिये स्टीम इंजिन के फप् फप् शब्द से अधिक अर्थ नहीं रखते।' शिष्ट व्यंग्यों के ऐसे अनेक उदाहरण उनकी रचनाओं में यत्र तत्र विखरे पड़े हैं। फलस्वरूप भाव विचार मिलकर ऐसे एकाकार हो गए हैं. हृदय श्रीर मस्तिष्क का ऐसा सब्द सामंजस्य बन पड़ा है कि रचनात्रों में दृदय रमता है। 'इल चलानेवाले आपने शरीर का इवन किया करते हैं, खेत उनकी इवनशाला है। उनके इवनकंड की ज्वाला की किरगों चावल के लंबे और सफेद दानों के रूप में निकलती हैं। गेहूँ के लाल लाल दाने इस अगिन की चिनगारियों की जिलयाँ सी हैं। मैं जब कभी अनार केंफ्रल श्रीर फल देखता हूँ तब मुक्ते बाग के माली का रुधिर याद श्रा जाता है। किसान मुक्ते अन्त में, फल में आहति हुआ सा दिखाई पड़ता है।'---मजदरी श्रीर प्रेम।

सरदार पूर्णींसेंह की तरह कुछ ही निबंधों के कारण चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने भी हिंदी निबंध के विकास कम के इतिहास में श्रपने की सुप्रतिष्ठित कर लिया। 'कछुश्रा धरम' श्रौर 'मारिस मोहि कुठाऊ' इनके इन दो निबंधों का बारबार

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> हिंदी साहित्य-श्यामसंदर दास।

उल्लेख िकया जाता है। नि:संदेह इनकी शैली बडी ठोस, प्रौढ़, परिमार्जित श्रौर साहित्यिक है। इनमें व्यक्तित्व की छाप है, अर्थगर्भित वकता है, हास्य श्रौर व्यंग्य का गहरा पुट है। भाषा शैली में वैयक्तिकता की स्पष्ट छाप है। जैसे मारेसि मोहि कुठाँऊ' का यह अवतरगा—

'वकौल शेक्सिपियर के जो मेरा धन छीनता है, वह कूड़ा चुराता है, पर जो मेरा नाम चुराता है वह सितम ढाता है। श्रार्य समाज ने वह मर्भस्थल पर मार की है कि कुछ कहा नहीं जाता। हमारी ऐसी चोटी पकड़ी है कि सिर नीचा कर दिया, श्रीरों ने तो गांठ का कुछ न कुछ दिया इन्होंने श्राच्छे श्राच्छे शब्द छीन लिए। इसी से कहते हैं मारसि मोहि कुठाऊँ। श्राच्छे श्राच्छे पद तो यों सफाई से लिए हैं कि इस पुरानी जमी हुई दूकान का दिवाला निकल गया। लेने के देने पड़ गये!!!

चलतापन, प्रवाह श्रीर नाटकीयता रहने से भाषा इनकी बड़ी जोरदार हो गई है। कहने का ढंग भी निराला है, उसमें विनोद से भरा कर व्यंग्य है जिसमें विषय विवेचन में बोिफलता के बजाय एक चमत्कारपूर्ण वकता श्रा जाती है। विषय की रोचकता को बढ़ाने के लिये उर्दू या श्रॅगरेजी के भी शब्दों का उपयोग ये धड़ल्ले से कर देते थे। श्रॅगरेजी के ऐसे शब्द श्रामफहम ही हों, यह बात नहीं, व्यवहार में कम श्रानेवाले शब्दों को भी ये समेट लिया करते थे, जैसे ट्रॅमेटिक, मनोपोली, एज्युम्ड श्रादि। 'कश्रुश्रा धरम' के इस संदर्भ में उनकी शैली की सारी विशिष्टताएँ स्पष्ट हो जाती हैं।

'पर ईरान के श्रंगूरों श्रीर गुलों का मूं जबत पहाड़ की सोमलता को चस्का लगा हुआ था। लेने जाते तो पुराने गंधर्व मारने दोड़ते। हाँ, उनमें से कोई कोई उस समय का चिलकौ श्रा नकद नारायण लेकर बदले में सोमलता बेचने को राजी हो जाते थे। उस समय का सिका गौएँ थी। जैसे श्राजकल लाखपती, करोड़पती कहलाते हैं, वैसे तब शतगु, सहस्रगु कहलाते थे। ये दमड़ीमल के पोते करोड़ीचंद श्रपने, नवग्वा, दशग्वा पितरों से शरमाते न थे। श्रादर से उन्हें याद करते थे। श्राजकल के मेवा बेचनेवाले पेशावरियों की तरह कोई कोई सरहदी सोम बेचनेवाले यहां पर भी श्राते थे। कोई श्रार्य सीमांत पर भी जाकर ले श्राया करते थे। मोल उहराने में बड़ी हुज्जत होती थी। जैसी कि तरकारियों का भाव करने में कुंजड़ियों से हुआ करती है। ये कहते कि गौ की एक कला में सोम बेंच दो। वह कहता वाह, सोम राजा का दाम इससे कहीं बढ़कर है। इधर वे गौ के गुण बखानते। जैसे बुढ़े चौबे जी ने श्रपने कंघे पर चढ़ी बालबधू के लिये कहा था कि 'या ही में बेटा था ही में बेटी' वैसे ये भी कहते कि इस गौ से दूध होता है, मक्खन होता है, दही होता है, यह होता है, वह होता है। पर काबुली काहे को मानता।

उसके पास सोम की मनोपली थी श्रौर इनको बिना लिए वह सरता नहीं । श्रांत में गौ का एक पाद श्रर्थ होते होते दाम तै हो जाते । भूरी श्राँखोंवाली एक बरस की बिछिया में सोम राजा खरीद लिए जाते । गाड़ी में रखकर शान से लाए जाते ।'

निवंधकारों में इस युग के कछ श्रीर भी समर्थ गद्य लेखकों के नाम लिए जाते हैं। यथा. पद्मसिंह शर्मा, जगन्नाथप्रसाद चतुर्वेदी, श्यामसुंदर दास, श्रयोध्यासिंह उपाध्याय हरिश्रीध श्रादि । इनकी गद्य लेखन समता श्रीर हिंदी गद्य साहित्य को देन-इन दो विशेषताश्रों से तो किसी को इनकार हो नहीं सकता. परंत निबंध के खेत्र में इनका विशेष कृतित्व नहीं है। पद्मसिंह शर्मा हिंदी में तुलनात्मक समालोचना के जन्मदाता हैं। ये साहित्य के पारखी श्रीर कृति समा-लोचक रहे हैं। इनकी चुस्त श्रीर चुभती शैली की दिनों तक नकल होती रही। 'पद्मपराग श्रीर प्रबंधमंजरी' नाम के दोनों संग्रहों में इनकी जो रचनाएँ हैं वे वास्तव में निबंध नहीं हैं। शर्मा जी वस्तुतः श्रालोचक थे निबंधकार नहीं। इसी प्रकार चतुर्वेदी जी की जो थोडी सी रचनाएँ हैं उनमें हास्य है विनोद है. मनोरंजकता है, पर निबंधता नहीं है। 'निबंध निचय' श्रीर 'गद्य माला' नाम के इनके दो संग्रह हैं जिनमें श्रिधकांश उनके भाषणों का संग्रह ही है। उन संग्रहीत रचनाश्रों में 'म', 'बडप्पन', 'श्रनुपास का श्रन्वेषरा,' पिक्चरपूजा' श्रादि कुछ के शीर्षक ऐसे हैं जो निबंध का ग्रामास देते हैं। किंत उनमें न तो व्यक्तित्व की वह भलक है, न भावोत्तेजन की वह शक्ति। 'ब की बहार' श्रादि में भाषा चातुरी है। ज्यामसंदर दास प्रधानतः श्रालोचक श्रौर व्यवस्थापक हैं। उनकी रचनाएँ साहित्यिक सिद्धांत श्रीर समीद्धा संबंधी हैं। श्यामसुंदर दास की साधना श्रीर प्रेरणा से हिंदी का मंडार समृद्ध हुआ है। हरिश्रीध जी ने भी दो एक पुस्तकों की भूमिका तथा सामयिक पत्रों में कुछ लेख के श्रुतिरिक्त निबंध नहीं लिखे।

ऊपर किए गए संचित्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि लिलत निबंधों की परंपरा को द्विवेदी युग से वैसा अवदान नहीं मिल सका। भारतें दु युग के बाद विषयप्रधान विचारात्मक निबंधों की धारा जितनी पुष्ट हुई, उतनी रचना विषयक नियमानुवर्तिता छोड़कर नए ढंग से काम या अधिक स्वच्छंदता-पूर्वक रोचक शैली में लिखे गए निबंधों की नहीं। द्विवेदी युग का नैतिक आग्रह भी इसमें कम बाधक नहीं हुआ। उस युग में भी गुलेरी जी और पूर्णि विंह जैसे लेखक हुए, जिनमें वह मानसिक स्वच्छंदता मिलती है जो निबंध के लिये आवश्यक है, पर वे लोग भी इस नए मार्ग पर अधिक आगे नहीं बढ़ पाए। नहीं बढ़ पाने

का प्रमुख कारण हुई युग की श्रावहवा। उस युग की राजनीतिक, सामाजिक श्रौर श्चार्थिक परिस्थिति ही कुछ ऐसी थी कि लेखकों का मानसिक घरातल निर्वेध निवंधों के लिये उपयुक्त प्रेरणा की खूराक नहीं उत्पन्न कर सका। राजनीतिक वातावरण विल्कुल बदल गया था श्रीर देश की मुक्ति की भावना प्रवल से प्रवलतर होती स्त्रा रही थी। सन् १६०७ (सं० १६६४) में कांग्रेस ने केवल प्रस्ताव पास करने के बजाय, उन प्रस्तावों के अनुसार कार्य करने की टानी। इस बीच यानी दस पंद्रह साल की अविध में देश की राजनैतिक गतिविधि में बड़ी उथल पुथल हुई। सन १६०८ ( सं० १६६५ ) में राष्ट्रीय दल को कुचल डालने के प्रयासों ने जोर पकडा। लोकमान्य तिलक को छः साल की कड़ी कैद की सजा मिली। १६०६ ( सं० १६६६ ) का सेडीशस मीटिंग्स ऐक्ट, १६१० (सं० १६६७) का प्रेस ऐक्ट ब्राटि से सर्वसाधारण के मन में विदेशी शासकों के प्रति ब्रुणा श्रीर विज्ञोभ के भाव भर गए। ऐसी श्रौर भी श्रनेक महत्वपूर्ण घटनाएँ घटौं। १६०५ (सं० १६६२) की बंगमंग योजना और राष्ट्र की धमनियों में जोश और जागति की लहर फ़ॅकने वाले बंदेमातरम् पर रोक । १९११ सं० १९६०) का दिल्ली दरवार श्रीर बंगभंग योजना का रदद होना । १९१४ ( सं० १६७१ ) में लोकमान्य तिलक की कारा-मिक्त ग्रादि ग्रादि । श्रॅगरेजी के संपर्क में जाने से ग्रपनी सामाजिक रुढ़िदासता की नींव पहले से ही डगमगा गई थी। परिणामस्वरूप सामाजिक सुधार की जो चेतना भावना पहले से चली ऋ। रही थी, वह प्रवृत्ति श्रौर बलवत्तर हुई साथ ही उससे जुड़ गई स्वराज्य पाने की प्रवल श्राकांद्वा। विदेशी शासन श्रीर व्यापार से ब्रार्थिक शोषण का मार्मिक जोभ भी विचारों के ब्राकाश में धुमड उठा। इन सब कारगों से तत्कालीन लेखकों का समय और अम देश की तात्कालीन आवश्य-कताओं पर ही अधिक केंद्रित हुआ। इन बीस वर्षों की अवधि की साहित्यसाधना का यदि लेखा लिया जाय तो हम देखेंगे कि ज्यादा से ज्यादा रचनाएं इन्हीं परिस्थितियों से उद्भूत हुई हैं श्रौर श्रांततोगत्वा वे हमारी राजनीतिक, सामाजिक श्रीर श्रार्थिक विषमता के श्रमाव श्रीर चोम की प्रेरणा से प्रस्त हैं। देश की वर्तमान दरवस्थात्रों के प्रति चोभ राष्ट्रीय चेतना की जागृति त्रार्थिक विषमता से त्रसंतोष. सारी रचनाएँ लगभग इसी मानसिक अवस्था की परिपोषक हैं। सरस्वती, मर्यादा, इंद्र, लक्ष्मी, आदि पत्र पत्रिकाओं में अधिकांश लेख इन्हीं भाव विचारों से संबंधित हन्ना करते थे। त्रानीत गौरव की स्रोर दृष्टिपात, देश-गुण-गान, समाज के सर्वोगीण उत्कर्ष पर मनोनिवेश, कृष्टि, कला कौशल श्रौर उद्योग धंधों के लिये श्राकर्षण, श्रास्था श्रौर श्राह्वान श्रधिकांश रचनात्रों की मर्मवाणी यही हुन्ना करती थी। स्पष्ट है कि ये परिशाम प्रयोजनप्रेरित हैं, इनमें निर्वेध निर्वंध की विशेषताश्रों के विकास की संभावना भी नहीं। इनमें विषय का वैचित्र्य है, विचारों की वैज्ञा-निकता है, शैली की शास्त्रीयता है, अतः अर्जित ज्ञान की पुनरावृत्ति श्रीर उपदे- शात्मकता भी इनके लिये स्वामाविक ही हैं। चर्वितचर्वण में वह संजीदगी, वह नवीन उपलब्धि श्रा भी नहीं सकती को कि श्रंतः प्रयास की देन होती है।

इतना श्रवश्य स्वीकार करना होगा कि श्रगले युग में निबंधों के निखरे रूप के जो भी थोड़े बहुत निदर्शन मिलते हैं, उनके लिये ठोस पृष्ठभूमि, भाषा का सशक्त ग्राधार ग्रौर शैली की प्रांजलता नींव इसी युग में पड़ी। समय के ग्रनुसार जीवन श्रौर समाज की समस्याएँ भी बदलीं श्रौर समस्याश्रों के साथ साथ उनपर दृष्टिकोण भी व्यापक, विशद श्रीर सर्वीगीण हुत्रा। यह तो फिर भी नहीं कहा जा सकता कि अगले बीस वर्षों में निबंधों का बड़ा विकास हुआ। आधुनिक युग में कुछ बड़े ही सुंदर श्रौर प्रकृत निबंध पाठकों की दुनिया में श्राए, किंतु निबंध -साहित्यिक, ललित या निर्वेध-की परंपरा का यथोचित विकास न हुआ । आचार्य शुक्लं ने बीसवीं सदी के दूसरे दशक तक प्रकृत निबंधों की कमी का रोना रोया था श्रौर इसके सोलइ साल बाद श्रर्थात् सन् १६३५ (सं०१६६२) में भी उन्हें निवंधों के लिये वही रोना रोना पड़ा कि-'ऐसे प्रकृत निबंध जिनमें विचार-प्रवाह के बीच ले क के व्यक्तिगत वाग्वैचित्र्य और उनके हृदय के भावों की ऋच्छी भलक हो हिंदी में कम देखने में आ रहे हैं। ' यही शिकायत हिंदी के दूसरे दूसरे हितकामियों ने भी की है। हिंदी में अबतक निबंधों का युग नहीं आया है। समालोचनात्मक निबंधों के श्रुतिरिक्त हिंदी के श्रन्य सभी निबंध साधारण कोटि के हैं। वाल कृष्ण मद्द स्त्रीर प्रतापनारायण मिश्र के निबंध हिंदी की बाल्यावस्था के हैं। उनमें विनोद ग्रादि चाहे जो कुछ हो, वे साहित्य की स्थायी संपत्ति नहीं हो सकते । x x x सारांश यह कि निबंधों की स्रोर स्रभी विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। हिंदी साहित्य के इस श्रंग की पृष्टि की श्रोर सुलेखकों का ध्यान जाना चाहिए।3

वास्तव में श्राज भी हिंदी में निबंधों की यही स्थिति है। पाश्चात्य श्रादशों के श्रनुसार निबंध को रूप, परिभाषा श्रौर शैली की दृष्टि से जिस कोटि की रचना माना गया है, हिंदी में श्राज भी उस कोटि की रचना का नितात श्रभाव है। इसके सौ साल के इतिहास में उल्लेखयोग्य रचनाएँ बहुत थोड़ी ही मिलती हैं। जब जब श्रौर जिन जिन लेखकों ने भी हिंदी निबंध पर विचार किया है सबने विविध विषय श्रौर विविध श्रेणी की रचनाश्रों को निबंध के

१ इ'दौर में दिया गया भाषण

२ चितामिण ।

हिंदी साहित्य —स्यामझंदर दाल, १६५४ का ल क्लंड्य ।
 ११-१५

श्रांतर्गत मानकर किया है। संभवतः इसके श्रांतिरिक्त गत्यंतर नहीं। लेख, रचना, श्रालोचना, समालोचना, सबकी गिनती निवंध में ही कर ली गई है। सामाजिक राजनैतिक, धार्मिक, दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, श्रर्थनैतिक सब विषयों एवं यात्रा, इतिहास, स्केच, संस्मरण, गद्यगीत सभी शैलियों की रचनाएँ निबंधविचार में ही शामिल कर ली गई हैं। जैसे 'द्विवेदीजी के निवंधों की भाँति उस युग के निबंध भी चार रूपों में प्रस्तुत किए गए। पहला रूप पत्रिकार्श्रों के लिये लिखित लेखों का था। xx दूसरा रूप ग्रंथों की भूमिकात्रों का था। xx तीसरा रूप भाषणों का था। द्विवेदी युग में दिए गए हिंदी साहित्य संमेलन के सभापतियों के महत्वपूर्ण भाषणा इसी रूप के त्रांतर्गत हैं। इस युग के निवंधों का चौथा रूप पुस्तकों या पुस्तकों के त्राकार में दिखाई पड़ता है। उदाहरणार्थ द्विवेदी जी का नाट्यशास्त्र या जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त मौर्य । भोलानाथ राय ने अरेक कोटि की रचनाओं में निशंध के विकास कम का स्वरूप निर्धारित किया है। पत्र पत्रिकाश्रों के लेख, पुस्तकों के श्रध्याय, भाषण, पत्र, पुस्तकों की भूमिकाएँ श्रीर प्रस्तावनाएँ, संस्मरण, पैम्फलेट या ट्रेक्ट, पुस्तक, गद्मगीत श्रादि श्रादि । पत्र, डायरी, रिपोर्ताज, संस्मरण, स्केच, गृद्यगीत श्रादि निबंध की निकटतम अवस्था तक पहुँच तो सकते हैं, पर उनकी स्वतंत्र कोटि है-वे निबंध नहीं हैं। भाषणा भूमिका तो निबंध हो ही नहीं सकते। न केवल इसलिये कि ऐसी रचनात्रों में विषयपरकता होती है बलिक इसलिये कि इनमें मुलतया निबंध कता ही नहीं। यों विषय कोई भी हो, रचना निबंध हो सकती है, शर्त इतनी है कि उक्षमें व्यक्तित्व की वह छाप हां, जो निबंध के लिये अपेक्तित है। ए जी गार्डनर ने ठीक ही कहा है कि 'कोई भी खूँटी चल सकती है मुख्य बात उसपर टोप लटकाने की है।

हिंदी निबंध विचार में मुख्यतया यही बात ध्यान में नहीं रखी जाती श्रीर इसिलये निबंध के उदाहरणों में सब तरह की रचनाएँ उपस्थित कर दी जाती हैं। हमारी समफ से इसके दो कारणा हो सकते हैं। एक तो यह कि प्रकृत निबंध के स्वरूप की धारणा ही निर्भ्रोत नहीं है। दूसरा यह कि उल्लेखयोग्य निबंधों का नितांत अभाव है। इसमें भी दूसरा ही कारणा हमें ज्यादा प्रवल श्रीर सस्य प्रतीत होता है, क्यों कि रूप श्रीर परिभाषाविचार में लोग लगभग उसी पाश्यात्य विचार से सहमत हैं श्रीर मानते हैं कि निबंध हिंदी में नई चीज है एवं इसका उद्भव पाश्चात्य प्रेरणा से हुआ है। किंतु चूँकि हिंदी

महावीर प्रसाद दिवेदी और उनका युग—पृष्ठ ३२८।

र हिंदी साहित्य---१६२६-१६४७।

निबंध परंपरा की रूपरेखा तैयार करने में उदाहरण के लिये पर्याप्त सामग्रियाँ नहीं मिलतीं, इसलिये अन्य कोटि की रचनाओं को भी इसी वर्ग में संमिलित कर लिया जाता है। कुछ लेखकों ने अभावजन्य इस प्रकृति को स्वीकार किया है। 'श्राज साहित्य में इस प्रकार की रचनाएँ भी प्रायः निबंध के नाम से श्राभिहित की जाती हैं। इन्हें निबंध की कोटि में रखा जाय श्रथवा नहीं ? यह तो सत्य है कि ऐसी रचनाएँ श्रादर्श निबंध की तला पर नहीं तल सकतीं। यदि इन्हें भी निबंध की कोटि में प्रतिष्ठित कर दिया जाय तो निश्चय ही निबंध का अपना सचा रूप रंग कुछ फीका प्रतीत होगा। ऐसी स्थिति में इनके लिये एक ग्रलग कोटि का निर्धा-रसा ही श्रेयरकर जान पडता है। प्रश्न यह है कि इनकी कौन भी कोटि हो श्रीर इन्हें नाम कीन सा दिया जाय। कोटि की दृष्टि से इन्हें इस निबंध से नीची कोटि में ही रखेंगे श्रर्थात दितीय कोटि में, निबंध प्रथम कोटि की रचना होगी। श्रव, इन्हें नाम क्श दिया जाय, प्रश्न यह है। ये सभी कठिनाइयाँ दर हो जायँ, यदि इस प्रकार की रचना के लिये लेख शब्द का प्रहरा कर लिया जाय, क्यों कि कोई दसरा प्रशस्त मार्ग नहीं दृष्टिगोचर होता । × × तो निबंध के समान ही विस्तार में छोटी, श्राभीष्ट भिषय के प्रतिपादन से युक्त तथा निषय के प्रतिपादन में ग्रंथन कौशल से परिपूर्ण रचना को इम लेख शब्द द्वारा श्रिभिहित करें तो कोई हानि नहीं। इस प्रकार की रचना द्वितीय कोटि की मानी जायगी क्यों कि आदर्श निबंध के अन्य-तत्व इसमें संभवतः न मिल सकेंगे। निबंध की व्यापकता के लिये ऐसा करना श्रावश्यक प्रतीत होता है। यदि ऐसा न किया जायगा तो हिंदी साहित्य में निबंध की संख्या श्राँगुलियों पर गिनने योग्य ही होगी।

निबंध विचार में संभवतः इसी लिये ऐसा किया गया है। किंतु प्रश्न यह है कि ऐसा करना कहाँ तक युक्तियुक्त है। कई लोगों ने तो लेख श्रादि को भी निबंध मान लेना उचित समभा है। उनके श्रनुसार पाश्चात्य श्रादर्श हिंदी निबंध की कसीटी नहीं हो सकते। 'हिंदी निबंधों के स्वरूप श्रीर विकास को समभने के लिये वर्तमान युग की पश्चिमी परिभाषाएँ उधार लेने से काम नहीं चल सकता। हिंदी में निबंध का न तो उतना विस्तृत इतिहास ही है श्रीर न उसका श्रारंभ वेकन से ही हुश्रा है। निबंध की यह पश्चिमी कसीटी कि वह व्यक्तित्व की मनोरंजक एवं कलात्मक श्रामिव्यक्ति है, हिंदी के लिये प्राप्त नहीं हो सकती। यहाँ तो सीमित गद्यरचना में व्यक्त की गई सुसंबद्ध विचारपरंपरा को ही निबंध मानना श्राधिक समीचीन जाँचता है। "रव इस कथन में भी यही प्रचेष्टा परिलक्तित होती है

भारतेंदुयुगीन निबंध

२ दिवेदी श्रीर उनका युग।

कि चूँ कि उस दृष्टि से संख्या में ऋषिक निबंध उपलब्ध नहीं होते, इसी लिये उसके जेत्र का कुछ विस्तार कर दिया जाय। इस प्रचेटा से विचार के लिये निश्चय ही सामग्रियों का श्रभाव नहीं रह जाता, किंतु निबंधों की कमी की पूर्ति नहीं होती। सच तो यह है कि हिंदी में वैसी गति से निबंधों का विकास हन्या भी नहीं. जैसी गति से श्रॅंगरेजी साहित्य में हुआ। उत्तर-द्विवेदी-युग में श्रपेचाकृत श्रधिक समर्थ निबंधकार एवं शुद्ध निबंध के दर्शन श्रवश्य होते हैं, लेकिन यदि युग का प्रवृत्तिगत विचार करें, तो कहना पड़ेगा कि प्रवृत्ति प्रधानतया आलोचनात्मक रही। युरोप के अन्य अनेक देशों की भाँति हिंदी की सुजनात्मक शक्तियाँ मुख्य रूप से समालोचना श्रीर समीचा के दोत्र में ही नियोजित रहीं। श्रालोचना समालोचना का सूत्रपात बहुत पहले हो तो चुका था, परंतु भाषा की सीमित शक्ति के कारण न तो उसकी प्रणाली परिष्कृत थी, न विचारों में वैसा वैशानिक सुलभाव ही था। इसी लिये शक्तिमत्ता के श्रभाव में यह तेत्र खाली सा पड़ा था। कृतिकारों की प्रतिमा इस ग्रमाव की पूर्ति में नियोजित हुई ग्रौर फलस्वरूप प्रौढ़ भाषा की सभी संभव शैलियों-विचारात्मक, भावात्मक, इतिवृत्तात्मक, व्यंग्यात्मक-की उदमावना हुई। भाषा में पात्रता श्रीर योग्यता श्राने के कारण निवंधों के विकास की भी वैसी पृष्ठभूमि तैयार हुई। त्रागले युग में इसी लिये निबंधों की संख्यागुरुता चाहे न हो. उनके वैविध्य का वैभव, स्वरूप की शुद्धता श्रीर प्राण्वता की स्पष्ट भलक मिलती है। विषय की अनुरूपता का ग्रह्ण, भाषा की सरलता में प्रभावोत्पादकता श्रीर जीवनमयता, रंग श्रीर रूप का वैचित्र्य ये विशेषताएँ स्वभावतया आ जाती हैं। द्विवेदी जी के बाद ही वास्तव में प्रकृत निवंधों का एक नया, सबलतर श्रीर समृद्ध युग श्रारंभ होता है।

श्रालोच्यकाल —१६२०-४० (संवत् १६७९-६६) जिस प्रकार गद्य के सर्वांगीण विकास का स्वर्ण युग है, उसी प्रकार यह हिंदी निबंधों के विकास का महत्वपूर्ण समय है। गद्य के श्रन्य श्रंग, उपांगों की तरह निबंध भी इस युग में स्वस्थ, सबल श्रोर संपन्न हुन्ना। पिछले युग की जो श्रांतरिक श्रोर शहरी श्यूलता थी, वह जाती रही श्रोर निबंध सूक्ष्म एवं श्रंतर्भुखी हो गया। विवरण का श्रानावर्थक श्राडंबर हटता गया श्रोर रूप तथा श्रात्मा उसकी प्रौढ़ता की श्रोर बढ़ती गई। हिष्टिकोण की व्यापकता से विषय की विशदता, सुल में विचारों से शैली की सहजता का स्वयं समावेश हुन्ना। संचित्रता में ही मार्मिक शिक तीक्ष्णता सिजविष्ठ हुई। इसके पीछे समय की गित का मी हाथ हा है। निबंधों के इस नए मोड़ की श्रंतःप्रेरणा को गांधीवाद की शालीनता से वेग मिला। पहले महा- युद्ध की समाप्ति के बाद मारत की श्रंतश्चेतना को श्रात्मनिर्भरता के एक नए श्रा को का स्पर्श मिला। सन् १६२० (सं० १६७७) में श्रंगरेजी साम्राज्यवाद

के विरोध में गांधोजी ने सत्याग्रह का शांख फूँका। सन् १६२१-२२ (सं० १६७८-७६) में गांधी इरिधन अमभौते की विफलता राष्ट्रीय जीवन में नए संकला की सप्राण्ता का संचार कर गई। ऐसी धन्य अनेक घटनाएँ राष्ट्र के अंतर्जीवन में करवट बदल गई जिनका भाव विचार पर एक अजय और अलिच्ति नियंत्रण रहा। का पुरुष की इस गति से स त्यि का अंधिवाह भी अलुता न रहा। इस युग ने ज वन की अमग्रता को देखने की एक नई दृष्टि दी। इस प्रांजल दृष्टि ने साहित्य के विषय का च्रेत्र ही बहुत विस्तृत नहीं कर प्रया, वर्ग मम की नई दिशा और द्वार का भे उद्घाटन किया। भाषा में पात्रता आ रही थी, उसमें सब प्रकार के भावों का उपयुक्त वाहन बनने की योग्यता जुट रहा थी, उपयुक्त और नए नए विषयों का संस र भी मिल गया। इसी लिये इस युग में भाव विचार, विषय, शैली के वैचित्र्य का एक ऐना अने खा वैभव आया कि हिंदी भारती का भंडार गौरवमय हो उठा।

√इस युग के निबंधकारों में श्राप्राणी हैं श्राचार्य रामचंद्र शुक्ल । व्यक्तित्व िधायिनी विविधताओं के साथ साथ स्वच्छ चिंतन. प्रौढ भाषाशैली श्रौर श्रमिक्चि-संपन्नता सबसे पहले इन्हीं की रचना श्रों में प्रत्यच हुई। यह श्रवश्य है कि इन्होंने समीचात्मक श्रीर व्यावहारिक श्रालोचनाएँ ही ज्यादा लिखीं श्रीर उस चेत्र में नई उद्भावना के नाते हिंदी के निर्भाताओं में उनका स्थान श्रनन्य है। शैली की दृष्टि से उनकी संपूर्ण रचनात्रों पर विचार करें तो इस सत्य कं स्त्रनाय सही प्रतीति होगी कि उनमें हिंदी की पूर्ववर्ती सारी उद्भावित शैलियों का समाहार है श्रीर बाद की विविध शैलियाँ किसी न किसी रूप से उनसे प्रभावित हुई हैं अ दिवेदी युग की शास्त्रीय शैली क श्रीर भी सप्राण, शक्तिशाली बनाकर शुक्लजी ने गदरचना को दिशा में भविष्य की बड़ी संभावनाएँ भर दीं। भीवाभिन्यं बना की उपयुक्तता के लिये अर्थगर्भ सशक्त पदावली के संग्रह में उन्होंने वडी पदता दिखाई और इसी उदार संग्राहक वृत्ति के कारण सुस्थिर, गंभीर, प्रभावपूर्ण एवं प्रौढ गद्य शैली का स्वरूप निखर सका। उनके शब्दविधान में संस्कृत के शुद्ध तत्सम शब्द, ग्राँगरेजी के अनुदित शब्द और उर्द के शब्द ऐसे घुले मिले प्रयुक्त हुए हैं कि अभिव्यक्ति को बल और गति मिली है। जब जैसा अवसर, तब तैसी भाषा के प्रयोग की उनकी कुशलता श्रौर श्रादर्श श्रनुकरणीय है। इस प्रकार हिंदी श्रालोचना के चेत्र में शुक्ल जी का व्यक्तित्व श्रप्रतिम है। उन्होंने स्वयं बहुत कुछ लिखकर हिंदी भारती के भंडार को समृद्ध किया है। उनका कृतित्व केवल इतना ही नहीं, बल्कि श्रालो-चना को नया मान, नया दिशा संकेत देकर आगे का पथ परिष्कृत करते हए प्रेरणा का संचार किया है।

४ हिंदी श्रालोचना के प्रतिष्ठाता श्रीर उन्नायकों में शुक्ल जी का श्रपना स्वतंत्र

श्रीर महत्वपूर्ण स्थान है। सामान्यतया उनकी रचनाएँ विचार श्रीर समीचा संबंधी हैं। इस कोटि की रचनाश्रों को हम दो भागों में बाँट सकते हैं-साहित्य सिद्धांत और व्यावहारिक आलोचना । दोनों ही श्रेगी की रचनाओं में लकीर की फकीरी के बजाय उनके स्वतंत्र चिंतन की छाप है। श्रपनी प्रवृत्ति, श्रपनी पद्धति श्रीर श्रपनी उदमावना स्थापना है। श्राज श्रवश्य हिंदी समीचा उस सीमा रेखा को पारकर आगो निकल गई है। जिस मान और दोत्र तक उनकी समीद्वा साधना केंद्रित थी. वह भूमि बहत विस्तृत हो गई है। नए युग की सामाजिक श्रीर सांस्कृतिक चेतना का सही श्रौर संपूर्ण प्रतिबिंब उस कृतित्व दर्पण में नहीं समा सकता। इसी लिये आज ऐसी भी प्रतीति जिज्ञासुओं और विवेचकों को होने लगी है कि समाज शास्त्र, संस्कृति श्रीर मनोविज्ञान की मीमांसा उन्होंने नहीं की है। प्रवृत्ति विषयक उनकी धारणा भारतीय धार्मिक धारणा की अपेन्ना पाश्चात्य श्रधिक है। उनका काव्य विवेचन भी प्रबंध कथानक श्रौर जीवन सौंदर्य के व्यक्त रूपों के संग्रह करने के कारण सर्वोगीण श्रीर तटस्थ नहीं कहा जा सकता । नवीन युग की सामाजिक श्रीर सांस्कृतिक जटिलताश्रों का विवेचन श्रीर उनसे होकर बहनेवाली काव्य धारा का स्त्राकलन इस शुक्ल जी में नहीं पाते। यह स्वाभाविक ही है क्यों कि शक्ल जी जिस युग के प्रतिनिधि हैं, हम उसको पार कर खुके हैं। वे हमारी साहित्य समीचा के बालाक्या हैं। किंतु दिन अब चढ चुका है और नए प्रकाश श्रीर नई उष्मा का श्रातुमव हिंदी साहित्य समीचा कर चुकी है।

शुक्ल जी को हमने श्राधुनिक युग के निबंधकारों का श्राप्रशो कहा है। इससे हमारा यह तालपर्य न सममें कि हम उनकी इन समीद्धात्मक रचनाश्रों को निबंध कहते हैं। कुशल निबंधकार शुक्ल के दर्शन तो उनके मनोविकार संबंधी रचनाश्रों में होते हैं। संख्या में ऐसो रचनाएँ ययि बहुत थोड़ो है पर वही उन्हें एक श्रेष्ठ निबंधकार की श्रेशी में सहज ही प्रतिष्ठित कर देती है। हिंदी के लिये वे रचनाएँ वस्तुतः गर्व श्रोर गौरव की वस्तु हैं। वे निबंध हैं— माव या मनोविकार, इत्साह, श्रद्धा श्रोर मिक, कख्या, लज्जा श्रोर ग्लानि, घृगा ईर्ष्या, भय, क्रोध। मूलतया इन निबंधों में भी विचार प्रधानता ही है जो शुक्ल जी की प्रवृत्ति की निजस्तता है, परंतु सहदय हृदय का सुष्ठु संयोग भी है। इसी लिये उनमें न तो साहित्यकता की कमी खटकती है, न सरसता की। निबंध के स्वरूप संबंधी विचार श्रीर मान्यताएँ शुक्ल जी की श्रपनी भी रही हैं। श्रीर उस मान्यता में उन्होंने विचार की मुख्यतया दी है। यथा, उनके शिचार से उत्तम निबंध वह है जिसमें नए नए

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> हिंदी साहित्य : वीसवीं शताब्दी—नंददलारे वाजपेयी

विचारों की उद्भावना या अभिन्यक्ति हुई हो और वे विचार एक दूसरे से गुँध हुए हों जिनके पढ़ने से पाठक की बुद्धि उत्तेजित होकर किसी नई विचारपद्धति पर दांड़े। वे यह मानते हैं कि निबंध पढ़ने के पश्चात् यह स्त्रावश्यक है कि उसकी गहन विचारधारा पाठकों को मानसिक श्रमसाध्य नृतन उपलब्धि के रूप में जान पड़े। निबंधों में विचार संबंधी शुक्ल जी के इस विचार का जो सारांश है, वह यह है कि निबंधों में विचारों का बंधान श्रीर कसावट जरूरी है। इस बंधान श्रीर कसावट की मुख्यतया दो विशेषताएँ होती हैं - भाषा श्रीर श्रर्थ की सशक्तता श्रर्थात निबंध में भाषा का जीवंत चमत्कार तथा विचारों की सगठित शृंखला हो। लेकिन विचारों की शृंखला से उनका यह आश्य कदापि नहीं रहा है कि वह केवल मस्तिष्क का व्यायाम हो । साहित्य के इतिहास के निबंध प्रकरण में उन्होंने इस बात को साफ समभाया है कि निबंध रचना के लिये विचार के साथ भाव का. बुद्धि के साथ हृदय का संयोग त्रावश्यक है जिल्ला की यद्यपि विचारप्रों व निबंध को ही श्रेष्ठ मानते हैं तथापि भाव योग की श्रनिवार्यता से उन्हें इनकार नहीं, न श्रपनी रचनात्रों में से उसे वह निर्वासित ही कर सके हैं। 'चिंतामिए' की भूमिका में उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि 'इस पुस्तक में मेरी ऋंतर्यात्रा में पड़नेवाले कुछ प्रदेश हैं। यात्रा के लिये निकलती रही है बुद्धि पर हृदय को साथ लेकर', श्रौर सचमुच ही निबंधों की यह नियमानुकूलता उनके उन निबंधों में है। भावात्मक कोमलता का समावेश उनमें सर्वत्र है।

कई लोग इन निबंधों के प्रस्तुत किए जाने को हिंदी साहित्य में एक नवीन घटना मानते हैं। इसमें संदेह नहीं कि ये निबंध बड़े ही उच्च कोट के हैं श्रौर इनसे हिंदी निबंध साहित्य की श्री समृद्धि हुई है। परंतु यही प्रचेष्ठा पहली श्रौर एकमात्र नहीं। मनोविकारों पर लिखने का सूत्रपात भारतेंदु युग में हो चुका था। उदाहरण स्वरूप बालकृष्ण भट्ट के 'श्रात्मनिर्मरता',प्रतापनारायण मिश्र के 'मनोयोग' माधवप्रसाद मिश्र के 'धृति श्रौर त्तमा' शीर्षक निबंधों के नाम लिए जा सकते हैं। ये सभी निबंध मानसिक शक्ति या मनोमावों से संबंध रखते हैं। हिंदी में निबंधों के वे श्रारंभिक दिन थे। विचार की वैसी परिपक्वता, भाषा की वैसी प्रौढ़ता, समर्थता उन दिनों नहीं थी। इसी लिये शुक्ल जी के इन निवंधों के श्रागे वे सामान्य हैं। श्रुक्ल जी निबंध कसाव, विचारोत्तेजन श्रौर तीव्र श्रंतर्दृष्टि, सभी दृष्टियों से श्रप्रतिम हैं। मनोंभावों में उन्होंने रूप लत्त्रण, उत्पत्ति श्रौर विकास—सर्वाणीण दृष्टि डाली है। लेकिन वह दृष्टि मनोवैज्ञानिक न होकर व्यावहारिक है, विज्ञानी

श्राचार्य रामचंद्र शुक्ल—श्री शिवनाथ

न होकर मानवी है। भाव के धागे में विचारों के मोती की लड़ी पिरोई गई है, इसिलये श्रमुभूतिशीलता का कहीं श्रभाव नहीं है, शास्त्रीय या वैज्ञानिक रुच्चता तथा दुरूहता नहीं है। सर्वत्र एक साहित्यिक सरसता है। जैसे लोभ श्रीर पीति निबंध के दो एक स्थल देखें—

'जो यह भी नहीं जानते कि कोयल किस चिड़िया का नाम है, जो यह भी नहीं सुनते कि चातक कहाँ चिल्लाता है, जो श्राँख भर यह भी नहीं देखते कि श्राम प्रण्य सौरम मंजिरियों से कैसे लदे हुए हैं, जो यह भी नहीं भाँकते कि किसानों के भोगड़ों के भीतर क्या हो रहा है, वे यदि दस बने ठने मित्रों के बीच प्रत्येक भारतवासी की श्रीसत श्रामदनी का परता बताकर देशप्रेम का दावा करें, तो उनसे पूछना चाहिए कि भाइयों, तिना परिचय का यह प्रेम कैसा ? जिनके सुख दु:ख के तुम कभी साथी न हुए, उन्हें तुम मुखी देखना चाहते हो, यह समभते नहीं बनता। उनसे कोसों दूर बैठे बैठे, पड़े पड़े या खड़े खड़े तुम विलायनी बोली में श्रर्थशास्त्र की दुहाई दिया करो, पर प्रेम का नाम उसके साथ न घतीटो। प्रेम हिसाब किताव की वात नहीं है, हिसाब किताव करनेवाले माड़े पर भी मिल सकते हैं, पर प्रेम करनेवाले नहीं हिसाब किताव से देश की दशा का जान मात्र हो सकता है।

'लक्ष्य की एकता से समाज में एक दूसरे की आँखों में खटकनेवाले लोभ की बृद्धि हुई। जब एक ही को चाहनेवाले बहुत से हो गए, तब एक की चाह को दूसरे कहाँ तक पसंद करते। लक्ष्मी की मूर्ति धानुमयी हो गई, उपासक सब पथर के हो गए। धीरे धीरे यह दशा आई कि जो बातें पारस्परिक प्रेम दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से की जाती थीं वे भी रुपए पैसे की दृष्टि से होने लगीं। आजकल तो बहुत सी बातें धानु के ठीकरों पर टहरा दी गई हैं। पैसे से राजसंमान की प्राप्ति, विद्या की प्राप्ति श्रीर न्याय की प्राप्ति होती है। जिनके पास कुछ रुपया है, बड़े बड़े विद्यालयों में अपने लड़के को मेज सकते हैं, न्यायालयों में फीस देकर अपने मुकदमें दाखिल कर सकते हैं और मँहगे वकील बैरिस्टर करके बढ़िया खासा निर्णय करा सकते हैं, श्राव्यंत मीर और कायर हो कर बहादुर कहला सकते हैं, राज धर्म, आचार्य धर्म, वीर धर्म, सब पर सोने का पानी फिर गया, सब टका धर्म हो गए। धन की पैठ मनुष्य के सब कार्यचेत्रों में करा देने से, उसके प्रमाव को इतना विस्तृत कर देने से बाह्मण धर्म और चात्रधर्म का लोप हो गया, केवल विण्य धर्म रह गया।"

उपर्युक्त उद्धरणों में इम भाषा की चुस्ती श्रौर सहज प्रवाह, विचारों की संबदित परंपरा, व्यंग्य श्रादि का स्वाभाविक समावेश पाते हैं। निश्चय ही यह शब्द-विधान शुक्ल जी की उन रचनाश्रों से भिन्न है जो समीच्चा संबंधी हैं। इसमें

विचारों की श्रद्धट शृंखला रहते हुए भी सजीव रोचकता है, क्यों कि श्रनुभवशीलता है। लेकिन स्वाभाविकतया यहाँ एक प्रश्न उठता है। विचारों की ऐसी सुसंबद्ध श्रमिव्यक्ति से रचना विषयप्रधान हो उठती है, श्रतः ऐसी रचना को निबंब की संज्ञा भी दी जा सकती है या नहीं ? किवंध की विशिष्टता व्यक्ति प्रधानता की है। पाश्चाःय ग्रादशों को स्वीकारते हुए स्वयं शुक्ल जी ने निबंध को व्यक्तिप्रधान माना है /श्रीर, 'चिंतामिए' के जिसमें ये निबंध संग्रहीत हैं, निवेदन में कहा है-इस बात का निर्ण्य मैं त्रिज्ञ पाठकों पर ही छोड़ता हूँ कि ये निबंध विषयप्रधान हैं या व्यक्तिप्रधान । जहाँ तक विचारों की सगठित श्रिमिव्यक्ति का प्रधन है. निबंध का स्वरूपगत विषयप्रधान हो जाना स्वाभाविक हो जाता है। किंत विचारों में व्यक्तित्व की उभार क्या हो ही नहीं सकती ? शैली के विचार से निबंध के अनेक प्रकार निर्धारित किए गए. पर अंततोगत्वा निबंध के दो ही रूप में सभी प्रकारों का समाहार हो जाता है। "विचारात्मक श्रीर भावात्मक का विचार कर देखें तो यह भी सत्य लगता है कि सिर्फ विचार या सिर्फ भाव वाली रचना होती नहीं। यह वर्गीकरण केवल उस प्रधानता के अनुसार है-अर्थात् विचार के साथ भाव श्रीर भाव के साथ विचार संश्लिष्ट होते हैं। किसी में विचार प्रवल होते हैं, किसी में भाव श्रीर जिसमें जिसकी प्रधानता होती है, वह रचना उसी श्रेणी में रखी जाती है। विषय श्रीर व्यक्ति की प्रधानता भी लगभग यही श्रीर ऐसी ही होती है-दोनों में विरोध नहीं होता । विषय का प्रतिपादन यदि निजस्वता की छाप छोडता है तो वह वैयक्तिक वैशिष्ट्य से परे नहीं हो सकता। दूसरे, शुक्ल जी सामान्यतया विषय श्रीर व्यक्तित्व, दोनों को समान स्थान देने के पत्त में थे। फिर भी वैयक्तिकता की निर्वाध गति के जो परिशाम होते हैं. इनके निर्वधों में वह है ही नहीं. ऐभी बात नहीं । वैयक्तिकता का एक प्रधान लच्चण है विषयांतर, एक से अबाध दसरे प्रसंग में पहुँच जाना या प्रथम पुरुष एक बचन से आत्माभिव्यक्ति करना शुक्ल जी के निबंधों में इसके भी परिपोषक स्थल दुर्लभ नहीं हैं। श्रद्धा एवं भक्ति निबंध में प्रसंगवश संगीत, चित्रकला श्रीर कारीगरी की चर्चा श्रा गई है। एक स्थान पर वे ज्ञानेंद्रिय के अनुभवों पर विचार करते हुए प्रथम पुरुष में नितांत निजी बात भी कह गए हैं—'रात्रि में विशेषतः वर्षा की रत्रि में भीगुरों श्रौर किल्लियों के भंकारमिश्रित सीत्कार का बँधा तार सुनकर मैं यही समभता था कि रात बोल रही है।' विचारों की स्पष्टता श्रीर सरसता के लिये ऐतिहासिक, पौराणिक या श्चन्य प्रकार के श्चनेक कथाप्रसंगों की श्चवतरणा में हमें एक बात यह देखने को मिलती है कि वे कथाएँ बड़ी प्रचलित श्रीर लोकप्रिय होती हैं, जिससे विषय स्पष्ट हो सके, दुरुह न बन जायँ। यहाँ तक कि यदा कदा उन्हें वैज्ञानिक तत्वों का भी उल्लेख करना पड़ा है तो ऐसे ही तत्वों का किया है जो सर्वजन बोध्य है। जैसे-सामाजिक महःव के लिये स्नावश्यक है कि या तो स्नाकर्षित हो या स्नाकर्षित करो।

जैसे इस आकर्षण विधान के बिना अणुश्रों द्वारा व्यक्त पिंडों का आविर्माव नहीं हो सकता, वैसे ही मानव जीवन की विशद अभिव्यक्ति भी नहीं हो सकती।

मीठे व्यंग्य श्रीर छेड़छाड़ की सजीवता भी सर्वत्र है। एक निदंध में प्रसंछेवश वे कहते हैं— 'मैं श्रपने एक लखनवी दोस्त के साथ साँची का स्तूप देखने गया। यह स्तूप एक बहुत सुंदर छोटी सी पहाड़ी पर है। नीचे एक छोटा सा जंगल है, जिसमें महुए के पेड़ भी बहुत से हैं। संयोग से उन दिनों पुरातत्व विभाग का कैंप पड़ा हुश्रा था। रात हो जाने से हमलोग इस दिन स्तूप नहीं देख सके। सबेरे देखने का विचार करके नीचे उतर रहे थे। वसंत का समय था। महुए चारों श्रोर टपक रहे थे। मेरे मुँह से निकला—महुश्रों की कैसी मीठी महक श्रा रही है। इस लखनवी महाशय ने मुक्ते रोककर कहा—यहाँ महुए सहुए का नाम न लीजिए, लोग देहाती समक्तेगें। मैं चुप हो गया। समक्त गया कि महुए का नाम जानने से बाबूपन में बड़ा भारी बहा लगता है।' व्यंग्य विनोद के ऐसे छींटे उनकी सब प्रकार की रचनाश्रों में मिलते हैं। श्रवसर या प्रसंग श्राने से शुक्ल जी कभी चूकते नहीं पाए गए। क्या व्यक्तिगत जीवन में श्रीर क्या रचना में।

शुक्ल जी की श्रादर्श निष्ठा, लोकमंगल की भावना इस कोटि के निबंधों में भी है। श्रादर्शों का पृष्ठपोषणा निबंधों के सहज स्वरूप को बोमिल बनाता है। इन शुद्ध निबंधों में भी उसकी छुत लगी है श्रोर इसीलिये कुछ विचारक इन्हें विशुद्ध श्रात्म निबंध कबूल करने में हिचकते हैं। 'रामचंद्र शुक्ल के पास भाषा शैली विचारों की सुस्त्रता, खंडन मंडनात्मक वाद विवादपूर्ण विषय प्रतिपादन श्रादि गुण होते हुए भी उनके निबंध शुद्ध श्रात्म निबंधों की कोटि में नहीं श्रा पाते इसका कारण उनका कसा हुश्रा मर्यादावादी दृष्टिकोण था। एक कुशल निबंध लेखक के लिये यह श्रावश्यक है कि वह मर्यादा को कुछ तोड़े भी, कुछ उन्मुक्त उड़ान ले सके। परंतु मैथ्यु श्रान्लड की भाँति शुक्ल जी श्रान्ते निबंधों में श्रापती शुद्धिवादिता के श्राग्रह से बरावर चिपटे रहे श्रीर परिणाम स्पष्ट है कि उनके निबंधों में वह काव्यात्मकता नहीं श्रा पाई, वह सहज विश्रव्धालाप वहाँ लिखत नहीं होता।" फिर भी उनसे भावात्मकता को वैसी श्राँच नहीं श्राई है। शैली की गंभीरता को भी मानुकता रोचक बना देती है। व्यंग्य विनोद से जीवंतता श्रीर उदार भावना से मार्मिकता का समावेश हो जाता है। जैसे, प्रसंगवश देशप्रेम की चर्चा में कैसी हुद्यस्परिता श्रा गई है—'रसखान तो किसी की

लकुटी अब कामरिया पर तीनों पुरों का राजिं हासन तक त्यागने को तैयार थे, पर दें प्रेम की दुहाई देनेवालों में से कितने अपने थके माँदे माई के फटे पुराने कपड़ों और धूलभरे पैरों पर रीमकर या कम से कम न खीमकर, बिना मन मैला किए कमरे की फर्श भी मैली होने देंगे ? मोटे आदिमियों ! तुम जरा सा दुबले हो जाते, अपने अंदेशे से ही सही, तो न जानें कितनी ठठरियों पर मांस चढ़ जाता।

विषय के अनुरूप उपयुक्त भाषाशैली को अपनाने की अनोखी कुशलता शुक्ल जी की अपनी विशेषता हैं और इस प्रणाली ने भावी पेरणा को संजीवित किया है। शास्त्रीय पद्धति की रचनाओं में सांगोपांग विवेचन के लिये परिष्कृत पदावली अपनाई गई है और निबंधों में मुहावरेदार चलती भाषा। भावों की स्पष्टता के लिये मनोविकार संबंधी निबंधों में तुल्नात्मक शैली का अह्य किया गया है। भाषा सरल है। इनमें तद्भव शब्दों की प्रधानता है और मुहावरों का सुंदर प्रयोग है। इनमें प्रवाह और जिंदादिली है।

गुलाब राय ने कुछ बड़े ही ऋच्छे निबंध लिखे। इनकी साहित्यसाधना की दो दिशाएँ रही हैं। समालोचना श्रीर निबंध। काव्य के रूप, हिंदी काव्य-विमर्शः सिद्धांत श्रीर श्रध्ययन - ये इनकी साहित्यसमीचा संबंधी पुस्तकें हैं। इनमें रसंग्राहक बृच्चि श्रिधिक है, स्वतंत्र चिंतन श्रीर विचार नहीं के बराबर । इनकी साहित्यसेवा द्विवेदी युग से आरंभ होकर आजतक चल रही है, परंतु पद्धति श्रीर दृष्टिकोगा वही पुराना है. उसपर नए युग के बाहरी भीतरी श्रांदोलनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। एक ही गति से चलनेवाली गद्यशैली, न चढाव, न उतार । हाँ, शैली सुबोध जरूर होती है। इसी लिये शालीचक गुलाबराय उतने सफल नहीं हैं, जितने निबंधकार। निबंधों में उनकी प्रतिमा श्रपेचाकत श्रधिक क्रतित्व दिखा सकी है। इनके कई निबंधसंग्रह हैं-फिर निराश क्यों, मेरी श्रमफलताएँ, मन की बात। कुछ निवंशों में विचार ज्यादा उमरा है, कल में भाव। फिर निराशा क्यों, कुरूपता, कर्तव्य संबंधी रोग, चिकित्सा श्रौर निदान, समाज और कर्तव्यपालन आदि पहले संग्रह के निबंध हैं। लेकिन जहाँ तहाँ संदर्भशीलता श्रीर नीत्युपदेश का पुट है श्रीर विवेचन पद्धति में मनोवैज्ञानिक हिट की भलक मिलती है। इससे निबंध के सहज सौंदर्यप्रवाह को आधात लगता है। निबंध के लिये जिस कसाव की महत्ता सर्वोपरि है, वह इनमें नहीं है। इतना ही है कि स्वामाविक श्रात्मीयता का श्रामास श्रवश्य मिलता है। जैसे. सेवाधर्म का एक संदर्भ देखिए-

'सेवाधर्म द्वारा जितना उपकार उपकृत पुरुष का होता है, उससे ऋधिक उपकार उपकारी का होता है। कर्तव्यपालन श्रीर श्रालस्यत्याग की बड़ी भारी प्रसन्नता होती है। इस प्रसन्नता के श्रितिरिक्त मनुष्य में सहृदयता के कोमल भागों की बृद्धि होती है। दया श्रीर ज्ञमाभाव उपकारी श्रीर उपकृत दोनों को पितृत्र करता है। उदार मनुष्य श्रपनी श्रात्मा को विस्तृत रूप में देखने लगता है। जिन लोगों की सेवा की जाता है, वे श्रात्मीय से हो जाते हैं। उदार मनुष्य सभा बीर बन जाता है। स्वार्थी मनुष्य कायर होता है। सेवा त्याग का मार्ग है। जो मनुष्य त्याग नहीं कर सकता, वह बीर नहीं। इसी लिये साहित्य के ग्रंथों में वीररस के वर्णन में द्यावीर श्रीर धर्मवीर को भी स्थान दिया गया है। सेवा से विनय भाव बढ़ता है श्रीर विनय ही मनुष्यता है।

छोटे छोटे वाक्य। सरल शब्दावली। लेकिन जैसे कोई शिक नहीं, गित नहीं। 'मेरी असफलताएँ' में संग्रहीत निबंधों में बल्कि निबंधत्व बहुत श्रंशों में है। उनमें आत्मपरकता है, जीवनसंबंधी घटनाओं के चित्र हैं। शिष्ट, संयत और सक्ष्म परिहास का पुट है। ऐसे कई निबंध उनके श्रब्छे व्यक्ति निबंध की कोटि में रखे जा सकते हैं। ऐसे निबंधों के शीर्ष मी उपयुक्त हैं—खडे श्रंगूर, श्राप बीती, मेरी दैनिकी का एक पृष्ठ, मेरा मकान, एक स्केच। सब में श्रात्मव्यंजना है। व्यंग्य श्रौर परिहास की जिंदादिली है, भाषा में संजीदगी है। जैसे—

''खेर श्राजकल उसका (मैंस का ) दूध कम हो जाने पर भी श्रीर श्रपने मित्रों को छाछ भी न पिला सकने की विवराता की भूंभल होते हुए भी (सुरराज इंद्र की तरह सुभे भी मठा दुर्लभ हो जाता है – तक्तं शकस्य दुर्लभम् ) उसके लिये भूस लाना श्रानिवार्य हो जाता है। कहाँ साधारणीकरण श्रीर श्राभिन्यंजनावाद की चर्चा श्रीर कहाँ भुस का भाव। भुस खरीदकर सुभे भी गधे के पीछे ऐसे ही चलना पड़ता है, जैसे बहुत से लोग श्राकल के पीछे लाठी लेकर चलते हैं। कभी कभी गधे के साथ कदम मिलाए रखना कठिन हो जाता है, लेकिन सुभे गधे के पीछे चलने में उतना ही श्रानंद श्राता है जितना कि पलायनवादी को जीवन से भागने में। बहुत से लोग तो जीवन से छुटी पाने के लिये कला का श्रानुसरण करते हैं, किंतु मैं कला से छुटी पाने के लिये जीवन का श्रानुसरण करता हूँ, कभी नाव लढ़ी पर, कभी लढ़ी पर नाव। व

शिवपूजन सहाय भाषा के जादूगर माने जाते हैं। उनकी मस्ती श्रौर जिंदादिली, उनके विशद साहित्यानुभव श्रौर विशाल एवं पैनी दृष्टि के प्रसाद हिंदी की निधि हैं। मतवाला, श्राज, गंगा, हिमालय श्रादि श्रानेक पत्र पत्रिकाश्रों के संपादन काल में उन्होंने बड़े ही मार्के के बहुत से निबंध लिखे। काशी के 'श्राज' में

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> मेरी दैनिकी का एक पृष्ठ।

शिव नाम से उन्होंने लगातार कुछ निबंध लिखे थे, उनका एक संग्रह 'कुछ,' नाम से श्रलग प्रकाशित हुश्रा था। निबंधों में शिवजी की कुछ निजी विशेषताएँ हैं। वे हैं कि विषय के महत्व को वे महत्व नहीं देंते, कोई भी विषय, कुछ भी विषय उनकी रोचक रचनाप्रणाली से महत्वशाली हो उठता है। परिहास श्रौर व्यंग्य के छीटों से श्रपूर्व रंजकता का समावेश करने में वे कुशल हैं। भाषा में मुहावरों को मीनाकारी श्रौर लोकोक्तियों के पुट से श्रमोखा चमत्कार पैदा कर देते हैं। उसमें (भाषा में) माधुर्य एवं श्रोज का श्रपूर्व संमेलन स्थापित दिखाई पड़ता है। प्रांतीयता का प्रभाव इनकी भाषा शैली में तिनक भी न मिलेगा। इनकी सामान्य शैली परिष्कृत, सतर्क तथा परिमार्जित है। उनमें विषयानुकूल भाषा के उपयोग करने की श्रव्छी कुशलता है। यही कारण है कि इनकी रचनाश्रों में चमत्कार, श्राकर्षण श्रौर प्रभाव रहता है। संख्या में शिवजी के निबंध बहुत श्रिषक श्रवश्य नहीं हैं, पर जो भी थोड़े से हैं, उनमें उनकी निजता है, श्रातमव्यंजना है, भाषा का सुंदर शिलप विधान है।

इनकी भाषा शैली के दो रूप हैं-दीर्घ समासांत पदावली वाली सान्प्रासिक भाषा श्रीर चलती हुई बामुहाबरा। दोनों में ही विश्क्षता का विचार है। सानु-प्राप्तिक भाषा का इन्हें मोह सा रहा है श्रीर बहुत बार वैसी भाषा प्रयासलब्ब, कृत्रिम तथा ऊव लानेवाली बन गई है। जैसे, 'सौंदर्य गरिमामय मुखारबिंद, मिललका-वदलरी वितानों, श्रलि श्रवलि केलिलीला, मंजल मंजरिकलित तरवर की शाखात्रों पर शान से तानकर तीर मानेवाली काली कलूटी कोयल, पललवावगुंठन में मुँह छिपाए बैठी हुई इस अनुरूपा सुंदरी को देख रही थी। शीतल सुरिमत समीर विल्लित ग्रलकावली तीर डोल डोलकर रस घोल जाता था। चंचल पवन श्चंचल पर लोट लोट कर श्रपनी विकलता बताता था। धीरे घीरे कुंचित कुंतल-राशि, नितंबावरोह्ण करती हुई, श्रापाद लटक रही थी। यद्यपि निराभरण शरीर पर केवल एक वस्त्र ही शेष था, तथापि वह शैवाल जल जटित संदर सरोजिनी सी सोहती और मनमोहती थी। ' किंत हर जगह ऐसी अनुपासयुक्त भाषा अनुपयुक्त ही लगती हो, ऐसा नहीं । शिवपूजन सहाय की इस ऋलंकारपूर्ण शैली में उस अग की प्रवृत्ति छिपी हुई है। उनके स्वामाविक श्रीर विषयानुकृत उपयुक्त प्रयोग के भी उदाहरण विरल नहीं है। साथ ही यह सिफत है कि ये चुस्त भाषा के भी वैसे ही कशल श्रीर घनी हैं। कम से कम इनकी भावावेश की शैली में बड़ा ही प्रवाह श्रीर प्रभाव है। भाषा की विशदता श्रीर शक्ति का श्रपूर्व परिचय वैसे स्थलों में मिलता है। जैसे---

'जिस मेवाड़ की मान मर्यादा बनाने के लिये, हमारी मातात्रों ने, अपनी गोद के लाखों लाल लुटा दिए हैं, उसी मेवाड़ की गौरवान्वित गद्दी को सनाथ करनेवाला रागा हमीर और रागा सांगा तथा हिंदू-कुल-सूर्य प्रताप का वंशधर क्या राज्यनाश के भय से जंगलों में भटकते फिरने की शंका से शरण में श्राई हुई एक श्रवला को श्रात्मवात करने का श्रवसर देगा ? यदि ऐसा होगा, तो उसी दिन बीररक्ताभिषिक्त मेवाण्यभूमि रसातल में पैठ जायगी, सूर्य चक्कर खाकर डूव जायगा, भूमंडल भी त्कान से विरे हुए जहाज की तरह डगमगा उठेगा, तारे एक से एक टकराकर चूर्ण हो जायँगे, समुद्र श्रपनी मर्यादा छोड़कर भूलोक को डुवो देगा, चाँद से चिनगारियाँ बरसने लगेंगी श्रोर श्ररावरी का हृदय भीषण स्वालामुखी के प्रस्तोट से एकाएक फट पड़ेगा '

# तृतीय खंड़

पत्रपात्रकात्रों का विकास: त्रालोचना का उदय

लेखक

डा॰ माहेश्वरी सिंह 'महेश', एम॰ ए॰, पी॰ एच॰ डी॰ ( लंदन )



## प्राचीन भारत में समाचारपत्र

प्राचीन भारत में समाचारपत्र जैसी कोई चीज नहीं थी। कभी कभी ऐसी राजकीय घोषगाएँ होती थीं. जिनको हुग्गी पीटकर जनता तक पहुँचा दिया जाता था। ऐसी भीं राजकीय घोषणाएँ होती थीं जिनको शिलाखंडों, स्तंभीं श्रयवा मंदिरों पर उत्कीर्ण करवा दिया जाता था। श्रशोक के शिलालेख इसी कोटि की घोषणाएँ हैं। पुगल काल में एक किस्म के समावार पत्रों की चर्चा है। पानीपत के युद्ध में बाबरशाह अपने खीमें बैठकर अखबार पढते थे। शाहजहाँ ने आगरे के मुहर्रम के दरबार में कहा था कि - 'श्रखवार में यह पढकर कि इलाहा-बाद की हिंदू प्रजा में विद्रोह के लक्षा देख पड़ते हैं। ' सम्राट श्रीरंगजेब की मृत्यु श्रौरंगाबाद में हुई थी, उनकी बीमारी की खबर श्रौर ब्यौरा फारसी के 'पैगामें हिंद' नामक अलवार में निकलता था। किंतु इन अलवारों का संबंध साधारण जनता से नहीं था। ये समाचारपत्र इस्ति जिलत होते थे श्रीर इनको निकालनेवाले 'वाकयानवीस' कहलाते थे । इनका भी प्रकाशन नियमित रूप से नहीं होता था। वस्ततः ये विविध दरवारों के वाकयातों को इकड़ा करके कभी कभी इस्तलिखित रूप में निकाले जाते थे। महत्वपूर्ण जिलों में 'वाकयानवीस' रखे भी जाते थे जो विशेष घटनाश्चों के समाचार संग्रहीत कर हस्तलिखित पत्र निकालनेवालों के पास भेजने थे। सवारों, कारवाँ श्रौर हरकारों द्वारा समाचार भेजे जाते थे। समाचारों में राजदरबारों, दरबारियों तथा उन्हीं से संबंधित घटनाश्रों का संग्रह रहा करता था। इन समाचारों से दरवारों श्रीर दरवारियों की गतिविधि का पता लगता था। कभी कभी तो इन इस्तलिखित समाचारों के स्त्राधार पर ही राजकीय निर्ण्य तक होते थे। सरकारी घोषणात्रों पर भी इन इस्तलिखित समाचारपत्रों का प्रभाव पडता था।

मुगलों के श्रंतिम दिनों में भी इन इस्तलिखित समाचारपत्रों का प्रचलन था। बहादुरशाह के काल में इस्तलिखित 'सिराज उल श्रखबार' प्रसिद्ध था। दरबारों के प्रभावशाली श्रमीर उमरा भी इस्तलिखित श्रखबार निकालते थे। इनको 'श्रखबारनवीस' कहते थे। श्रवध के नगबों के यहाँ ऐसे सैकड़ों 'श्रखबारनवीस' थे। किंतु न तो ये छुपते थे, न इनका प्रकाशन नियमित था श्रीर जो चाहे इन्हें खरीद भी नहीं सकता था। इसलिये ठीक श्रथों में इनको समाचारपत्र कहना उपयुक्त नहीं है।

#### व्रेस और समाचार

समाचारपत्र श्रीर प्रेस का श्रानिवार्य संबंध होता है। बिना प्रेस के समाचारपत्र चल ही नहीं सकते। भारतवर्ष में सब से पहले प्रेस की स्थापना ईसाई मिशनरियों ने की। उन्हें श्रपने धर्म प्रचार के लिये किताबें छापनी थीं। श्रतः सबसे पहला प्रेस गोश्रा में सन् १५३० ई० में श्रीर दूसरा उसी वर्ष तमिलनाद में स्थापित हुश्रा। तीसरा प्रेस सन् १६०२ ई० में विपिनकोटा, मालाबार में खुला। इन सभी की विशेषता यह थी कि स्थानीय लिपियों के टाइप तैयार किए। सन् १७१२ ई० में तनजंद जिने के तिनकोवर स्थान में डेनमार्क के मिशनरियों ने भी प्रेस खोला। १७७६ ई० में कलकत्ते में श्रारेजों का एक सरकारी प्रेस भी स्थापित था। किंतु इनमें से किसी भी प्रेस में समाचार पत्र नहीं छपता था।

#### शिचा की व्यवस्था

ईसाई धर्मप्रचारक मिशनरियों ने जिस प्रकार अपने धर्मप्रचार के लिये प्रेस खोले. उसी प्रकार उन्होंने शिक्षापचार का भी कार्य किया। उन्होंने सीरामपुर में कालेज खोला। कलकत्ता में डफ कालेज, हेयर स्कल, विशप कालेज त्र्यादि शिक्तगा संस्थाएँ भिशनरियों ने ही खोलीं। ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में जब बंगाल का शासन आ गया. तब जनता के आपसी भगडों का फैसला करने की जिम्मेवारी भी उसी पर श्रा गई। इसके लिये हिंदू धर्मशास्त्र श्रीर मुसलिम शरह की जानकारी त्रावश्यक थी। त्रातः वारेन हेरिटंग्ज ने १:८० ई० में मुसलिम शिक्वा के लिये मदरसा कायम किया। बनारस पर अधिकार कर लेने के बाद वारेन हेरिटंग्ज ने ही वहाँ संस्कृत शिक्षा की व्यवस्था के लिये क्विंस कालेज की स्थापना की, जिसमें हिंद धर्मशास्त्रों के सभी श्रंगों की शिक्ता की व्यवस्था थी। १८२४ ई॰ में सरकार ने कलकत्ते में संस्कृत कालेज की स्थापना की । शिक्षापचार के नाथ बंगाल में गौडीय समाज, श्रात्मीय सभा, धर्मसमाज श्रीर ब्रह्मसमाज श्रादि सामाजिक संस्थाओं की स्थापना हुई। समाजसभार के आंदोलन आरंभ हो गए। कलकत्ते के हिंदू समाज में समाज नुधारक श्रीर परंपर:वादी, दो दल हो गए। ईसाइयों में अपने धर्मपचार की प्रति पहले ही थी. इस लिये प्रेस की स्थापना भी हो चुकी थी। अब इन आदोलनों ने समाचारपत्रों की भूमि भी बना दी।

#### समाचारपत्र का आरंभ

भारतवर्ष में सबसे पहला समाचारपत्र जनवरी १७८० ई॰ में श्राँगरेजीं द्वारा, श्राँगरेजी भाषा में श्रीर उनकी श्रापनी श्राधिक प्रतिद्वंद्विता के कारण निकला ।

इस संबंध में संपादकाचार्य पं॰ ग्रांबिकाप्रसाद वाजपेयी ने लिखा है-- 'उस समय कंपनी के सिवा भारत के व्यापार से मालामाल होने के लिये बहत से श्रॉगरेज स्वतंत्र रूप से व्यापार करने बंगाल में आप थे। इन्होंने देखा कि कंपनी के कर्मचारी उसकी ग्रांड में ग्रपना स्वतंत्र व्यापार चलाते हैं श्रीर श्रन्य लोगों के ब्यापार में वाधा डालते हैं। इस बाधा का निवारण करने के दो उपाय थे--एक इस देश के लोगों में शिचा का प्रचार करके लोकमत जाग्रत करना श्रीर दूसरा सब स्वतंत्र ऋँगरेज व्यापारियों का ऐसा संगठन करना, जिससे अन्याय यदि पूर्ण रूपं से बंद न हो जाय, तो कम तो ग्रवश्य ही हो जाय। पहला उपाय समयसाध्य था, इसलिये दूसरे उपाय की छोर ही ध्यान दिया गया। इस दिशा में पहला काम बिलियम बोल्ट नाम के व्यापारी ने 'भारतीय विषयों पर विचार' नामक ग्रंथ लिख कर किया। दसरा उपाय जेम्स ग्रागस्ट हिकी ने 'वेंगाल गेजेट श्राव कैलकेटा जेनरल एडवाइजर' नामक पत्र प्रकाशित करके किया। हिकी ने पत्रप्रकाशन के पहले यह सीच लिया था कि उसके इस कार्य का परिशाम क्या होनेवाला है, इसलिये उसने पहले ही श्रंक में लिखा-'म्भे श्रपने मन श्रौर श्रातमा के लिये स्वतंत्रता मोल लेने को अपने शरीर को दास बनाने में प्रसन्नता होती है। 'पत्र के नाम के नीचे छपा था-'राजनीतिक और व्यापारिक साप्ताहिक खला तो सब पार्टियों के लिये है, पर प्रभावित किसी से नहीं है। "हिकी का यह 'वेंगाल गेजेट' वारेन हेरिंटग्ज की नीति का विरोधी था। उन दिनों समाचारपत्रसंबंधी कोई नियम नहीं था, ऋतः मौका पाकर वारेन हेस्टिंग्ज ने हिकी के इस पत्र का गला घोट दिया। इसके साथ ही समाचारपत्रों के नियंत्रण के लिये कडे नियम बनाए।

सन् १७८० से '६० ई० तक कलकत्ता से हिकी के 'बेंगाल गेजेट' के श्रांतिरिक्त श्रौर भी चार पत्र निकले—'इंडिया गेजेट' (१७८०), 'कैलकटा गेजेट' (१७८४), 'बेंगाल जनरल' (१७८५) श्रौर 'इंडियन वर्ल्ड' (१)। इसी के श्रासपास 'श्रोरियंटल मैंगजीन' नामक मासिक पत्र भी प्रकाशित हुन्ना। इसी श्रवि में मद्रास से 'मद्रास क्रानिकल' (१७८५), 'बंबई हेरल्ड' (१७८६) श्रादि सब मिलाकर लगभग पंद्रह पत्र प्रकाशित हुए। किंतु सभी श्रॉगरेजी में निकले श्रौर सभी पर श्रॅगरेजों का नियंत्रग्राथा।

### देशी भाषा के पत्र और विचारसंघर्ष

जिस प्रकार मिशनरियों ने धर्मप्रचार के लिए स्कूल कालेज खोले, छापाखानों की स्थापना की, उसी प्रकार उन्होंने देशी भाषा में समाचारपत्र भी

<sup>े</sup> समाचारपत्रों का इतिहास, पृ० २ प

निकाला । सिरामपुर के बेपटिस्ट मिशनवालों ने सन १८१७ ई॰ में 'दिग्दर्शन नामक मासिक पत्र प्रकाशित किया । इसका संपादन भी कोई अँगरेज सज्जन करते थे। इसके कुछ ही दिनों बाद बंगला भाषा में दो पत्र निकले कलकत्ता से 'बेंगाल गजेट' इसका हिकी के गजट से कोई संबंध नहीं था, श्रीर सिरामपर से समाचार दर्पणा'। इस समय राजा राममोहन राय शिक्तित, उदार श्रीर प्रगति-शील विचार के बंगालियों के नेता थे। वे ग्रॉगरेजी, फारसी, संस्कृत श्रीर बँगला के प्रकांड विद्वान् थे। ईसाई धर्म के स्त्राक्रमण का उन्होंने विरोध किया। इसी संघर्ष के प्रवाह में पहले तो बँगला में 'संवाद कौमदी' (१८२०) तथा बाद में श्रॅंगरेजी श्रौर बंगला में 'ब्राह्मैनिकल मैगेजीन' का प्रकाशन हुआ। श्रागे चलकर श्रपने विचारों के प्रचार के लिये राजा साहब ने फारसी भाषा में 'मीरात-उल-श्चावबार' भी निकाला। विचारों के तीव्र संघर्ष के कारण कलकत्ते में दो दल हो गए। एक उदार विचारवाले प्रगतिशील सुधारकों का दल था, जो समाज श्रीर रा अशासन दोनों में सधार चाहता था। इस दल के नेता राजा राममोहनराय थे। इस दल के विचारों का प्रचार 'संवाद कौमदी', 'कैलकटा जनरल' श्रीर 'मीरात-उल-श्रखबार' द्वारा होता था। दूसरा दल कट्टर, रूढ़िवादी, सुधारविरोधी श्रौर सरकारी रीतिनीति के समर्थकों का था। इसके विचारों का प्रचार 'समाचार चंद्रिका', 'जानबुल' श्रौर 'एशियाटिक जरनल' द्वारा होता था। धीरे धीरे उदार नीतिवाले समाचारपत्रों का प्रभाव बढने लगा। भारत में कंपनी सरकार स्त्रौर इंगलैंड में फंपनी के डायरेक्टरों में घबराइट पैदा हो गई। समाचारपत्रों के नियंत्रण का उपाय सोचा जाने लगा। ४ श्राप्रैल १८२३ ई० को ऐडम ने सुप्रीम कोर्ट के सामने समाचारपत्रों के नियंत्रण के प्रस्ताव रखे। उन सबपर विचार होनें के बाद गर्वार जेनरल ने रेग्युलेशन जारी किए। इनके अनुसार सरकारी श्रनमति के बिना पुस्तकों, कागजों का छापना श्रीर प्रेस का उपयोग करना निषिद्ध ठहराया गया । बिना लाइसेंस के चलनेवाले प्रेसों को जब्त कर लेने श्रीर उन्हें सरकार की मर्जी के मुताबिक बेच देने का भी नियम बना । लाइसेंस के लिये सरकार के पास दरखास्त देना श्रौर उन्हें स्वीकार श्रथवा श्रस्वीकार करना सरकार पर छोड़ा गया। यह ऐसा काला कानून या कि राजा राममोहनराय जैसे संतुलित विचार के व्यक्ति ने इसके प्रतिवाद का नेतृत्व किया । उन्होंने ५०० व्यक्तियों के इस्तान्तर के साथ सुपीम कोर्ट को प्रतिवाद पत्र मेजा। किंतु परिगाम कुछ न निकला। सबसे पहला वार राजा साहब के 'मीरात-उल-श्रखबार' पर ही हुस्रा। राजा साहब ने प्रतिवाद में श्रखवार बंद कर दिया। दूसरा वार 'कैलकटा जनरल' पर हुआ। उसके सह संपादक सेंडर्स श्रॉरनाट निर्वासित कर दिए गए। कुल मिलाकर यह प्रग-तिशील सुधारक दल पर श्राक्रमण था।

#### प्रथम उत्थान

#### हिंदी समाचारपत्रों का आरंभ

सरकार ने उदार विचार के सुधारक समाचारपत्रों को बन्द तो किया किंतु उन्होंने जिन विचारों का प्रचार जनता में किया था उसके प्रभाव को न रोका जा सका। राजा राममोहन राय ने सती प्रथा के विरुद्ध सामाजिक आंदोलन छेड़ दिया था। यह बड़ा नैतिक और उदार आंदोलन था। सरकार पर उसका प्रभाव पड़ा और सरकार ने एक कानून बनाकर सतीदाह की प्रथा पर रोक लगा दी। इससे नए विचारों के प्रसार को बल मिला। इस समय लार्ड एमहर्स्ट भारत के गवर्नर जनरल थे। उसके वैयक्तिक व्यवहार के कारण प्रेस को थोड़ी स्वतंत्रता मिली। बंगाल, मद्रास और बंबई में नए नए पत्र निकले। देशी पत्रकारिता की दृष्टि से यह काल बड़े महत्व का था। हिंदी का पहला पत्र 'उदंत मार्तगढ़' ३० मई १८२३ ई० को निकला। इसके प्रथम पृष्ठ पर लिखा था—

## उदंत मार्तगड

## ऋर्थात्

दिवाकान्तकान्ति विना ध्वान्तान्तं न चाप्नोति तद्वज्ञगत्यक्कलोकः । समाचारसेवामृते इप्तमाप्तुं न शक्नोति तमाकरोमीति यत्नः॥ १ श्रंक ज्येष्ठ वदि ६ संत्रत् १८८३ । ३० मे १८२६ साल भौम । इसके प्रथम श्रंक के श्रंत में यह श्लोक है—

युगुलिकशोरः कथयति धीरः सविनयमेतत् सुकुलजवंशः। उदिते दिनकृत सित मार्तण्डे तद्वत् विलसित लोक उदन्ते॥ पत्र के सबसे श्रंत में छपा है—

'श्रंक उदन्त-मार्तगढ कोल्हूटोला के श्रमड़ाताला की गलि के ३७ श्रंक की ह्रवेली के मार्तगढ छापा में हर सतवारे मंगल को छापा होता है जिनको बंने का काम पड़े वे उस छापाघर में श्रपना नाम भेजने हि से उनके समिप भेजा जायगा उसका मोल महिने में दो रूपया जिन्होंने सिह किई हे जो उनके पास न पहुँचे (तो) उस छापाछोने में कहला भेजने हि से तुर्त उनके पास भेजा जायगा।'

भारतीय नवजागरण का त्रारंभ कलकत्ते से ही हुन्ना। कलकत्ते में जीवि-कार्जन के लिये हिंदी भाषाभाषी भी रहते थे। उन्हीं में कानपुर निवासी पं॰ युगलिकशोर शुक्ल भी थे। ये कलकत्ते की सदर दीवानी ऋदालत में प्रोसिडिंग रीहर थे; किंदु बाद में वहीं बकालत करने लगे। १६ फरवरी १८२६ ई॰ को सरकार ने उन्हें 'उदंत मार्तग्ड' नामक पत्र निकालने का श्रिधकार पत्र दिया था। इस प्रकार 'उदंत मार्तग्ड' हिंदी का सर्वप्रथम समाचारपत्र है श्रीर इसको निकालने का श्रेय पं० युगलिकशोर शुक्ल को है। उदंत मार्तग्ड' की श्रलप-कालीन सफलता श्रीर लोकप्रियता के कारण श्रन्य व्यक्तियों को भी हिंदी में पत्र निकालने की प्रेरणा मिली। कंपनी सरकार द्वारा लगाए गए कुछ प्रतिबंधों के रहते हुए भी लोग श्रपने भावों श्रीर विचारों को प्रकट करने के इतने श्रन्छे श्रीर उपयोगी साधन को बनाए रखना चाहते थे। उनका उत्साह मंद न पड़ा श्रीर श्रनेक स्थानों से हिंदी में समाचारपत्र निकले। इनका क्रमबद्ध इतिहास तो नहीं मिलता, किंतु एक रूपरेखा मिलती है। इसी का संचित्त विवरण यहाँ देने का प्रयत्न किया जायगा।

राजा राममोहन राय ने श्रंगरेजी 'हिंदू हेरल्ड' को देशी रूप भी दिया। बँगला, हिंदी श्रोर फारसी का मिलाजुला यह पत्र 'वंगदूत' कहलाया। 'वंगदूत' साप्ताहिक के प्रथम वर्ष के संपादक नीलरतन हालदार थे। यह रिववार को निकलता था। इसका पहला श्रंक १० मई १८२६ ई० को निकला था। 'वंगदूत' के हिंदी श्रंश के ऊपर निम्नलिखित पद छपता था—

'दूतिन की यह रीति बहुत धोड़े में भाषे। लोगिन को बहु लाभ होय याहि ते लाखें॥ बंगाला को दूत पूत यहि वायु को जानो। होय विदित सब देश क्लेश को लेश न मानो'॥

इस पत्र की विशेषता इसी के शब्दों में इस प्रकार थी -

'मारत खंड को ठकुरई श्रीर राजनोति श्रीर बनन बेपार श्रीर विद्याभ्यास के प्रकार श्रीर सब देश के समाचार श्रीर देशांतरीय की विद्या श्रीर सुघइता के प्रसंगनी के शास्त्रार्थयुक्त यह समाचार पत्र बंगला श्रीर काम पड़े तो फारसी श्रीर हिंदी भाषा में प्रति सतवारे छुपेगा जिसकर के बहुत भाँति के प्रयोजन के मूल सजीव होने की संभावना है। श्रधिक करके इस देश की श्ररधौती इस देश श्रीर पछाहीं बैपारी का उपकार विचार नगर कलकत्ते की बड़ी बाजार के श्रावते बानों की श्ररधौती बाजार भाव बंगले श्री देवनागर श्रद्धरों में छुपेगी जिस उपलक्त से बैपारी लोग श्रपने गाँ के बानों का भाव समय पर जान स्वित हो लेने बचने का जांच विचार कर श्रपने श्रपने घंघे की घटी से बच बढ़ी के भागी हुआ करें श्रीर इस समाचार के साथ श्रंगरेजी भाषे श्रीर एक में (?) समाचार उपर लिखे व्यीरों के साथ छुपेगा।'

'बंगदूत' श्रल्पायु निकला । बारहवीं संख्या के बाद ही यह बंद हो गया।

१=४५ ई॰ में 'बनारस ग्रखनार' का प्रकाशन हुन्ना। हिंदी प्रदेश से निकलनेवाला यह पहला हिंदी पत्र माना जायगा। 'बनारस ग्रखनार' हिंदी पत्र होने पर भी भाषा की दृष्टि से उद्दे का ही समक्ता जाना चाहिए। उसमें प्रकाशित होनेवाले लेख देवनागरी लिपि में छुपते थे ग्रवश्य, किंतु इसकी भाषा उद्दे रहती थी। ऐसा मालूम पड़ता है कि इस तरह का प्रयत्न श्रीर प्रयोग जान बूक्तकर किए जा रहे थे। इन सबका उत्तरदायित्व ग्रखनार के मालिक शिवप्रसाद सितारेहिंद पर था, जो हिंदुस्तानी नाम की नई भाषा चलाने के पद्मपाती थे तथा जिनकी निज की भाषा हिंदी से श्रिधिक उर्दू होती थी। यद्यपि बनारस ग्रखनार के मुख्य पृष्ठ पर जो उद्देश्यमूलक पंक्तियाँ छुपती थीं, उनसे इस तरह की किसी बात का पता नहीं चलता। ये पंक्तियाँ यों हैं—

सुबनारस श्रखबार यह शिवप्रसाद श्राधार। बुधि विवेक जन निपुन को चितहित बारंबार॥ गिरजापति नगरी जहां गंग श्रमल जलधार। नेत शुभाशुभ मुकुर को, लखो विचार विचार॥

किंतु पत्र के ऋंदर प्रयुक्त भाषा ऐसी नहीं है। उदाहरस—

'यहाँ जो पाठशाला कई साल से जनाब कप्लान कीट साहब बहादुर के हहितमाम श्रीर धर्मात्माश्रों के मदद से बनता है इसका हाल कई दफा जाहिर हो चुका है। श्रव यह मकान एक श्रालीशान बन्ने का निशान तैथ्यार हर चेहार तरफ से हो गया बिल्क इसके नकशे का बयान पिहले से मुन्दर्ज है, सो परमेश्वर के दया मे साहब बहादुर ने बड़ी तंदेही मुस्तेदी से बहुत बेहतर श्रीर माकूल बनवाया है। देलकर लोग उस पाठशाला के किते के मकानों की खूबियां श्रव्सर बयान करते हैं श्रीर उसके बनने से खर्च का तजहीज करते हैं कि जमा से ज्यादा लगा होगा श्रीर हर तरह से खायक तारीफ के है सो वह सब दानाई साइब ममदूह की है। खर्च से दूना लगावट में यह मालूम होता है।

१८५० ई० में बनारस से बँगला भाषाभाषी तारामोहन मैंत्र ने 'सुधाकर' का प्रकाशन किया। इसकी भाषा बनारस ऋख बार से कहीं ऋच्छी होती थी। यह हिंदी और बँगला दोनों में प्रकाशित होता था। ऐसा प्रतीत होता है कि इस समय तक हिंदी गद्य उस ऋवस्था को प्राप्त नहीं हो सका था जिसकी ऋषेचा पत्रकारिता के लिये थी। हिंदी पत्रकारिता के विकास में जो स्कावट थी उसका एक कारण यह भी रहा होगा।

१=४६ ई॰ में कलकत्ते से 'इंडियन सन' प्रकाशित हुआ। यह 'बंगाल हेरलड' श्रीर 'बंगदूत' की तरह पाँच पाँच भाषाश्री में प्रकाशित होता था। इसमें

दस पृष्ठ श्रीर प्रत्येक पृष्ठ पर पाँच कालम रहते थे। पहला हिंदी, दूसरा फारसी, तीसरा श्रॅंगरेजी, चौथा बँगला श्रीर पाँचवाँ उद्दे का। इसका हिंदी नाम 'मार्चरड' था। इससे प्रतीत होता है कि उस समय श्रपने विचारों को विविध भाषा में व्यक्त करने की भावना थी।

तासी ने १८४६ ई॰ में प्रकाशित एक श्रीर पत्र की चर्चा की है। इतका नाम 'ज्ञानदीपक' था। पत्र का श्रिधिक विवरण नहीं मिलता।

१८४० ई० में प्रेमनारायण ने सालवा श्राखवार हिंदी, उर्दू में निकाला। श्राठ पृष्ठों के इस साप्ताहिक पत्र की एकाध प्रति श्राज भी कहीं कहीं सुरक्षित है। तासी ने भून ने इसका संपादक धर्मनारायण को लिखा।

१८४९ ई॰ में कलकरों से किसी बंगाली सजन ने बँगला हिंदी में 'जगदीपक भास्कर' का प्रकाशन किया। किंतु इसका विवरण नहीं मिलता।

१८५२ ई० में स्रागरे से 'बुद्धिप्रकाश' निकला। इसके संपादक लाजा सदामुखलाल थे। कुछ लोगों का ख्याल है कि वे प्रसिद्ध हिंदी लेखक सदा-सुखलाल ही हैं। किंतु यह भ्रम नामसाम्य के कारण है। तासी के कथनानुसार इसके लेख श्रीर समाचार विविध विषयों के श्रीर रोचक होते थे। भाषा समया-नुक्ल श्रव्छी थी।

्रैटपुर ई० में ही भरतपुर दरबार की स्रोर से एक उर्दू हिंदी पत्र 'मृजहरुल सरूर' निकाला गया था। यह एक उर्दू प्रधान मासिक पत्र था। इसने स्रिधिक स्रोर विवरण प्राप्त नहीं है।

१८५३ ई॰ में मुंशी लक्ष्मणदास ने ग्वालिय से ग्वालियर गजट' निकाला।
पहले यह उर्दू हिंदी में साथ-साथ छपता था। बाद में श्रलग श्रलग छपने लगा।
श्रलग छपने में हिंदी भाषा में सुधार लिंकत हुआ।

१८५३ ई॰ में प्रकाशित 'प्रजाहितेषी' के जन्मदाता श्रमिज्ञान शाकुतल के प्रसिद्ध अनुवादक राजा लक्ष्मण छिंह थे। राजा साहत्र के योग्य हाथों से पत्र की भाषा में न केवल सुधार श्रौर श्रपनापन देखा गया, प्रत्युत उसमें प्रगति श्रौर उन्नति की सूचना मिली!

१८५४ ई० में श्यामसुंदर सेन नामक एक बंगाली सज्जन ने 'समाचार सुधावर्षण' नामक हिंदी श्रौर बँगला दैनिक कलकत्ते से प्रकाशित करना प्रारंम किया। यह हिंदी श्रौर बँगला दो भाषाश्रों में प्रकाशित होता था श्रौर इसका संपादन बँगला भाषाभाषी सज्जन करते थे। यह कभी छः पृष्ठ का तो कभी श्राठ पृष्ठ का रहता था। इसमें श्रिधकांश हिंदी रहती थी। हिंदी का श्रंश पहले रहता था। संपादकीय टिप्पणियाँ, लेख तथा महत्वपूर्ण समाचार हिंदी में ही रहते थे। १८५५ ई० में त्रागरे से 'सर्विहतकारक' प्रकाशित हुत्रा। इसके प्रकाशक थे शिवनारावण। यह उर्दू, हिंदी में छपता था, किंतु जैसा कि पत्र के नाम से ज्ञात होता है इसमें हिंदी की प्रधानता रही होगी।

१८५७ ई० का स्वातंत्र्य श्रांदोलन संनिकट श्रा रहा था। श्रांदोलन के टीक पहले दोनों तरह के पत्र श्रेंगरेजों के श्रॅंगरेजी श्रीर भारतीयों के श्रॅंगरेजी तथा देशी—एक दूसरे के बहुत पास थे। किंतु जब दोनों के स्वार्थ टकराए तब श्रांदोलन हुए। श्रांदोलन ने दोनों की बोली ही बदल दी। जहाँ भारतीयों के पत्र सरकार के विचद्ध वोलने श्रीर श्रांदोलनकारियों से सहानुभूति दिखाने लगे, वहाँ श्रंगरेजों के पत्र सरकार से मिलकर सरकारी दमन नीति का समर्थन करने लगे।

१८५७ रि० में स्पातंत्र्य त्रांदोलन के नेता त्रुजीमुल्ला लां ने दिल्ली के प्रयामे त्राजादी का प्रकाशन किया। पहले यह पत्र हिंदी उर्दू में निकलता था। किन्त सींग ही हिंदी में निकलने लगा। इसका एक मराठी संस्करण भाँसी से निकालने का विचार था। शांदोलन की विफलता के कारण पत्र का बंद हो जाना स्वामाविक ही था। इसी पत्र में भारत का प्रसिद्ध १८५७ ई० का राष्ट्रगीत छपा था। वह गीत इस प्रकार हैं—

हम हैं इसके मालिकः हिंदुस्तान हमारा। पाक वतन है कीम का, जन्नत से भी प्यारा ये हे हमारी मिल्कियत, हिंदुस्तान हमारा इसकी सहाभियत से, रौशन है जग साराः कितना कदीम, कितना नईम, सब दुनियां से न्यारा, करती हैं जरखेज जिसे, गंगोजमन की धारा। कपर वर्फीली पर्वत, पहरेदार हमारा, नीचे साहिल पर बजता, सागर का नक्कारा; इसकी खानें उगल रहीं, सोना, हीरा, पारा, इसकी शानों शोकत का दुनियां में जयनारा। श्राया फिरंगी दूर से पैसा मंतर मारा, लुटा दोनों हाथों से प्यारा वतन हमारा श्राज शहीदों ने तुमको श्रहले वतन ललकारा तोडो गुलामी की जंजीरें, बरसाम्रो म्रंगारा। हिंदू, मुसलमां, सिख हमारा भाई भाई प्यारा, ये है श्राजादी का भंडा, इसे सलाम हमारा।

१८५६ ई० में मनसुखराम ने ग्रहमदाबाद से 'धर्मप्रकाश' का संवादन श्रौर प्रकाशन किया। यह धर्मसभा का मुख्य पत्र था। इसका प्रकाशन विभिन्न १२-१८ स्थानों से समय समय पर होता रहा। पहले यह केवल हिंदी में निकलता था, बाद में उर्दू श्रीर संस्कृत में भी प्रकाशित किया गया।

१८६१ में हिंदी प्रदेश से कई पत्र निकले । इनमें आगरे से गर्गेशीलाल के संपादकत्व में 'स्रजप्रकाश' और शिवनारायण के संपादकत्व में 'सर्वोपकारक' तथा अजमेर से सोहनलाल के संपादकत्व में 'जगलामचिंतन' और इटावे से जवाहरलाल के संपादकत्व में 'प्रजाहित' प्रसिद्ध हैं । इन सब पत्रों के उर्दू सस्करण भी निकलते थे । ऐसा मालूम पड़ता है कि हिंदी की माँग बढ़ रही थी और उस माँग को ध्यान में रखकर ही उर्दू हिंदी को अलग श्रलग किया जा रहा था ।

१८६१ ई० में श्रागरे से ही एक श्रोर हिंदी का पत्र प्रकाशित हुश्रा। इसका नाम 'ज्ञानदीपक' या 'ज्ञानप्रकाश' था।

१८६३ ई० में स्त्रागरा नगर के पास से मिशनरियों ने 'लोकहित' का प्रकाशन किया। पत्र शुद्ध हिंदी में निकलता था। १८६४ ई० में श्रागरे से 'भारतखंडामृत' नामक पत्र का प्रकाशन लल्लूलाल जी के समकालीन पंडित वंशीधर ने किया। इसका उर्दू संस्करण 'स्त्रावेहयात' नाम से निकलता था।

१८६४ ई० में जोधपुर दरबार से हिंदी ऋँगरेजी में 'जोधपुर गवर्नमेंट गजट' निकला। यह साप्ताहिक पत्र था।

१८६५ ई॰ में बरेली में गुलाबशंकर के संपादकत्व में 'तत्वबोधिनी पत्रिका' प्रकाशित हुई। यह भी विशुद्ध हिंदी पत्रिका थी।

१८६६ ई० में लाहौर से नवीनचंद्र राय ने 'ज्ञानप्रदायिनी पत्रिका' का प्रकाशन किया। इसके संपादक एक काशमीरी पंडित मुकुंदराम थे। प्रारंभ में यह पत्रिका हिंदी उर्दू दोनों में छपती थी। किंतु आगे चलकर केवल हिंदी में छपते लगी।

१८६६ ई॰ में 'मारवाड़ गजट' का प्रकाशन हुआ। यह पत्र धीरे धीरे उन्नति करता गया और एक ऐसा समय श्राया जब कि सुसंपादित पत्र समभा जाने लगा। १८६६ ई॰ में ही बंबई से शक्तिदीपक' नामक पत्र निकला। संभवतः यह मिशनरियों का पत्र था श्रीर हिंदी में निकलता था।

र्ष्ट्र हैं में श्रीर इसके बाद के समय में हिंदी पत्रकारिता ने बड़ी उन्नित की। जम्मू काश्मीर से 'वृत्तांतिवलास' श्रागरे से 'सर्वजनोपकारक' श्रीर रतलाम से 'रतनप्रकाश' प्रकाश में श्राए। जम्मू काश्मीर से एक श्रीर पत्र हिंदी उर्दू में निकला जिसका नाम 'विद्याविलास' या।

#### द्वितीय उत्थान

हिंदीभाषी प्रदेशों में नवजागरण के अप्रदूत भारतेंद्र हरिश्चंद्र थे। उन्होंने अपनी प्रेरणा और अपने द्रव्य से अनेक पत्रों का प्रकाशन और संपादन किया। उनकी प्रेरणा से हिंदी प्रदेशों में लगभग पचीस पत्र प्रकाशित हुए। यही कारण है कि उनके अलप जीवनकाल में ही लेखकों और संपादकों का एक मंडल तैयार हो गया, जिसे भारतेंद्र मंडल के नाम से जाना जाता है। इसमें पं० प्रतापनारायण मिश्र, उपाध्याय बदरीनारायण चौधरी 'प्रेमधन', ठाकुर जगमोहनसिंह और पं० बालकृष्ण भट्ट प्रमुख थे। इस मंडल के लेखकों द्वारा ही हिंदी गद्यशैली के विकास का आरंभ हुआ। स्वयं भारतेंद्र के गद्य में दो शैलियों का विकास लिखत होता है—एक भावावेश शैली और दूसरी तथ्यनिरूपण शैली। पं० प्रतापनारायण मिश्र की शैली में व्यंग्य और विनोद की प्रधानता है। 'प्रेमधन' की शैली अनुप्रासपूर्ण और अलंकृत है। इसमें गद्यकाव्य के सूक्ष्म तत्व निहित हैं। पं० बालकृष्ण भट्ट की शैली में यथातथ्य निरूपण के साथ ही तीखापन है। ठाकुर जगमोहनसिंह की शैली में यथातथ्य निरूपण के साथ ही तीखापन है। ठाकुर जगमोहनसिंह की शैली अलंकृत और प्रसादपूर्ण है। इस काल के लेखकों में भाषा की परल, विचारों के प्रति निष्ठा और जिदादिली है। संपादकों का जीवन त्याग और संघर्षमय है। आगे चलकर देश में जो जागित पैदा हुई उसका आरंभ इसी काल में हुआ।

१८६८ ई० में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने काशी से 'किववचन सुधा' का प्रकाशन किया। इसमें किवतश्चों का संग्रह रहता था। पहले यह मासिक पित्रका थी, बाद में पाचिक हुई। फिर साप्ताहिक तथा हिंदी श्रंग्रेजी दोनों में प्रचिलत हुई। भारतेंदु ने इस पित्रका द्वारा भाषा को खूब सुधारा श्रीर सँवारा। १८७५-८५ ई० के बीच इसमें राजनीति श्रीर समाज नीति पर स्वतंत्र लेख भी निकलने लगे। श्रिधिकतर लेख स्वयं 'भारतेंदु' के ही रहते थे। इससे उनपर सरकार की कोप-दृष्टि का होना स्वाभाविक ही था। इसिलये इस पित्रका के कारण भारतेंदु को श्रनेक कष्ट उठाने पड़े। सरकार के कोप के कारण उनकी श्रवस्था दिन दिन विगड़ती गई। 'किववचन सुधा' का सिद्धांत वाक्य था—

खल गगन सों सज्जन दुखी मित होंहिं. हरिपद मित रहें। श्रपधर्म छूटें, स्वत्व निज भारत गहें, कर दुख बहें॥ बुध तजहिं मत्सर नारि नर सम होहिं, जग श्रानंद रहें। तिज गाम कविता, सुकविजन की श्रमृत वानी सब कहें॥

कविवचन सुधा में मूल्यादि के नियम भी पद्य ही में छापे जाते थे। नियम वाले पद्य इस प्रकार हैं— शर् मुद्रा पहिले दिए बरस बिताए सात। साथ चंद्रिका के लिये दस में दौड मिलि जात॥ बरन गए बारह लगत दो के दो महस्ल। अलग चंद्रिका सात, शर् बचन सुधा समत्ल॥ दो आना एक पत्र को टका पोस्टेज साथ। सारथ आना आठ दे लहर चंद्रिका हाथ॥ प्रति पंगिन आना जुगुल जो कोड नोटिस देइ। जो बिशेष जानन चहै पूछि सबै कुछ लेइ॥

उस समय जब कि राष्ट्रीयता नामक भाव का ठीक से उन्मेष भी नहीं हुन्ना था भारतेंदु ने कविवचन सुधा द्वारा भारतीयों में क्रांतिमूलक भावों का उद्रेक किया। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र न केवल हिंदी राष्ट्रीयता के जनक थे, प्रत्युत वे हिंदी पत्रकारिता के भी पुरोहित थे। सच तो यह है कि हिंदी पत्रकारिता के चेत्र में उनका वही स्थान है जो बँगला पत्रकारिता में राजा राममोहन राय का भारतेंदु को श्रपनी इस विचार स्वतंत्रता के कारण जिन कटों को भेलना पड़ा; उसकी लंबी कहानी है।

ंद्र ई॰ में प्रयोग से 'वृत्तांत दपर्या' निकला। इसके संपादक सदामुखलाल थे। ये कौन सदामुखलाल थे, यह कहना कठिन है। किंतु पत्र विविध-विषय विभूषित अपने ढंग का अकेला था। १८७० ई॰ में अनेक पत्रों के प्रकाशन हुए। इस वर्ष कानपुर से 'हिंदूप्रकाश' और प्रयाग से प्रयागदूत'। जोधपुर से 'मुहुब्दे मारवाइ' (हिंदी,, उदू में) और लिलतपुर से 'खुंदे तखंड अखवार' (हिंदी, उद् में)। मेरठ के 'म्यूर गजट' (पहले उदू में और बाद में हिंदी में) और सहारनपुर से 'सांडर्स गजट' (हिंदी में) तथा बंबई से 'मनोविहार' (हिंदी, मराठी, गुजराती, संस्कृत में) का प्रकाशन हुआ। इन सभी पत्रों से जहाँ एक और हिंदी पत्रकारिता के विकास की सूचना मिलती है, वहीं यह भी मालूम पड़ता है कि किस प्रकार हिंदी भाषा का प्रसार हो रहा था और उसकी लोकप्रियता में वृद्धि हो रही थी।

१८७२ ई० में बाबू कार्तिकप्रसाद ने कलकरों से 'हिंदी दीप्ति प्रकाश' निकाला । १८५० ई० के बाद जब कि 'सामदंड मार्तगृड' बंद हुन्रा था, यह पहला पत्र कलकत्ते से निकला । यह पत्र भी श्रालपायु ही रहा । इस वर्ष कई न्रारेप्त पत्र निकले ।

सन् १८७२ ई॰ में पं॰ केशवराम मद्द तथा पं॰ मदनमोहन मट्ट के उद्योग से 'बिहार बंधु' नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन आरंभ हुआ। पं॰ श्रंबिका- प्रसाद वाजपेयी के कथनानुसार श्रारंभ में इसका प्रकाशन कलकत्ता से हुत्रा था।
मह्बंधु मूलतः बिहार के बिहारशरीफ के रहनेवाले थे। इसिलये १८७४ ई० में
यह पत्र पटना चला गया। तबसे 'विहारबंधु' का प्रकाशन पटना से ही होने'
लगा। इसका संपादन पं० दामोदर शास्त्री सप्रे करते थे। कुछ दिनों तक इसके
संपादक मुंशी हसन त्रली भी थे। बिहारबंधुं बिहार का पहला हिंदी पत्र है। बिहार
में हिंदी प्रचार का बहुत बड़ा श्रेय इसी को है। यह लगातार १६०५ ई० तक चलने
के बाद बंद हो गया। इनमें 'प्रेमपत्र' नामक एक पाचिक पत्र भी था, जो श्रागरा
से प्रकाशित हुत्रा था श्रौर जिसे रायबहादुर शालग्राम निकालते थे। इसी पत्र
से पं० रुद्रदत्त जी का संपादकीय जीवन श्रारंभ हुत्रा।

१८७३ ई० में पत्रकारिता जगत् में पुनः इलचल हुई। यद्यपि पत्रों की संख्या में कोई विशेष दृद्धि न हुई किंतु पाठकों की संख्या खूब बढ़ी। इसी वर्ष भारतेन्दु हरिश्चंद्र ने काशी से 'हरिश्चंद्र मेगजीन' का प्रकाशन किया। १८७४ ई० में इसी का नाम बदलकर 'हरिश्चंद्र चंद्रिका' कर दिया गया। पृष्ठसंख्या बढ़ा दी गई। यह विविध-विषय-विभूषित मासिक पत्र था। इसमें किवता, आलोचना, उपन्यास, हतिहास, राजनीति तथा पुरातत्व आदि विषयों पर लेख निकलते थे। इसी वर्ष भारतेंदु की 'कविवचन सुधा' का (साताहिक) प्रकाशन हुआ। इन दोनों पत्रों की अच्छी प्रसिद्धि थी और इनसे पत्रकारिता को यश मिल रहा था। अमृतसर से 'हिंदी प्रकाश' हिंदी, उर्दू तथा पंजाबी में निकला। 'जबलपुर समाचार' जबलपुर से (हिंदी, अंगरेजी) में निकला। लखनऊ से 'भारत पत्रिका' (अखनारे अंजूमने हिंद का हिंदी संस्करण् ) अवध के तालुकेदारों ने निकाला। आगरे से 'मर्गदा परिपार्टी समाचार' हिंदी, संस्कृत में निकाला गया। इसके संपादक पंडित दुर्गाप्रसाद शुक्ल थे।

१८७४ ई० में भारतेंदु ने ही स्त्रियों के लिये 'बालबोधिनी' का प्रकाशन किया। इसमें स्त्रियों के लिये कुछ उपदेश भी रहते थे। प्रयाग से 'नाटक प्रकाश' का प्रकाशन हुआ। इसके संपादक थे रतनचंद। हिंदी अच्चरों के लिये आंदोलन करने के हेतु मेरठ से 'नागरी प्रकाश' निकाला गया। इसका उदू संस्करण 'मुइब्बते हिंदी' भी निकाला जाता था। 'जगत अरशना' पंजाब से निकला था। इसकी जानकारी अतीत में लुप्त हो गई है। अलीगढ़ के वकील तोताराम वर्मा ने 'भारतबंधु' निकाला। लाला श्रीनिवास ने 'सदादर्श' दिल्ली से प्रकाशित किया था।

१८७५ ई० में पं० शिवनारायण शुक्ल ने 'धर्मप्रकाश' मासिक का प्रकाशन प्रयाग से त्रार्यसमाज की त्रोर से हिंदी, संस्कृत में प्रारंभ किया। उसी समय सनातन धर्म की त्रोर से प्रयाग से ही 'धर्मपत्रिका' निकाली गई। सरदार संतोष सिंह ने

श्रमृतसर से 'सकल संबोधिनी पित्रका' हिंदी में प्रकाशित की। इसमें धर्मचर्चा रहती रहती थी। लुधियाना से कन्हैयालाल ने 'नीतिप्रकाश' (पुस्तक या पत्र ?) प्रकाशित किया। 'श्रानन्द लहरी' का प्रकाशन धीरा शास्त्री ने बनारस में शुरू किया। 'सुदर्शन समाचार' के संपादक प्रयाग के मुरलीधर श्रीर राव बृजयसाद थे। तासी के श्रनुसार बंबई से 'सत्यामृत' निकला था।

भारतेंदु की लीलाभूमि काशी से 'कविवचन सुधा', 'बालबोधिनी' श्रीर 'हरिश्चन्द्र चंद्रिका' तो निकलती ही थी, भारतेंदु की ही प्रेरणा से १८:६ ई० में 'काशी पत्रिका' भी निकली। इसके संपादक बालेश्वरप्रसाद बी० ए० थे। श्रारंभ में यह नागरी श्रच्यों में निकली। फिर दूसरा एष्ठ उर्दू श्रच्यों में निकलने लगा श्रीर स्तर गिर गया। इसके श्रतिरिक्त 'नुक्लबसर', 'कमक्ल श्रखबार' श्रीर 'कब्दे नजाइर' श्रादि उर्दू वाले निकालते थे। इनमें कुछ स्थान हिंदी के लिये भी रहता या। लाहीर का 'हिंदूबांधव' तथा शाहजहाँपुर का 'श्रार्थभूषण् भी निकलता था। 'हिंदूबांधव' हिंदी श्रीर उर्दू में छपता था। श्रार्थसमाज का एक श्रीर पत्र 'श्रार्थभूषण्' जो पहले 'श्रार्थदर्पण्' के नाम से साप्ताहिक निकलता था, मासिक रूप में शाहजहाँपुर से निकलने लगा था।

१८७७ ई० में पं० मुकुंदराम के संपादकत्व में 'मित्रविलास' निकला। 'भारतदीपिका' श्रीर 'भारतिहतेषी' इसी वर्ष प्रकाशित हुए थे। प्रयाग से 'नागरी प्रतिका', 'धर्म पत्र' श्रीर 'धर्मप्रकाश' का प्रकाशन हुश्रा। इन तीनों पत्रों के संपादक सदासुखलाल थे। शाहजहाँपुर से मुंशी बख्तावर सिंह ने श्रार्यसमाजी विचारों के प्रकाशन के लिये 'समाज' निकाला। इसी समय पं० बालकृष्ण मट्ट का प्रयाग से 'हिंदी प्रदीप' निकला। मट्टजी बड़ी लगन के व्यक्ति थे। उन्होंने इस पत्रिका द्वारा हिन्दी की बड़ी सेवा की। इस पत्रिका में प्रकाशित उनके श्रानेक निवंध प्रसिद्ध हैं।

र्द ६० में प्रयाग से 'कायस्य समाचार' निकला। यह बहुत प्रभावशाली जातीय पत्र था। कुछ विद्वानों का मत है कि डा॰ सिचदानंद सिन्हा के 'हिंदू रिच्यू' की प्रेरणा का यही ऋषार था। प्रयाग से ही 'ज्ञानचंद्र' नामक पत्र का प्रकाशन हुआ। ल्खनऊ से 'ऋखवारे सरिश्ते तालीम' हिंदी, उर्दू में निकला। इसी समय काशी से किन्हीं एचे॰ के महाचार्य के संपादकत्व में 'आर्यमित्र' का प्रकाशन हुआ। किंतु यह 'आर्यमित्र' आर्यसमाज का नहीं था।

१८७८ ई॰ में जो सबसे प्रभावशाली हिंदी पत्र निकला, वह कलकत्ते का 'भारतिमत्त' था। इसके संस्थापक पं॰ छोटूलाल मिश्र श्रौर पं॰ दुर्गाप्रसाद मिश्र थे। इसके निवेदन में लिखा है—'विदित हो कि यह पत्र प्रतिपत्त में एक बार प्रकाशित होगा, परंतु विना सर्वेसाधारण की सहायता के इसके चिरस्थायी होने की श्राशा निराशा मात्र है, इसलिये सर्वसाधारण को उचित है कि इसकी सहायता करे श्रौर

यदि यह पत्र ईश्वर की इच्छा से समाज में प्रचलित हुआ तो और इसके ५ सौ आहक हुए तो शीघ ही साप्ताहिक हो के प्रचारित होगा।' और यह निवेदन सफल हुआ तथा 'भारतिमत्र' साप्ताहिक निकलने लगा। इसके ऊपर यह आदर्श वाक्य छुपा रहता था —

# सगुण खनित्र विचित्र श्रित खोले सब के चित्र। शोधें नरचरित्र यह 'भारतिमत्र' पवित्र।।

'भारतिमत्र' का प्रकाशन हिंदी पत्रकारिता के च्लेत्र में एक श्रभूतपूर्व घटना थी। 'भारतिमत्र' ने हिंदी पत्रकारिता को बड़ा ऊँचा उटाया। यह एक युग में हिंदी का सर्वाधिक प्रभावशाली पत्र था। यह राजनीतिक, धार्मिक श्रौर साहित्यिक श्रांदोलनों में खुलकर भाग लिया करता था। स्वामी दयानंद सरस्वती के लेख 'भारत-मित्र' में छपते थे। हिंदी के मामले में 'भारतिमत्र' भारतेंदु हरिश्चंद्र का समर्थक था। उनके लेख भी इसमें छपते थे। कलकत्ते में जो जुए के श्रड्डे थे, उनके विरुद्ध उसने श्रांदोलन चलाया था श्रौर उसे सफलता भी मिली थी। बंकों में जो २ बजे रात तक काम होता था, उसके विरुद्ध भी इसने श्रांदोलन छेड़ा था। बाबू बाल-मुद्धंद गुप्त के संपादकत्व में 'भारतिमत्र' में हिंदी माषा के संस्कार का श्रांदोलन छिड़ा। बालमुद्धंद गुप्त ने स्वयं 'व्याकरण विचार', 'भाषा की श्रनस्थिरता' (१० लेख), 'श्रात्मारामीय टिप्पण्' (२) लेख श्रौर 'हिंदी में श्रालोचना' (७ लेख) लिखे। इन सभी का श्राधुनिक हिंदी साहित्य में ऐतिहासिक महत्व है। गुप्त जी ने श्राचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी से गहरी टक्कर ली थी। 'भारतिमत्र' का संपादन पं० लक्ष्मणानारायण गर्वे श्रौर पं० श्रीकाप्रसाद वाजपेयी ने भी किया था।

१८७८ ई॰ में जयपुर से 'जयपुर गजट' का प्रकाशन हुआ। यह उदार विचारों का राजनीतिक पत्र था। राजनीतिक ज्ञान के प्रचार और प्रसार तथा हिंदी आंदोलन को सतत जागरूक रखने में इसने बड़ा काम किया। आरंभ में इसका प्रकाशन हिंदी, आंधेजी में होता था, आगो चलकर उर्दू में भी होने लगा।

१८७६ ई० में कलकत्ता से पं० दुर्गाप्रसाद मिश्र ने अपने तीन श्रीर साियों के साथ सारस्धानिधि प्रेस से 'सारसुधानिधि' नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया। इसका मंगलाचरण इस प्रकार था—

श्री हरिचरण प्रसाद ते, जगमग जगत प्रसिद्ध। श्रत्य नम शुभ शरद में, सार सुधानिधि सिद्ध। 'सारसुधानिधि' सिद्धः 'शंभु', दुर्गा' श्रुति शारद। गणपति गणपति ब्रह्म, ब्रह्म बुध बुद्धि विशारद। गणपति गणपति सूर्यं, सुरसरवर देहिं विजय श्री। नमो श्रोम् 'गोविंद', 'सदानन्द' मंगल जयश्री॥

इस पद्य में सदानंद दुर्गाप्रसाद, गोविंदनारायण और शंसुनाथ कुल चार साफी थे। इसके संपादक पं॰ सदानंद थे। यह अपने समय का तेजस्वी पत्र था। कुछ वर्ष चलने के बाद अर्थामाव के कारण इसे बंद कर देना पड़ा। १८७६ ई॰ में ही कलकत्ते से 'जगतिमत्र' का प्रकाशन भी हुआ। कानपुर से 'शुभिचतिक', प्रयाग से 'ज्ञानचंद्रोदय' और काशी से 'काशीपंच' का प्रकाशन भी इसी वर्ष हुआ।

१८८० ई० में कलकत्ते का तीसरा विख्यात पत्र 'उचितवक्ता' प्रकाशित हुन्ना। उसका न्नादर्श वाक्य था — 'हितं भनोहारि च दुर्लभ वचः'। इस पत्र की दिलचस्पी राजनीति में भी थी। विशेष रूप से देशी रजवाड़ों तथा न्नारेजों से जो विवाद उठे उनमें 'उचितवक्ता' न्नपने ढंग से बोलता था। साहित्य तो उसका न्नपना विषय था ही। इस प्रकार विविध न्नालोचना की न्नोर इसका भुकाव था। यह पत्र न्नपने व्यंग्यात्मक लेखों के लिये भी प्रसिद्ध था। इसके लेखकों में भारतें दु हिरिश्चंद्र भी थे। यह कई बार बंद हो कर भी निकला। इसके न्नतिरिक्त १८०० ई० में निम्नलिखित न्नौर भी पत्र निकले— 'जैन पत्रिका' (प्रयाग), 'म्निनीतितत्व' (पटना), 'ज्ञिय पत्रिका' (पटना) इसके संपादक वाबू रामदीनसिंह थे। न्नागे चलकर इन्होंने हिंदी की वड़ी सेवा की।

१८८१ ई० में 'नवीन वाचक' साप्ताहिक पत्र गोंडा से प्रकाशित हुन्ना।
मासिक पत्रिकान्नों में 'भारतदीपिका' (लखनऊ), संपादक बायू श्रंतिकान्वरण
घोष, 'न्नारोग्यदर्पण' प्रकाशित करनेवाले पं जगन्नाथप्रसाद वैद्य (प्रयाग) न्त्रीर
चौधरी पं वदरीनारायण उपाध्याय द्वारा संपादित न्नीर प्रगिशत 'न्नानंद
कादंतिनी (मिर्जापुर) निकली। इसमें प्रायः उपाध्याय जी के लेख भरे रहते थे।
इसकी भाषा शुद्ध, न्नालंकत न्नीर मुहावरेदार थी।

१८८२ ई० में हिंदी उद्किता संघर्ष जोरों से चल रहा था। हिंदीवाले हिंदी (देवनागरी) अच्हरों को अदालत और दफ्तर में प्रवेश कराने के लिये यत्नशील थे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये ही श्री गौरीदच शर्मा ने देवनागरी प्रचारक' मासिक का प्रकाशन आरंभ किया।

१८८३ ई० में प्रतापगढ़ के तालुकेदार राजा रामपाल खिंह ने इंगलैंड से हिंदी श्रोर श्रॅगरेजी में 'हिंदोस्थान' नाम का पत्र निकाला । १८८५ ई० में जब वे स्वदेश लौट श्राए तब कालाकाँ कर से हिंदी में दैनिक 'हिंदोस्थान' निकाला । इसका एक श्रॅगरेजी संस्करण भी छपता था। इसके संपादक महामना पं० मदनमोहन मालवीय थे। 'हिंदोस्थान' के संपादन से ही मालवीय जी का सार्वजनिक श्रोर राजनीतिक जीवन श्रारंभ होता है। जब मालवीय जी को राजनीतिक कार्यों के कारण समयामाव हो गया, तब बाबू बालमुकुंद ग्रुप्त ने 'हिंदोस्थान' का संपादन

भार सँभाला । आगे चलकर जब राजा साहब ने अपना राजनीतिक मतपरिवर्तन कर लिया तब 'हिंदीस्थान' का प्रकाशन बंद हो गया।

१८८३ ई० में ही पं० प्रनापनारायण मिश्र ने कानपुर से 'ब्राह्मण' नामक बड़ा तेजस्वी अखबार निकाला था। जब इसे अर्थाभाव रहने लगा तब पटना के खंगविलास प्रेस के मालिक बाबू रामदीन सिंह ने इसे खरीद लिया और कुछ दिनों तक यह पटना से निकला। इस पत्र को निकालनेवाले लखनऊ के बाबू गंगाप्रसाद वर्मा थे। इनके सिवा 'धर्मोपदेश' (बरेली', 'भारतिहतैषिणी' (लाहौर), 'विद्योदय' (कलकत्ता), 'यज्ञविलास' (पटना), 'सदचार मार्तंड' (जयपुर), 'किवकुत कंज दिवाकर' (बस्ती), 'इंदु' (लाहौर), 'वैष्णुव पत्रिका' (काशी) 'हिंदी समाचार' (मागलपुर) और 'ब्यापार बंधु' (बंबई) भी निकले।

१८६४ ई० में भागलपुर से 'वैष्णुव पत्रिका' का प्रकाशन पं० श्रंबिकादत्त व्यास के संपादकत्व में हुआ। इसका नाम इसी वर्ष 'पीयूषप्रवाह' कर दिया गया। इसके पहले यह काशी से निकलता था। भागलपुर से यह पहला पत्र निकला था। चंपारण से 'चंपारण हितकारी' का प्रकाशन हुआ। चंपारन में यह प्रथम जाग्रित थी। इनके अतिरिक्त सांप्रदायिक तथा जातीय पत्र भी निकले। इनमें कायस्थों का 'कायस्थ व्यवहार', 'गौड़ कायस्थ', 'कुलश्रेष्ठ समाचार' प्रकाशित हुआ। ये सभी मासिक थे। इनके अतिरिक्त कलकत्ता से 'वेदप्रकाश' और कानपुर से 'रिसकपित्रका' और 'भारतभूषण् का प्रकाशन हुआ। जम्मू से 'जम्मू गजट' भी निकला। ये सभी साप्ताहिक पत्र थे। 'राज्ञपूताना गजट' और मथुरा समाचार' ये तो उद्दे के पत्र, किंतु इनमें हिंदी के लेख भी छपते थे।

### तृतीय उत्थान

हिंदी पत्रकारिता के इतिहास में सन् १८६०ई० का विशेष महत्त्व है। इसी वर्ष कलकत्ता से साप्ताहिक 'हिंदी बंगवासी' और इसके दस वर्ष बाद प्रयाग से 'सरस्वती' का प्रकाशन आरंभ हुआ। इन दोनों में १० वर्ष का अंतर है। 'हिंदी बंगवासी' जनता की भावनाओं को व्यक्त करनेवाला, ताजा समाचार सस्ते में देनेवाला पत्र था। उसने हिंदी साहित्य की भी बड़ी सेवा की थी। दस वर्ष बाद प्रकाशित होनेवाली 'सरस्वती' का हिंदी साहित्य में दिशानिदेशक स्थान है। हिंदी साहित्य की सेवा की हिंछ से ही 'सरस्वती' का प्रकाशन हुआ था। इसी लिये उसपर लिखा था—काशी नागरीप्रचारिणी सभा द्वारा अनुमोदित—श्रीर उसके संपादक मंडल में थे - सर्व श्री राधाकृष्णदास, कार्त्तिक प्रसाद खत्री, जगन्नाथदास रत्नाकर', किशोरीलाल गोस्वामी और श्यामसुंदर दास। १६०३ ई० में आचार्य एक महावीर प्रसाद द्विवेदी 'सरस्वती' के संपादक हुए। हिंदी माषा

के संस्कार की दृष्टि से द्विवेदीजी का बहुत महत्व है। उनके पूर्व हिंदी के लेखकों में व्याकरण की शिथिलता थी। व्याकरण के व्यतिक्रम श्रीर माणा की श्रास्थिरता को द्विवेदीजी ने दूर किया, विस्तृत श्रालोचना का पथ प्रशस्त किया, श्रानेक लेखकों श्रीर संपादकों को हिंदी चेत्र में उतारा श्रीर उनका मार्गदर्शन किया।

१८६० ई० में कलकत्ता से 'हिंदी बंगवासी' के प्रकाशन द्वारा हिंदी पत्र-कारिता ने एक नया मोड़ लिया। यह साप्ताहिक था। तत्कालीन सभी समाचार-पत्रों से आकार प्रकार में बड़ा, समाचार की दृष्टि से ताजा, विचारपूर्ण लेखों से संपन्न और जनमावना को व्यक्त करनेवाला होते हुए भी कम मूल्य का था। इस कप में यह सार्वजनिक समाचारपत्र था। इसका संचालन कुछ बंगाली सज्जनों के हाथ में था और इसके आदि संपादक पं० अमृतलाल चक्रवर्ती थे। 'हिंदी बंगवासी' की विशेषता का वर्णन करते हुए बाबू बालसुकुंद गुप्त ने लिखा है —

'हिंदी बंगवासी नए ढंग का श्राखवार निकला। हिंदी में उससे पहले वैसा श्राखवार कभी न निकला था। वह डवल रायल श्राकार के दो बड़े बड़े पत्रों पर निकला। दो रुपये साल उसकी कीमत हुई। प्रति सप्ताह कम से कम एक चित्र उसमें प्रकाशित होने लगा। खबरें ताजा ताजा उसमें निकलने लगीं। लेख भी श्राच्छे होते थे। एकाध लेख हँसी दिल्लगी का भी होता था। जिनके चित्र छपते थे उनके चरित्र भी बहुशा निकला करते थे। बहुत सी ऐसी बातें उसमें छपने लगीं जो श्रीर भी श्राखवारों में होती थीं...'

'यह खूब फैलने लगा। विशेषकर विहार श्रीर युक्तपदेश में उसका बड़ा श्रादर हुआ। थोड़े ही दिनों में उसकी ग्राहकसंख्या २००० हो गई।' 'हिंदी बंगवासी' के श्रादि संपादक पं० श्रमृतलाल चक्रवर्ती ने इस पत्र का संपादन श्रपनी समस्त विशेषताश्रों के साथ किया।

१८६६ ई० में 'नागरीप्रचारिणी पत्रिका' (त्रैमासिक) निकली। इसके संपादक थे—बाबू श्यामसुंदर दास, महामहोपाध्याय पं० सुधाकर द्विवेदी, श्री कालीदास श्रीर श्री राधाकृष्ण दास। बाद में यह पत्रिका जब माधिक बनी तब संपादक थे—श्री श्यामसुंदर दास, श्री रामचंद्र शुक्ल, श्री रामचंद्र वर्मा श्रीर श्री बेनी प्रसाद। १६२० ई० में यह पुनः त्रैमासिक बनी श्रीर संपादक हुए—पं० गौरीशंकर हीराचंद श्रोमा, श्री श्यामसुंदर दास, श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी श्रीर सुंशी देवी प्रसाद। यह सुख्यतः शोध पत्रिका है। इसमें हिंदी साहित्य तथा इतिहास पर प्रभाव डालनेवाले महत्वपूर्ण शोध लेख छपते हैं। इसके श्रनेक श्रंक प्रमाणुकोटि में श्रांते हैं। यह पत्रिका श्राज भी श्रपने तरीके से निकलती जा रही है। इसी वर्ष का उल्लेखनीय साप्ताहिक है—श्री वेंकटेश्वर समाचार। इसे सेठ

स्तेमराज बजाज ने बंबई से निकाला । इसमें कितने ही साहित्यिक ग्रंथ छापे जाते रहे। यह स्राकार प्रकार में बहुत बड़ा निकलता था स्रौर स्राज भी निकल रहा है।

इंडियन प्रेस के अध्यक्त श्री चिंतामिशा घोष ने १६०० ई० में मासिक 'सरस्वती' का प्रकाशन आरंभ किया। आरंभ में इसका संपादन काशी से होता था श्रीर पत्रिका पर छपा रहता था - काशी नागरीप्रचारिग्री सभा द्वारा श्रनुमोदित--श्रीर इसके संपादक मंडल में थे—सर्वश्री राधाकृष्ण दास, कार्तिक प्रसाद खत्री, जगन्नाथ दान 'रत्नाकर', किशोरीलाल गोस्वामी और श्यामसंदर दास । सन् १६०३ ई० पं० महावीरप्रसाद द्विवेदीजी ने 'सरस्वती' के संपादन का भार स्वीकार कर लिया। उस समय संपादन कला का कोई आदर्श स्थिर नहीं हुआ था। बड़े श्रीर प्रसिद्ध व्यक्ति के त्रुटिपूर्ण लेख भी छपते थे, किंतु श्रप्रसिद्ध श्रीर छोटे लोगों के विद्वचापूर्ण लेखों की भी उपेचा होती थी। स्रालोचनार्थ श्राए प्रंथों का नाममात्र छाप दिया जाता था। लेखों के प्रतिपाद्य विषय का समुचित संपादन तो दर उनकी भाषा तक को नहीं सुधारा जाता था। समय की पाबंदी पर तो किसी का ध्यान ही नहीं था। ऐसी परिस्थित में उन्होंने 'सरस्वती' का संपादन त्रारंभ किया। 'सरस्वती' में प्रकाशित लेखों की फाइल नागरी-प्रचारिगी सभा में सुरक्तित है। उसे देखने से यह प्रतीत होता है कि द्विवेदी जी प्रत्येक लेख को मनोयोगपूर्वक पढ़कर विषयवस्तु तथा भाषा की दृष्टि से उसका संपादन करते थे। अधिकांश लेखों का तो कायाकल्प कर देते थे। बड़े से बड़े श्रादिमियों के श्राप्रतिपादित लेखों को छापने से इनकार कर देते थे। स्वयं विषय देकर नए नए लेखकों श्रीर कवियों से लिखवाते तथा उनको सुधारकर छापते थे। इस प्रकार लेखक भी पैदा करते जाते थे। स्त्रालोचनार्थ स्त्राए ग्रंथों की समालोचना तो करते ही थे: यदि कोई गलत श्रीर श्रमर्यादित ग्रंथ कहीं से प्रकाशित हुआ हो, तो उसे मँगाकर उसकी बिखयाउचेड आलोचना भी करते थे। इसी लिये उनके ऋनुशासन से लोग थर्राते थे। समय की पाबंदी तो ऐसी करते थे कि ठीक वक्त पर 'सरस्वती' श्रपने ग्राहकों के पास पहेंच जाती थी। प्रायः तीन मास के लिये 'सरस्वती' के लिये रचनादि प्रेस में रखते थे। श्रपने हानिलाभ की उपेचा करके भी पाठकों के हानिलाभ का ध्यान रखते थे। श्रारंभ में ही नागरीपचारिसी समा से उनका संघर्ष हो गया श्रीर उन्होंने उसपर से समा के श्रनुमोदन को निकालकर 'सरस्वती' में 'श्रनुमोदन का श्रंत' छापा। व्याकरण के संबंध में उनका बालमुकुंद गुप्त से संघर्ष छिड़ गया। यद्यपि इसमें द्विवेदीजी का पच कमजोर था; किंतु टक्कर गहरी रही। यह था 'श्रस्थिरता' श्रौर 'श्रनस्थिरता' का द्वंद्व । पं॰ श्यामिबहारी मिश्र, पं॰ शुकदेवविहारी मिश्र श्रीर श्रानेक श्रार्थंसमाजियों से भी उनका संघर्ष रहा किंत कहीं भी उन्होंने माफी नहीं माँगी। द्विवेदीजी ने लगभग २० वर्षों तक 'सरस्त्रती' का संपादन किया। उन्होंने श्रपनी विद्वत्ता, श्रमशीलता श्रीर कार्यदत्त्वता से हिंदी साहित्य श्रीर हिंदी पत्रकारिता के स्तर को बहुत उन्नत किया। बहुत से लेखक, किन श्रीर संपादक तैयार किए। इसी लिये उनके कार्यकाल तक के संपूर्ण हिंदी साहित्य पर उनकी छाप बैठ गई।

१६०१ ई० में जो पत्र प्रकाश में आए, उनमें 'समालोचक' का स्थान विशेष है। इसे जयपुर से पं० चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने निकाला था। वही इसके संपादक थे। गुलेरी जी संस्कृत, पालि, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी और श्रॅंगरेजी भाषा तथा साहित्य के प्रकांड विद्वान थे। उनकी लेखनी से प्रसृत 'समालोचक' बड़ा सारगमित पत्र था। 'समालोचक' द्वारा गुलेरी जी एक अन्ठी शैली लेकर साहित्य च्रेत्र में उतरे। यह पत्र अलपायु हुआ किंतु उतने ही समय में इसने हिंदी जगत पर अपनी छाप लगा दी।

कानपर के श्रामी प्रेस से लाला सीताराम जी ने 'सिपाइी' नामक मासिक पत्र प्रकाशित किया था जिसे १६०४ ई० में साप्ताहिक कर दिया गया। इसके श्रातिरिक्त 'गढवाल समाचार' (गढवाल ) श्रीर 'नारद' ( छपरा ) प्रकाशित हस्रा । किंत इनका स्थानीय ही महत्व था। इस काल में 'हितवादी' नामक पत्र का प्रकाशन कलकत्ता से हन्ना। इसके संपादकों में पं॰ कद्रदत्त शर्मा श्रीर प्रसिद्ध क्रांतिकारी प्रसाद द्विवेदी से व्याकरण का एक महत्वपूर्ण प्रश्न भी किया था कि बँगला, मराठी श्चादि में तो शब्द के साथ विभक्ति मिलाकर लिखी जाती है पर हिंदी में श्रलग क्यों लिखी जाती है। यहाँ द्विवेदी जी का पच कमजोर था, श्रतः वे चुप लगा गए किंत 'हितवार्ता' में ही पं गोविंद नारायण मिश्र के लेख 'विभक्ति विचार' श्रीर प्राकृत विचार' पर निकले। इन लेखों के कारण ही मिश्र जी की प्रसिद्धि हुई। 'हितवादी' में ही देउस्करजी से पं॰ बाबुराव विष्णु पराइकर ने पत्र-संपादन-कला का अभ्यास किया। इन्हीं दिनों आर्यसमाज में ब्राह्मण-श्रवाह्मण - संवर्ष के परिगामस्वरूप पं भीमसेन शर्मा त्रार्यसमाज से अलग हए श्रीर उन्होंने 'ब्राह्मण सर्वेस्व' नामक मासिक पत्र प्रकाशित किया । १६०५ ईं० में जो पत्र प्रकाश में श्राप, उनमें लाहौर से निकलनेवाला 'संगीतामृत प्रवाह' विशेष उल्लेखनीय है। यह विष्णु दिगंबर पुलुस्कर का पत्र था। इसके संपादक पं ठाकुरराम श्रीवर थे किंत सारा कार्य विष्णु दिगंबर के निर्देश से होता था।

सन् १६०७ ई० का हिंदी पत्रकारिता के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। इसी वर्ष महामना पं० मदनमोहन मालवीय ने प्रयाग से 'श्रम्युदय' नामक साप्ता-हिक पत्र निकाला। इसके पूर्व वे कालाकाँकर से निकलनेवाले 'हिंदोस्थान' का संपादन करते थे। 'हिंदोस्थान' राजा रामपाल सिंह का पत्र था। उसमें मालवीय जी श्रपने विचारों का पूर्ण प्रतिपादन नहीं कर पाते थे। इसी लिये उन्होंने 'श्रम्युदय' का प्रकाशन किया। कुछ समय तक तो मालवीय जी ने ही 'श्रम्युदय' का संपादन किया किंतु जब उनको राजनीति से एकदम श्रवकाश नहीं बचा तब उन्हीं की प्रेरणा से बाबू पुरुषोत्तमदास टंडन ने 'श्रम्युदय' का संपादन श्रपने हाथ में लिया। बाद में उन्हें भी समय का श्रमाव हो गया श्रीर पं॰ कृष्णकांत मालवीय 'श्रम्युदय' का संपादन करने लगे। 'श्रम्युदय' का महत्व राजनीतिक श्रीर साहित्यक दोनों दृष्टियों से है। उत्तरप्रदेश की राजनीतिक जागृति में इसका पूर्ण योग रहा है। इसी भाँति हिंदी माषा श्रीर साहित्य का भी कार्य 'श्रम्युदय' का विशेष हाथ था।

इसी वर्ष लोकमान्य तिलक के केसरी' का हिंदी संस्करण 'हिंदी केसरी' नाम से प्रकाशित हुआ। इसके संपादक माधवराव सप्रे थे। यह गरम दल का अखबार था अतः चाव से पढ़ा जाता था। आगे चलकर तिलक पर राजद्रोह का मुकदमा चला और उनको सजा मिली किंतु उसी केस में सप्रे जी ने माफी माँग ली। इसका प्रभाव तिलक पर गहरा पड़ा और उन्होंने दुःखी होकर 'हिंदी केसरी' को बंद कर दिया। इसके अतिरिक्त अनेक पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन होता रहा।

१६०६ ई० में प्रयाग से 'कर्मयोगी' नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन हुआ। 'कर्मयोगी' की प्रेरणा श्री अप्रविंद घोष के 'कर्मयोगिन' से मिली थी। यह क्रांतिकारी विचारधारा का प्रचारक था। केवल 'कर्मयोगी' पढ़ने के जुर्म में अनेक निद्यार्थी स्कूलों और कालेजों से निकाल दिए गए थे। 'कर्मयोगी' पढ़ने के अपराध में ही श्री गणेशशंकर विद्यार्थी नौकरी से अलग कर दिए गए थे। 'कर्मयोगी' के वास्तविक संपादक पं॰ सुंदरलाल जी थे किंद्र नाम अन्य क्रांतिकारियों का छपता था। अलपकाल में ही 'कर्मयोगी' के तीन संपादकों को लंबी सजाएँ मिलीं किंद्र जब लंबी सजाओं से मी 'कर्मयोगी' का प्रकाशन बंद नहीं हुआ तब सरकार ने लंबी जमानत माँगकर 'कर्मयोगी' को बंद कर दिया।

१६०६ ई० में ही दो श्रीर मासिक पत्रिकाश्रों का जन्म हुश्रा। हिंदी साहित्य के इतिहास में इन दोनों का मह वपूर्ण स्थान है। इनमें एक है 'इंदु' श्रीर दूसरी 'मर्यादा'।

'इंदु' का प्रकाशन काशी से १६०६ ई० में जयशंकर प्रसाद जी ने किया। इसके मुख पृष्ठ पर लिखा है—

## सुखद सुशीतल राशि बरिष सुधा शिव भाल ते। चहुँदिशि कला प्रकाशि 'इंदु' सकल मंगल करे॥

इसके संपादक श्री श्रंबिकाप्रसाद गुप्त थे श्रौर मूल्य २॥) वार्षिक था। यह साहित्यिक पत्रिका थी। छायावादी कविता की मूल प्रवृत्ति का त्राप्तास इसमें मिलता है। इसी के द्वारा 'प्रसाद' जी साहित्य जगत् में श्रवतीर्ण हुए।

'मर्यादा' का प्रकाशन प्रयाग से १६०६ ई० में श्रम्युदय प्रेस से हुआ। इसके प्रेरणास्त्रोत महामना पंढित मदनमोहन मालवीय थे। यह राजनीति प्रधान मासिक पत्रिका थी। इसके संपादक पंडित कृष्णकांत मालवीय थे। 'सरस्वती' से इसमें यह विशेषता थी कि 'सरस्वती' राजनीति से दूर रहती थी और 'मर्यादा' में खुलकर राजनीतिक लेख निकलते थे। हिंदू विश्वविद्यालय की परिकल्पना सबसे पहले 'मर्यादा' में निकली थी। जब मालवीय जी श्रधिकतर काशी रहने लगे, तब श्री शिवप्रसाद जी ग्रस की प्रेरणा से 'मर्यादा' काशी श्रा गई। कुछ दिनों तक उसका संपादन बाबू श्रीप्रकाश जी और डा० संपूर्णानंद जी ने भी किया था।

१६१२ ई० में पं० ईश्वरी प्रसाद शर्मा ने 'मनोरंजन' नामक मासिक पत्र शाहाबाद से निकाला। यह शुद्ध साहित्यिक पत्र था। श्रपने समय में बड़ा लोकिपिय था। इसने दो विशेषांक भी निकाले। तीन वर्ष निकलकर यह बंद हो गया।

१६१३ ई० की महत्वपूर्ण घटना है कानपुर से साप्ताहिक 'प्रताप' का प्रकाशन। इसे अप्रमर शहीद श्री गर्णेशशंकर विद्यार्थी ने श्रपने कुछ मित्रों के सहयोग से निकाला था। वही इसके संपादक थे। विद्यार्थी जी तथा उनके 'प्रताप' का श्रादर्श था देश के स्वाभिमान तथा उसकी स्वाधीनता के लिये सर्वस्व निछावर करनेवाले कार्यकर्ता पैदा करना। वे छोटे से छोटे कार्यकर्ताश्रों से संपर्क रखते थे श्रीर उनको सहारा देते थे। यही कारण्य था कि दूर दूर से जनता से संबंध रखनेवाले समाचार 'प्रताप' में श्राते श्रीर छपते थे। 'प्रताप' की व्यापक प्रसिद्धि श्रीर प्रमाव का यही रहस्य था। 'प्रताप' किसान श्रांदोलन का समर्थक था, उसने किसानों पर ताल्लुकेदारों के श्रत्याचारों का विरोध किया। बरेली जिले के ऐसे ही एक श्रत्याचार का विरोध 'प्रताप' में छपा। 'प्रताप' पर मुकदमा चला किंतु विद्यार्थी जी ने संवाददाता का नाम नहीं बताया। किसानों के पच्च में लिखने के कारण्य एक बार श्रीर 'प्रताप' पर मुकदमा चला श्रीर विद्यार्थी जी को कारावास की सजा मिली। मित्रों ने कहा कि माफी माँग लीजिए, यह कोई राजद्रोह का मुकदमा तो नहीं है, किंतु विद्यार्थी जी ने माफी न माँगकर जेल जाना पसंद किया। गर्णेश्यशंकर विद्यार्थी मीतर से क्रांतिकारी किंतु प्रवच्चतः कांग्रेस के नेता

थे। उन्होंने पश्चिमी उत्तरपदेश के राजनीतिक जीवन का निर्माण किया था। उन्होंने रामप्रसाद विसमिल, चंद्रशेखर 'श्राजाद' श्रीर सरदार मगतिसंह श्रादि कांतिकारी नेताश्रों का बराबर पोषण किया। उत्तरप्रदेश में मजदूर संगठन के वे ही जन्मदाता थे। काकोरी पडयंत्र केस, मेरठ पडयंत्र केस श्रीर लाहौर पडयंत्र केसों में वे प्रेरणास्त्रोत थे। हिंदी के श्रादोलन में उन्होंने बराबर श्रागे बढ़कर काम किया। इसी लिये गोरखपुर हिंदी साहित्य संमेलन के वे श्रध्यन्त हुए। १६३१ ई० में सरदार भगतिसंह की फाँसी के अवसर पर कानपुर में जो भयानक हिंदू मुसलिम दंगा हुआ, उसे शांत करने में वे शहीद हो गए। गर्णशर्शकर विद्यार्थी जैसा ते कस्वी संपादक हिंदी में श्रीर कोई नहीं हुआ।

श्रप्रैल १६१३ ई० में खंडवा के कुछ साहित्यप्रेमियों की एक समिति ने 'प्रमा' नामक मासिक पित्रका का प्रकाशन किया। इसके संपादक थे श्रीयुत कालू-राम जी गंगराडे बी० ए० एल० एल० बी०। पित्रका का श्रादर्श इंगलैंड से प्रकािशत होनेवाला 'रिव्यू श्राफ रिव्यू' था। इसकी पृष्ठ संख्या ६० से ७० तक होती थी। वार्षिक मूल्य पहले ३) था बाद में ५) हो गया। लगभग १६१७ ई० से इसका प्रकाशन प्रताप प्रेस, कानपुर से होने लगा। उस समय संपादक पर नाम छपता था—गणेशशंकर विद्यार्थी, संपादक 'प्रताप' श्रीर देवदत्त शर्मा बी० ए०। १६२३ ई० में 'प्रमा' के संपादक हुए श्रीकृष्णदत्त पालीवाल एम० ए०। १६२३ ई० में पं० माखनलाल चतुर्वेदी श्रीर उसके बाद पं० बालकृष्ण शर्मा 'नवीन'। १६१७ ई० से 'प्रमा' राजनीतिक पित्रका हो गई श्रीर उसके मुखपृष्ठ पर छपता था—विविध विषय संपन्न सचित्र राजनैतिक मासिक पित्रका।

१६१४ ई॰ में सुप्रसिद्ध विद्वान् डा॰ काशीप्रसाद जायसवाल के संपादकत्व में पटने से 'पाटलिपुत्र' नामक साप्ताहिक पत्र प्रकाशित हुआ। यह हथुवा राज का पत्र था। लगभग ६ महीने तक डा॰ जायसवाल इसके संपादक थे। उस काल तक यह बहुत ही विद्वत्तापूर्ण और सुसंपादित ढंग से निकला। इसका एक विशेषांक तो बहुत सुंदर निकला था। डा॰ जायसवाल के बाद बाबू सोन।सिंह चौधरी इसके संपादक हुए।

लगभग १९१८ ई० में बाबू मूलचंद श्रयवाल ने कलकत्ते से 'विश्वमित्र' नामक दैनिक पत्र का प्रकाशन किया। श्रारंभ में उनको द्रव्यामाव था। एक हैं डिप्रेस पर उन्होंने 'विश्वमित्र' निकाला था। १६२१ ई० के श्रयह्योग श्रांदोलन में उन्हें सजा भी हुई थी। इसके बाद 'विश्वमित्र' का प्रचार बढ़ने लगा। 'विश्वमित्र' के मालिक श्रीर वास्तविक संपादक श्री मूलचंद ही थे। किंतु कुछ दिनों तक पंण्मातासेवक पाठक ने भी इसका संपादन किया था। व्यवसाय बुद्धि के कारण मूलचंद बी ने 'विश्वमित्र' को चलाया श्रीर उससे द्रव्यार्जन भी किया। १६४० ई०

के बाद 'विश्वमित्र' दिल्ली, कानपुर, बंबई श्रीर पटना से भी निक्लने लगा। इसका साप्ताहिक संस्करणा भी निकलता था श्रीर उसके संपादक पं० देवदच शुक्ल थे। कुछ दिनों तक मासिक 'विश्वमित्र' भी निकला था, जिसके संपादक डा० हेमचंद्र जोशी श्रीर पं० इलाचंद जोशी थे। 'विश्वमित्र' ने धनार्जन तो खूब किया कितु यश उसके भाग्य में नहीं था। वह श्रव भी दैनिक रूप में कलकत्ता श्रीर पटना से निकलता है।

इनके श्रतिरिक्त भी श्रनेक पत्र पत्रिकाश्चों का प्रकाशन उस काल में हुश्रा है। स्थानाभाव के कारण उन सबका वर्णन यहाँ संभव नहीं है। श्रब श्रागे हम श्रपने श्रालोच्य काल पर श्राते हैं।

## हिंदी समाचारपत्रों की प्रगति

( १६२० से १६४० ई० तक )

#### सामान्य प्रवृत्तियाँ

समचारपत्रों का इतिहास देश की राजनीति श्रीर सामाजिक स्थिति से संबद्ध होता है। प्रचार का साधन होने के कारण समाचारपत्रों पर राजनीतिक श्रीर सामाजिक परिवर्तनों का संधा प्रभाव पड़ता है। भारतीय राजनीति में गांधी जी के प्रवेश के साथ देश का इतिहास नया मोड़ लेता है। गांधी जी के नेतृत्व में देश के श्रंदर जैसी व्यापक जागृति हुई, वैसी इससे पूर्व कभी नहीं हुई थी। समाचारपत्रों पर उसका व्यापक प्रभाव पड़ा। इसी लिये उस काल की सामान्य रिथित का संदित परिचय श्रपेखित है।

सन् १६ १६ ई० में लखनऊ कांग्रेस के श्रवसर पर गांधीजी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया। उन्होंने चंपारन में नील हे गोरों के श्रत्याचार के विरुद्ध सत्याग्रह किया श्रीर उसमें उनको सफलता मिली। फरवरी १६१६ ई० में भारत सरकार ने रौलट एक्ट पास किया जिसके द्वारा उसके हाथ में दमन के लिये व्यापक श्रिषकार मिला। देश ने इसका विरोव किया। १३ श्राप्रैल १६१६ ई० को जिल्याँवाला बाग में श्रुँगरेजों ने सैकड़ों भारतीयों को गोली से भूनकर सारे पंजाब में सैनिक कानून लागू कर दिया। इसके प्रतिक्रियास्वरूप देश में विरोध श्रीर विद्योभ की लहर दौड़ गई। दिसंबर १६१६ ई० में श्रमृतसर में ही कांग्रेस का श्रिषवेशन हुश्रा। उसमें लोकमान्य तिलक, देशबंधु चितरंजन दास श्रीर महात्मा गांधी जी ने श्रंग्रेजी सरकार द्वारा मांटेगु चेम्सकोर्ड शासनसुधारों की घोषणा को श्रपर्यात श्रीर श्रसंतोषजनक बताते हुए सरकार से संघर्ष करने पर जोर दिया। १६२० ई० में देश का वातावरण श्रीर गरम हो गया। इस समय देश

के एकछत्र नेता महात्मा गांधी थे। उन्होंने संपूर्ण भारत में असहयोग आंदोलन का शंखनाद किया। उनके श्रमहयोग का कार्यक्रम बहुत कुछ वही था जिसे १६०५ ई॰ में स्वदेशी श्रांदोलन के क्रम में देश ने स्वीकार किया था। किंत वह व्यापक स्तर पर नहीं था। उसने संपूर्ण भारतीय जीवन को स्पर्श नहीं किया था। १६२० ई॰ के असहयोग आंदोलन ने भारतीय जीवन को अपने में समेट लिया। हिंदी प्रदेशों पर उसका व्यापक प्रभाव पड़ा। जिन कार्यक्रमों द्वारा इसका प्रभाव दूर तक प्रसारित हुआ, उनका संचित विवरण यहाँ अपेचित है-महात्मा गांधी के इस असहयोग आदोलन में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, सरकारी नौकरियों और मान, पद, प्रतिष्ठा का त्याग, श्रॅंगरेजी स्कूलों, कालेजों श्रौर श्रदालतों का छोड़ना. श्रपनी स्वतंत्र राष्ट्रीय शिक्षाप्रणाली का देशी भाषाश्रों के माध्यम से श्रपनी स्रावश्यकतास्रों के स्रनुसार विकास, ग्रामों स्रीर शहरों में भगड़ा मिटाने के लिये पंचायतों को कायम करना, श्रीर इसी प्रकार श्रपनी एक सामान्य समानान्तर राष्ट्रीय सरकार कायम करना । इसी के अनुसार काशी विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, साबरमती आश्रम आदि संस्थानों की स्थापना हुई। इन सारे कार्यक्रमों के प्रचार के लिये अनेक दैनिक, साप्ताहिक और मासिक पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन हिंदी भाषा श्रीर देवनागरी लिपि में श्रारंभ हुत्रा। इनमें 'श्राज' (काशी), 'स्वतंत्र' ( कलकत्ता ), 'वर्त्तमान' ( कानपुर \, 'दैनिक प्रताप' ( कानपुर ), विश्वमित्र' (कलकत्ताः), 'भविष्य' (प्रयाग), 'विजय', 'म्रर्जुन' (दिल्ली) इत्यादि हैं। इसी काल में बेतार के तार से समाचार भेजने की व्यवस्था हुई, रूटर श्रीर एशोसिएटेड प्रेंस नामक समाचार एजेंसियों की स्थापना हुई, जिनसे समाचारपत्रीं का विकास हुआ।

श्रालोच्य काल की दूसरी सामान्य परिस्थिति है हिंदू मुसलिम दंगों से उत्पन्न संगठन श्रीर श्रांदोलन तथा उनसे संबद्ध प्रचार। इन सांप्रदायिक प्रवृत्तियों के उत्स को ठीक से देखने के लिये हमें १६२० ई० की राजनीतिक स्थिति पर एक नजर श्रीर डालनी होगी। राष्ट्रीय संघर्ष में मुसलमानों को साथ लाने के लिये कांग्रेस ने खिलाफत के प्रश्न को राष्ट्रीय संघर्ष का एक मुद्दा बना दिया। बीच में तुर्की की कांति ने खिलाफत के श्राचार को ही समाप्त कर दिया किंतु कांग्रेस के समर्थन के कारण खिलाफत जैसे मजहबी मामले को राष्ट्रीय स्तर प्राप्त हो गया। इस प्रकार मुसलमानों की सांप्रदायिकता देश के राष्ट्रीय स्तर पर श्रा गई। उनका खिलाफती धर्मराज कायम करने का जोश, विदेशी श्रंगरेजों के विषद्ध ही सीमित न रहकर स्वदेशी हिंदुश्रों के विषद्ध भी भड़क उठा। परिणामस्त्ररूप १६२२ ई० में ही मुलतान में भीषण हिंदू मुसलिम दंगा हुश्रा। किंतु उस मुसलिम प्रधान इलाके में दंगे को शांत करने के लिये कोई मुसलिम नेता नहीं

पहुँचा । प्रतिक्रियास्वरूप हिंदुश्रों में भी हिंदू संगठन कायम करने की प्रवृत्ति पैदा हुई। फलस्वरूप तवलीग श्रीर तंजीम, हिंदू संगठन श्रीर शुद्धि श्रांदोलन की सांप्रदायिक भावना उभरकर सामान्य घरात पर श्रा गई। इस विषय से संबंधित भी श्रानेक पत्र पत्रिकाएँ हिंदी में निकलीं। लगभग सभी हिंदी की पत्र-पत्रिकाश्रों में यह विषय भी स्थान पाने लगा।

श्रालोच्यकाल की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाश्रों में सन् १६३० ई० का सत्याग्रह संग्राम भी है। इसकी पृष्ठभूमि में १६२८ ई० का साईमन कमीशन है जिसके बहिष्कार के श्रवसर पर लाहौर में लाला लाजपत राय पर लाठी का मयानक प्रहार हुश्रा श्रोर उनकी मृत्यु भी हुई। प्रतिक्रियास्वरूप सरदार भगत-सिंह ने सैंडर्स का बय किया श्रोर सेंट्रल श्रसेंबली में बम फेंककर कांतिकारी प्रवृत्ति को सामान्य धरातल पर ला दिया। १६३० ई० में महात्मा गांधी ने बारडोली में नमक कान् तो तोइकर सत्याग्रह संग्राम छेड़ दिया। यह सत्याग्रह संग्राम बहुत ही व्यापक श्रोर देश के श्रामूलचूल को क्रक्कोरकर जगा देनेवाला हुश्रा। इसमें देश की श्रोर विशेषकर हिंदी की सभी पत्र पत्रिकाशों ने खुलकर भाग लिया। श्रांगरेजी सरकार कुकी। गांधी इरिवन पैक्ट हुश्रा किंतु फिर सरकार ने वार किया। नेताशों को गिरफ्तार कर लिया। फलस्वरूप १६३२ ई० में पुनः सत्याग्रह छिड़ा। देश की संवर्ष शिक्त श्रासमःन चूम रही थी। श्रांगरेजों ने उसे समक्ता श्रीर प्रांतीय शासनाधिकारों की घोषणा की। १६३६ में कांग्रेस ने लगभग सभी सूर्यों पर श्रधिकार कर लिया। इन सभी परिस्थितियों में हिंदी के पन्नों ने साथ दिया।

श्रालो च्यकाल की एक श्रीर सामान्य प्रवृत्ति, जिसने हिंदी पत्रों, पत्रकारों श्रीर साहित्यकारों को प्रमावित किया, वह है — साम्यवादी या समाजवादी, जिसे साहित्य में प्रगतिवाद भी कहते हैं। इस प्रवृत्ति का बीजारोपण भी भारत में सन् १६२० ई० में ही हुन्ना। सन् १६१७ ई० में रूस में साम्यवादी क्रांति हुई। उसका भारत पर भी प्रभाव पड़ा। १६२० ई० में कुल भारतीय क्रांतिकारी लिपकर रूस चले गए। उन्होंने रूसी क्रांति का श्रध्ययन किया श्रीर वापस श्राकर श्रमर शहीद श्री गणेश शंकर विद्यार्थी के नेतृत्व में कानपुर में मजदूर संगठन कायम किया। १६२४ ई० में कानपुर में कम्युनिस्ट केस भी चला १६२४ ई० में पं० जवाहरलाल नेहरू ने रूस की यात्रा की। नेहरू जी के द्वारा कांग्रेस के श्रंदर समाजवादी विचारधारा का प्रभाव फैला। १६२७ ई० तक भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हो गई। १६२८ ई० में मेरठ षडयंत्र केस चला किंतु श्रपन श्रंतर्राष्ट्रीय दर्शन के कारण १६३० ई० में कम्युनिस्टों ने सत्याग्रह संग्राम का विरोध किया। यहीं से समाजवादी विचारधारा में दरार पड़ी।

१६३४ ई० में श्राचार्य नरेंद्रदेव की श्रध्यक्ता में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। श्रप्रत्यक्त रूप से इस दल को पं० जवाइरलाल नेहरू का समर्थन प्राप्त था। १६३६ ई० से प्रेमचंद की श्रध्यक्ता में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई। समाजवादी विचारधारा के कारण देश में श्रमेक स्थानों पर किसानों के तथा श्रमेक स्थानों पर मजदूरों के श्रांदोलन हुए। श्रमेक पत्र पत्रिकाशों का प्रकाशन हुआ। सामान्य रूप से हिंदी की पत्र पत्रिकाशों पर किसी न किसी रूप से समाजवादी विचारधारा का प्रभाव पड़ा। इस प्रकार इस विचारधारा ने भी समाज को प्रभावित किया।

श्रालोच्यकाल में पत्र पत्रिकाओं की संख्या बहुत श्रिधिक है। सभी पत्र-पत्रिकाओं को द्वॅं इकर देख पाना भी किटन है। किसी भी संग्रहालय में सबका संग्रह नहीं है। संपादकाचार्य पं॰ श्रंबिकाप्रसाद वाजपेयी श्रीर डा॰ रामरतन भटनागर भी सभी पत्र पत्रिकाश्रों को देख पाने में समर्थ नहीं हुए। प्रस्तुत प्रयत्न तो एक इतिहास का एक छोटा कोना मात्र है। श्रुतः श्रालोच्यकाल के सभी पत्रों का इतिहास दे पाना किटन है। किंतु श्रालोच्यकाल का प्रतिनिधित्व जिन हिंदी पत्र-पत्रिकाश्रों ने किया है, उनका इतिहास प्रस्तुत करने का प्रयत्न हम श्रवश्य करेंगे। इसके श्रितिरिक्त ऐसे पत्रों की चर्चा भी हम करेंगे जिनका किसी न किसी रूप में महत्व रहा है किंतु स्थानाभाव के कारण बहुत से पत्रों का नाम भी छोड़ जाना पड़ेगा।

#### श्राज

देश के सार्वजिनिक जीवन में स्व॰ शिवप्रसाद गुप्त का बड़ा विशिष्ट स्थान है। दस लाख रुपयों का दानकर उन्होंने काशी विद्यापीठ की स्थापना की। राष्ट्रीय शिक्ता का प्रथम दौर १६०५ ई० में चला था और द्वितीय १६२० ई० में। इस द्वितीय दौर के राष्ट्रीय शिक्तण संस्थाओं में काशी विद्यापीठ का स्थान महत्व-पूर्ण है। यह एक प्रशिक्तित राजनीतिक कार्यकर्ता पैदा करने का केंद्र था। इतना ही नहीं, श्रेष्ठ साहित्य के माध्यम से जनता के मानस को संस्कृत और समुन्नत करने के लिये शिवप्रसाद गुप्त ने 'ज्ञानमंडल' प्रेस की स्थापना की। इसके द्वारा अनेक महत्वपूर्ण प्रयों का निर्माण और प्रकाशन कराया। १६२० ई० में जन्माष्टमी के दिन उन्होंने 'आज' नामक दैनिक पत्र काशी से प्रकाशित कराया। 'आज' में रोमन टाइप का उपयोग नहीं होता था। असोशिएटेड प्रेस से समाचार बराबर लिया जाता था। 'आज' के प्रथम संपादक बाबू श्री प्रकाश जी थे। इनके सहकारी के रूप में पं० बाबूराव विष्णु पराइकर भी थे। कालांतर में श्रीप्रकाशजी को समयामाव रहने लगा, इसलिये 'आज' के प्रधान संपादक बाबूराव विष्णु

पराइकर हुए। 'श्राज' श्रॅंगरेजी के 'पायोनियर' श्रीर 'लीडर' के टक्कर का दैनिक पत्र बराबर रहा। श्रानेक प्रसंगों पर उसने 'लीडर' की श्रालोचना की श्रीर विवाद किया। 'श्राजं के संपादक को शिवप्रसाद ग्रुप्त ने पूरी स्वतंत्रता दी थी। लेखक ने गुप्तजी के श्रानेक पत्र देखे हैं जिनमें उन्होंने 'श्राज' में प्रकाशित किसी लेख श्रथवा टिप्पणी में त्रुटि दिखाई है। उनमें संपादक के प्रति नम्रता श्रीर सौजन्य का श्रद्भुत मिश्रण है। पराइकर जी के किसी भी संपादकीय कार्य में उन्होंने कभी भी बाधा नहीं पैदा की। उनके सा श्रादर्श मालिक दुर्लंभ है। १६३३ ई० में 'श्राज' का श्रंगरेजी संस्करण 'टूडें' नाम से निकला। इसके संपादक डा० संपूर्णानंद जी थे। 'श्राज' भारतीय स्वाधीनता का प्रवल समर्थक था। श्रांदोलन के दिनों में जब श्रयलेख का लिखना कानून की मार में श्राता था, उस समय संपादकीय कालम को कोरा छोड़कर उसपर 'काले कानून की मेंट' लिख दिया जाता था। घोर श्रांदोलन के दिनों में जब 'श्राज' का प्रकाशन बंद हो जाता था, तब वह गुप्त रूप से 'रणमेरी' के रूप में निकलता था श्रीर उसका भी संचालन पराइकर जी करते थे। 'श्राज' हिंदी का सर्वाधिक लोकप्रिय श्रीर श्रादर्श दैनिक पत्र रहा है।

#### स्वतंत्र

जन्माष्टमी सन् १६२० ई० को कलकत्ता से 'स्वतंत्र' नामक दैनिक पत्र का प्रकाशन हुन्ना। इसके संपादक पं० श्रांबिकाप्रसाद वाजपेयी थे। यह भारतीय स्वतंत्रता का समर्थक था किंतु गांधी जी के श्रमहयोग श्रांदोलन पर इसकी पूर्ण श्रास्था नहीं थी। इस तरह इसकी नीति स्पष्ट नहीं थी। श्रागे चलकर बाबू पारसनाथ सिंह ने जो 'स्वतंत्र' के संपादकीय विभाग में थे, श्रमहयोग श्रांदोलन का समर्थन कर दिया। कुछ समय तक कलकत्ते में इसका बड़ा प्रचार था। १६३० ई० में सत्याग्रह के श्रवसर पर इससे पाँच इजार की जमानत माँग ली गई। जमानत न दे पाने के कारण इसका प्रकाशन बंद कर देना पड़ा। बाद में बाबू मूलचंद श्रग्रवाल ने इसका स्वामित्व खरीद लिया। लगभग १६३४ ई० में 'स्वतंत्र' बंद हो गया। 'स्वतंत्र' का साप्ताहिक संस्करण भी निकलता था।

## षतमान

विजयादशमी सन् १६२० ई० को कानपुर से 'वर्तमान' नामक दैनिक पत्र का प्रकाशन हुन्ना। इसके संपादक श्रीर प्रकाशक पं० रमाशंकर श्रवस्थी थे। इसका मनोरंजन का स्तंम प्रसिद्ध था जिसे श्रवस्थीजी स्वयं लिखते थे। श्रागे चलकर 'वर्तमान' समाजवादी विचारों का समर्थक हो गया। १६५२ ई० में यह बंद हो गया।

## दैनिक प्रताप

'प्रताप' का जन्म तो १६१३ में ही हो चुका था। १६२० ई० में देश की स्वाधीनता के व्यापक प्रचार के लिये श्री गणेशशंकर विद्यार्थी ने 'प्रताप' का दैनिक एंकरण 'दैनिक प्रताप' नाम से कानपुर से ही निकाला। 'दैनिक प्रताप' के संपादक भी विद्यार्थी जी ही थे। हम श्रुन्यत्र लिख चुके हैं कि विद्यार्थी जी मूलत: क्रांतिकारी थे। १६२३ ई० में फतहपुर केस में विद्यार्थी जी ने हिंसा का समर्थन किया। उनपर मुकदमा चला। उनके मित्रों ने माफी मांग लेने के लिये कहा किंतु विद्यार्थी जी ने माफी नहीं माँगी। उन्हें सजा हो गई। श्रार्थिक संकट के कारण कुछ दिनों तक 'दैनिक प्रताप' का प्रकाशन बंद हो गया था किंतु वह फिर प्रकाशित हेने लगा। विद्यार्थी जी की शहादत के बाद 'दैनिक प्रताप' के संपादक पं० बालकृष्ण शर्मा 'नवीन' श्रौर बाद में विद्यार्थी जी के बड़े पुत्र श्री हिरांकर विद्यार्थी हुए। कुछ दिनों तक श्री श्रोंकारशंकर विद्यार्थी भी संपादक थे। श्राज कल श्री सुरेश भट्टाचार्य इसका संपादन करते हैं।

## कर्मवीर

श्रारंम में ११२० ई० में जबलपुर से 'कर्मवीर' नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन हुआ । यह पं० माखलाल चतुर्वेदी का पत्र था । वे ही इसके संपादक भी थे । थोड़े दिनों के बाद यह खंडवा चला गया । यह राजनीति में गरम दल का समर्थक था । राजनीति के श्रातिरिक्त साहित्यिक प्रवृत्तियाँ भी इसकी थी । कुछ दिनों तक इसका संपादन श्री रामवृद्ध बेनीपुरी ने भी किया था । यह पत्र श्रव भी निकलता है ।

## देश

पटना में सदाकत श्राश्रम की स्थापना के बाद लगभग १६२० ई० में डा० राजेन्द्र प्रसाद जी ने पटना से 'देश' नामक साप्ताहिक पत्र निकाला। श्रारंभ में वे ही इसके संपादक थे। बाद में श्राचार्य बदरीनाथ वर्मा इसके संपादक हुए। श्री गदाधर प्रसाद श्रांवष्ठ, मथुरा प्रसाद श्रीर पं॰ पारसनाथ त्रिपाठी ने इसके संपादकीय विभाग में काम किया था। यह गांधीजी की नीति का समर्थक था। लगभग १० वर्ष चलने के बाद यह बंद हो गया। इसी नाम का एक पत्र १६३६ में साप्ताहिक रूप'में पटना से निकला। कुछ श्रंकों के बाद इसे भी बंद कर दिया गया।

### भविष्य

इसी वर्ष प्रयाग से पं० सुंदरलाल जी के संपादकत्व में 'भविष्य' नामक दैनिक पत्र निकला । गरम दल के विचारों का पोषण करते हुए भी यह महात्मा गांबी जी के कार्यक्रम का समर्थक था। बाद में यह साप्ताहिक हो गया।

## स्वार्थ

काशी के ज्ञानमंडल से श्रर्थशास्त्र संबंधी एक मासिक पत्रिका का प्रकाशन भी १६२० ई० में हुश्रा । यह बहुत ऊँचे स्तर की श्रपने विषय की सर्वोगपूर्ण पत्रिका थी। वार्षिक मूल्य ४) था। एक वर्ष तक इसके संपादक पं० जीवनशंकर याज्ञिक एम॰ ए॰, एल॰ एल॰ बी थे। बाद में बाबू नरसिंहदास एम॰ ए॰, एल॰ एल॰ बी॰ हुए । इनके बाद श्री मुकुंदीलाल श्रीवास्तव ने इसका संपादन किया।

इसी वर्ष बिजनौर से 'स्वराज्य' नामक अर्घ साताहिक पत्र निकला। दैनिक पत्रों में इसी वर्ष कलकत्ते से 'साम्यवादी', कानपुर से 'लोकमत' और गूँजर-वाला से 'भावनामा' नामक दैनिक पत्रों का प्रकाशन हुआ। इस वर्ष के अन्य महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाएँ हैं—'जैनवंधु' (दिल्ली), 'वैश्य बंधु' (काशी), 'श्रप्रवाल सोहिया हितैषी' (आगरा), 'गोहा वैष्य पताका' (नागपुर), 'मारवाड़ी सुधार' (आरा), 'राजस्थान केसरी' (यह तिलक के 'केसरी' के आदर्श पर निकलनेवाला राजनीतिक पत्र था। इसका उद्देश्य राजस्थान में राजनीतिक जाग्रति पैदा करना था। सेठ जमनालाल का संरक्षण इसे प्राप्त था), 'प्रेमवंधु' (कानपुर), 'विश्वभूषण्' (अयोध्या), 'वंधु' (सुरार, 'वालियर), 'सीरम' (भालरा पाटन), 'पतित्रता' (कलकत्ता, 'भारती' (कलकत्ता), छात्र सहोदर' (जवलपुर), 'किसान' (उन्नाव) 'किसान समाचार' (सुजफ्करपुर), 'श्रायंदेश' (हरिहर, बस्ती), 'उषा' (सुरार 'वालियर), 'अहिंसा' (काशी), 'स्वास्थ्य दर्षण्' (जवलपुर), 'सेवक बंधु' और 'स्वयंसेवक' (प्रयाग)।

इस वर्षं लगभग २८ मासिक पत्र निकले जिनमें ११ जातीय पत्र थे। श्रनेक जातीय पत्रों का स्तर भी ऊँचा था।

१६२१ ई॰ के महत्वपूर्ण पत्र पित्रकाश्रों में 'हिंदी नवजीवन' का नाम लिया जा सकता है। यह महात्मा गांधी जी के गुजराती 'नवजीवन' का हिंदी रूपांतर था। यह विचार पत्र था। इसके संपादक महात्मा गांधी ही थे किंतु संपादन का सारा काम पं॰ हरिमाऊ उपाध्याय करते थे। इसके प्रकाशक सेठ जमनालाल बजाज थे। यह नवजीवन प्रेस गुजरात से साप्ताहिक रूप में निकलता था श्रीर इसका वार्षिक मूल्य ४) था। महात्मा गांधी के 'यंग इंडिया' का हिंदी रूपांतर पटना से 'तक्षा भारत' नाम से निकलता था। इसका संपादन श्री मथुराप्रसाद दीच्चित करते थे।

कुछ दिनों तक नागेश्वर प्रसाद शर्मा भी इसके संपादक थे। एक पत्र हिंदी श्रांग्रेजी में 'मारिशस इंडियन' नाम से मारिशस के पोर्टलुईस से श्री देवदत्त शर्मा के संपादक-कत्व में निकला था।

१६२१ ई॰ में निकलनेवाले हिंदी दैनिक समाचारपत्रों में कानपुर से 'श्रादर्श' श्रीर जवलपुर से 'तिलक' का नाम लिया जा सकता है। 'श्रादर्श' के संपादक कस्तूरी नारायण थे। 'तिलक' की विशेष जानकारी नहीं मिली।

इस तरह कुल मिलाकर २३ मासिक पत्र निकले किंतु इनमें एक भी महत्वपूर्ण साहित्यिक मासिक नहीं हैं। अनेक तो जातीय पत्र ही हैं जिनमें से कुछ साहित्यिक रुचि के हैं। कुछ सार्वजनिक महत्व के भी पत्र हैं।

१६२१ ई० की हिंदी पत्र पत्रिकान्नों की जो उल्लेखनीय बात है वह यह कि प्रायः सबके सब श्रसहयोग के समर्थन में कुछ न कुछ लिखते रहे। इस वर्ष की पत्र पत्रिकाएँ हैं — 'समाजसेवक' नागपुर), 'धर्मवीर' (दिल्ली), 'स्वाधीन' (कलकत्ता), 'निर्मीक' (मोतीहारी, 'किसान' (इटावा) 'महिला संसार' (फतहगढ़), 'नाई मित्र' (मोठ, फाँसी), 'खंडेलवाल जैन हितेच्छु. (शोलापुर), 'राष्ट्रीय श्रध्यापक' (कानपुर), 'जैन विजय पताका' (कलकत्ताः, 'खंडेलवाल हितेच्छु' (बंबई), 'बारह सेनी' (श्रलीगढ़), 'श्रामरवैश्य शुभित्तक' (कानपुर), 'श्रीसनाढ्य' (जवलपुर), 'श्रीगोतम' (मूडवा, मारवाड), 'गूजर गौढ हितेषी (सोहागपुर), 'नाईब्राह्मण् ' (कानपुर), 'उद्यम' (नागपुर), 'उद्योग' (कलकत्ता), 'कर्तव्य' (श्रागरा, 'तिलक' (श्रागरा), 'महिला' (श्रागरा, 'शिलप कला' (दिल्ली), 'शिलप समाचार' (कन्नोज), 'वैदिक संदेश' (कॉंगड़ी), 'समय' (मुरार, ग्वालियर), 'श्रायुर्वेद प्रदीप' (मुजप्करपुर), 'कविराज (दिल्ली), 'श्रार्यावर्त (पटना) यह वर्तमान दैनिक श्रार्यावर्त से मिन्न था। १६२२ ई० मासिक पत्रिकाश्रों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।

माधुरी

लखनऊ से 'माधुरी' नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन ३० जुलाई १६२२ ई० को हुन्ना। इसपर लिखा था 'विविध-विषय-भूषित साहित्य संबंधी सचित्र मासिक पत्र । इसके संपादक थे—श्री दुलारेलाल भागव श्रौर श्री रूपनारायण पांडेय। पृष्ठसंख्या १०४ थी श्रौर वार्षिक मूल्य ६॥) था। प्रथम श्रंक के मुखपृष्ठ पर यह दोहा छुपा था—

सिता, मधुर मधु श्रधर तिय सुधा माधुरी धन्य। पै नव-रस-साहित्य की यह माधुरी श्रनन्य।।

श्रागे चलकर दूसरी लाइन को बदलकर इस प्रकार कर दिया गया —

# पै यह साहित माधुरी नव-रस-मयी श्रनन्य।

इसमें प्रमुख स्तंभ निम्नलिखित थे—(१) विविध विषय, (२) सुमन संचय, (३) विज्ञान वाटिका, (४) महिला मनोरंजन श्रीर (५) पुस्तक परिचय।

कुछ समय तक श्री प्रेमचंद की श्रीर पं॰ कृष्णिविहारी ने भी 'माधुरी' का संपादन किया था। श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला तथा श्री शिवपू जन सहाय ने भी 'माधुरी' में काम किया था।

'माधुरी' प्रधानतः साहित्यिक मासिक पत्रिका थी। 'माधुरी' का प्रचार प्रसार तथा प्राहकसंख्या बहुत बढ़ी। इसका स्तर भी ऊँचा रखा गया। रीतिकालीन श्रानेक कियों पर इसमें महत्वपूर्ण लेख निकले हैं। इसके श्रानेक साहित्यिक विशे-षांक प्रसिद्ध हैं। हिंदी संसार में 'माधुरी' का विशेष महत्वपूर्ण स्थान है। इसका प्रकाशन नवलिकशोर प्रेस से होता था।

#### चाँद

लगभग १६२० में ही श्री रामरख सिंह सहगल ने 'चाँद' निकालने का निश्चय किया था। उस समय उन्होंने जो डिक्लरेशन मैजिस्ट्रेट के यहाँ दाखिल किया था, उसमें 'चाँद' के प्रकाशन का उद्देश्य समाजसेवा घोषित किया था किंतु उस समय सरकार ने १५००) जमानत माँगकर 'चाँद' का निकलना रोक दिया था। सहगल जी समय की प्रतीचा में थे। नवम्बर १६२२ ई० में 'चाँद' का प्रकाशन हुन्ना। प्रथम ऋंक में 'चाँद' का उद्देश्य इस प्रकार घोषित था-'हमारे पत्र का उद्देश्य स्त्रियों का श्रज्ञान, परदे की कुप्रथा इत्यादि सामाजिक बुराइयों को दर करना, स्त्रियों को उपयोगी तथा उनके हित की बातों से सदा उनका परिचय कराते रहना, उन्हें बच्चों के पालने की उचित शिक्षा देते रहना, उन्हें गृहस्थी के सभी भ्रावश्यक कार्यों में निपुण बनाना है "'वयम श्रंक में दो व्यक्तियों का नाम संपादक के रूप में छपा-श्री रामरख सिंह सहगल श्रीर श्री नंदिकशोर तिवारी। समाजसुधार की दिशा में 'चाँद' ने बहुत काम किया। सामाजिक क़रीतियों को द्र करने के लिये 'मारवाड़ी श्रंक' श्रादि निकाले । श्रागे चलकर 'चाँद' की नीति में परिवर्तन हो गया। उसका उद्देश्य सामाजिक के साथ ही राजनीतिक भी हो गया। श्रतः उसके मुखपृष्ठ पर निम्नलिखित उद्देश्य छपने लगा-

'श्राध्यात्मिक स्वराज्य इमारा ध्येय, सत्य इमारा साधन श्रीर प्रेम हमारी प्रणाली है। जब तक इस पावन श्रनुष्ठान में इम श्रविचलित हैं तब तक हमें इसका भय नहीं कि इमारे विरोधियों की संख्या श्रीर शक्ति कितनी है।' इसने राजनीतिक क्रांति से संबंधित लेखों का भी प्रचार स्रारंभ किया। इस दिशा में 'चाँद' का फाँसी श्रंक प्रसिद्ध है। इसमें उचकोटि के सामाजिक श्रौर राजनीतिक लेख निकलते थे। पुस्तकों की श्रालोचना भी इसमें होती थी।

१६२२ ई० के दैनिक पत्रों में इछ नाम गिनाए जा सकते हैं किंतु सभी श्रल्पायु थे। इनमें 'प्रकाश' (कलकत्ता', 'मातृभूमि,' 'विक्रम' (कानपुर ', 'स्वराज्य' ( उन्नाव ) श्रीर 'वैभव' ( दिल्ली ) हैं। इनमें 'प्रकाश' के संपादक बाब पारसनाथ सिंह थे श्रौर 'विक्रम' के श्री नारायण प्रसाद श्ररोड़ा। दैनिक 'वैभव' का संपादन पं॰ इंद्र िद्यावाचस्पति ने किया। इसी के द्वारा इंद्रजी पत्रकार जगत् में आए । इस वर्ष की पत्र पत्रिकाएँ हैं— 'भारत तिलक' ( मद्रास ), 'बिहार दर्पेश' ( मुजफ्फरपुर ), 'हिंद् गजट' ( हरिद्वार ), 'देवेन्द्र' ( लखनऊ ), 'नवीन राजस्थान' ( श्रजमेर ), 'नवभारत' ( देहरादून ), 'मातृभूमि' ( पटना ), 'हिंदी श्राउटलुक ( लखनऊ ), 'स्वाधीन' ( फाँजी ), 'हिंदी' ( नेटाल ), 'देव-दर्शन' ( प्रयाग ), 'महान लोथी राजपूत धर्म पताका' ( श्रागरा ), 'भाँसी समा-चार' ( भाँसी ), 'स्वराज्य' ( गोरखपुर ), 'भारत धर्म नेता' ( काशी ), 'श्ररोड़ा वंश सेवक' ( नसीराबाद ), केशरवानी मार्गदर्शक' ( सागर ), 'गहोइ वैश्य हितकारी' ( मुरार, ग्वालियर ) 'जाटव' ( स्त्रागरा ), 'रजकबंधु' ( प्रयाग ', 'धीमान् ब्राह्मण्' ( सरधना ), 'मस्ताना योगी' ( कानपुर ), 'वनचक्कर' (पटना', 'कपट सखा' ( कानपुर ), 'तिजारत' ( दिल्ली ), 'छात्र हितैषी' ( त्रलीगढ़ ), 'तिलक' ( मुजफ्फरपुर )

१६२३ में अरोक पत्र पत्रिकाएँ प्रकाश में आईं। इनमें ६ दैनिक, २४ साप्ताहिक, ६ पालिक और लगभग १० मासिक थे।

१६२३ में प्रकाशित होने वाले दैनिक पत्रों में 'त्र्यर्जुन' सबसे प्रभावशाली दैनिक पत्र था। यह दिल्ली से प्रकाशित हुन्ना। इसके संपादक पं॰ इंद्र विद्यावा-चरंपित थे। दिल्ली, पंजाब न्नौर राजस्थान में यह श्रत्यंत प्रभावशाली दैनिक था। 'विजय' नागपुर से निकला था। पटना से 'ब्रह्मिंघ' नामक एक दैनिक पत्र निकला था, किंतु उसका कोई विवरण नहीं मिलता। 'प्रकाश' सागर (म॰ प्र॰) से निकला था। किंतु 'त्रर्जुन' को छोड़ कर सभी श्रलपायु थे। 'त्रर्जुन' का साप्ताहिक संस्करण भी निकलता था। दिल्ली से ही 'सत्यवादी' नामक एक न्नौर भी साप्ताहिक पत्र निकला जिसके संपादक इंद्र जी थे। इस प्रकार इस काल में इंद्र जी सबसे प्रभावशाली संपादक थे।

१६२३ ई॰ में कुल २४ साप्ताहिक पत्र निकले। इनमें साहित्यिक रुचि का सबसे प्रभावशाली साप्ताहिक कलकचा से निकलनेवाला 'मृत्वाला' था। इसके १३-२१

प्रकाशक संचालक श्रीर संपादक मिर्जापुर निवासी श्रीर कलकत्ता प्रवासी श्री महा-देव प्रसाद सेठ थे। 'मतवाला' श्रपने समय में उदीयमान साहित्यकारों का केंद्र था। इसे 'मतवाला मंडल' भी कहते थे। 'मतवाला मंडल' में महाकंवि 'निराला,' 'उप्र', शिवपूजन सहाय तथा श्रन्य श्रनेक महत्वपूर्ण साहित्यिक थे। इसका दो पंक्तियों का मोटो बड़ा मजेदार था—

# श्रमिय-गरल-रवि-शशिकर सीकर राग विराग भरा प्याला। पीते हैं जो साधक उनका प्यारा है यह मतवाला।

मासिकों में श्रिधिकांश जातीय ही थे। किंतु उनमें भी निहित्यिक रुचि के लेख रहते थे। इस वर्ष सार्वजनिक रुचि का मासिक 'श्रार्यकुमार' दिल्ली से प्रकाशित हुश्रा। इसके संपादक सुप्रसिद्ध विद्वान् श्री केशवदेव शास्त्री थे।

इस वर्ष की पत्र पत्रिकात्रों में प्रमुख है- 'नवयुग' ( प्रयाग ), 'त्र्रिहिंसा-प्रचारक' ( ग्रजमेर ), 'गोरच्रक' ( दिल्ली ), 'साताहिक विश्वदूत' ( रंगून ), 'जीवन' ( मथुरा ), श्रमजीवी' ( नागपुर ), 'युगांतर' ( लुधियाना ), 'तहसा राजस्थान' ( श्रजमेर ), 'श्रहिंसा' ( श्रजमेर ), 'श्रार्थ भार्तेख' ( श्रजमेर ), 'जैन पताका' ( बंबई ), 'वैश्य गजट' ( दिल्ली ), 'महिला समाचार' ( लखनऊ), 'महिला सुधार' (कानपुर ), 'व्यापार पत्र' (दिल्ली , 'मातृभूमि' (मेरठ ), 'श्रक्गोदय' मिर्जापुर ), ग्रामवासी (काशी ), 'स्वच्छंद' ( हाथरस ), 'राम' ( शाहाबाद ), कायस्थ पत्रिका' , गया ), 'गुलहरे केश्य हितकारी' ( कानपुर ), 'कुशवाहा च्त्रिय मित्र' (काशी ;, 'विजयवर्गीय' (कलकत्ता ), 'त्रक्रुत' (दिल्ली), 'राजस्थान सारस्वत' ( श्रजमेर ), 'च्नित्रयं र' ( कलकत्ता ), 'दागी मित्र' (गया), 'परवार बंधु' ( जबलपुर ), 'श्रनुभूत योगसार' ( इटावा ), 'इलाज' ( प्रयाग ), 'गृहस्य जीवन' ( भाँसी ), 'कैलाश' ( मुरादाबाद ), गोहितेषी' ( दिल्ली ), 'न्यवसाय' (मथुरा), 'रेलवे वकील' (दिल्ली), 'बहारे काश्मीर' (लाहौर), 'बालविनोद' (दानापुर), 'स्त्रीधर्म शिज्ञा' ( चुनार, मिर्जापुर ', 'स्त्री दर्पण' ( प्रयाग ), 'हिंदी समाचार' ( मद्रास ', 'छचीसगढ़' ( रायगढ़ ), 'भ्रमर' (बरेली)।

१६२४ ई॰ में गांधी जी का आंदोलन समाप्त हो गया था। यह काल आंदोलन का कम और विचारों के प्रचार का अधिक था। संभवतः इसी लिये दैनिक पत्रों में प्रगति नहीं हुई। साप्ताहिकों में विचार तो रहते थे, सप्ताह भर के समाचार भी अपनी अपनी इष्टि से संग्रहीत होते थे। इसी लिये १६२४ ई॰ में साप्ताहिकों की संख्या सबसे अधिक है। इस वर्ष साप्ताहिक ३६, मासिक ३३ और दैनिक १ ही निकले। मासिकों में सार्वक्षनिक और साहित्यक महत्व के एक

भी नहीं निकले। प्रायः सभी जातीय, सांप्रदायिक श्रथवा दस्तकारी श्रादि से संबंधित पत्रिकाएँ निकलीं। कुछ मासिक महिलोपयोगी श्रीर बालकों के भी निकले। किंतु कोई भी व्यापक श्रीर प्रभावशाली नहीं था।

इस वर्ष की एक श्रीर विशेषता है कानपुर से श्रधंसाप्ताहिक 'मजदूर' का प्रकाशन। 'मजदूर' का संपादक कीन था, यह नहीं पता चलता किंतु इतना सिद्ध है कि इस वर्ष कानपुर में मजदूर श्रांदोलन मजबूत हो गया था। परोच्च रूप से उसे श्री गरोशशंकर विद्यार्थी का भी समर्थन प्राप्त था।

१६२४ ई० के सार्वजितिक महत्व के साप्ताहिकों में 'श्रीकृष्ण संदेश' की गणाना की जा सकती है। यह कलकत्ता से प्रकाशित होता था। डा॰ एस॰ के॰ वर्मन कंपनी ने इसे प्रकाशित किया था। इसके संपादक पं॰ लक्ष्मणनारायण गर्दें थे। इसमें गंभीर श्रीर महत्वपूर्ण लेख छपते थे।

इसी वर्ष कलकत्ता से श्री युगलिकशोर बिड़ला जी की प्रेरणा से 'श्री सनातन धर्म' नामक पत्र प्रकाश में श्राया। यह उदार दृष्टि का पत्र था इसके संपादक पं॰ श्रमृतलाल चक्रवर्ती थे।

१६२४ ई॰ में इस बात का अनुभव हुआ कि जहाँ प्रतिवर्ष नई नई पत्र पत्रिकाएँ निकलती हैं वहाँ कितनी ही बंद भी हो जाती हैं। इस अवस्था के मूल में कितनी ही बातें रही हैं। इनमें मुख्य हैं संपादकों की अनिभज्ञता श्रीर पाठकों की उदासीनता। कहना न होगा कि ग्रस्त होनेवाली पत्र पत्रिकाश्रों के प्रति दुःख प्रकट करना श्रौर नई श्रानेवाली पत्रपत्रिकाश्रों का हर्षपूर्ण स्वागत करना एक स्वाभाविक बात लिख्त हुई। इस वर्ष की पत्र पत्रिकाएँ हैं — 'प्रेत' ( लखनऊ ), 'प्रण्वीर' ( नागपुर ), 'संगठन' ( सिकंदरपुर, फरुखाबाद ), 'साइस' ( फाँसी ), 'नाई केसरी', कालपी ), 'श्रार्य गजट' (लाहौर ), 'श्रार्य जगत' (लाहौर), 'श्रार्यजीवन' (कलकत्ता), 'श्री सनातन धर्म' (कलकत्ता), 'ज्योति किरण' ( नीमच ), 'माहेश्वरी' ( कलकत्ता ), 'माहेश्वरी सुधार' ( श्रजमेर ), 'मारवाड़ी ब्राह्मण्' ( कलकत्ता ), 'देशबंधु' ( कलकत्ता ), 'मौजी' (कलकत्ता), 'युगांतर' (कलकत्ता), 'श्रप्रसर' (कलकत्ता), 'रसगुल्ला' (कलकत्ता), 'श्रमिक' (कलकत्ता), 'मांड' (काशी), 'भूत' (काशी), 'वाशिज्य' , काशी ), कूर्माचल मित्र' ( श्रलमोड़ा ), 'गोलमाल' ( कलकत्ता ), 'ब्रजवासी' ( मथुरा ), 'महातमा' ( बंबई ), 'महावीर' ( सहारनपुर ), 'रंगीला' ( गया ), 'लोकमान्य' ( बाँदा ), बीरभूमि' ( दिल्ली `, 'बीरेंदु' (क्रोंच, जालौन) 'संदेश' ( भिवानी ), 'सावधान' ( भिवानी ), 'नवयुग' ( कानपुर ), 'श्रमर' ( देहरादून ), 'कायस्य पत्रिका' ( गया ), 'श्रौदीच्य ब्राह्मण' ( दिल्ली ), 'चित्र गुप्त' (पटना), 'कलीधन मित्र' (भागलपुर), 'बिणिक हितकारी' (दरमंगा), 'श्रारोग्य' (कानपुर), 'रत्नसागर' (कालाकाँकर), 'हिंदी पुष्कर' (बरेली), 'रंगमंच' (काशी), 'मनोरमा' (प्रयाग), 'हितैषी' (सारंगपुर, मालवा), 'खादी हितकारी' (नागपुर), 'रिकाया' (गोंडा), 'बीर बालक' (दिल्ली), 'बीर संदेश' (लाहौर), 'साम्यवादी' (कानपुर), 'महिला सर्वस्व' (श्रलीगढ़), 'महिला महत्व' (कलकत्ता), उत्साह' (काशी), 'श्राशा' (कलकत्ता), 'योग प्रचारक' (काशी), 'भारत गौरव' (कलकत्ता), 'समालोचक' (सागर), 'श्रीमाली श्रम्युदय' (महुवा काठियावाइ), 'साहु मित्र' (पटना), 'शिच्चामृत' (नरसिंहपुर), 'साहित्य' (कानपुर), 'साहित्य सरोज' (कलकत्ता), 'गुरुकुल' (कांगड़ी), 'श्रवतार' (मद्राव), 'समालोचक' (सिकंदरपुर)।

१६ ५ ई० में २ दैनिक, ६ साप्ताहिक, प्राचिक स्त्रौर ११ मासिक पत्र-पत्रिकास्रों का प्रकाशन हुस्रा। दो दैनिकों में एक 'श्रार्यमित्र' स्त्रौर दूसरा 'हिंदू संसार' था। पहला 'श्रार्यमित्र' साप्ताहिक का ही दैनिक संस्करण था, उसके भी संपादक पं० हरिशंकर शर्मा थे श्रौर स्त्रागरा से ही प्रकाशित भी हुस्रा था। दूसरा कलकत्ता से निकला था श्रौर कलकत्ते के साप्ताहिक 'कलकत्ता समाचार' का दूसरा रूप श्रौर दैनिक था। दोनों पर हिंदू भाव भावनात्रों का व्यापक प्रभाव था। दोनों ही कुछ दिनों तक निकलकर बंद हो गए।

#### सैनिक

१६२५ ई० के प्रकाशनों में सर्वाधिक प्रमावशाली और लोकप्रिय साप्ताहिक आगरे का 'सैनिक' था। यह श्री कृष्णुदच पालीवाल एम० ए० का पत्र था। वे ही इसके संपादक थे। पालीवाल जी ने 'प्रताप' में रहकर पत्रकार कला सीखी थी। वे गणेशशंकर विद्यार्थी के शिष्य थे। 'सैनिक' प्रधानतः राजनंतिक पत्र था किंतु उसमें साहित्यक प्रवृत्तियों के लिये भी स्थान था। सैनिक बड़ा ही निर्भीक पत्र था। १६३१ ई० में यह दैनिक हो गया किंतु सरकार द्वारा जमानत माँगे जाने के कारण बंद हो गया। १६४२ ई० के आदोलन के अवसर पर तो सरकार ने 'सैनिक' के प्रेस आदि को भी जन्त कर लिया था। अव भी दैनिक रूप से 'सैनिक' का प्रकाशन होता है।

#### कल्याग

विक्रम संवत् १६८२ श्रीर ईस्वी सन् १६२३ में संपूर्ण हिंदू धर्म के ज्ञान, मिक्त श्रीर योग के साहित्य का प्रतिनिधित्व करनेवाला 'कल्यागा' प्रकाश में श्राया । इसके मुखपुष्ठ पर लिखा था—'मिक्त, ज्ञान, वैराग्य श्रीर सदाचार संबंधी सचित्र मासिक पत्र'। यह गीता प्रेस, गोरखपुर से निकला श्रीर संपादक में नाम था—श्री

हनुमान प्रसाद पोद्दार का । यह परंपरागत हिंदू धर्म के परंपराप्राप्त साहित्य का प्रामाणिक प्रचारक रहा है । अब तक इसके दर्जनों विशेषांक निकल चुके हैं । इसके विशेषांक संग्रहणीय होते हैं । इसकी ग्राहकसंख्या सर्वाधिक है और अब तक यह नियमित प्रकाशित होता जा रहा है ।

इस वर्ष पत्रपत्रिकाओं की संख्या पिछले वर्षों को पार कर गई। दैनिक पत्रों की संख्या कम और मासिक की ज्यादा देखी गई। साथ ही बंद होनेवाली पत्रपत्रिका श्रों की संख्या भी पिछले वर्षों से कम रही। एक बड़े सतीप की बात यह रही कि पिछले वर्ष की अपेदा पत्र पत्रिकाओं में लेख कुछ अधिक सुरुचिपूर्ण श्रीर उन्नत तथा छोटे होने लगे। उनकी भाषा में सुधार की श्रावश्यकता तो थी ही किंत उसकी प्रगति वांछनीय थी। वर्ष की पत्र पत्रिकाएँ हैं - 'भविष्य' (कानपुर), 'जाटबी' ( ख्रागरा ), 'प्रभात' ( लाहौर ), 'प्राग्रर हा' ( मथुरा ), (मथुरा), 'धर्मवीर' ( मधुननी, दरमंगा ), 'सत्यवादी' ( लाहीर ), 'ब्यापारदर्पेण' (कलकत्ता ), 'कुर्मी चित्रिय दिव।कर' (काशी ), मारवाड़ी मित्र' (पूना), 'मीर्य भाष्कर' (लखनऊ), 'विश्वकर्मा' (कानपुर), 'वैश्य हितकारी' (मेरठ), 'मृगु' (सागर), 'श्रायुर्वेंद केसरी' (कानपुर), 'वैद्यकलपद्रम' ( कुलपहाड़, हमीरपुर ), 'स्राधुनिक धनवंतरी' ( कानपुर ), डाक्टर (बरेली), 'कलाकौशल' (कानपुर), 'कला शिच्चक' (बनखेरी), 'श्रनुपम' ( सिकंदराबाद ), 'संजीवन' ( दिल्ली ), 'खद्दर' ( कानपुर ), 'ब्यापारिक संसार' ( हाथरस ), 'विद्यार्थी जीवन' ( कराँची ), 'हिंदसेवक' ( ब्यावर ), 'महारथी' ( दिल्ली ), 'श्री भैथिली' ( दरमंगा ), 'युग प्रदेश' ( मद्रास ), 'भारतपुत्र' ( फीजी ), 'राजस्थान' ( श्रकोला ', 'श्रीमारवाड जैन सुधारक' ( श्राब रोड ), 'खंडेलवाल जैन' (बरोसापुर), 'धर्मरच्नत्र' (कलकत्ता), 'प्रकाश' (लाहौर), 'भारतफल' (देहरादून), 'भार्तग्ड' (देबा६), 'श्रारोग्य दर्पण' (श्रहमदाबाद), 'कथाचिकित्सा' प्रयाग ), आनंद' ( हरदुआगंज, अलीगढ ), 'कंपोजिटर बंधु' ( ग्वालियर \, कुर्मच्नित्रय दिवाकर' ( काशी ), 'खंडेलवाल' ( काशी )।

## हिंदू पंच

१६२६ ई० में कलकत्ते से 'हिंदू पंच' नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन हुन्ना। यह तत्कालीन हिंदू विचारधारा का पोषक न्नौर हिंदू संगठन का समर्थक था। इसमें हास्य व्यंग्य की भी प्रमुखता रहती थी। इसके प्रकाशक न्नार० एल० वर्मन न्नौर संपादक पं० ईश्वरीप्रसाद शर्मा थे। यह एक समय में बड़ा प्रभाव-शाली पत्र था।

#### बालक

१६२६ ई० में पुस्तक मंडार लहेरियासराय के मालिक श्री रामलोचन शरण ने 'बालक' नामक मासिक पत्र का प्रकाशन किया। अपने परिश्रम श्रीर व्यवहारकुशलता से इन्होंने 'बालक' को श्रच्छी तरह चलाया। बालक के संपादकों में श्राचार्य शिवपूजन सहाय, श्री रामवृद्ध बेनीपुरी श्रीर श्री श्रच्युतानंद दास भी थे। किंतु श्रव इधर बहुत वर्षों से श्री रामलोचन शरण ही इसका संपादन करते हैं। 'बालक' मुख्यत: शिद्धासंबंधी पत्र है किंतु श्रारंभ से ही इसमें साहित्यिक प्रवृत्तियों का भी पोषण हुश्रा। 'बालक' का 'भारतेंदु श्रंक' तथा 'चित्र चित्रांक' महत्वपूर्ण निकले थे। 'बालक' श्रव भी पटना से निकल रहा है।

लगभग इसी समय पटना से साप्ताहिक 'महावीर' का प्रकाशन हुआ। इसके संपादक श्री जगतनारायण लाल, एम॰ ए॰, एल॰ एल॰ बी॰ थे। यह हिंदू राष्ट्रीयता की मनोवृत्ति का पोषक था। १६३० ई॰ में जगतनारायण लाल के सस्याग्रह में आ जाने के बाद यह पत्र बंद हो गया।

#### सुधा

१६२७ ई॰ में माधुरी से अपना संबंध त्यागकर लखनऊ से ही श्री दुलारेलाल भागंव ने 'सुधा' नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया । यह विविध-विषय-विभूषित साहित्यसंबंधी सचित्र मासिक पत्रिका थी। आगे चलकर यह सहित्यिक, सामाजिक और राजनीतिक पत्रिका हो गई। आरंभ में इसके संपादक श्री दुलारेलाल भागंव ही थे किंतु बाद में उनके साथ ही श्री रूपनारायण पांडेय और श्री नंदिकशोर तिवारी का नाम भी रहने लगा। आगे चलकर पुनः श्री दुलारेलाल भागंव ही अकेले संपादक रह गए। इसमें समाजसुधार, साहित्य-चर्चा और विविध विषय नामक स्तंभ थे। रंगीन चित्र, फोटोग्राफ और कार्ट्रन भी इसमें छपते थे। कार्ट्रन राजनीतिक, सामाजिक तथा साहित्यिक विषयों पर मी रहते थे। 'सुधा' में उच्च कोटि के साहित्यिक, सामाजिक और धामिक विषयों पर लेख तथा निवंध रहते थे।

#### विशाल भारत

जनवरी १६२८ ई॰ में श्री रामानंद चट्टोपाध्याय ने श्रपने प्रवासी प्रेस कलकत्ते से विविध-विषय-विभूषित सचित्र मासिक पत्र 'विशाल भारत' निकाला। श्रपने श्रारंभिक जीवन में श्री रामानंद जी ने प्रयाग में श्रध्यापन का कार्य भी किया था। वहीं उनका संबंध पं॰ सुंदरलाल जी से हुन्ना था श्रीर श्रागे चलकर जब उन्होंने 'विशाल भारत' निकालने का निश्चय किया तब सुंदरलाल जी की

प्रेरणा से ही पं० बनारसीदास चतर्वेदी को उसका संपादक बनाया। 'विशाल भारत' के मुखपृष्ठ पर 'सत्यं शिवं स'दरम्' श्रौर 'नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः' लिखा रहता था। यह साहित्यिक, राजनीतिक श्रीर सामाजिक विषयों का उच कोटि का मासिक पत्र था। इसके प्रत्येक श्रंक में प्रवासी भारतीयों की समस्या पर बराबर कुछ न कुछ रहता था। श्रारंभ में ही पं॰ बनारसीदास चतवेंदी ने श्रश्लील साहित्य के विरुद्ध प्रवल श्रांदोलन चलाया । उन्होंने श्रश्लील साहित्य का घासलेटी साहित्य नाम रखा था। चतर्वेदी जी के इस ब्रांदोलन का ब्राघात 'उग्न' तथा उन जैसे कुछ लेखकों पर पड़ा। इसके बाद साहित्य में दरूह अस्पष्टता के विरुद्ध भी उन्होंने श्रांदोलन किया। श्रागे चलकर 'कस्मै देवाय' नाम से उन्होंने साहित्यिक ब्रादर्श के लिये भी ब्रांदोलन किया। चतर्वेदी जी के सभी ब्रांदोलन सफल रहे। इस प्रकार 'विशाल भारत' ने हिंदी साहित्य के क्षेत्र में बड़ा काम किया। इसके सहायक संपादक श्री वृजमोहन वर्मा थे। ये हिंदी, उद्, फारसी श्रीर बँगला साहित्य के सहायक विद्वान थे। 'विशाल भारत' का 'चाय चक्रम' नामक स्तंभ यहो लिखते थे। चतुर्वेदी जी ने श्रनेक नए साहित्यिकों को साहित्य जगत में उतारा। श्री सिचदानंद हीरानंद वाल्यायन ऋजेय' उनमें से एक हैं। ऋपने छोटे भाई की मत्य तथा कुछ स्रार्थिक कारगों स्रीर स्रोरछा नरेश श्री वीर सिंहज देव के स्राप्रह पर १६३८ ई॰ के आसपास चतर्वेदी जी टीकमगढ़ (म॰ प्र॰ : चले गए। उस समय 'विशाल भारत' के संपादक श्री सिचदानंद हीरानंद वात्स्यायन हर । उन्होंने भी 'विशाल भारत' को श्रव्हा निकाला किंत आगे चलकर किसी कारण मालिकों से उनकी नहीं पटी। वाल्यायन जी के चले जाने के बाद पं० श्रीराम शर्मा ने 'विशाल भारत' का संपादन कार्य सम्हाला। 'शिशाल भारत' श्रव तक निकल रहा है।

#### वीसा

'विशाल भारत' के प्रकाशन के कुछ पूर्व ही मध्यभारत हिंदी साहित्य समिति, इंदौर की श्रोर से 'वीणा' नामक मासिक पत्रिका निकली। इसके संपादक पं० कालिका प्रसाद दीच्चित 'कुसुमाकर' थे। एक प्रकार से यह उस काल के मध्य भारत की साहित्यिक प्रगति की परिचायक पत्रिका थी। इसमें भी उच्च कोटि की साहित्यिक ,रचनाएँ छपती थीं। यह श्रव भी प्रकाशित हो रही है।

# त्यागभूमि

विजयादशमी संवत् १६८४ (१६२५ ई॰) में श्रजमेर से 'त्यागभूमि' का प्रकाशन हुआ। यह मासिक पत्र था। इसके संपादक पं॰ हरिभाऊ उपाध्याय श्रौर श्री ह्येमानंद 'राहत' थे। इसके मुखपृष्ठ पर लिखा था—'राजस्थान की जीवन, जायित, बल श्रौर बलिदान की पत्रिका।' श्रारंम में ही छपा है —

# श्रात्म समर्पण होत जहँ, जहँ विशुभ्र बलिदान। मर मिटने की साध जहँ, तहँ हैं श्री मगवान॥

श्रारंभ में ही श्री हरिमाउ उपाध्याय ने लिखा है—'जब 'मयूर' का जन्म हुश्रा, विच्न श्रीर कठनाइयों की ठोकरों से थकी हुई व्यवहार बुद्धि को यह शंका थी कि यह एक साल भी कैने पूरा होगा ''ईश्वर की कृपा से इस तीसरे ही वर्ष में 'मयूर' 'त्यागभूमि' के रूप में पाठकों के सामने उपस्थित है।' 'मयूर' का प्रकाशन श्रीर संपादन भी हरिमाऊ जी ने ही किया था। ६३ प्रश्रं की 'त्यागभूमि' का वार्षिक मूल्य ४ था।

पिछले वर्ष की तरह कोई विशेष उल्लेखनीय परिवर्तन लिच्ति न हुन्ना। प्रतिवर्ष की तरह ही स्रनेक छोटे मोटे नए पत्रों का प्रकाशन हुन्न। श्रीर श्रनेक वैसे ही बंद हो गए।

### युवक

जनवरी १६२६ ई० में पटना से 'युवक' नामक मासिक पत्र प्रकाशित हुन्ना। इसके संपादक श्री रामवृद्ध वेनीपुरी थे। ६४ पृष्ठों के इस मासिक पत्र का वार्षिक मूल्य ४) था। इसके मुलपृष्ठ पर लिखा था—'शिक्त, साइस श्रीर सावना का मासिक'। श्रागे चलकर इसी के नीचे निम्नलिखित पंक्तियाँ श्रीर जोड़ दी गईं-

# सफलता पाई अथवा नहीं. उन्हें क्या ज्ञात, दे चुके प्राण। विश्व को चहिए उच्च विचार ? नहीं केवल अपना बलिदान॥

युग की माँग को पूरा करनेवाला यह मासिक पत्र बहुत लोकिथिय था। कुछ दिनों बाद सरकारी वार से इसका प्रकाशन बंद हो गया।

### हंस

श्री प्रेमचंद जी ने संभवतः १६३०-३१ ई० में काशी से 'हंस' नामक मासिक पत्र निकाला। प्रेमचंद जी मुख्यतः कथालेखक थे, छतः 'हस' मुख्यतः तत्कालीन हिंदी कथा साहित्य का प्रतिनिधि पत्र हो गया किंतु इसका यह श्रर्थ नहीं कि 'हंस' में किवता, एकांकी, श्रालोचना श्रीर निबंध श्रादि साहित्य कपीं का श्रमाव था। साहित्य के विविध क्यों का मुंदर सामंजरा 'हंस' में रहता था। 'हंस' के द्वारा प्रेमचंद जी ने हिंदी कथा साहित्य को बहुत ऊँचे धरातल पर उठाया। दर्जनों कहानीलेखकों को सँमाल, सँवारकर साहित्य चेत्र में उतारा। हिंदी के कथासाहित्य में श्रादर्श, यथार्थ श्रीर कला का सामंजर्य स्थापित किया। उन दिनों गुजराती कथासाहित्य में श्री कन्हैयालाल माग्रिकलाल मुंशी की बड़ी प्रतिष्ठा थी। प्रेमचंद जी की श्राथिक रियति श्रच्छी नहीं थी। 'इंस' पर

इसका प्रत्यच् प्रभाव पड़ता था। स्रतः मुंशी के स्राग्रह से लगभग १६३५ ई० में 'हंस' का प्रकाशन बंबई से होने लगा स्रोर उसे भारतीय साहित्य का प्रतिनिधि पत्र घोषित किया गया। इस काल में प्रेमचंद जी के साथ साथ मुंशी का नाम भी संपादक में छुपता था। 'हंस' विविध भारतीय भाषास्रों की श्रेष्ठ रचनास्रों का प्रतिनिधि पत्र हो गया। १६३६ ई० में प्रेमचंद की स्थय्यवता में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई। स्वभावतः हंस' पर प्रगतिशील विचारधारा का प्रभाव पड़ा। इसके कुछ दिनों बाद प्रेमचंद जी का परलोकवास हो गया।

प्रेमचंद की मृत्यु के बाद 'हंस' का संपादन श्री शिवदान सिंह चौहान ने किया। चौहान कम्युनिस्ट थे। श्रतः 'हंस' पर प्रत्यत्त कम्युनिस्ट विचारधारा का प्रभाव पड़ा। श्रव वह व्यवहारतः प्रगतिशील लेखक संघ का मुखपत्र हो गया। 'हंस' के द्वारा चौहान ने प्रगतिशील साहित्य का नेतृत्व किया। चौहान के बाद कुछ दिनों तक हंस' का संपादन श्री श्रीपतराय जी ने किया। इसके बाद श्री श्रमृतराय के हाथ में 'हंस' श्राया। लगमग १९४६-४७ तक चलकर 'हंस' बंद हो गया।

प्रेमचंद के काल में 'हंस' के कई साहित्यिक विशेषांक निकले। श्री शिवदान सिंह चौहान ग्रौर श्री श्रमृतराय के द्वारा 'हंस' ने हिंदी साहित्य की श्रच्छी सेवा की। श्राधुनिक हिंदी गद्य के निर्माण में 'हंस' का विशिष्ट स्थान है।

#### भारत

इसी काल में प्रयाग के 'लीडर प्रेस' से 'भारत' नामक श्रर्धं साप्ताहिक पत्र निकला । इसके प्रथम संपादक पं॰ वेंकटेश नारायण तिवारी थे । उनके बाद पं॰ नंद दुलारे वाजपेयी मंपादक हुए । इन दोनों व्यक्तियों के संपादनकाल में 'भारत' का साहित्यिक महत्व भी था । इसमें उच्च कोटि के साहित्यिक लेख श्रीर टिप्पणियों का प्रकाशन होता था । साहित्य के सामिथिक प्रसंगों पर विवाद भी चलता था, बाद में 'भारत' दैनिक हो गया । पं॰ बलभद्रप्रसाद मिश्र उसके संपादक हुए । दैनिक 'भारत' का प्रकाशन श्रव भी होता है । श्री शंकरदयाल श्रीवास्तव उसके संपादक हैं।

लगभग इसी समय पं० रामशंकर त्रिपाठी ने कलकत्ते से 'लोकमान्य' नामक साप्ताहिक पत्र प्रकाशित किया । वह स्वयं ही इसके संपादक भी थे । कुछ दिनों बाद यह दैनिक हो गया । आगे चलकर यह कानपुर से भी निकलने लगा। इसे श्री सेठ जुगलिकशोर जी बिड़ला का समर्थन प्राप्त था । इस्प्र हिंदू एड्रीयता की मनोवृत्ति का प्रभाव भी था । अब यह बंद हो गया ।

गंगा

नवंबर १६३० ई० में सुलतानगंज (भागलपुर) से 'गंगा' नामक पत्रिका का प्रकाशन हुआ। इसके संस्थापक बनैली राज के कुमार कृष्णानंद सिंह थे। प्रधान संपादक पं० रामगोविंद त्रिवेदी और संपादक पं० गौरीनाथ का तथा श्री शिवपूजन सहाय थे। प्रथम श्रंक में इसका उद्देश्य स्पष्ट करते समय कहा गया है—'गंगा सदैव साहित्यवृत्त का मूल सिंचन करेगी। काव्य, इतिहास, विज्ञान, भूगोल, खगोल क्लासंवंधी लेख, रंगीन चित्र शिवापद कहानियों अप्राद का प्रकाशन 'गंगा' में होता रहेगा'। इसके 'वेदांक', 'विज्ञानांक' श्रौर 'पुरातत्वांक' प्रसिद्ध हैं। पुरातत्वांक के संपादक श्री राहुल सांस्कृत्यायन थे।

१६३० ई० में हिंदी संसार की अवस्था में विशेषकर पत्र पत्रिकाश्रों के जीवन में कोई परिवर्तन लित्त न हुआ। देश और समाज की अवस्थाश्रों की तरह ही पत्र पत्रिकाश्रों की अवस्था असंतोषजनक रही। कई पत्र पत्रिकाएँ बंद हुई और कह्यों ने संपादकीय लेख तथा टिप्पणी आदि लिखना बंद कर दिया। अस्थायी संधि के बीच ही में मंग हो जाने के कारण अवस्था और मी चिंतनीय हो गई। परंतु सक्ष्मदृष्टि से देखने पर प्रत्येक खराबी में कोई न कोई अञ्छाई निकलती ही है और इसी न्याय के अनुसार देश का राजनीतिक आदोलन प्रकारांतर से हिंदी के प्रचार में विशेष सहायक होता रहा। लोक में राष्ट्रीयता के भावों की वृद्धि के साथ साथ राष्ट्रभाषा के प्रति प्रेम भी बराबर बढ़ता रहा और देश की राजनीतिक परिस्थित जानने के कारण ही बहुत से ऐसे लोग भी हिंदी पत्र पत्रिकाएँ पढ़ने लगे जो पहले कभी उन्हें छूते तक नहीं थे।

# हिंदुस्तानी

१६३१ ई० में उत्तरप्रदेश में सर तेजबहादुर सपरू की अध्यक्ता में हिंदुस्तानी एकेडमी की स्थापना हुई। इसका प्रधान कार्यालय प्रयाग में था। इसका उद्देश हिंदी और उद्देशाषा में भारतीय संस्कृति इतिहास, और साहित्य का शोध और उनका प्रकाशन कराना था। एकेडमी के प्रधान मंत्री डा० ताराचंद जी थे। उसकी ओर से 'हिंदुस्तानी' नामक एक त्रैमासिक शोध पत्रिका भी १६३१ ई० में प्रकाशित हुई। इसके संपादक मंडल में थे—डा० ताराचंद, डा० बेनीप्रसाद, डा० धीरेंद्र वर्मा, श्रीकृष्य बलदेव वर्मा और श्री रामचंद्र टंडन। टंडन जी ही इसके संपादक भी थे। इसमें उच्चकोटि के विद्वानों के लेख छपते थे।

१६३१ ई॰ में राजतीतिक आदोलन में शिथिलता के रहते हुए भी साहित्य-निर्माण और पत्र पत्रिकाओं के सर्वोगीण विकास की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। नवीन प्रेस एक्ट के बन जाने के कारण कितने ही पत्रों ने अप्रलेख लिखना ही छोड़ दिया । विश्वन्यापी न्यापारिक तथा श्रार्थिक संकट एवं उथल पुथल के कारण लेखन कार्य में शिथिलता रही । प्रकाशकों के कार्य में मंदी रही । फिर भी कुछ नवीन प्रकाशक मैदान में उतरे।

इस वर्ष देश की राजनीतिक परिस्थिति भी बड़ी ऋशांत श्रीर किन थी। १६३० ई० में तो सत्याग्रह का श्रांदोलन एकाएक छिड़ गया था, जिसके लिये श्रॅगरेज तैयार नहीं थे; श्रतः १६३१ ई० में श्रॅगरेजों ने गांधी जी से समभौता करके एक प्रकार से समय लिया। इस बीच उन्होंने दमन की पूरी तैयारी की। १६३२ ई० का साल श्राते ही दमनकारी चार श्रार्डिनेंसों का उपहार देश को मिला श्रीर कांग्रेस को गैरकानूनी संस्था करार दिया गया। सब नेताश्रों को पकड़कर जेल में डाल दिया गया। सत्याग्रह करने या सरकार का विरोध करने पर सभी संपत्ति जबत करने का फरमान निकालकर जनता के सार्वजनिक जीवन को सरकार ने कुचल कर घर दिया। ऐसी परिस्थित में समाचारपत्रों का निकलना बहुत ही कठिन कार्य था। किर भी कुछ समाचारपत्र निकले। ऐसे समाचार पत्रों में प्रमुख था—

#### जागरण

श्रालोचनाप्रधान, शुद्ध साहित्यिक श्रौर सिचत्र पाचिक 'जागरण' फरवरी १६३२ ई० में काशी से निकला । इसके प्रकाशन की व्यवस्था श्री विनोदशंकर व्यास ने की थी । इसके संपादक थे श्री शिवपूजन सहाय । इसे उस समय के सभी साहित्यकारों का समर्थन श्रीर सहयोग प्राप्त था । श्री जयशंकर प्रसाद, श्री निराला, श्री सुमित्रानंदन पंत श्रीर श्रीमती महादेवी वर्मा की रचनाएँ इसमें बराबर निकलती थीं । 'प्रसाद' जी का 'तितली' नामक उपन्यास धारावाहिक रूप से 'जागरण' में निकलता था । इसमें बहुत ही उच्चकोटि की समालोचनाएँ भी निकलती थीं । सामयिक पत्र पत्रिकाश्रों की रचनाश्रों पर सारगर्मित टिप्पिण्याँ रहती थीं । यह पत्र संपादन की दिशा में सर्वश्रेष्ठ था किंतु बहुत दिनों तक नहीं चल सका । कुछ दिनों बाद ही 'जागरण' प्रेमचंद जी का हो गया ।

जागरण का स्वामित्व खरीदकर प्रेमचंद स्वयं उसका संपादन करने लगे। संपादक की प्रवृत्ति के श्रनुसार 'जागरण' की प्रवृत्ति बदल गई। श्रव 'जागरण' पाल्लिक से साप्ताहिक हो गया श्रौर साहित्यिक प्रधानता का स्थान राजनीतिक प्रधानता ने ले लिया। श्राचार्य नरेंद्रदेव श्रौर श्री संपूर्णानंद इसके प्रमुख लेखक हो गए। १६३ दें० में तो श्री संपूर्णानंद ही 'जागरण' के संपादक भी हो गए। श्रागे चलकर यह पत्र बंद हो गया।

१६३२ ई॰ में जब गांधी जी जेल ही में थे तभी श्रंग्रेजों ने डा॰ श्रम्बेडकर को मिताकर मुसलमानों की भाँति ही श्रक्त्तों को पृथक् मताधिकार देने की घोषणा की। यह अंग्रेजों की ऐसी भयानक चाल थी जिससे हिंदू समाज सदा के लिये कमजोर हो जाता। गांधीजी ने जेल में ही इसका विरोध किया और आमरण अनशन भी शुरू कर दिया। जेल में ही उन्होंने अळूतों को हरिजन कहकर उनके उत्थान का व्रत लिया। गांधीजी की जागरूकता और उनके प्रयत्न से अँगरेजों की राजनीतिक चाल कमजोर पड़ गई। इसी आंदोलन के दौरान में फरवरी १६३३ ई॰ में गांधीजी ने 'हरिजन' नामक साप्ताहिंक अखबार अँगरेजी में तथा 'हरिजन सेवक' हिंदी और गुजराती में निकाला। हिंदी 'हरिजन सेवक' का संपादनकार्य आरंम में पं० हरिमाज उपाध्याय देखते थे, बाद में श्री वियोगी हरि ने उसका कार्यमार सँमाल लिया।

## योगी

बिहार भूकंप के बाद २० जनवरी १६३४ ई० को योगी' नामक साप्ताहिक पत्र पटना से प्रकाशित हुआ। इसे सारन के बाबू नारायण प्रसाद सिंह के सहयोग श्रीर उन्हीं के संरच्या में श्री ब्रजशंकर वर्मा ने निकाला। श्री व्रजशंकर वर्मा ने कलकत्ते में पं० बनारसीदास चतुर्वेदी से पत्रकार कला का अनुभव प्राप्त किया था। उन्हीं के परामर्श से कुछ दिनों तक 'योगी' का संपादन होता रहा। १६३६ ई० में श्री रामवृत्त्व वेनीपुरी ने कुछ दिनों तक योगी का संपादन भार संभाला था। 'योगी' में साहित्यिक श्रीर राजनीतिक दोनों प्रवृत्तियों का सामंजस्य रहा। 'योगी' का श्रव अपना प्रेस हो गया है श्रीर श्री व्रजरां कर वर्मा कुशलतापूर्वंक उसका संचालन तथा संपादन कर रहे हैं।

#### नवशक्ति

श्रगस्त १६३४ ई० में श्री देववत शास्त्री ने 'नवशक्ति' नामक साप्ताहिक पत्र पटने से निकाला। उन्हें श्री गर्गेशशंकर विद्यार्थी के निकट रहकर संपादन-कला सीखने का सौमाग्य प्राप्त था। १६३७ ई० में 'नवशक्ति' का दैनिक संस्करण भी निकलने लगा। उसके भी संपादक देववत जी थे। किंतु श्राठ महीना निकलने के बाद दैनिक संस्करण की बंद कर देना पड़ा। श्रागे चलकर १६३६ ई० में 'नव-शक्ति' से ही दैनिक 'राष्ट्रवाणी' निकली। इसके भी संपादक देववत जी ही थे। श्रापसी मतभेद के कारण देववतजी ने 'नवशक्ति' से श्रपना संबंध विच्छेद कर लिया।

संभवतः इसी के श्रासपास कलकत्ता से डा॰ हेमचंद जोशी ने 'विश्ववाणी' नामक पत्र प्रकाशित किया । यह श्रंतरराष्ट्रीय जगत् के विविध विषयों से विभूषित था । थोड़े ही दिनों तक चलने के बाद यह बंद हो गया ।

सन् १६३५ ई॰ में पटना के वर्मन कंपनी ने युनिवर्सिटी प्रेस से 'आलोक' नामक साप्ताहिक पत्र निकला। इसके संपादक थे श्री ललित किशोर सिंह 'नटवर'! इसमें सिनेमा संबंधी समाचारों श्रीर लेखों की प्रमुखता थी। यह थोड़े ही दिनों तक चलकर बंद हो गया।

१६३५ ई० के आसपास ही प्रयाग से श्री श्रीनाथिंह ने दीदी' नामक मासिक पत्रिका निकाली। प्रत्यद्धतः तो यह महिलोपयोगी प्रतीत होती थी किंतु वस्तुतः इसमें साहित्यिक महत्व की सामग्रियाँ भी रहती थीं। श्रागे चलकर इसका अपना श्रेस भी हो गया। यह बहुत दिनों तक चलने के बाद बंद हुआ।

१६३६ ई॰ में युनिवर्सिटी प्रेस पटना से 'बिजली' नामक साप्ताहिक पत्र निकला। इसके संपादक श्री प्रफुल्लचंद श्रोक्ता 'मुक्त' थे। बिहार तथा बिहार के बाहर के साहित्यकारों का भी सहयोग 'बिजली' को प्राप्त था। इसी वर्ष बिहार शरीफ से 'नालंदा' नामक सचित्र मासिक का प्रकाशन हुआ। इसके संपादक श्री रत्नचंद्र छत्रपति एम॰ ए॰ थे। बिहार के सभी साहित्यकारों का सहयोग इसे प्राप्त था किंतु पटना के ये दोनों साहित्यिक पत्र कुछ ही समय चलकर बंद हो गए। साहित्य

१६३६ ई० में पटना से बिहार हिंदी साहित्य संमेलन का त्रैमासिक पत्र 'साहित्य' निकला। इसके संपादक थे श्री लक्ष्मीनारायण सुघांशु श्रीर श्री जनादेंन प्रसाद भा 'दिज'। उस समय ये दोनों सज्जन हिंदी विद्यापीठ देवघर में थे। वहीं से 'साहित्य' का संपादन होता था। 'साहित्य' में उच्च कोटि के निबंध छपते थे। कुछ दिनों बाद उसका संपादन भार श्राचार्य बदरीनाथ वर्मा ने सम्हाला। श्रनेक वर्षों तक बंद रहने के बाद १६५० ई० में 'साहित्य' का पुनः प्रकाशन हुआ। इस समय उसके संपादक हुए श्राचार्य शिवपूजन सहाय श्रीर श्री निलनिवेलोचन शर्मा। श्रव भी कभी कभी इसका प्रकाशन हो जाता है।

## साहित्य संदेश

इसी काल से आसपास आगरा से श्री महेंद्र जी ने 'साहित्य संदेश' नामक नामक मासिक पत्र निकाला। साहित्यसंबंधी उच्च परी जाओं को ध्यान में रखकर इसका संपादन होता है। इसी लिये इसमें साहित्य के विविध रूपों की परी जो पयोगी आलोचनाएँ होती हैं।

#### रूपाभ

लगभग इसी काल में उत्तरप्रदेश के कालाकाँकार से 'रूपाभ' नामक मासिक पत्र का प्रकाशन श्रारंभ हुश्रा। 'रूपाभ' के संपादक सुप्रसिद्ध किन श्री सुमित्रा-नंदन पंत थे। पंतजी को कालाकाँकार राज्य ने संमानपूर्वक श्रपने यहाँ रखा था। पंतजी ने श्रपने सांस्कृतिक श्रीर साहित्यक निचारों के प्रचार श्रीर प्रसार के लिये 'रूपाभ' निकाला। 'रूपाभ' में उच्च कोटि की कनिताएँ, श्रालोचनाएँ श्रीर निबंध

निकलते थे। पंत जी तथा उनसे प्रभावित कवियों को समफ्तने के लिये 'रूपाम' एक मुख्य साधन रहा। कुछ वर्ष तक चलने के बाद इसका प्रकाशन बंद हो गया। सर्वोदय

इसी काल में वर्धा से गांधी जी के विचारों का प्रतिनिधि प्रचारक 'सर्वोदय' निकला। यह मासिक पत्र था श्रौर हाथ के कागज पर छपता था। इसके संपादक श्री काका साहब कालेलकर थे। इसका मुख्य कार्य गांधी जी के विचारों को दार्श-

निक स्राधार देना था। लेख चिंतनपूर्ण निकलते थे।

## विश्वभारती पत्रिका

इसी वर्ष शांतिनिकेतन (बोलपुर) से हिंदी में श्रैमासिक 'विश्वभारती पत्रिका' का प्रकाशन आरंभ हुआ। इसके संपादक पं० हजारीप्रसाद दिवेदी थे। इसका मुख्य कार्य हिंदी में रवींद्र साहित्य का प्रामासिक प्रकाशन था। कुछ शोधपूर्यों मौलिक निबंध भी छपते थे।

## संघष

१६३ ई॰ में लखनऊ से श्राचार्य नरेंद्रदेव जी ने 'संघर्ष' नामक साप्ताहिक पत्र निकाला। यह कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का मुखपत्र था। श्राचार्य नरेंद्रदेव श्रीर वी॰ पी॰ सिन्हा (विश्वेश्वर प्रसाद सिन्हा) बैरिस्टर, इसके संपादक थे। समाजवादी श्रांदोत्तन श्रीर किसान मजरूर संघर्ष का यह प्रवल समर्थक था।

#### जनता

इसी समय बिहार के समाजवादी नेताओं द्वारा स्थापित 'जन-साहित्य संव' (पटना) की श्रोर से 'जनता' नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन हुश्रा। इसके संपादक श्री रामवृद्ध बेनीपुरी थे। इसने बिहार के किसान श्रांदोलन का बड़ा प्रबल समर्थन किया। इसकी तीव्र श्रालोचनाश्रों के कारण सरकार की दृष्टि इसपर पड़ी श्रीर संमवतः किसी सरकारी श्राघात के कारण इसे बंद कर देना पड़ा।

इसी समय के श्रासपास प्रयाग से 'देशदूत' नामक साप्ताहिक का प्रकाशन हुआ। इसके संपादक श्री ज्योतिप्रसाद मिश्र 'निर्मंत' थे। इसमें साहित्यक प्रवृत्तियों का प्रोत्साहन मिलता था। लगमग इसी समय श्री प्रफुल्लचंद श्रोका 'मुक्त' ने पटना से 'श्रारती' नामक साहित्यिक मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया। १६३८ ई० में श्रारा से 'श्रप्रदूत' नामक साप्ताहिक का प्रकाशन हुश्रा। इसके संपादक श्री रामदयाल पांडेय थे। दिल्ली से 'नवयुग' नामक साप्ताहिक भी इसी काल में प्रकाशित हुश्रा। इसके संपादक श्री सत्यकाम विद्यालंकार थे।

'विशाल भारत' छोड़कर टीकमगढ़ जाने के बाद, लगभग इसी काल में पं॰ बनारसीदास चतुर्वेदी जी ने हिंदी की बोलियों का प्रमुख मासिक पत्र 'मधुकर' निकाला। 'मधुकर' के द्वारा उन्होंने जनपदीय साहित्य का आदोलन किया। चतुर्वेदी जी को इस दिशा में भी पर्याप्त सफलता मिली।

लगभग इसी काल में सुप्रसिद्ध कांतिकारी श्री यशपाल ने जेल से निकलने के बाद 'विप्नव' नामक मासिक पत्र का प्रकाशन लखनऊ से किया। 'विप्नव' का किसी राजनीतिक दलविशेष से संबंध तो नहीं था किंतु वह समाजवादी विचार-धारा का पोषक था। उसकी शैली साहित्यिक थी श्रीर कहानी के माध्यम से विचारों का प्रचार उसकी विशेषता थी।

१६३८ ई॰ में सभी हिंदी पत्र पत्रिकाएँ सुचार रूप से निकलती रहीं। उसमें कोई विशेष उल्लेखनीय बात नहीं हुई। कई नई पत्र पत्रिकाशों का प्रकाश्यान हुन्ना। ये सभी पत्र पत्रिकाएँ श्रंतरंग श्रीर बहिरंग दोनों दृष्टियों से श्रच्छी थीं किंतु जितनी उन्नति संख्या में थी उतनी योग्यता में नहीं। भाषा एवं शैली के प्रति उदासोनता बड़ी दुखद है। पत्र पत्रिकाशों की बढ़ती में यह स्वाभाविक है श्रवश्य किंतु सतर्कता, सजगता तो चाहिए ही। इस वर्ष की पत्र पत्रिकाएँ हैं— 'श्रग्रगामी' (काशी), 'नव प्रगति' (पौढ़ी), 'प्राची प्रकाश' (रंगून ', 'विचार' (कलकत्ता), 'समाजसे।क' (कलकत्ता), 'सुदर्शन' (ऐटा), 'मारतीय समाचार' (दिल्ली). 'श्रखंड द्योति' (श्रागरा , 'श्रादर्श' (हरिद्वार) 'मैथिल बंधु (श्रजमेर), 'वैदिक' (श्रोंच), 'व्यावहारिक वेदाग्त' (लखनऊ), 'सन्मार्ग' (काशी)।

१६३६ ई० में हिंदी पत्र पित्रकाश्रों ने श्रापनी उदासीनता को त्यागकर हिंदी की चर्चा श्रोर हिंदी श्रांदोलनों में बराबर योग दिया। कुछ दैनिक पत्रों की तरः। रता बड़ी प्रशंसनीय रही। ये पत्र पत्रिकाएँ समय समय पर श्रपने लेखों श्रीर टिप्पिएयों से कार्य को गित देती रहीं। ऐसा मालूम पड़ता था कि वे सभी उस राह की श्रावश्यकता समभती हैं। इस वर्ष पत्र पत्रिकाश्रों की छपाई श्रीर सफाई में बहुत कुछ डीलापन देखा गया। कुछ नवीन पत्र पत्रिकाश्रों के दर्शन हुए। इनमें हिंदी की ठोस सेवा मावना मालूम पड़ी। इस वर्ष की पत्र-पत्रिकाएँ हैं—'राष्ट्र संदेश' (पू. श्रीया, 'खादी सेवक' (मुजफ्करपुर), 'श्राममुधार' (इंदौर), 'श्रमिनय' (कलकत्ता), 'इस्लाम' (कानपुर), 'कहानी' (बनारस), 'केशरी' (गया), 'तूफान' (इलाहाबाद), 'दीपक' (श्रलवर), 'नोंकभोंक' (श्रागरा), 'व्रज भारती' (मधुरा). 'भारतोदंय' (ज्वालापुर), 'मनस्वी' (श्रमेठी), 'सवकी बोली' (वरधा), 'साधना' (श्रागरा), 'भारती विद्या' (बंबई), 'बीरबाला' (बनस्थली)।

हिंदी पत्रों के विकास श्रीर इतिहास का यहाँ संद्वित कमबद्ध परिचय प्रस्तुत किया गया है। श्रालोच्य काल की बदलती श्रीर श्रप्रसर होती पत्र कारिता की महत्ता इस दृष्टि से है कि इसने श्रपनी शक्ति श्रीर संपन्नता के कारण हमारे विचार श्रीर साहित्य में श्रमिनव क्रांति का सुजन किया है।

टिप्पियों के प्रण्यन श्रीर विकास में हिंदी पत्रिकाश्रों का बड़ा हाथ रहा। इन पत्रिकाश्रों ने न केवल इन के विविध रंगरूप निखारे, प्रत्युत इनके द्वारा पत्रकारिता को बड़ा बल मिला। इस मानी में हिंदी पत्रिकाश्रों ने श्रपना स्तर तो ऊँचा उठाया ही, श्रपना बिस्तार भी किया। पिछले दिनों जब मुश्किल से लोग पत्रकारिता की श्रोर श्राते थे श्रालोच्य काल में श्रिषकाधिक लोगों का ध्यान इस स्रोर गया। कितनों ने तो इसे श्रपनी जीविका श्रीर व्यवसाय की वस्तु के रूप में लिया। यह ठीक है कि इनमें श्रर्थप्रांति कम थी किंतु किसी भी श्रन्य व्यवसाय की तरह उसकी माँग सर्वश्रेष्ठ ही थी। उन्होंने श्रपनी योग्यता से जहाँ जन जन का संबंध हढ़ किया, वहां श्रपने गुण श्रीर परिश्रम से हिंदी को सजा सँवारकर गौरव प्रदान किया।

हिंदी साहित्य के विविध श्रंगों के निर्माण में हिंदी पत्र पत्रिकाश्रों का महत्वपूर्ण योग रहा है। इन पत्र पत्रिकाश्रों ने हिंदी भाषा को भी खूव सँवारा श्रौर सजाया। यह कहना श्रनुपयुक्त नहीं होगा कि श्राज हिंदी को जो राष्ट्रभापा का रूप मिला है, उसे जो शिक्तसंपन्नता श्रौर प्रौढ़ता मिली है, इसे लाने का श्रेय पत्र पत्रिकाश्रों को ही है। श्रंग्रेजी भाषा में तार या टेलीफोन द्वारा प्राप्त समाचार का हिंदी रूपांतर कर सर्वसाधारण के लिये सुलभ करने का काम समाचारपत्रों ने ही किया। उन्होंने जिस हिंदी का निर्माण किया वही प्रचलित हुई। यह समय संवर्ष का था। वह संवर्ष जिसमें हिंदी की नवीन शैली का निर्माण करना था। उसे भारत की राष्ट्रवाणी बनाकर देश के कोने कोने ले जाना था। हमें इस दिशा में जो सफलता मिली इसका श्रेय बहुलांश में पत्र पत्रिकाश्रों को ही है।

श्रालोच्यकाल की हमारी पत्र पत्रिकाश्चों का स्वर प्रधानतः राजनीतिक था।
महात्मा गाँधी के नेतृत्व में देश ने जो श्रांदोलन किया, सारा समाज उसके साथ
था। यही कारण था कि गांधी जी श्रोंर उनके साथिथों की भाँति ही पत्र पत्रिकाश्चों
को भी सरकार का कोपभाजन बनना पड़ा। गांधी श्रांदोलन को उनसे हवा श्रोर
पानी मिलता था। देश के श्रन्य चेत्रों के समान ही इस चेत्र में भी गांधी जी का
बड़ा दान है। गांधी जी ने इन पत्र पत्रिकाश्चों का स्वर बदल दिया। त्याग, बलिदान, संयम, श्रहिंसा श्रोर प्रेम श्रादि उदान भावों का श्रागमन गांधी जी के
कारण हुआ।

इम श्रालोच्य काल के बहुत निकट हैं। इसी कारण उसका परीच्या कठिन मालुम पड़ता है। हमारे जीवन के समस्त दोत्र में श्रालीच्य काल का ऐसा संमिश्रगा है कि उसे पकड़ने में हम श्रसमर्थ हैं। सर्वत्र एक भीषणा क्रांति, श्रमिनव परिवर्तन एवं बहमुखी आयोजन है। पुरानी दीवारें गिर चुकी हैं। पुराने स्वर बंद हो चुके हैं। हजार वर्षों की भारतीय सामाजिक और राजनीतिक प्रगति ने जो नया मोड़ लिया है, उसका श्रेय इस श्रालोच्य काल को है श्रीर यह हमारी पत्र पत्रिका श्रों के पृष्ठों पर लिखा है। राष्ट्र के बहुमुखी परिवर्तन ने साहित्य को जिस रूप में प्रभावित किया है, उसकी पूरी कथा ही हमारी पत्र पत्रिकाश्चों का इतिहास है। भारत ने जिस सर्वतोमुखी क्रांति का सर्जन किया वह श्रभूतपूर्व है। स्त्रियों ने घरों से निकलकर आजादी की माँग की, श्रद्धतों ने श्रधिकार की घोषगा की, किसान अपने खेतों में श्रीर मजदूर कारखानों में श्रपनी शक्ति को पहचानने लगे। शिचा, समाज, धर्म, दर्शन, राजनीति, स्पर्थ-सबमें नवीनता का प्रवेश हुआ। हमारी संस्कृति को अपने व्यावहारिक श्रहिंसा सिद्धांत के चार चाँद लगाकर महात्मा गांधी ने देश को वहाँ पहुँचा दिया, जहाँ वह वरेएय है; जहाँ से उसकी दिव्य ज्योति सकल विश्व पर छा रही है। संनेप में भारत की विशाल आबादी इन परिवर्तनों के कारणा सकल संघर्षों को पारकर जीवित श्रौर महान बन सकी।

यह हम कई बार कह चुके हैं कि राजनीति ही हमारी पत्र पत्रिकाशों का मुख्य लक्ष्य था। किंतु हम जिस राजनीति की बात कहते हैं उसमें हमारी सभी चीजें, राष्ट्र उत्थान की सभी बातें—साहित्य, समाजमुधार, धर्म, दर्शन, कला संनिहित हैं। यही कारण है कि उस काल में पत्रकारिता का चेत्र श्रत्यंत विशाल था। पत्र पत्रिकाएँ हमारी राष्ट्र की श्राकांचाश्रों, प्रेरणाश्रों श्रीर विचारों की वाहिकाएँ बनी रहीं। उनका स्थान हमारे नेताश्रों के साथ हो गया। चरित्र श्रीर ज्ञान, शिच्चा श्रीर श्रादर्श, पत्रकार के लिये प्रधान गुण् थे। पत्रकारों ने ही हिंदी को राष्ट्रवाणी का रूप दिया। जनता को ज्ञानवल दिया एवं संस्कृति को प्रकाश, सम्यता को नूतनता एवं साहित्य कला को जीवन दिया। इस काल में हिंदी ने एक नवीन रूप प्रहण् किया। इस समय का कोई श्रांदोलन ऐसा नहीं हुश्चा, जो पत्र पत्रिकाशों से श्रकुता रहा हो। हिंदी का व्य साहित्य की श्रनेक व्य हित्यों पत्र पत्रिकाशों के ही माध्यम से देश के कोने कोने फैलीं। यह उन्हीं का प्रयत्न है कि हिंदी न केवल राष्ट्रवाणी बनी, प्रत्युत जनवाणी, मनवाणी श्रीर विश्ववाणी बन रही है।

### हिंदी आलोचना का उदय

हिंदी में आलोचना का प्रारंम भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा हुआ और 'हरिश्चंद्र चंद्रिका' के मुखपृष्ठ पर पत्रिका में प्रकाशित होनेवाले विषयों की जो सूची दी गई है, उसके श्रंत में ' ' ' श्रोर समालोचना संभूषिता' लिखकर समालोचनातमक रचनाश्रों को स्थान दिया गया है। श्रालोचना के इस उदयकाल में श्रालोचना की पद्धित का कोई मापंड नहीं था। किसी लेखक की रचना का रीतिपरंपरा के श्रानुकूल गुणदोष विवेचन या लेखक के बारे में इघर उघर के एक दो निचार लिख देना इतनी सी बातें श्रालोचना में दिखाई देती हैं। 'किविवचन सुधा' में प्रकाशित 'हिंदी कविता' (१८७२) शीर्षक लेख में हिंदी के बिलकुल श्रारंभिक काल की श्रालोचना पद्धित का रूप मिलता है—

## हिंदी कविता

'इस काल में नाटक एक दो बने जिसमें एक हास्यार्णव या यद्यपि यह शुद्ध नाटक की चाल से नहीं है, तथापि कुछ नाटक की चाल छुकर बना है पर बहुत श्रासम्य शब्दों से मरा है, इसी से किन ने उसमें श्रापना नाम नहीं रखा पर श्रानुमान होता है कि रघुनाथ किन का ही नाटक सबसे पहले जो हिंदी भाषा में पुरानी ठीक नाटक की रीति से बना वह नहुष नाटक श्री गिरिघरदास किन का है श्रीर इसके पीछे श्राबकल तो श्रानेक नाटक बने श्रीर श्राव तो भाषा के श्रानेक न्याकरण श्रीर प्रवंध पुस्तक बन गई। श्राधुनिक काल के किनयों में श्री गिरिधरदास महान् किन हुए, क्योंकि न्याकरण, कोष श्रीर नाटक हिंदी में पहले इन्होंने बनाए। पजनेस, रघुनाथ इत्यादि श्रानेक किन कुछ, पहले हुए पर किसी ने नई बात नहीं की वही लीक पीटते चले गए।' (किनवचन सुधा, जि॰ ३, नं॰ १३, १० जनवरी १८३२, पृ० ७६)।'

उपर्युक्त श्रंश में श्रालोचना पद्धित का वर्गानात्मक रूप श्रिक मिलता है श्रीर उसमें 'हिंदी किवता' पर लिखने की श्र्येचा नाटक पर ही श्रिष्ठिक लिखा गया है। 'किवव वन सुधा' के समान 'च्नित्रय पित्रका' श्रीर 'श्रानंद कादंबिनी' में भी श्रालोचनात्मक लेख मिलते हैं। इन लेखों में श्रालोचना का प्रारंभिक रूप मिलता है। इन पित्रकाश्रों में प्राप्तिस्वीकार के लिये जो स्तंभ या उसमें 'श्रंधेर नगरी' नाटक, 'नीलदेवी' नाटक, 'संयोगिता स्वयंवर' नाटक, 'नूतन ब्रह्मचारी' उपन्यास श्रादि साहित्यक रचनाश्रों तथा तत्कालीन प्रकाशित पत्र पित्रकाश्रों की श्रालोचनाएँ रहती थीं। ये श्रालोचनात्मक लेख किसी विशेष लेखक द्वारा लिखाए नहीं जाते थे, पुस्तक या समाचारपत्र को स्वीकार करने पर कुछ श्रालोचनात्मक पंक्तियों लिखी जाती थीं। इस प्रकार की 'प्राप्ति-स्त्रीकार या श्रालोचनात्मक पंक्तियों लिखी जाती थीं। इस प्रकार की 'प्राप्ति-स्त्रीकार या श्रालोचना' का उद्देश्य 'गुन गाना, दोष दिखाना श्रीर सीख सिखाना' तक ही सीमित था। सन् १८८१ ई० में 'च्नित्रय पित्रका' में प्रकाशित 'मालती श्रीर माधव' रचना पर इस प्रकार की श्रालोचना मिलती है —

'मालती श्रीर माधव हम धन्यवादपूर्वक इस पुस्तक को स्वीकार करते हैं। अंथकर्ता ने इसे उपन्यास के रीति पर लिखा है परंतु बना नहीं। जो कुछ हो यह देखने योग्य है हम पहले इसके शुभित्तिकों के निकट यह निवेदन करते हैं कि एक बेर इसे श्राद्योपांत श्रवलोकन कर लें ताके उनको यह तो मालूम हो जाय कि उपन्यास क्या है श्रीर किसे कहते हैं यद्यपि इसके कर्ता ने मुद्रगा के समय श्रसाव-धानता की है परंतु विषय कुछ बुरा नहीं।' ( त्त्रिय पित्रका, खंड १, संख्या ५, संबत् १६३८, पृ० १२३)'

इस लघु आलोचनात्मक टिप्पणी में ग्रंथ की 'प्राप्तिस्वीकार' का संकेत मिलता है। इसमें पाठकों के प्रति निवेदन मिलता है और साथ ही ग्रंथ पर एक प्रकार का निर्ण्य दिया गया है। इसी साल 'आनंद कादंबिनी' में भारतेंदु की 'नीलदेवी' रचना पर जो आलोचनात्मक टिप्पणी मिलती है उसमें 'ग्रंथपरी ज्या' का आरंभिक रूप इस प्रकार प्रकट हुआ है—

'नीलदेवी' इमारे प्रियवर श्रीयुत बाबू हरिश्चंद्र जी रचित, ऐतिहासिक दुखांत गीत रूपक । यह रूपक पंजाब के राजा सूरजदेव की रानी नील देवी का श्रपने पित के प्राणा के बदले में स्वयं गायिका के वेष में दिल्ली के बादशाह के सेना-पित 'श्रब्दुल श्ररीफ खाँ सूर' की सभा में जाकर उक्त पित-प्राण्-हारक शत्रु का बध कर डालने के बीज पर लिखा गया है। यद्यपि इस रूपक के प्रबंध श्रीर रचना में कुद्ध दोष भी क्यों न श्रा गए हों, पर तो भी इम केवल गुण्माग का वर्णन करना उचित मानते हैं।'…( श्रानंद कादंबिनी, खंड १, संख्या ५, संवत् १६३८, पृ० १२३)'।

उपर्युक्त टिप्पणी में 'नीलदेवी' रचना के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। इसमें श्रालोचक 'रचना' के गुण दिखाना चाहता है। परंतु गुण्यदोष-िवेचन-पद्धित की समालोचनात्मक टिप्पणी मन् १८८२ में 'च्नित्रय पित्रका' में प्रकाशित 'श्रंदेर नगरी' रचना की श्रालोचनात्मक टिप्पणी में मिलती है श्रीर उसमें गुणों की प्रशंसा भी की गई है—

#### 'अंधेरनगरी'

'भारतें दु बाबू हरिश्चंद्र के 'श्रंधेर नगरी' नामक हास्य श्रोर उपदेशयुक्त रूपक के विषय में कुछ लिखा चाहता हूँ तो लेखनी मुँह फैला देती है। उनके संमुख वही कुछ लिख सकता है को उन्हीं सा नवों रसों में निपुण श्रोर गद्य पद्य दोनों में परिपूर्ण हो। यद्यपि इसे एक खेल समभक्तर उक्त बाबू साहब ने एक ही दिन में लिख डाला है पर गद्य श्रोर पद्य दोनों में हास्य श्रोर उपदेश दोनों को भलीमाँति निवाहा है। वस इसी का नाम 'खेल का खेल तमाशे का तमाशा है।' ( ज्ञिय पत्रिका', खंड १, संख्या ११, संवत् १६३६, पृ० २४६ ),

'प्राप्तिस्वीकार' के रूप में लिखी गई इस प्रकार की श्रालोचनात्मक टिप्पियों में 'ग्रंथपरिचय' का प्रारंभिक स्वरूप दिखाई पड़ता है। जो नाटक या उपन्यास स्वीकार किए जाते थे उनपर कुछ न कुछ लिखना श्रावश्यक था, इसलिये पित्रका के संपादक इस प्रकार की टिप्पियों के लिये 'प्राप्तिस्वीकार या श्रालोचना' स्तंभ को श्रलग स्थान देते थे परंतु उसमें रचना या ग्रंथकार की स्तुति रहती थी श्रोर श्रालोचना को कम स्थान रहता था। यह परंपरा सन् रू८३ ई० तक मिलती है। 'पुस्तक परिचय' के रूप में लिखे गए श्रालोचनात्मक लेखों में 'श्रानंद कादंबिनी' में प्रकाशित 'संयोगिता स्वयंबर' नाटक की श्रालोचना बहुत प्रसिद्ध है। इस प्रकार की सर्वोगीया गुयों से युक्त श्रालोचना सन् १८८५ ई० तक नहीं मिलती है। इसमें कट्टकियाँ भी हैं श्रोर श्रालोचना का गंभीर तथा विश्लेषयात्मक रूप भी। इसमें श्रालोचन का ध्यान स्वाभाविकता की श्रोर ही रहा श्रीर इसमें तात्कालीन श्रालोचना के बारे में कई संकेत भी मिलते हैं—-

#### संयोगिता का स्वयंबर नाटक

'यद्यपि इस पुस्तक की समालोचना करने के पूर्व इसके समालोचकों की समालोचनाओं की समालोचना करने की श्रावश्यकता पड़ती है; क्यों कि जब इम इस नाटक की समालोचना बहुतेरे सहयोगी श्रीर मित्रों को करते देखते हैं, तो श्रपनी श्रोर से जहाँ तक खुशामद न मानी जाय तो यह श्रनुमान हो कि न वे केवल नाट्यविद्या श्रीर पुराने किवयों के काव्य ही से श्रनिमत्त हैं, किंतु कदाचित् भाषा भी मलीमाँति नहीं जानते, क्योंकि इस जुद्र श्रंथ की रचना पर मोहित हो रचिता को माषा के वालमीकि, भाषा के कालिदास श्रीर भाषाचातुर्य कह डालते श्रीर श्री हरिश्चंद्र के तुल्य भारतेंद्र के पद के योग्य टहराते।' (श्रानंद कांदंबिनी) माला २, मेघ १०-११-१२, संवत् १६४२, पृ० ७)।'

उपर्युक्त समालोचनात्मक लेख के प्रारंभिक श्रंश की पंक्तियाँ पढ़ते ही इसमें समालोचनात्मक शैली का निखरा हुश्रा रूप मिलता है। इसमें समालोचक कुछ कहना चाहता है, वह केवल पुस्तक के गुण्यदोष का विवेचन करना नहीं चाहता, बल्कि तत्कालीन समालोचना के द्वेत्र में को कुछ घाँघली मची थी उसकी श्रोर मी संकेत करता है। वास्तव में इस समालोचनात्मक लेख की बहुत प्रशंसा हुई होगी, क्योंकि बाद में इसी पत्रिका में श्रपने उपन्यास 'तूतन ब्रह्मचारी' की श्रालोचना 'संयोगिता स्वयंवर' के ढंग पर करने के लिये शायद पं० बालकृष्ण मह ने इस घत्रिका के संपादक को लिखा होगा। इस बात का संकेत भी संपादक ने 'नूतन ब्रह्मचारी' पर लिखी हुई श्रालोचनात्मक टिप्पणी में इस प्रकार किया है —

### नूतन ब्रह्मचारी

'उपन्यास एक सहृदय के हृदय का विकास श्रर्थात् हमलोगों के सुयोग्य मित्र एम॰ ए॰ उपाधिशारी रचित, जिसको वे हमारे पास मेजकर 'संयोगिता स्वयंत्र' की सी समालोचना लिखने को लिखते हैं।' (श्रानंद कादंबिनी' माला ३, मेघ १-२, संवत् १६४४, पृ० १६)

इस प्रकार की समालोचना का दर्शन तत्कालीन 'हिंदी प्रदीप', 'किन व चित्रकार' श्रादि पत्र पत्रिकाश्रों में मिलता है। पं॰ कुंदनलाल की 'किन व चित्रकार' पत्रिका में 'नवीन ग्रंथों की श्रालोचना' शीर्षक के श्रंतर्गत किताबों की, 'सुंदरी स्वप्न प्रकाश' तथा शालग्राम जी कृत 'मोरध्वज' नाटक की समालोचनाएँ एक ही ढग की हैं। 'मोरध्वज' पर इस प्रकार लिखा गया है—

#### 'मोरध्वज नाटक'

'लाला शालग्राम जी का बनाया हुन्ना 'मोरध्वज' नाटक हमारे पास पहुँचा । इस उत्तम ग्रंथ को हमने न्नादि से न्नंत तक पढ़ा, इसमें कक्या वीर शांत न्नादि जितने रस हैं ग्रंथकार ने बड़ी उत्तमता के साथ न्नामिनय दिखलाया है। राजा मोरध्वज की ही मक्ति उदारता न्नौर भगवान् श्री कृष्ण्यचंद्र की भक्तवत्सलता न्नौर न्नाक के साथ पूर्ण मित्रता से दिखलाई गई है, जिनसे ग्रंथकार की कवित्व शक्ति का पूर्ण रीति से (परिचय) मिल सकता है। स्थान स्थान पर प्राचीन किवयों के किवत्व दोहे न्नादि जो दिए हैं, वे मानों सुवर्ण जिटत रखों का न्नाकरण कर रहे हैं—भाषा इस नाटक की न्नतीव सरल न्नौर मनोहर है इस ग्रंथ के पढ़ने से मनुष्य मात्र की बुद्ध न्नास्तकमों को छोड़ सन्मार्ग में प्रवृत्त हो सकती है मनों को इसके देखने से एक न्नलोकिक न्नानंद की प्राप्त होगी उपसंहार में हम ग्रंथकर्ता को धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने ऐसे सुगम न्नौर मनोहर नाटक को बनाकर हमारी देश भाषा की उन्नति की। सावारण किवयों को चाहिए कि लाला शालग्राम की सी भाषा न्नामि बनाए हुए ग्रंथों में रक्खा करें कि जिसे सर्वसाधारण सुगमता से समक्त सके। '(किव न्नौर चित्रकार' संवत् १६४० वि० ३१)।'

मोरध्वज की समालोचना में एक विशेषता दिखाई पड़ती है कि उसके श्रंत में श्रालोचक का नाम दिया गया है। इससे दो बातों के बारे में तर्क किया जा सकता है। श्रव समालोचना करने का कार्य संपादक के श्रलावा दूसरे लेखक भी करते थे। यह भी कहा जा सकता है कि श्राधुनिक काल में जिस प्रकार श्रालो-चना करने के लिये मित्र मित्र लेखकों के पास कितावें मेजी जाती हैं उसी प्रकार की पद्धति इस काल में श्रारंभ हुई होगी। 'मोरध्वज' की समालोचना पढ़कर कोई भी पाठक यह कह सकता है कि समालोचना में कलात्मक तथा व्यवस्थित दंग का श्राविभीव हो रहा था। इसमें श्रालोचक ने नाटक की कथावस्तु तथा भाषा पर श्रालग श्रालग लिखा है श्रीर श्रांत में समालोचना का उपसंहार लिखकर नाटककार को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से धन्यवाद भी दिया है।

भारतेंदुकालीन 'किन वचन सुधा', 'हिरिश्चंद्र चंद्रिका', 'हिरिश्चंद्र मेगिजन' 'श्रानंद कादंबिनी'; 'हिंदी प्रदीप', 'किन व चित्रकार' श्रादि पित्रकाश्रों में श्रालो-चनात्मक रचनाएँ थीं। मुद्याकला का प्रचार होने के कारण पुस्तकों का प्रकाशन सर्वमुलम हुश्रा था, इसलिये समाचारपत्रों में विज्ञापन भी होता था। प्रथलेखक श्रपनी पुस्तकें पत्र पित्रकाश्रों के पास मेजते थे श्रीर पुस्तक के 'प्राप्तिस्वीकार' के रूप में कुछ लिखा भी जाता था परंतु पाठकों का मन समालोचना की श्रोर बहुत श्राकृष्ट नहीं हुश्रा था श्रिधेकतर लेखक किसी न किसी पित्रका के संपादक थे, इसलिये उनकी पुस्तकों पर किसी दूसरी पित्रका में भी श्रालोचना छुपती थी।

भारतेंद्र युग रीति काल से प्रमावित था। इसलिये पांडित्यपूर्ण समालोचना पद्धति का प्रभाव कहीं नहीं दिखाई पड़ता है। इस काल के आलोचकों ने कविता, नाटक, उपन्यास आदिपर आलोचनात्मक लेख लिखे हैं परंतु आलोचना के सैंद्धांतिक पच पर अधिक जोर नहीं दिया गया है। इसलिये इस काल की आलो-चनात्मक सामग्री में त्रालोचना की त्रारंभिक त्रावस्था मिलती है। इस काल के म्रालोचकों में भारतेंद्र हरिश्चंद्र, बदरीनारायण चौधरी, प्रतापनारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बालमुकंद गुप्त श्रादि ही मुख्य माने जा सकते हैं। इन श्रालोचकों में मह जी का महत्व सबसे ज्यादा है, वे श्राधुनिक ढंग की श्रालोचना के जन्मदाता हैं। भट्ट जी ने अपने जीवन में जितनी श्रालोचनाएँ लिखीं वे परिमाशा में श्रिधिक नहीं हैं। श्राकार से उसका प्रकार ही श्रिधिक महत्वपूर्ण है। भट्ट जी के के समज्ज त्रालोचना की कोई प्राचीन परंपरा प्रेरणा लेने या मार्गदर्शन के लिये नहीं थी। उन्हें तो परंपरा स्वयं स्थापित करनी थी। साहित्य के प्रत्येक खंग पर उन्होंने कुछ न कुछ श्रवश्य लिखा है। इस काल के साहित्यसेवियों में भारतेंद के बाद भट्ट जी का व्यक्तित्व महान् था। किंतु भट्ट जी को इतना स्त्रवकाश न मिला कि वे किसी एक साहित्यिक विवा के श्रंगार एवं विकास में श्रपने प्रयत्न केंद्रित करते। इसलिये जब इम उनके श्रालोचना साहित्य का श्रध्ययन करते हैं, ऐसा श्रनमव होता है यदि मह जी इस संबंध में जितना श्रधिक लिखते उतना ही श्रव्छा था श्रौर यही विचार उनके उपन्यास नाटक श्रादि को पढ़कर बनता है। 'हिंदी प्रदीप' का प्रथम श्रंक १ सितंबर सन् १८७३ ई० को निकला था। मह जी ने इसे निकाला था।

त्राज भी हिंदी पत्रकार कला का इतिहास बहुत पुराना नहीं है, फिर महजी का युग तो उसके आरंभ का युग था। यह कहा जा सकता है कि 'हिंदी प्रदीप' से पूर्व हिंदी पत्रकार कला का कोई उज्जवल इतिहास नहीं था। सच बात तो यह है कि पत्रकारिता तब जन्म ले रही थी। उसका पालन पोषणकर उसे युवा बनाने श्रीर सौंदर्य प्रदान करने का बहत श्रेय 'हिंदी प्रदीप' को है। 'हिंदी प्रदीप' की संचिकाओं में वे निबंध जिनका स्वर ग्रालोचनात्मक है ग्रधोलिखित हैं-चंद्रहास तथा सबके गरू गोबर्धनदास के श्रिमनय की श्रालोचना (हिंदी प्रदीप, श्रक्टबर १८७७, प्र० १२-१३ ), लाला श्रीनिशस कत रणधीर प्रेम मोहिनी नाटक (हिंदी प्रदीप, मार्च १८०=, पृ० १६), नाटकामिनय (हिंदी प्रदीप. जनवरी १८८०, पृ० २-३). शमशाह सौशन नाटक (हिंदी प्रदीप, अप्रैल १८८०, पृ० १), नीलदेवी (हिंदी प्रदीप, फरवरी १८८२, पृ० १-३), परीचा गुरू (हिन्दी प्रदीप, दिसंबर १८८२, पृ० १२-१३), सद्राराच्चस (हिंदी प्रदीप. अप्रैल १८८३, प्र०३, नेक सलाह . हिंदी प्रदीप, अगस्त १८८३, प्र०१८-१६ ) सच्ची समालोचना संयोगिता स्वयंबर की (हिंदी प्रदीप, श्रप्रैल १८८६ प्र० १७-२१, एकांतवासी योगी (हिंदी प्रदीप, मई १८८३, पृ० १४), बंग विजेता (हिंदी प्रदीप श्रगस्त १-८६, पृ० १७-२१), हिंदी कालिदास की श्रालोचना (हिंदी प्रदीप, अगस्त १८८६, प्र०१४), नैषघ चरित चर्चा पर सदर्शन दंश (हिंदी प्रदीप, सितंबर १६००, प्र० १८-२१ ), रामलीला नाटक मंडली. (हिंदी प्रदीप, जनवरी, फरवरी १९५०, पृ० २४-१५) श्रादि ।

कान्यग्रंथों पर विस्तृत श्रालोचना लिखने की परिपाटी श्रात्यंत श्राधुनिक है। भारतेंदु काल में इस प्रकार की श्रालोचनाश्रों का प्रायः श्रमाव है। श्रालोचकों का ध्यान जाता भी था तो सामयिक साहित्य की श्रोर। प्राचीन साहित्य की श्रोर उनकी दृष्टि श्रध्ययन या गवेषणा तक सीमित रहती थी, श्रालोचनात्मक नहीं होती थी। भट्टजी ने नियमित रूप से प्राचीन साहित्य पर श्रालोचनाएँ नहीं लिखी हैं किंतु फुटकर लेखों के रूप में उन्होंने संस्कृत के विभिन्न कवियों पर प्रकाश डाला है। हिंदी प्रदीप की संचिकाश्रों में प्राचीन संस्कृत कवियों एवं साहित्य पर भट्टजी के निम्नांकित लेख उपलब्ध हैं—

वह, पंडितराज जगन्नाय, महाकवि हर्ष, विल्हण किन की उक्ति, हर्ष की उक्ति, महाकिन विल्हण, गोवर्षनाचार्य, सप्तश्वतीस्तोत्र श्रीर मगनद्गीता, महाकिन भन्नप्ति, महाकिन चेमेंद्र, महाकिन हिरश्चंद्र, बराहिमिहिर श्रीर बराह संहिता, महाकिन बाण्मह, महाकिन भारिन, त्रिविक्रम मह, महाकिन दामोदर गुप्त, महनारायण राजरोखर, प्राचीन ग्रंथकारों का संचित्त इतिहास, मम्मट, श्रार्थमह श्रादि, महाकिन जयदेन, श्रानंदनद्वीनादि, भर्तृहरि, कालिदास श्रीर भन्म्ति, श्रमरिंह, नागेश या नागेशजी मह, गीतासार समुच्चय, महाकिन बागमह, चंद्रोदय वर्णन, गीतासार समुच्चय, मह श्रादि किन मनभूति, बालमीिक,

ब्यास श्रादि । महनी श्राज के विकसित समालोचना साहित्य के मूल हैं। यदि मूल हो दोषयुक्त हो तो उसको श्राधार मानकर विकासाकां ची शाखाएँ श्रपने शैशन में ही मुरफा जाती हैं। हिंदी श्रालोचना की श्राज की सुखमय स्थिति के लिये मह जी को उचित श्रेय दिया जाना चाहिए। हिंदी के प्रसिद्ध श्रालोचक श्राचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी पर मह जी का बहुत ऋगा है, श्रनेक स्थानों पर द्विवेदी जो के निचार महजी से उधार लिए प्रतीत होते हैं। मह जी कविता पर बंधनों के विरुद्ध थे श्रीर बनावटी या कृतिम कविता के भी ने प्रशंसक नहीं थे। मह जी की एतद्विषयक शब्दावली देखिए—

'स्त्रामाविक और बनावट में बड़ा अंतर होता है। हमारे मन में जो भावना जिस समय जैसी उठी कह डाला। यदि हमारे मन की उमंगें सच्ची हैं तो जो बातें हमारे चित्त से निक्लेंगी सच्ची होंगी और उनका असर भी सच्चा ही होगा। इसके विरुद्ध जब हम किसी नियम से जकड़ दिए गए तब उसके बाहर तो हम पैर रख ही नहीं सकने इसलिये सुसंस्कृत कविता (क्लासिक पोइट्री) अवश्यमेत्र कृत्रिमता दोषपूरित रहेगी।' (हिंदी प्रदीप, अक्टूबर रैक्टि, पृ०१४)

उपर्युक्त पंक्तियों को द्विवेदी जी की निम्नांकित पंक्तियों से मिलाइए तो भावसाम्य ही नहीं, भाषासाम्य तक उसमें दिखाई देगा —

'पुराने काव्यों को पढ़ने से लोगों का चित्त जितना पहले श्राक्रष्ट होता या उतना श्रव नहीं होता हजारों वर्षों से कविता क्रम जारी है जिन प्राकृतिक बातों का वर्णन किव करते हैं उनका वर्णन बहुत कुछ श्रव तक हो चुका। जो नए कि होते हैं वे उलट फेर से प्रायः उन्हों बातों का वर्णन करते हैं। इसी से श्रव किवता कम हृदयग्राहिणी होती है।

संसार में जो बात जैसी दीख पड़े किव को उसे वैसा ही वर्णन करना चाहिए उसके लिये किसी तरह की रोक या पाबंदी का होना श्रव्छा नहीं। दबाव से किवता जोश दब जाता है। उसके मन में जो भाव श्राप ही श्राप पैदा होते हैं उन्हें जब वह निडर होकर श्रपनी किवता में प्रकट करता है तभी उसका श्रसर लोगों पर पूरा पूरा पड़ता है। बनावट से किवता बिगड़ जाती है।' (रसज्ञ रंजन, प्र०४६)

श्री बालमुकुंद गुप्त ने साहि त्यिक जीवन के श्रादि से लेकर श्रंत तक हिंदी के प्रसिद्ध पत्रों का संपादन किया था। श्रतः इसी माध्यम से श्रापने श्रालोचना साहित्य के प्रचार एवं सुजन के पावन यज्ञ में बहुमूल्य श्राहुतियाँ श्रिपित की थीं। उनकी श्रालोचना का चेत्र साहित्य श्रीर समाज दोनों ही थे। वे कला को उप-

योगिता की तला पर तौलनेवाले साहित्यकार थे। भारतीय सभ्यता, संस्कृति तथा स्वातंत्र्य के समर्थक साहित्य के शाविभीवक थे। यदि उन्हें किसी रचना से भारतीय सभ्यता श्रीर संस्कृति पर श्राघात होता हुत्रा प्रतीत होता था तो उनकी लौह-लेखनी शीघ्र लेखक के विरुद्ध उठ जाया करती थी। इस दृष्टि से उनकी आलो नना के दो क्षेत्र टहरते हैं - एक शुद्ध साहित्यिक आलोचना का क्षेत्र. जिसके आंतर्गत समकालीन लेखकों श्रीर साहित्यकारों की रचनाश्रों पर लिखीं श्रालोचनाएँ श्राती हैं श्रीर दसरा राजनीतिक ज्ञेत्र, जिसके श्रंतर्गत उनकी दृष्टि साहित्य से इटकर समाज और राष्ट्र पर पडती है। वे सचेष्ट और कुशल अनुसंधानकर्ता थे, विस्मृति के गर्त से प्राचीन साहित्यकारों का उद्धार करने में उन्हें विशेष रुचि थी श्रौर चरितचर्चा की एक श्रभतपूर्व शैली का उन्होंने विकास किया था। 'प्रयाग समाचार' के जन्मदाता, पं॰ देवकीनंदन तिवारी, साहित्याचार्य पं॰ श्रंबिकादच व्यास. पं वेवी सहाय, पांडे प्रभ्रदयाल, बाब्र रामदीन सिंह, पं गौरीदत्त, पं माधव मिश्र, मंशी देवीप्रसाद प्रभृति हिंदी के वे लेखक थे जिनके जीवनचरित गुप्तजी ने भारतिमत्र में प्रकाशित करके उनको पुनर्जीवित किया था। श्रालोचक गुप्तजी की सबलतम श्रालोचना का निदर्शन समकालीन लेखकों पर लिखी गईं श्रालोचनाएँ हैं। इस प्रकार की श्रालोचना में रचना का क्लात्मक गौग श्रीर रूप की लोकप्रियता प्रमुख है। इस विधा में श्रापका ध्यान विषयवस्तु के कलात्मक निरूपण की श्रोर श्रलप श्रीर उसके समाजहितैषी पच की श्रोर श्रधिक होता है। श्रालोचना उनके लिये साध्य न होकर साधनमात्र थी। इस साधन का उपयोग गप्तजी ने लोकरचिवियायक एवं लोककल्यासाकारी रचनाश्री के समर्थन में किया था। इस प्रकार की उनकी ऋालोचनाएँ हैं- 'ऋश्रमती' नाटक तथा 'तारा उपन्यास' पर लिखे लेख । इसके ग्रातिरिक्त श्रालीचक गप्तजी ने अपनी आलोचना द्वारा श्रितिशय श्रंगारिकता के पुनरावर्तन का विरोध 'काम-शास्त्र' (भारतिमत्र, ५ फरवरी, सन् १६०५ ई०) नामक पुस्तक तथा द्विवेदी जी की कविता 'प्रियंवदा' ( सरस्वती, भाग ७, सं० १२, प्र , ४=६ ) की श्रालो-चना द्वारा किया, कुरुचि उत्पादक भद्दी श्रानुकृति का प्रतिवाद सुशील कवि, (पतनलाल) की 'उजाइगाँव', साधु तथा योगी' नामक रचनाश्रों की समीचा ( भारतिमत्र, २१ श्रगस्त मन् १८६६ ई० ) द्वारा श्रीर क्लिप्ट एवं दुर्बोघ साहित्य का निरसन 'तुलसी सुधारक' ( भारतिमत्र, सन् १६०२ ई० ) की श्रालोचना द्वारा किया है। समकालीन लेखकों पर लिखीं ऋालोचनाएँ इस बात का प्रमाश है कि गुप्त जी निर्भीक, निष्पच्च तथा श्रालोचकीय गौरव की रचा करनेवाले श्रालोचक थे। रचना के गुणादीष विवेचन की पद्धति का परित्याग करके जी आलोचक रचनाकार के गुण एवं दोषों की उद्धावना करने लग जाते हैं, गुप्तजी उनके श्रप-वाद थे। हिंदी में नवीन पत्रों के प्रकाशन श्रीर श्रिमिनव साहित्य सुजन पर श्राप

हर्ष व्यक्त करते थे तथा ई॰ यां श्रथवा व्यक्तिगत विद्वेषवरा श्रव्ही रचनाश्रों को निकृप्ट बनानेवाले श्रालोचकों की वे खबर लेते थे। श्री बालमुकुंद गुप्त श्राचार्य द्विवेदी की भाषा श्रीर व्याकरण संबंधी मान्यताश्रों के कठोर श्रालोचक होते हुए भी 'सरस्वती' के प्रकाशन, सुंदर छुपाई तथा 'गेटश्रप' श्रादि के प्रशंसक थे (भारतिमत्र—सरस्वती की नाराजी, सन् १६०२ ई०)। गुप्तजी की श्रांतिम एवं युगांतरकारी विशेषता है तुलनात्मक समीचापद्धित का बीजारोपणा। यद्यपि भारतें दु युग में श्रालोचना का मूल रूप विकसित हो चुका था पर तुलनात्मक समीचा की श्रोर प्रयास न हो पाया था। गुप्त जी ने इस श्रोर श्रद्भुत प्रयास किया। पं प्रतापनारायण मिश्र की प्रतिभा एवं काव्यशक्ति की समता भारतें दु जी के साथ करते हुए श्राप ने लिखा था—'पंडित प्रतापनारायण मिश्र में बहुत बातें बाबू हिरिश्चंद्र की सी थीं। कितनी ही बातों में वह उनके बराबर श्रीर कितनी ही में कम थे, पर एकाध में बढ़कर भी थे।'

भारतेंदुकालीन समालोचना के कार्य को देखकर यह स्पष्ट कहा जा सकता है कि यह युग समालोचना की गंभीरता तथा प्रौढ़ता के लिये उपयुक्त नहीं था, क्यों कि हिंदी में अच्छी अच्छी किताबें नहीं लिखी गई थीं तथा उस समय किसी भी गंथ की समीचा से परिचय प्राप्त करने के लिये पाठकों के पास कोई साधन नहीं थे। जो कुछ समालोचनाएँ प्रकाशित होती थीं उनमें अधिकतर गुणुदोव विवेचन ही रहता था और किसी बाद के घेरे में वह न जा सके। इसलिये इस काल की समालोचना में आलोचना पद्धित की प्रयोगावस्था के लच्चण दिखाई पड़ते हैं। परंतु आलोचना की यह परंपरा एक नए युग की प्रतीचा कर रही थी सन् १८६७ ई० में 'नागरीप्रचारिणी पत्रिका' के प्रकाशन के कारण आलोचना को एक नई दिशा मिली और दिवेदी युग के आलोचकों की प्रारंभिक रचनाएँ इस पत्रिका द्वारा पाठकों के सामने आने लगीं। इस तरह इस पत्रिका के प्रकाशन के साथ आलोचना के चेत्र में एक नए युग का प्रारंभ हुआ।

'नागरीपचारिणी पत्रिका' के प्रथम वर्ष में गंगाप्रसाद श्राग्निहोत्री का 'समालोचना', बाबू ज़गन्नाथदास का 'समालोचनादर्श', पं० श्रांबिकादत्त व्यास का 'गद्यकाव्य मीमांसा' श्रादि लेख हिंदी समालोचना की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। बाद में 'समालोचनादर्श' श्रोर 'गद्यकाव्य मीमांसा' पुस्तक रूप में प्रकाशित हुए। इन दोनों ग्रंथों में श्रालोचना के सिद्धांतों का विश्लेषण मिलता है। 'समालोचनादर्श' पोप इत 'ऐसे श्रान किटिसिष्म' का काव्यानुवाद है। हिंदी श्रालोचना की प्रारंभिक श्रवस्था में समीचा शास्त्र को पद्यबद्ध करना भारतेंदुयुगीन परंपरा का परिचय देना है। इसमें 'रज़ाकर' जी की प्रतिभा का दर्शन होता है। किसी भी लेखक में प्रतिभा का होना श्रत्यावश्यक है श्रीर इसवा परिचय रज़ावर जी ने इस प्रकार दिया है—

'बिन प्रतिभा के लिखत तथा जाँचत बिबेक बिन, श्रहंकार सों भरे फिरत फूले नित निसि दिन, जोरि बरोरि कोऊ साहित्य ग्रंथ निर्मान, श्रर्थ सून्य, कहूँ निरोधी लच्छन ठाने।'

इससे पता लगता है कि कवियों का लक्ष्य भी आलोचना की श्रोर गया है। इन तीन रचनाश्रों को देखकर यह कहा जा सकता है कि इस समय समीदा संबंधी कार्य की कमी का अनुभव अग्निहोत्री, श्रंबिकादत्त व्यास जैसे विद्वानों को होता होगा श्रीर इसलिये उनके द्वारा व्यावहारिक समीद्या के दोत्र में कुछ कार्य हो सका।

'नागरीप्रचारिणी पत्रिका' में इतिहास, साहित्य, भाषातत्व, पुरातत्व श्रादि के बारे में लेख प्रकाशित होने लगे श्रीर खोजसंबंधी सामग्री भी पाठकों के सामने श्राने लगी। इसी काल की 'हिंदी प्रदीप', 'श्रानंद कादंबिनी' श्रादि भारतेंदुयुगीन पत्रिकाश्रों में भी समीद्धाप्रधान लेख प्रकाशित होते थे श्रर्थात् इन पत्रिकाश्रों का उद्देश्य पाठकों के लिये सब प्रकार की सामग्री प्रस्तुत करना था, इसलिये उनमें जो कुछ समालोचनात्मक लेख मिलते हैं वे प्रायः निबंध के रूप में ही हैं।

'नागरीप्रचारिणी पत्रिका' के प्रकाशन से हिंदी में महावीरप्रसाद द्विवेदी, माधवप्रसाद मिश्र, श्यामसुंदर दास, श्रंभिकादच न्यास श्रीर मिश्रवंधु जैसे धुरंधर लेखकों की प्रतिभा को विकसित होने के लिये श्रवकाश मिला तथा द्विवेदी युग के गद्यले कों की एक विशाल परंपरा निर्मित हुई। पत्रिका के जून सन् १८६८ ई० के श्रंक में पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी कृत 'नागरी! तेरी यह दशा', श्यामसुंदर दास कृत 'भारतवर्षीय भाषाश्रों की जाँच' जैसे महत्वपूर्ण लेख प्रकाशित हुए हैं। श्रतः पत्रिका के प्रारंभिक श्रंकों में ही हिंदी साहत्य के विविध श्रंगों पर विचार होने लगा।

श्राधुनिक हिंदी श्रालोचना का सूत्रपात 'सुदर्शन' (१६००), 'सरस्वती' (१६००), 'सा लोचक' (१६०२) श्रादि पत्रिकाश्रों के कारण हुआ। इन पत्रिक श्रों में 'सरस्वती' श्रोर 'समालोचक' द्वारा श्रालोचना साहित्य की पर्याप्त उन्नति हुई। 'सरस्वती' के प्रथम श्रंक से ही श्रागत ग्रंथादिकों की यथोचित समालोचना श्रारंभ हुई। मारतेंदुकालीन लेखकों के जीवनचरित्र पर जितने लेख प्रकाशित हुए हैं उनमें उन उन लेखकों की कृतियों की समालोचना भी की गई। पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी के 'सरस्वती' के संपादक होने के बाद श्रालोचनात्रमक साहित्य लिखने के लिये प्रोत्साहन मिलने लगा श्रोर प्रकाशित पुस्तकों की समालोचना करने की दृष्टि से १६०४ ई० से 'सरस्वती' में पुस्तकपरीचा स्तंभ' श्रारंभ किया गया। इसी से द्विदेदीयुगीन समालोचना साहित्य का श्रारंभ माना जाता है। इस प्रकार की श्रालोचना का नमूना इस रूप में मिलता है —

# 'पुस्तक-परीचा'

'विच्नदर्शन। इसका दूसरा नाम है राज्ञ्छीमाया का परिचय'। टाइटिल पेज इस पर नहीं है। इसके कर्ता बरेली निवासी सुन्नीलाल शास्त्री हैं। इसमें 'सूत्र' हैं। जैसे संस्कृत की प्राचीन पुस्तकों में सूत्र हैं वैशे ही इसमें भी हैं। उनका भाष्य भी है। वह भी हिंदी में है। नग्न रहनेवाले, भूत, पेत इत्यादि सिद्ध करने का यज्ञ करनेवाले तथा श्रघोरपंथी मत के श्रनुयायियों के प्रतिकृल बहुत सी बातें इसमें शास्त्री जी ने लिखी हैं। (सरस्वती, जनवरी १६०५, ई० पृ० ४०)

सन् १६०० ई० के श्रासपास पत्रपत्रिकाश्रों में श्रालोचना के बारे में चर्चा हो रही थी श्रोर उसके लिये हिंदी के विद्वानों की एक समिति बनवाई गई थी परंतु इससे कोई कार्य नहीं हो सका। पाठकों के मन में समालोचनात्मफ साहित्य की श्रावश्यकता का श्रनुभव होने लगा। इस काल के निबंधकार भी श्रपने साहित्यक निवंधों में समालोचनात्मक विचार प्रकट करने लगे। इस काल में श्रिषकत्य समालोचनात्मक निबंध लिखे गए हैं। हिंदी उर्दू समस्या श्रीर श्रन्य तत्कालीन साहित्यक समस्याश्रों का विवरण इन लेखों में मिलता है।

हिंदी साहित्य संमेलन के वार्षिक छिथिशन में ख्रानेक साहित्यिक निबंध पढ़े जाते ये छोर उनपर चर्चा होती थी। इन साहित्यक निबंधों में तत्कालीन साहित्य की समस्याओं पर विचार किया जाता था छोर साहित्य की उन्नति करने के निये नई नई योजना छों पर विचार किया जाता था। इस प्रकार ख्रालोचना का चेत्र बढ़ता ही गया। भिन्न भिन्न नगरों में साहित्यक गोष्ठियों की ख्रायोजना होती थी छोर उनमें भी साहित्य के किथी न किसी छंग पर चर्चा होती थी। इस प्रकार की चर्चा में वादों का निर्माण होता था छोर छनेक लेखकों द्वारा वादात्मक लेख लिखे गए। छालोचना का चेत्र इतना व्यापक होने लगा कि तत्कालीन समस्याओं का विश्लेषण करने के प्रवृत्ति छालोचना के रूप में दिखाई देने लगी। सन् १६०७ ई० में 'सरस्वती' में प्रकाशित 'स्त्रीशिचा की छालोचना' शीर्षक निबंध में स्त्रीशिचा की छात्रस्थकता पर विचार किया गया है। छालोचना का चेत्र धीरे धीरे इतना विस्तृत होने लगा कि हिंदी के विद्वान् साहित्य की कृतियों के बारे में भी छपने विचार प्रकट करने लगे। सन् १६०६ ई० में सूर्यनारायण दीचित कृत 'शेक्सपियर का हेमलेट' शीर्षक लेख प्रकाशित हुआ। इसमें छालोचना की विश्लेषणात्मकशैली का रूप इस प्रकार प्रकट हुआ है—

'शेक्सिपियर की प्रतिभा इतनी बढ़ी चढ़ी थी कि उसने हैमलेट के पागलपने की इतनी योग्यता के साथ दरसाया है कि ब्राजकल भी बड़े बड़े समफदारों को भ्रम हो जाता है कि हैमलेट वास्तर में पागल था, वह बनावटी पागल न था। कोई कोई डाक्टर हैमलेट को पढ़कर श्रपनी सारी डाक्टरी उसी की खोज में खर्च कर देते हैं कि हैमलेट वास्तव में पागल था या थोड़े दिनों के लिये पागल बन गया था। कोई कहता है कि वह बनावटी पागल था। कोई कहता है नहीं, वास्तव में पागल था। कोई कोई यह भी कहते हैं कि न तो वह सच्चा पागल था श्रीर न बनावटी ही।' (सरस्वती, जून १६०६, ए० २४१)।

इसी काल में जास्सी, तिलस्मी, ऐयारी श्रादि उपन्यासों का प्रचार जनता में श्रिधिक संख्या में हो रहा था श्रीर समाचारपत्रों में उनकी चर्चा होती थी। इन पत्रिकाश्रों में उपन्यासों की प्रशंसा ही की जाती थी श्रीर साधारण से साधारण पुस्तक पर बहुत श्राच्छी श्रालोचना निकलती थी। इस प्रकार की श्रालो-चना का विरोध माधवप्रसाद मिश्र ने इस प्रकार किया है —

'समालोचना करते करते अपने घर में उन्होंने (समालोचकों ने) कुछ नियम भी गढ़ लिए हैं और बात बात में निजनिर्मित नियम और प्रथा की दुहाई देते हैं और साथ ही 'तिलिस्म' और ऐयारी नाम से उनके बदन में खाज उटने लगती है। उनसे कोई नहीं पूछता कि उपन्यासों के विषय में तुम जानते ही क्या हो ? जिस उपन्यास को तुम ऐयारी तिलिस्म का पचड़ा कहते हो उस उपन्यास के बनने पहले तुमने कितने उपन्यास पढ़े हैं ? और किस किस उपन्यास से कौन कौन गुण तुमने सीखे हैं और इस विषय में समालोचक बनने की योग्यता कहाँ प्राप्त की है ?'

हिंदी श्रालोचना के विकास युग के प्रारंभ में पं॰ महावीरप्रसाद द्विवेदी, बाबू श्यामसुंदरदास, श्री मिश्रबंधु, पं॰ पद्मसिंह शर्मा, पं॰ कृष्ण्विहारी मिश्र, लाला भगवानदीन जैसे समालोचकों की कृतियाँ मिलती हैं। हिंदी भाषा के संशोधन तथा श्राधुनिक समालोचना के पथ को प्रशस्त करने का कार्य 'सरस्वती' ने किया। भारतेंदु युग के लेखकों—पंडित प्रतापनारायण मिश्र, पं॰ बालकृष्ण मष्ट श्रादि की गद्यलेखन की शैलियों में स्थानीय बोलियों का पुट सहज में ही श्रा जाता था। इसके श्रतिरिक्त उनकी भाषा में व्याकरण संबंधी श्रशुद्धियाँ भी यदाकदा हो जाती थीं। द्विवेदी जी ने 'सरस्वती' के द्वारा भाषा के परिमार्जन का कार्य प्रारंभ किया। इसमें तिनक भी श्रद्धुक्ति नहीं है कि व्याकरण की शुद्धता श्रीर भाषा के परिमार्जन के प्रवर्तक द्विवेदी जी ही थे। 'सरस्वती' के संपादन काल में उनके पास समालोचनार्थ जो पुस्तकों श्राती थीं उनकी व्याकरण संबंधी भूलों की द्विवेदी जी कड़ी श्रालोचना करते थे। इसका प्रत्यच्च प्रभाव यह हुश्रा कि लेखक सावधान हो गए। हिंदी गद्य को परिमार्जित एवं व्याकरण के श्रनुसार शुद्ध रूप देने में सरस्वती का सबसे बड़ा हाथ है।

यद्यपि हिंदी में समालोचना का कार्य भारतेंद्र युग से प्रारंभ हो गया था तथापि इस कार्य को भी व्यवस्थित करने का श्रेय द्विवेदीजी को ही है। कदाचित् द्विवेदी की ही प्रेरणा से पं॰ पद्मसिंह शर्मा ने 'सतसई संहार' शीर्षक के श्रंतर्गत विद्यावारिधि पं॰ ज्वालायसाद मिश्र कृत बिहारीसतसई की टीका की श्रालोचना लिखी थी। यह श्रालोचना धारावाहिक रूप से सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। इसमें शर्मा जी ने बिहारी के मूल्यांकन में तुलनात्मक प्रणाली का प्रयोग किया था को बाद में हिंदी में खूब चली।

हिंदी को सरस्वती की सबसे बड़ी देन यह है कि इसने देश के विभिन्न श्रंचलों के विद्वानों को हिंदी में लिखने के लिये प्रेरणा प्रदान की श्रीर इस प्रकार हिंदी को समृद्ध बनाने में योगदान किया। उस युग में श्रॅगरेजी, संस्कृत तथा श्रम्य माषाश्रों के ऐसे श्रनेक विद्वान् थे जो श्रपने को हिंदी लिखने में श्रसमर्थ बताते थे। द्विवेदी जी ऐसे विद्वानों से स्वयं मिलकर तथा उनसे पत्र व्यवहार करके हिंदी में लिखने के लिये श्राग्रह करते थे। उन विद्वानों से प्राप्त लेखों की भाषा का परिमार्जन दिवेदी जी स्वयं करते थे श्रीर इसके बाद इन लेखों को इन्हीं लेखकों के नाम से 'सरस्वती' में प्रकाशित कर देते थे।

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है दिवेदी युग में रचनायों श्रौर रचनाकारों की तुलनात्मक समीचा भी श्रालोचना साहित्य की एक विशिष्टता है। द्विवेदी युग के तुलनात्मक श्रालोचना के लेखकों में पं॰ पद्मसिंह शर्मा का नाम विशेष उल्लेखनीय है। उन्होंने तुलनात्मक दृष्टि से अनेक आलोचनाएँ लिखी--'भिन्न भिन्न भाषात्रों में समानार्थवाची पद्य' (सरस्वती, भाग ८, पृ० २६४), 'संस्कृत श्रीर हिंदी कविता का विंवप्रतिविंव माव' ('सरस्वती, १६ ८ ई , पृ० ३१८ श्रीर ४०८ सरस्वती, १६११ ई०, पृ० ४३८ श्रीर ६१५ तथा 'सरस्वती' १६१२ पृ० ६७२)। द्विवेदी युग में टीका पद्धति पर तीन प्रकार की रचनाएँ हुई-श्रर्थ परिचय, रचना परिचय श्रीर रचनाकार परिचय के रूप में। टीका पद्धति के दुसरे प्रकार ( रचनापि चयात्मक भ्रालोचना ) के तीन रूप हैं। पहला रूप पत्र-पत्रिकान्त्रों में प्रकाशित सामयिक पुस्तकों की परीचा है। इस चेत्र में 'नागरी-प्रचारिणी पत्रिका', 'सरस्वती', 'समालोचक', 'मर्यादा', 'प्रमा' श्रादि ने पुस्तक-परी जा के लिये विशिष्ट खंड निर्धारित करके महत्वपूर्ण कार्य किया। इन परी जाश्रों में प्रायः पुस्तक की छपाई सफाई के श्रितिरिक्त एक दो विशेषताश्रों का परिचय दे दिया गया है। द्विवेदी युग की श्रालोचना के विषय में उपर्युक्त विवेचन के श्रिति-रिक्त कुछ श्रौर भी श्रालीचनीय है। शैली की दृष्टि से ये श्रालोचनाएँ तीन प्रकार की हैं--निर्णयात्मक, भावात्मक ग्रौर चितनात्मक

श्रालोचनार्थ पुस्तक मेजनेवालों में सच्चे गुग्ग-दोष-विवेचन के इच्छुक बहुत कम थे। श्रिषकांश लोग समालोचना के रूप में पुस्तक का विज्ञापन प्रकाशित कराकर श्रार्थिक लाम श्रयवा उसकी प्रशंसा प्रकाशित कराकर श्रपनी यशोवृद्धि करना चाहते थे। प्रतिकूल समीचा होने पर असंतुष्ट लोग कभी अपने नाम से, कभी बनावटी नाम से, कभी अपने मित्रों, मिलनेवालों या पार्षदों से प्रतिकूल समीचा के एक एक शब्द का प्रतिवाद उपस्थित करते या कराते थे। कुछ लोग तो पुस्तक की भूमिका में ही यह लिखा देते थे कि कटु आलोचना से लेखक का उत्साह मंग हो जायगा। (समालोचना का सत्कार, सरस्वती, १६१७ ई०, पृ० ३२७ के आधार पर)।

श्राचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी 'सरस्वती' के संपादक होने के कारण तत्कालीन साहित्य की विविध धाराश्रों से परिचित थे। उन्होंने श्रपनी प्रतिभा का उपयोग मौलिक साहित्य का निर्माण करने की ऋपेचा हिंदी साहित्य की उन्नति करने के लिये किया। उनके युग तक भारतेंद्रकालीन समीचा के श्रादर्श का प्रभाव था और किसी पुस्तक की आलोचना उसके गुरा-दोष-विवेचन के रूप में ही की जाती थी। परंत दिवेदी जी ने अपने आलोचनात्मक लेख केवल अपने पाठकों तक सीमित नहीं रखे. बल्कि उनका प्रभाव उस समय के कवियों और कलाकारों पर भी पड़ा श्रीर इनके द्वारा साहित्यनिर्माण के लिये एक निश्चित दिशा निर्देशित होती गई। 'सरस्वती' द्वारा उन्होंने कई श्रालोचनात्मक लेख हिंदी पाटकों के सामने रखे तथा संस्कृत साहित्य के कवियों पर श्रालोचनात्मक लेख लिखकर देश, काल श्रीर परिस्थिति के श्राधार पर उनकी रचनात्रों पर प्रकाश डाला। उनके 'नैषध चरितचर्चा, हिंदी कालिदास की श्रालोचना, विक्रमांकदेव चरित चर्चा. कालिदास की निरंकुशता' श्रादि श्रालोचनात्मक लेखों द्वारा संस्कृत साहित्यमंबंधी कुछ ऐमी बातें उन्होंने श्रपने काल के कवियों के सामने रखीं जिनके कारण नव साहित्य के निर्माण के लिये एक विशेष प्रेरणा मिलती गई। हिंदी के साहित्य के निर्माण के बारे में भी उनका कार्य महत्वपूर्ण है। तत्कालीन हिंदी साहित्य की कल्पना देनेवाले व्यंग्य चित्र प्रकाशित किए गए और हिंदी साहित्य के यथार्थ रूप को लोगों के सामने रखा गया। इस प्रकार के व्यंग्यात्मक चित्र पाठकों में एक प्रकार का चेत्र निर्माण करने में सहायक हए। उस काल की हिंदी साहित्य की परिस्थिति का वास्तविक रूप सामने रखनेवाले ये चित्र हिंदी आलोचना के चेत्र में श्रपनी स्थायी महत्व रखते हैं। इन व्यंग्य चित्रों द्वारा पाठकों का मनोरंजन भी होता था। सन १६०२ ई० में प्रकाशित 'मराठी साहित्य, श्रॅंगरेजी साहित्य, बॅंगला साहित्य, प्राचीन कविता का अर्वाचीन अवतार तथा खड़ी बोली का पद्य' शीर्षक व्यंग्य चित्रों में हिंदी साहित्य की सामयिक अवस्था का रूप पाठकों के सामने खड़ा किया गया है। इस प्रकार के व्यंग्य चित्र पाठकों को श्रच्छे नहीं लगे परंत दिवेदी जी जनके द्वारा हिंदी साहित्य का कल्याण करना चाइते थे। सन् १६०२ ई० के नवम्बर में प्रकाशित 'हिंदी उद्' शीर्षक चित्र द्वारा तत्कालीन हिंदी उद् भगड़े

की श्रोर भी संकेत भिलता है। इस चित्र के नीचे 'उद्दू' श्रोर 'हिंदी' का संवाद इस रूप में रखा गया है—

### हिंदी उदू

'उदू — श्ररी क्यों री चुड़ैल। त् मर कर भी नहीं मरती ? हिंदी — वेटी। त् जुग जुग जी, मुक्ते क्यों मारे डाले ? मैंने तेरा क्या विगाड़ा है ?

उद्-तेरे श्राञ्जते मुफ्ते राजगद्दी तो नहीं मिलती।

हिंदी — ठीक है बेटी। कलियुग न है। तुभी इसी दिन के लिये बड़े साध से जन्माया था। श्रव्या तेरे जी में श्रावै सो कह, पर मेरी तो माता की श्रात्मा ठहरी, मैं तो श्रासीस ही दूँगी। (सरस्वती, नवंबर १६०२, पृ० ३५६)।

द्विवेदी जी के समय में ऋँगरेजी साहित्य में विक्टोरियन युग की आलोचना की शास्त्रीय पद्धित का प्रवेश हो चुका था जो त्रादर्श एवं प्रभाववादी था परंत श्राॅंगरेजी समालोचना का प्रभाव द्विवेदीजी के काल में नहीं दिखाई पडता। द्विवेदी जी. को संस्कृतसाहित्य के प्रति श्रपार श्रद्धा थी इसलिये उनकी श्रालोचनात्मक कृतियों में भारतीय रसिद्धांत को ही महत्वपूर्ण स्थान मिला है। उनकी श्रांतिम कृतियों में रोमांटिक भावधारा का भी कुछ प्रभाव लिच्त होता है। वे एक सनातनी हिंदू एवं पुरातन सिद्धांतवादी भी थे। श्रतः कवियों या कलाकारों के प्रति उनकी भावना ईश्वरवादी थी, अर्थात वे कलाकार की साहित्य के दोत्र में ईश्वर का ही अवतार मानते थे। वे नवीनता के ग्राइक थे परंतु अपनी प्रानी परंपरा की रचा करके उन्होंने नवीनता का ग्रह्ण किया। शास्त्रीय संयम से युक्त स्वच्छंदतावादी परंपरा का स्वरूप उनकी श्रालोचनातमक कृतियों में मिलता है। उनका 'उपन्य'स रहस्य' नामक लेख उनकी श्रालोचना शैली श्रीर दृष्टिकोण को स्पष्ट करता है। इसमें श्रालोचना की भारतीय पद्धति का स्पष्ट रूप श्राचार्य द्विवेदी की प्रतिभा में दीत है- 'जिनको मनुष्य के स्वभाव का ज्ञान है, जो श्रपने विचार मनमोहक भाषा द्वारा प्रकट कर सकते हैं, जो यह जानते हैं कि समाज का इख किस तरफ है श्रौर किस प्रकार की रचना से हानि पहुँच सकती है, वे पश्चिमी पंडितों के तत्विन-रूपशा का ज्ञान प्राप्त किए बिना भी अञ्चे उपन्यास लिख सकते हैं'। ( सरस्वती, 'उपन्यास रहस्य', श्रक्टूबर १६२२, भाग २३, खंड २ पृ० १६६ )

एक बार 'भारती' पत्रिका की श्रालोचना करते हुए द्विवेदी जी ने लिखा था—'इसके विविध विषयवाले स्तंभ की बातें बहुत ही सामान्य होती हैं। उदा- इरगार्थ 'एक चोर की जेल में मृत्यु' का हाल श्राधे कालम में छुपा है। मतलब यह कि संपादक महाशय ने नोटों और लेखों को उत्तकी उपयोगिता का विचार

किए बिना ही प्रकाशित कर दिया है'। (सरस्त्रती भाग ह, सं० ७, पृ० ३७२)। द्विवेदी जी ने इस प्रकार की कोरी आलोचना ही नहीं की वरन् हिंदी सपादकों के समज्ञ आदर्श भी उपस्थित किया। उनके विविध विषय समाचारभाग नहीं होते थे। उनकी टिप्पिएयों का उद्देश्य था 'सरस्त्रती' के पाठकों की बुद्धि का विकास करना। पाठकों के लाभार्थ उनमें साधारण अध्ययन की सामग्री भी रहती थी। वे प्राचीन तथा अर्वाचीन साहित्य, इतिहास, पुरातत्व, विज्ञान, भूगोल, धर्म, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति, पत्र पत्रिकाओं के सामिषक प्रसंग, हिंदी भाषा और उसके भाषियों की आवश्यकताएँ, महान पुरुषों के जीवन की रोचक और महत्वपूर्ण घटनाएँ, देश विदेश के ज्ञातव्य समाचार, गवर्नमेंट आदि में प्रकाशित सरकारी मंतव्य आदि विषयों का एक निश्चित हिं से, अपनी शैली में समीचात्मक उपस्थापन करते थे। कभी कभी तो रिपोर्ट और पुस्तकें उन्हें अपने मूल्य से मँगानी पड़ती थीं'। (सरस्वती, भाग १४, पृ० ४१५)।

उस समय एक स्रोर 'नागरीप्रचारिणी पत्रिका' द्वारा खोजपूर्ण तथा पांडित्यपूर्ण समीचात्मक लेख प्रकाशित हो रहे थे तथा दूसरी स्रोर 'सरस्वती' तथा 'समालोचक' में गुणदोष पद्धति की समीचात्मक रचनाएँ प्रकाशित हो रही थीं। मिश्रबंधुश्रों ने स्रालोचना की इन दो धाराश्रों के संमिश्रण से स्रपनी समीचा पद्धति का रूप पाठकों के सामने रखा।

इस युग का सामियक साहित्य मुख्यतः नागरीप्रचारिणी पत्रिका', 'सर-स्वती', 'मर्यादा', 'इंदु', 'चाँद', 'प्रमा' श्रीर 'माधुरी' में प्रकाशित हुन्ना। सरस्वती, की श्रप्रका 'नागरीप्रचारिणी पत्रिका' १६०४ ई० में त्रैमासिक थी, १६१५ ई० में मासिक हुई श्रीर फिर १६२० वि० में त्रैमासिक हो गई। उसका उद्देश्य सामान्य पत्रिकाशों से भिन्न था। श्रारंभ में तो उसने कविता श्रादि विषयों को भी स्थान दिया था किंतु श्रागे चलकर केवल शोधसंबंधी पत्रिका रह गई। मर्यादा श्रादि श्रन्य पत्रिकाएँ 'सरस्वती' की श्रनुका थीं। रूप श्रीर गुण सभी दृष्टियों से उन्होंने 'सरस्वती' का श्रनकरण किया।

द्विवेदी युग के अधिकांश लेखक संपादक थे। काशी नागरीप्रचारिणी सभा में रिव्त पित्रकाओं की फाइलों से सिद्ध है कि श्यामसुंदरदास ('नागरी-प्रचारिणी पित्रका' श्रीर 'सरस्वती'), राधाकृष्ण दास ('नागरीप्रचारिणी पित्रका' श्रीर 'सरस्वती'), भीमसेन शर्मा वाह्यण सर्वस्व), कृष्णकांत मालवीय (मर्यादा), रामचंद्र शुक्ल (नागरीप्रचारिणी पित्रका), गौरीशंकर हीराचंद श्रोभ्हा (नागरी-प्रचारिणी पित्रका), लाला भगवानदीन (लक्ष्मी), रूपनारायण पांडेय (नागरी-प्रचारक ', बालकृष्ण भट्ट (हिंदी प्रदीप), गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी (ब्रह्मचारी), प्रम्नसिंह शर्मा ('परोपकारी' श्रीर 'भारतोदय'), संतर्गम बी० ए० ('उषा' श्रीर

'मारती'), लाला सीताराम बी॰ ए॰ (विज्ञान), ज्वालादत्त शर्मा (प्रतिभा), गोपालराम गहमरी ('समालोत्तक' श्रौर 'जास्स्त'), माधव प्रसाद मिश्र (सुदर्शन), द्वारिकाप्रसाद चतुर्वेदी (यादवेन्दु), यशोदानंदन ऋखेरी (देवनागरवत्सर), संपूर्णानंद (मर्यादा), किशोरी लाल गोस्वामी (वैष्ण्य सर्वस्व), छिनाथ पांडेय (साहिःय), मुकुन्दी लाल श्रीवास्तव (स्वार्थ), शिवपूजन सहाय (श्रादशं) श्रादि सभी लेखक संपादक भी थे।

इसी प्रकार 'स्त्रानंदकादंबिनी' में प्रकाशित 'स्रपनी भाषा पर विचार' शीर्षक लेख में पं॰ रामचंद्र शुक्ल ने तत्कालीन परिस्थितियों के श्रनुसार 'शब्द-विस्तार' श्रीर 'शब्दयोजना' पर जो विचार व्यक्त किए हैं उनमें नवीनता के के लक्कण दिखाई पड़ते हैं। भाषा श्रीर साहित्य के बारे में देखने का दृष्टिकोण शक्ल जी की अन्य रचनाओं में भी मिलता है। उनकी तुलसी ग्रंथावली (१६२३), जायसी ग्रंथावली (१६२५), भ्रमरगीतसार (१६२६) स्रादि की भूमिकाओं में जनकी ग्रालोचनात्मक शैली का परिष्कृत रूप मिलता है। शुक्लजी की समीचा-समक कतियों ने हिंदी श्रालोचना को एक निश्चित दिशा में मोड दिया। उनकी श्रालोचनात्मक कृतियों में उनके व्यक्तिगत भावों तथा विचारों का प्रभाव सर्वत्र दिखाई देता है। नागरीपचारिशी सभा की एक विशेष भाषा नीति उसके पीछे थी और उसमें हिंदी साहित्य के महान निद्वानों की रचनाओं को हो विशेष स्थान मिलता था। इसलिये साधारण लेखक की ग्रालोचनात्मक कृतियों को स्थान देने का कार्य 'सरस्वती' ने किया। बाबू श्यामसुंदरदास की श्रालोचनात्मक कृतियाँ शक्ल जी की रचना ग्रों के समकालीन हैं। शुक्ल जी की रचना एँ द्विवेदी-कालीन परंपरा से प्रभावित हैं और उनकी समीचात्मक रचनाओं का प्रकाशन सन १६०१ ई० से मिलता है श्रीर सन् १६०४ ई० में उनका साहित्य' शीर्पक लेख 'सरस्वती' में छपा है। इस लेख के द्वारा उन्होंने श्रापने साहित्यिक विचारों की पाठकों के सामने रखा और इसमें उन्होंने साहित्य की न्यवस्था इस प्रकार दी है-

'साहित्य केवल लेखन अणाली ही का नाम है, वाचालता का नहीं।
भिन्नता उसकी प्रणाली में, उसके सर्वागीण और दिगंतव्यापी होने में है।
जो बात कही जाती है वह बोलनेवाले के पास से बहुत दूर नहीं जा सकती, वायु में
उसका नाश हो जाता है'। सारगर्मित और उन्नत भावों को प्रकट करने के लिये
'सरस्वती' के द्वारा विविध साहित्यप्रकार पाठकों के सामने रखे जाते थे। द्विवेदी
जी ने अपने कई लेख 'सरस्वती' में प्रकाशितकर अपने साहित्यसंबंधी विचारों
को प्रकट किया। 'सरस्वती' में कुछ ऐसी बातें प्रकाशित होती थीं जिनके कारण
साहित्य चेत्र में एक प्रकार के तीव आदोलन का वातावरण तैयार हो जाता था
और उनपर विचार करने के लिये जो कुछ समालोचनात्मक लेख निकलते थे वे

श्रिषिकतर वादात्मक रूप लेकर ही निकले हैं। इसिलये इस काल में कुछ ऐसे भी लेख मिलते हैं जिनका उद्देश्य किसी वादात्मक समस्या पर प्रकाश डालना है। पं॰ महावीर प्रसाद द्विवेदी के 'श्रनस्थिरता' शब्द को लेकर जो कुछ लेख लिखे गए थे वे इस प्रकार के वादात्मक समालोचना की कोटि में श्राते हैं। 'नागरी-प्रचारिग्गी पत्रिका' का उद्देश्य साहित्यिक श्रनुसंधान था इसिलये उसमें स्वच्छंदत्तावादी व्यक्तिगत विचारों को स्थान नहीं मिला था।

संचेप में यही इस शताब्दी के आरंभिक २० वर्षों के साहित्य की साधारण रूपरेखा है। एक पीढ़ी समाप्त हो रही थी और दूसरी का उदय हो रहा था। नए के आगमन का पूर्वामास और पुराने की विदाई की विलंबित छाया कभी कभी कुछ वर्षों का समय घेर लेती है।

प्रथम विश्वयुद्ध ने हमें पश्चिमी समाज के संपर्क में ला रक्खा श्रौर हम साहित्य तथा श्रन्य साधनों से पश्चिम की श्रिधिकाधिक जानकारी करने लगे। महायुद्ध की परिस्थितियों ने हमारी जातीयता की कहर भावना को बहुत कुछ शिथिल कर दिया श्रौर श्रव हम उस भूमिका पर श्रा गए जब जातीय श्रौर प्रादेशिक सीमाश्रों से ऊपर उठकर विश्व की प्रगति को एक दृष्टि से देख सकें। मारतीय श्रौर विदेशी जीवनपद्धित श्रौर राष्ट्रीय गुणों को भी जानने समक्षने श्रौर तुलना करने का श्रवसर हमें मिलने लगा था। हमारी दृष्टि पुरानी धार्मिक रीतियों से हृदकर जीवन के दार्शनिक श्राधारों पर जाने लगी थी। हम मोटे तथ्यों से ध्यान हृदाकर उनके प्रेरक सूद्धम उपकरणों को देखना चाहते थे।

संतेप में नई संस्कृति श्रीर नवीन जीवनदृष्टि के निर्माण की दिशा में इस श्रम्य हो रहे थे। इसी श्रवसर पर गांधीजी के रूप में एक महान् व्यक्तित्व भारतीय रगमंच पर श्रवतरित हुश्रा श्रीर देश में राजनीतिक चेतना की एक श्रभूतपूर्व लहर दौड़ गई। जिलयाँवाला बाग का हत्याकांड श्रोर एक विराट जन श्रांदोलन देश के एक छोर से दूसरे छोर तक उभर उठा। श्राहुतियाँ पड़ती गई श्रीर श्राग भड़कती गई। गांधीजी श्रीर उनके सहकारियों के निरीच्या में स्वतंत्रता का यह महायज्ञ निरंतर चलता रहा। बीच बीच में व्यवधान श्राप, राजनीति की धारा नए मोड़ लेती रही, वह गुमसुम होकर चुपचाप भी नही। निराशा की रेखाएँ भी भारतीय चितिज पर दिखाई दीं, पर राजनीतिक उतार चढ़ावों के होते हुए भी हमारी राष्ट्रीय चेतना श्रव्याहत ही रही। इस सर्वतोव्यापी सिक्रय राष्ट्रीयता का प्रभाव हमारे इस समय के साहित्य पर श्रवेक रूपों में श्रवेक प्रकार से पड़ा। इस तो यहाँ तक कहना चाहेंगे कि इस व्यापक राष्ट्रीय जायित की हलचल में ही हमारा यह साहित्य पनपा श्रीर फूला-फला है। इस श्रभूतपूर्व जायित केंद्र से प्रथक् रखकर इस श्रपने इस साहित्य को परख ही नहीं सकेंगे। खेद श्रीर श्राधर्य की बात है

कि इमारे कतिपय समीदकों ने इस ऋत्यंत सीधी और सब्ची वार्त को भी समभने का प्रयत्न नहीं किया कि इसारे इस युग के साहित्य की मुख्य प्रेरणा राष्ट्रीय और सांस्कृतिक है तथा इससे मिन्न वह कुछ श्रीर हो भी नहीं सकती थी। राष्ट्रीयता ने इमारे समस्त सामाजिक जीवन की अनेक रूपों में आंदोलित कर रखा था और इमारे कवि तथा लेखक भी इस दर्दमनीय प्रभाव से बच नहीं सकते थे। विशेषकर जिन्हें इस इस समय का प्रतिनिधि लेखक ग्रौर कवि मानते हैं उनपर इसका प्रत्यक्त या परोक्त प्रभाव तो पडना ही था। यह सोचना भी श्रमंभव है कि जिस समय हमारे देश में राष्ट्रीय मक्ति का जीवनमर्गा संग्राम चल रहा हो उस समय हमारे कल्पनाशील कवि श्रीर लेखक उससे कुछ भी प्रेरणा न प्रह्मा करें बल्क उसके प्रति विमल श्रीर श्रन्यमनस्क होकर रहें। वस्ततः हम देखते हैं कि इस यग के श्रारंभ से ही एक नई चेतना साहित्य में प्रवेश कर रही थी। शुक्ल जी के समय में ही सन १६३७ ई० के लगभग द्वितीय महायुद्ध के ग्रासन्न संकट, युद्धोद्धत फासिएम के संस्कृतिविरोधी दृष्टिकोगा, ग्रसहयोग ग्रांदोलन की ग्रायफलता ग्रीर जनता का विद्योम, छायावाद की कविता में नए प्राग्यसंचार का अभाव. महादेवी और बचन के गीतों के निराशावादी उद्गार श्रीर जीवन की ज्यापक समस्यात्रों के प्रति हिंदी श्रालोचना की उदार्गीनता, इन सबने मिलकर बहाँ राजनीतिक, सामाजिक श्रीर सांस्कृतिक जीवन में गतिरोध श्रीर वैषम्य पैदा कर दिया वहाँ प्रबद्ध विचारकों में इस गतिरोध को तोडकर नया मार्ग निकालने के लिये एक नई चेतना भी जगाई।

'सरस्वती', 'नागरीप्रचारिणी पत्रिका', हिंदी प्रदीप', 'इंदु' श्रादि का कार्यकाल कव का समाप्त हो चुका था। श्रतः इस काल में इनकी चर्चा श्रप्रासंगिक है।

प्रेमचंद ने भी कई पत्र पत्रिकाश्रों द्वारा श्रपनी श्रालो चनात्मक प्रतिमा का परिचय दिया। 'हंस' में बराबर उनकी कुछ न कुछ श्रालो चनात्मक टिप्पियाँ, पुस्तकपरिचय श्रादि छपते ही थे। माधुरी, भाग , खंड १, ए० ३७४ में प्रकानित श्रपने 'उपन्यास रचना' शीर्षक लेख में प्रेमचंद ने पाश्चात्य श्रालो चकों के मतानुसार उपन्यास के तत्वों श्रीर साधनों का वर्णनात्मक शैली में निरूपण किया। प्रेमचंद की ऐसी रचनाएँ श्रमृतराय द्वारा प्रकाशित पुस्तक 'विविध प्रसंग' में संकलित हैं। यह लगभग सोलह सौ पृष्ठों की सामग्री है ओ 'विविध प्रसंग' के तीन खंडों में प्रकाशित हुई है। पहले खंड में १६०३ ई० से लेकर १६२० ई० तक के लेख श्रीर समीचाएँ काल श्रनुक्रम से हैं। वूसरे श्रीर तीसरे खंड में १६२१ ई० से लेकर १६३६ ई० तक के लेख, टिप्पियाँ श्रीर समीचाएँ हैं। छोटी टिप्पियाँ श्रीर समीचाएँ हैं। छोटी टिप्पियाँ श्रीर सबे लेख दोनों में काफी गहरा श्रसर है जो देखने में चाहे जितनी छोटी हों पर बाब गहरा करती हैं। श्रपने उस छोटे से कलेवर में भी उनका वक्तव्य स्पष्ट श्रीर

महत्वपूर्ण है। उनकी उने ज्ञा नहीं की जा सकती। 'विविध प्रसंग' के पहले खंड में अधिकांश लेख उर्दू के प्रिस्द पत्र 'जमाना' से लिए गए हैं जिससे मुंशीजी का आजीवन वहुत आत्मीय संबंध रहा। इस अविध में मुंशीजी ने 'जमाना' के आलावा और भी अने क उर्दू पत्रों में जैसे मौलाना मुहम्मद आली के 'हमददं' और इम्तादाज अली 'ताज' के 'कहकुशा', 'जमाना' और चकबस्त के मासिक पत्र 'सुबहे उम्मीद' में काफी नियमित रूप से लिखा। 'जमाना' में तो बहुत असें तक लिखा लेकिन बदिकस्मती से उसपर मुंशीजी का नाम नहीं जाता था और कब से कब तक यह स्तंभ उनके हाथ में रहा, इसका भी कहीं कोई संकेत नहीं मिलता। विविध प्रसंग के दूसरे और तीसरे खंड में मूल हिंदी समग्री है। कुछ फुटकर लेख और टिप्पिश्यों और समीचाएँ माधुरी, चाँद, मर्यादा, स्वदेश आदि पत्रों से ली गई हैं (जिसका सकते भी लेख के अंत में दे दिया गया है), नेकिन अधिकांश सामग्री 'इंस' और 'जागरण' से संकलित है। मासिक पत्र होने के नाते, इंस से ली गई सामग्री के अंत में केवल महीना और सन् मिलेगा, 'जागरण' साप्ताहिक था, अतः उ-में तारीख भी मौजूद है। इन पत्रों से प्रेमचंद का तेजस्वी पत्रकार रूप हिंदी संसार के सामने स्पष्ट हो जाता है।

प्रेमचंद के जीवनकाल में ही राजनीतिक, सांस्कृतिक गतिरोध श्रीर विघटन की एक और समाजोत्मुखी आशामूलक प्रतिकिया हिंदी आलोचना में 'प्रगतिवाद' की मानवतावादी विचारधारा के रूप में प्रतिफलित हुई। 'हंस' श्रीर श्रन्य मासिक पत्रों के द्वारा यह आदोलन अधिक बढा। पहले शिवदान सिंह चौहान ने अपने श्रालोचनात्मक निबंधों में प्रगतिवाद की व्याख्या की, फिर प्रकाशचंद्र गुप्त, डा॰ रामविलास शर्मा, नरेंद्र शर्मा, नेभिचंद जैन, श्रमृतराय, शमशेर बहादुर सिंह श्रादि 'प्रगतिवाद' के श्रीर श्रनेक श्रालोचक श्रागे श्रापः। प्रगतिवाद ने श्रालोचना की शास्त्रीय पद्धति को न श्रपनाकर हिंदी श्रालोचना के संमख साहित्य श्रीर समाज के संबंध या प्रश्न उटाकर साहित्य के प्रयोजन श्रीर साहित्यकार के सामाजिक दायित्व का प्रश्न उठाया। छायावाद की नई दृष्टि से व्याख्या करके छायावादी काव्य में मामिकता से व्यक्त हुए प्रतिवाद श्रीर श्रमंतीष के स्वर की पहचाना श्रीर सामाजिक जीवन से साहित्य श्रीर साहित्यकार के विलगाव का कारण स्पष्ट करके प्रगतिशील त्रांदोलन द्वारा साहित्य को जीवन के निकट स्राने की प्रेरणा दी। इस समय प्रेमचंद, पंत, निराला श्रादि हिंदी के शीर्ष स्थानीय लेखक प्रगतिशील श्रांदोलन में संमिलित हुए श्रीर पंत, निराला ने नए दृष्टिकीण से काव्यरचना शुरू की । ऐसा लगा कि छायाबाद की भूमिका समाप्त होने से रचनात्मक साहिश्य की घारा अभावग्रस्त न हो जायगी किंतु कुछ वर्षों के श्रंदर ही प्रगतिवादी श्रालोचना कुछ दिनों के लिये एंकीर्ण मतवाद की दिशा में पथभ्रष्ट हो गई। श्रव फिर प्रगतिवादी श्रालोचना श्रपने मूल सिद्धांतों की श्रोर लौट रही है श्रीर श्रपने व्यापक सांस्कृतिक दायित्व को सँमालने की श्रोर कदम बढ़ा रही है। प्रगति-वाद की विचारधारा का हिंदी श्रालोचना श्रीर श्रालोचकों पर व्यापक प्रभाव पड़ा है श्रीर सामान्यतः यह स्वीकार किया जाने लगा है कि रसानुभूति कराने से साथसाथ साहित्य का व्यापक सामाजिक प्रयोजन भी होता है श्रीर साहित्य का कार्यं जीवन के वस्तुसत्य को कलात्मक श्राभिव्यक्ति देना है। श्रानेक स्वतंत्रचेता श्रालोचक गंभीर चिंतन मनन के द्वारा मन के शंकासंदेहों से लड़ते हुए इस वस्तृत्सुखी दृष्टिकोण की श्रोर बढ़ भी रहे हैं।

इस युग में मासिक पत्रों में कुछ महत्वपूर्ण वादिववाद चले जिनसे आलो-चना साहित्य के विकास में सहायता मिली। पश्चिमी साहित्य की जानकारी रखनेवाले लेखक अपने साथ नए विचार लाए। उनके वादात्मक लेखों में साहित्य के उद्देश्य, उसकी शैली और जीवन के प्रति दृष्टिकोण पर विचार दुआ जिससे हिंदी लेखकों को नई प्रेरणाएँ मिलीं। पं० बनारसीदास चतुर्वेदी के संपादन-काल में 'विशाल भारत', श्री सुमित्रानंदन पंत के 'रूपाम' और 'इंस' ने ऐसे साहित्यिक विवाद में भाग लिया। युग के साथ साहित्य की प्रगति बनाए रखने में इन पत्रों ने प्रशंसनीय कार्य किया। मासिक पत्रों के उन्नत स्तर की एक यह भी कसौटी होती है।

कहना नहीं होगा कि इस काल में पत्र पत्रिकाओं की श्रभूतपूर्व उन्नति हुई। इस उन्नति के पीछे हिंदी जनता की जाग्रति थी। सांस्कृतिक पुनरुत्थान की भावना श्रीर दिन प्रतिदिन बढती हुई राजनीतिक चेतना तथा राजनीतिक श्रिधिकारों की प्राप्ति के कारण पत्रपत्रिकाएँ हिंदी में बढ़ती ही गईं। कांग्रेस के आलोचकों ने जनता में यह जारति पैदा की थी। दिन प्रतिदिन जनता में देशमक्ति की भावना प्रवल होती गई। अपने धर्म, अपनी जाति, अपनी संस्कृति, सभ्यता, अपनी भाषा. श्रादि के प्रति हिंदीवाले अपने कर्तव्यों का अनुभव करने लगे। इतिहास के प्रेमी जानते हैं कि उस समय त्राए दिन हड़वालें होती थीं। श्रसहयोग श्रांदो-लन. सविनय अवज्ञा आदोलन और असेंबिलयों के चुनाव, व्यक्तिगत सत्याग्रह, श्रादि ने देश के प्रत्येक श्रंग पर श्रपना प्रभाव डाला था। उस समय केवल आलोचनासंबंधी पत्रों में 'साहित्यसंदेश' का ही नाम उल्लेखनीय है। यों श्रीर भी बहुत से साहित्यसंबंधी पत्रों का प्रकाशन हो रहा था जिनके द्वारा हिंदी श्रालोचना के उदय में पर्याप्त सहयोग मिल रहा था। इन पत्र-पत्रिकाश्रों ने बहुत से काम किए हैं जैसे नवीन लेखकों को प्रकाश में लाना, हिंदी श्रालोचना के प्रचार पंसार के कार्य में सहयोग देना, समय समय पर उठनेवाले प्रश्नों पर विचारविनिमय का श्रायोजन, सत्साहित्य की व्याख्या श्रीर प्रचार

(रिव्यू) ग्रादि। इस युग में पत्रों की समालोचना श्रों में गंभीरता का उदय हुआ। हिंदी साहित्य के प्रचार प्रसार से इस युग में प्रकाशन को भी काफी बल मिला और पत्र पत्रिकाओं में टीका और व्याख्या की तरह की चीजें भी निकलीं। इन पत्रों में सदैव एक दो साहित्यविषयक लेख श्रीर निबंध का प्रकाशन श्रीन-वार्य समका जाने लगा । ऐसे निबंध 'सरस्वती', 'सधा', 'त्यागभूमि', 'रृंस', 'माधरी', 'विशाल भारत', 'प्रताप' ग्रादि की संचिकात्रों में भरे पढ़े हैं। हिंदी रमालीचना के मुल्यांकन में इन निबंधों का बड़ा महत्व है। दुर्भाग्यवश इनमें से ऋधिकांश निबंध आज तक किसी संकलन में भी नहीं आ पाए हैं। कालेजों श्रीर स्कलों में हिंदी साहित्य की पढाई को विस्तार एवं प्रसार मिलने पर हिंदी समालोचना स्वतः विकसित होती चली गई। इस दृष्टि से भी बहत सी पत्र पत्रि-काएँ महत्वपूर्ण हो गईं। श्रिहिंदी प्रांतों में भी हिंदी का प्रचार होने के कारण विद्यार्थियों की संख्या बढने लगी और परीचोपयोगी त्रालोचनात्मक लेख एवं पुस्तकें लिखी गईं। हिंदी में पाश्चात्य समालोचनापद्धति का प्रवेश होने के कारण 'कला के श्रादशं' के बारे में व्याख्या होने लगी श्रीर साहित्यिक विद्वान श्रीर लेखकों की प्रतिमा में एक प्रकार का श्रांतद्वेंद्र दिखाई देने लगा। राजनीतिक विचारधारा से प्रभावित साहित्य में जब मनोविश्लेषणवादी विचारधारा का प्रवेश होने लगा तब साहित्यदर्शन की प्रश्नित्यों में भी परिवर्तन दिखाई देने लगा । श्रव साहित्य में मनुष्य की मनोवित्यों का विश्लेषरा होने लगा श्रौर श्राधनिक मनो-विज्ञान के सिद्धांतों के श्रानुसार साहित्य की व्याख्याएँ होने लगीं। श्रात: कलाक-तियों की अपेद्धा कलाकार के व्यक्तित्व की समीद्धा भी आरंभ हुई और मनोरै-शानिक समीद्धा का ग्रारंभ हन्ना। ग्राधुनिक ग्रालोचना पर विचार करने से ऐसी धारणा होती है कि पिछले कुछ वर्षों में गवेपणा श्रीर उसके निष्कर्षों को प्रस्तुत करनेवाले लेखों का प्रचलन बहुत बढ़ गया है जिसके प्रकाशन तत्कालीन पत्र-पत्रिका श्रों में होते रहे हैं। बीसवीं सदी की श्राँगरेजी श्रालोचना श्रौर श्राधनिक हिंदी श्रालीचना में कुछ बातों में पर्याप्त साम्य दिखाई देता है। वर्तमान सदी की श्राँगरेजी श्रालोचना मुख्यतः दो कोटि की है। श्रिधिकतर श्रालोचक या तो विश्व-विद्यालयों में पढानेवाले प्राध्यापक हैं अथवा पत्र पित्रकास्त्रों में लिखनेवाले श्रालोचक या समीचक । यदि हम टी॰ एस॰ इलियट, श्राई॰ ए॰रिचर्डस, मिडल्ट-नमरी प्रभृति दो चार मौलिक विचारकों को छोड़ दें तो श्रिधिकतर श्रेंगरेजी श्रालो-चना या तो विश्वविद्यालयीय है श्रथवा पत्र पत्रिकाशों में छपनेवाली है। इसी प्रकार हिंदी में पं॰ रामचंद्र शुक्ल, पं॰ विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डा॰ नगेंद्र, श्राचार्य नंददुलारे वाजवेयी, डा॰ रामविलास शर्मा श्रादि को छोड़ दें तो श्रधिकतर समीता पत्र पत्रिकाश्रों में छपनेवाली हैं। बहुत से प्राध्यापक तो केव न तथ्यों श्रीर तिथियों को एकत्र करते रहते हैं किंतु उनमें जो विशिष्ट प्रतिभासंपन्न लोग हैं उनके कथन में सदा चमत्कार दिखाई देता है। तथ्यों से वे नवीन निष्कर्प निकालते हैं श्रीर श्रपनी सारप्राहिशी प्रज्ञा द्वारा काव्य की श्रंतरात्मा को पहचान लेते हैं। समाचारपत्रों में छपनेवाली समीचाएँ श्रिधकांश ऐसी होती हैं जिनका महत्व श्रहपकालीन होता है किंतु उच्चकोटि की साहित्यिक पत्रिकाश्रों में प्रकाशित होनेवाले श्रनेक लेखों का स्थायी महत्व रहता है। श्राँगरेजी श्रालोचना उन्नीसवीं सदी के श्रारंभ से ही पत्रिकाश्रों के सहारे विकसित हुई है श्रीर बड़े से बड़े श्रालोचकों ने श्रपने लेख पत्रिकाश्रों में प्रकाशित होने के लिये लिखे हैं। श्रालोच्य काल में श्रालोचना के उदय का यही एक सिंहावलोकन है।

# चतुर्थ खंड समालोचना साहित्य का विकास

तेखक डा० शंधनाथ सिंह



#### प्रथम अध्याय

## भारतेंदुयुगीन आलोचना

श्राधुनिक विचारों की दृष्टि से भारत में श्राधुनिक युग का प्रारंभ सन् १८५० ई॰ के बाद से मानना चाहिए। भारत के लिये यह विविध प्रकार की इलचलों का युग था । इस युग में धार्मिक सुधार, सामाजिक परिवर्तन, वैज्ञानिक विकास, नवीन शिद्धा का विकास, सांस्कृतिक पुनरुत्थान, राजनीतिक संगठन श्रीर राष्ट्रीय जागृति के संबंध में जितनी भी कियाशीलता दिखलाई पड़ती है उन सबका एकमात्र श्रीर मूलभूत कारण त्रार्थिक संघर्ष है। इस युग का इतिहास पूँजीवादी ब्रिटिश साम्रा-ज्यवाद के शोषण की क्रिया प्रतिक्रिया का इतिहास है। श्रॅंगरेजों की इसी नीति के फलस्वरूप एक श्रोर सामंतवाद श्रीर पुराण्पंथी संस्कृति का ह्वास हो रहा था श्रीर दूसरी तरफ मध्यवर्गीय बौद्धिक, वैज्ञानिक श्रीर राष्ट्रीय संकृति का विकास हो रहा था। ये दोनों ही प्रवृत्तियाँ इस युग में साथ साथ चलती हुई दिखलाई पड़ती हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि उन्नीसवीं शताब्दी का उत्तरार्द्ध दो संस्कृतियों के संपर्क तथा भारत पर विदेशी साम्राज्यवाद के प्रभुत्व का काल है। इस कार्या इस युग में एक श्रोर तो सामंतवादी तथा पुराणपंथी लोग सांस्कृतिक यथास्थिति बनाए रखने के लिये प्रयत्नशील थे श्रीर दूसरी श्रीर ऐसे मध्यवर्ग का उदय हो रहा था जो वैज्ञानिक श्राविष्कारों तथा पाश्चात्य शिक्षा से लाभ उठाकर एक नई पूँजीवादी संस्कृति का विकास करना चाहता था। श्रपने इस प्रयत्न में उसे सामंतवाद श्रीर साथ ही साम्राज्यवाद का विरोध करने के लिये विवश होना पड़ा। यह संक्रांति धर्म, राजनीति श्रीर दर्शन के चेत्र में ही नहीं, साहित्य श्रीर कला के चेत्र में भी दिखलाई पड़ती है।

पाश्चात्य साहित्य श्रौर विचारधारा के संपर्क के कारण इस युग में जिस प्रकार की समीचा का प्रारंभ हुन्ना वह भारतीय साहित्य शास्त्र की सैद्धांतिक समीचा से बहुत भिन्न है। भारतीय साहित्यशास्त्र में किसी एक रचनाकार श्रयवा किसी एक ही रचना पर श्रवग से विचार करने की प्रणाली नहीं थी। परंतु उन्नीसवीं शताब्दी के उचराई में हिंदी श्रालोचना के चेत्र में जिस समीचापद्धति का उदय हुन्ना वह बहुत कुछ पाश्चात्य समीचा की व्यावहारिक पद्धति से प्रभावित है जिसमें किसी एक लेखक श्रयवा किसी एक कृति पर श्रवग से विचार किया जाता है। इस युग में श्राकर हिंदी साहित्य में गद्य की विधा का भी उद्भव श्रौर विकास हुन्ना जिससे हिंदी समीचा को विशोष बल मिला।

उन्नीसवीं शताब्दी में, भारतीनन जनजीवन में जिस प्रकार नई विचारधारा के उद्भव के साथ पुरानी सामंतवादी संस्कृति भी जीती रही, उसी प्रकार हिंदी साहित्य में पाश्चात्य साहित्य की ज्यावहारिक समालोचना के आविर्माव के साथ-साथ रीतिसाहित्य की शास्त्रीय परंपरा भी चलती रही और कुछ ऐसे लेखक हुए जिन्होंने रीतिसाहित्य के विभिन्न संप्रदायों पर अनेक ग्रंथों की रचना की इनमें लिखराम के 'रामचंद्रभूषण' (१८६० ई०), 'रावणेश्वर कल्पतरु' (१८६० ई०); किवराज मुरारिदान के 'जसवंतभूषण' (१८६३ ई०); प्रतापनारायण सिंह के 'रस कुसुमाकर' (१८६४ ई०) आदि ग्रंथ उल्लेखनीय हैं। इन ग्रंथों के अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि यद्यपि भारतें दु युग में भी रीतिसाहित्य संबंधी कुछ ग्रंथों की रचना अवश्य हुई परंतु उनके द्वारा काव्य शास्त्र को कोई मौलिक देन नहीं दी गई। इन ग्रंथकारों ने भी अपने पूर्ववर्ती आचार्यों के विवेचन और निरूपण का अनुकरण मात्र किया, कोई नई उद्धावना नहीं की।

जैसा ऊपर कहा जा चुका है भारतेंद्र युग साहित्य की श्रन्य विधाश्रों की तरह समीक्षा के भी आत्रिर्भाव का काल है। भारतेंद्र ने इस क्षेत्र में यद्यपि बहुत कम काम किया फिर भी उनके कुछ निबंधों श्रीर पत्रिकाश्रों में प्रकाशित टिप्पिणयों का स्वर समी ज्ञात्मक है। उन्होंने समी ज्ञा के रूप में जो कुछ भी दिया उसका श्रपना ऐतिहासिक महत्त्व है। श्राधुनिक हिंदी साहित्य के भीतर वास्तिक समीजा का सूत्रपात चदरीनारायण चौधरी 'प्रेमचन' द्वारा हुन्रा । इनके द्वारा की गई लाला श्रीनिवासदास प्रणीत 'संयोगिता स्वयंवर' की समीचा ही श्राधुनिक समीचा का प्रारंभिक रूप है। यद्यपि यह समीचा भी पुस्तक परिचय प्रशाली में हुई है फिर भी इसमें समीका के तत्त्व श्रियिक मात्रा में पाए जाते हैं। डिंदी साहित्य का इतिहास लिखनेवाले लगभग सभी विद्वानों ने हिंदी श्रालोचना का सूत्रपात प्रेम-घन की 'संयोगिता स्वयंवर की स्त्रालोचना' से ही माना है। भारतेंद्र युग के समी चकों में बालकृष्ण भट्ट का भी महत्वपूर्ण स्थान है। 'हिंदी प्रदीप' में प्रकाशित उनके कुछ निवंधों श्रीर टिप्पणियों का हिंदी समीचा के विकास में श्रपना श्रलग महत्व है। उनके कुछ लेलों में तुलनात्मक समीचा की प्रवृत्ति भी दिखलाई पडती है। इनके अतिरिक्त गंगाप्रसाद अभिहोत्री, बालसुकृद गुप्त श्रीर श्रंबिकादच 'व्यास' का भी तत्कालीन समीचकों में विशेष महत्व रहा है।

इस युग की समीचा को देखने से यह पता चलता है कि वह पुस्तक छौर लेखक परिचय तक ही सीमित थी। किसी ग्रंथ की समीचा करते समय समीचकों ने ग्रंथकर्ता की श्रंतः प्रवृत्तियों का विवेचन एवं विश्लेषण नहीं किया। इस युग में श्राधुनिक समालोचना के समुचित रूप से विकसित न होने का प्रधान कार्ण यह है कि यह काल मारतीय इतिहास में संक्रमण का काल है। हिंदी गद्यसाहित्य का निर्माण अभी हो रहा था। उस समय रचनात्मक साहित्य की सर्वप्रथम ग्रावश्यकता थी। रचनात्मक साहित्य के अनुरूप ही समीचा का निर्माण होता है। पहले लक्ष्य ग्रंथ बनते हैं तभी लच्चण ग्रंथ भी प्रस्तुत किए जाते हैं। यही कारण है कि भारतें दुमंडल के लेखकों ने जितना ध्यान रचनात्मक साहित्य की श्रोर दिया उतना समीचा की श्रोर नहीं। फिर भी हिंदी समालोचना के प्रारंभ श्रीर रूपनिर्माण में उनकी देन महत्वपूर्ण है। इस युग के समीचक पाश्चात्य साहित्य की व्यावहारिक समीचा से अत्यधिक प्रभावित थे श्रीर धीरे धीरे हिंदी में भी उसी के रूप का विकास करना चाहते थे। भारतीय साहित्य शास्त्र की सेंद्रांतिक समीचा की श्रोर उनका ध्यान नहीं था, यद्यपि उन्होंने भारतीय साहित्य शास्त्र की सेंद्रांतीं को एकदम ही नहीं भुला दिया। भारतेंद्र के 'नाटक' शीर्षक निवंध में भारतीय श्रीर पाश्चात्य दोनों नाट्य सिद्धांतों की हिंश से विचार किया गया है। इस काल में यद्यपि समीचा का कोई श्रादर्श प्रतिमान नहीं उपस्थित किया जा सका फिर भी श्राधुनिक युग में समीचा का जो स्वरूप दिखाई पड़ता है, उसका बीज इसी काल में पड़ा था।

#### द्विवेदीयुगीन यालोचना

मारतेंदु युग में हिंदी-समीचा की जो स्थिति थी द्विवेदी युग में ह्या कर उसमें बहुत कुछ परिवर्तन एवं विकास हुन्ना। यद्यपि द्विवेदी युग में हिंदी समीचा को वह प्रौढ़ता ह्योर व्यापकता नहीं मिल सकी जो उसे ह्याचार्य रामचंद्र शुक्ल के समय में मिली, फिर भी यह निविवाद सत्य है कि इस युग ने उसके लिये एक सुदृढ़ पृष्ठभूमि तैयार की। इस युग की समीचा में जितनी प्रवृत्तियाँ काम कर रही थीं उनमें से लगभग सभी ह्याचार्य शुक्त ह्यौर उनके बाद की समीचा में कुछ परिवर्तित, कुछ विकसित एवं कुछ परिवर्धत रूप में दिखलाई पड़ती हैं। इस युग में संस्कृत कवियों के साथ हिंदी के सूर, तुल ही, केशव, विहारी, देव, भूषण, मितराम ह्यादि कवियों के काव्यसौंदर्य पर बड़े ही प्रभावपूर्ण एवं तुलनात्मक ढंग से विचार किया गया। इस प्रकार के समीचकों में प्रमुल हें— महावीरप्रसाद द्विवेदी, मिश्रबंधु, पद्मसिंह शर्मां, कृष्णिविहारी मिश्र ह्यौर लाला मगवानदीन।

दिवेदी युग में तुलनात्मक समी चा का भी सूत्रपात हुआ जिसका बहुत कुछ श्रेय पद्मिष्ठं शर्मा को है। शर्मा जी ने विहारी पर पुस्तक लिखी जिसमें उन्होंने हिंदी के श्रन्य कवियों के मिलते जुलते पद्यों को विहारी के पद्यों के पिरपार्श्व में रखकर उनकी तुलना की श्रीर साथ ही देव के समर्थकों द्वारा विहारी पर किए गए श्राचेपों का उत्तर देते हुए विहारी को श्रेष्ठ सिद्ध किया। उनकी इस श्रालोचना

का परिशाम यह हम्रा कि हिंदीसमी जा के जेतर में देव श्रीर बिहारी को लेकर एक श्रच्छा खासा विवाद खडा हो गया। सन् १६२० के श्रासपास कृष्णाबिहारी मिश्र की 'देब और बिहारी' नामक पुस्तक तथा लाला भगवानदीन के 'बिहारी श्रीर देव' से संबंधित लेख इसी के परिशामस्वरूप प्रकाशित हुए। इस विवाद में समी ज्ञकों का ध्यान इन किवयों के काव्य के मार्मिक पत्त के उद्धाटन की श्रोर कम श्रीर श्रपने दृष्टिकोगा के श्रनुरूप एक दूसरे को बढ़ाचढ़ाकर अेष्ठ सिद्ध करने की श्रोर श्रधिक था। श्रगर इस युग के समीचकों ने तलनात्मक समीचा की इस पद्धति को सही दिशा की श्रोर मोड़ा होता तो निश्चय ही यह हिंदी समीचा के लिए बड़े महत्व की बात हुई होती। इस युग के कुछ विद्वानों द्वारा की गई हिंदी के प्राचीन कवियों के ग्रंथों की टीकाएँ श्रीर उनकी भूमिकाएँ भी इस युग की समीचा का महत्वपूर्ण श्रंग हैं। जिन कवियों की टीकाएँ की गईं उनमें तुलसी, सूर, केशव, बिहारी, भूषण श्रौर मतिराम प्रमुख हैं। इन टीका प्रंथों की की अपनी एक पद्धति होती थी जिसके अनुकल ये प्रस्तुत किए जाते थे। उनमें टीकाकार जिस कवि की टीका करने बैठते उसको श्रेष्ठ सिद्ध करना उनका प्रमुख लक्ष्य होता श्रीर इसके लिये वे हर संभव साहित्यिक उपाय करते। इन टीका ग्रंथों की भूमिकाएँ हिंदी समीद्धा के विकास में महत्वपूर्ण योग देती हैं।

इस युग की प्रमुख साहित्यिक संत्थाओं तथा पत्रिकाओं ने हिंदी साहित्य के कुछ प्राचीन कवियों के संबंध में जो शोधपूर्ण कार्य किए उनसे भी इस युग की समीचा को विशेष शक्ति मिली। इस चेत्र में काशी की प्रसिद्ध साहित्यिक संस्था नागरीप्रचारिणी सभा और उसकी नागरीप्रचारिणी पत्रिका का कार्य महत्वपूर्ण एवं स्थायी है। सन् १६१३ ई० में निकलनेत्राला मिश्रबंधुओं का 'मिश्रबंधु विनोद' भी इसी शोधप्रणाली के श्रंतर्गत श्राता है। यद्यपि यह ग्रंथ शुक्ल जी के शब्दों में केवल 'कवि-शृच-संग्रह' मात्र है और इसके काल-विभाजन का कोई वैज्ञानिक श्राधार नहीं है, फिर भी इसमें पहली बार साहित्य का इतिहास लिखने की प्रवृत्ति दिखाई देती है। श्रतः इसके ऐतिहासिक महत्व को श्रस्वीकृत नहीं किया जा सकता।

समीचा के इस व्यावहारिक पच्च के साथ साथ इसके सैद्धांतिक पच्च पर भी द्विवेदी युग में थोड़ा बहुत विचार होता रहा । भारतेंदु युग में लिखे गए काव्यशास्त्रीय प्रंथों में प्राचीन परंपरा का ही अनुकरण किया गया है, परंतु द्विवेदी युग में संस्कृत की पांडित्यपूर्ण शैली के अतिरिक्त आधुनिक युग की व्याख्यात्मक पद्धित का भी आश्रय लिया गया है। समीचा के इस पच्च पर विचार करनेवालों में महावीरप्रसाद द्विवेदी, मिश्रबंधु, लाला भगवानदीन, क्रन्दैयालाल पोद्दार, अर्जुनदास केडिया आदि प्रमुख हैं। ययपि इन कोगों

ने भी काव्यशास्त्र पर विचार करते समय संस्कृत के श्रलंकार ग्रंथों का ही विशेष श्राधार लिया है लेकिन उनके विवेचन में कहीं कहीं समन्वयवादी दृष्टिकोण की फलक भी मिल जाती है। इस युग की सैद्धांतिक समीचा में एक विशेष बात यह है कि इसमें नाटक, कहानी, उपन्यास, निबंध श्रीर समालोचना श्रादि गद्य की नवीन विधाश्रों पर भी विचार किया गया है।

द्विवेदी युग की समीचा को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि उस युग की समीचा में उतनी प्रौढ़ता श्रौर परिपक्तता नहीं श्रा सकी थी। उस युग के समीचकों ने किसी एक ही किन श्रौर उसके कान्य को लेकर समीचा करने का प्रयास तो अवश्य किया परंतु अपने इस समीच्या में ने निष्पच दृष्टिकोया नहीं अपना सके। उनमें प्रमानामिन्यंजकता श्रौर पूर्वप्रह की मात्रा श्रधिक है, कान्य-विषयक मार्मिक पद्धों के उद्घाटन का प्रयत्न कम। किन्हीं दो कियों की तुलना करते समय अपने पच्च के किन के दोषों की श्रोर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। समीचा के श्रांतर्गत गुया श्रौर दोष दोनों के देखने की जो एक निष्पच श्रौर संतुलित दृष्टि होती है उसका इस युग की समीचा में श्रमान है। किर भी हिंदी समीचा के विकास में द्विवेदीयुगीन समीचा का महत्वपूर्यों योग है। द्विवेदी युग के उत्तरार्थ में ही श्राचार्य श्यामसुंदर दास श्रौर श्राचार्य रामचंद्र शुक्ल जैसे समर्थ श्रालोचकों की समालोचनाश्रों का भी श्रारंभ हो जाता है जिनसे श्रागे चलकर हिंदी समीचा विशेष शक्तिशाली श्रौर समर्थ हो सकी।

#### द्वितीय अध्याय

### आधुनिक आलोचना का उदय

श्राधुनिक हिंदी श्रालोचना की पूर्व पीठिका के रूप में श्राबतक परंपरापास भारतीय काव्यशास्त्र तथा हिंदी रौतिशास्त्र के विवेचन के साथ श्राधनिक काल के भारतेंद्र श्रीर द्विवेदी युगों में हिंदी श्रालोचना की प्रगति का विवेचन किया गया है। इस विवेचना से इम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि श्राधनिक श्रालोचना का स्त्रपात तो द्विवेदी युग में हो गया था पर श्रमी तक उसमें श्राधुनिकता की समस्त प्रवृत्तियों का समावेश नहीं हो सका था। वस्ततः द्विवेदी युग तक की हिंदी आलोचना मुख्यतः रूढिवादी (कॉनवेंशनल) ही थी। श्राधनिक सैद्धांतिक श्रालोचना का तो श्रमी प्रारंभ ही नहीं हुआ था, कवियों श्रीर लेखकों की विशेषताश्रों श्रीर युगीन प्रवृत्तियों का श्रन्वेषण श्रीर विवेचन करनेवाली गंभीर आलोचना का भी श्रव तक श्रभाव ही था। यह कार्य द्विवेदी युग के बाद के बीष वर्षों में हुन्ना। कान्य की दृष्टि से इसे छायावाद युग, श्रालीचना की दृष्टि से शुक्ल युग श्रीर कथा साहित्य की दृष्टि से प्रेमचंद युग कहा जाता है। श्राचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे हिंदी साहित्य के इतिहास का तृतीय उत्थान काल (सं० १६७५ से सं० १६६५ ) कहा है। यही इमारा प्रकृत श्रालोच्य काल है। श्राधुनिक श्रालोचना का उदय श्रीर विकास इसी काल में क्यों हुआ, इसके पहले क्यों नहीं हुआ, इस संबंध में यहाँ थोड़ा विचार कर लेना आवश्यक है।

#### (क) सामाजिक परिपारव

श्राचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस तृतीय उत्थान के सामान्य परिचय में इस बात पर बड़ी खीभ प्रकट कि है कि इस काल में हिंदी साहित्य पर पाश्चात्य साहित्य का श्रनपेत्तित प्रभाव पड़ा श्रीर पाश्चात्य साहित्य की प्रवृत्तियों श्रीर दृष्टिकोण का श्रंभ श्रनुकरण भी हुश्रां। प्रभाव ग्रहण करना श्रीर श्रनुकरण करना भी तभी संभव होता है जब सामाजिक परिस्थितियाँ उसके श्रनुकूल रहती हैं। पाश्चात्य देशों से भारत का ज्यापारिक श्रीर सांस्कृतिक संबंध तो बहुत पहले से

१ रामचंद्र शुक्ल-हिंदी साहित्य का इतिहास-पृ० ४८६, ४६० ग्यारहवाँ संस्कृत्य ।

चला ह्या रहा था पर प्राचीन काल में तो पाश्वात्यों ने ही भारतीय कथा साहित्य. दर्शन त्रादि की बहुत सी बातें प्रहृशा की थीं. भारतीयों ने उनसे बहुत कम लिया था । वस्ततः जातीय संस्कृतियों के उत्थानपतन के कारण सांस्कृतिक श्रीर कलात्मक प्रयत्नों का भी विकास और हास होता रहता है श्रीर प्रगतिशील श्रीर विकासमान संस्कृतियाँ रूढिवादी तथा हासशील संस्कृतियों को सदा प्रभावित करती रहती हैं। यूरोपीय देशों ने उन्नीसवीं शताब्दी के ग्रांत तक विज्ञान श्रीर उद्योग में ही नहीं, साहित्य श्रौर कला में भी श्रत्यधिक उन्नति कर ली थी ; इसके विपरीत श्रॅगरेजी राज्य में भारत के उद्योगधंधों के साथ साथ उत्तरोत्तर उसका सांस्कृतिक हास भी होता गया । सोलहवीं शताब्दी तक भारतीय उद्योगधंधे अपनी उन्नति के चरम शिखर पर थे पर श्रॅगरेजों ने अपना राज्य स्थापित करने के साथ उन्हें भी नष्ट करना प्रारंभ किया। इस तरह उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य तक भारत एक निर्धन देश हो गया। साथ ही उसका सांस्कृतिक श्रौर साहित्यिक विकास भी श्रवरुद्ध हो गया। श्रार्थिक श्रीर राजनीतिक हास का स्वाभाविक परिणाम यह हुआ कि भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक शक्ति विघटित हो गई, रुढ़ि-वादिता बढ़ गई, यहाँ तक कि प्राचीन भारतीय संस्कृति श्रीर साहित्य के उदार, उदात्त श्रीर गतिशील स्वरूप को भी भारतीय जनता ने बहुत कुछ विस्मृत कर दिया।

इस राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पतन का प्रतिफलन भारतीय लोकमाषात्रों के सतरहवीं श्रीर अठारहवीं शताब्दी के साहित्य में रीतिबद्धता, श्रृंगारिकता श्रौर चाटुकारिता की प्रवृत्तियों के रूप में दिखाई पड़ता है। श्रॅंगरेजों ने श्रपने देश में तो श्रौद्योगिक कांति करके सामंतवाद को नष्ट किया किंत भारत में उन्होंने उसे प्रश्रय दिया। इस काल के राजा श्रीर सामंत भी हासो-मुख श्रीर प्रतिगामी प्रवृत्तियों के पोषक ये श्रीर वे ही साहित्य श्रीर कला के श्राश्रयदाता भी थे। मगलकाल का विकासमान मध्यवर्ग श्रॅगरेजी राज्य की नीति के फलस्वरूप समाप्तप्राय हो गया था। अतः साहित्य और कला का मध्यवर्ग से इटकर सामंतों के श्राश्रय में चला जाना स्वामाविक ही था। परिणामस्वरूप इस काल के साहित्य श्रीर केला में हासी-मख सामंत वर्ग की सभी प्रवृत्तियाँ दिखाई पड़ती हैं किंत यह स्थित बहुत दिनों तक नहीं रह सकी। सन् १८५७ ई॰ की राजनीतिक क्रांति, विक्टोरिया की सन् १८५६ ई॰ की घोषणा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तथा विभिन्न सामाजिक श्रीर धार्मिक सुधार के श्रांदोलनों के कारण उन्नीसवीं शताब्दी के श्रांत तक देश में एक नई चेतना की लहर दौड़ने लगी। इन राजनीतिक श्रीर सामाजिक इलचलों के मूल में भी श्रार्थिक कारण ही वर्तमान थे। श्रॅंगरेजों ने उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य से श्रपने

लाभ के लिये ही सही, देश में उद्योगधंधों का प्रारंभ कर दिया था जिससे नए श्रीचोगिक नगरों, नवीन अमजीवी वर्ग श्रीर व्यापारी मध्यवर्ग का उदय श्रीर विकास हुआ। दूसरी श्रोर श्रॅगरेजों की श्रार्थिक शोषण की गति भी तीव्रतर होती गई। फलतः उनके ऊपर से भारतीयों का विश्वास उठने लगा। उन्नीसवी शताब्दी में जो तरह तरह की धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक श्रीर साहित्यक हलचलें दिखाई पड़ती हैं वे श्रॅगरेजों के प्रति भारतीयों के इसी श्रमंतोष श्रीर विद्रोह की भावना को व्यक्त करती हैं। भारतीय साहित्य के श्राधुनिक काल का प्रारंभ इन्हीं परिस्थितियों में हुआ।

हिंदी साहित्य का श्राधुनिक युग उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य से प्रारंम होता है। इस युग के प्रारंभ के पचास वर्षों का काल संक्रांति का काल था जिसमें एक श्रोर तो सामंती रूढ़िवादी विचारधारा पूर्ववत् पर मंद गति से बहती जा रही थी; दूसरी श्रोर नई मध्यवर्गीय राष्ट्रीय श्रौर श्राधुनिकतापरक विचारधारा भी प्रारंभ हो गई थी। श्राधुनिक विचारों के प्रारंभ का कारण देश की परिस्थितियों के ज्ञान के साथ पाश्चात्य साहित्य, राजनीति श्रौर विज्ञान श्रादि विषयों का परिचय श्रौर श्रध्ययन भी था। यह युग दो विरोधी विचारधाराश्रों के संघर्ष तथा दो विजातीय श्रौर श्रसमान संस्कृतियों के संपर्क का काल था। इसका परिणाम यह हुश्रा कि पुराने विचारों का स्थान धीरे धीरे नए विचार प्रहण्ण करने लगें श्रथवा पुराना ही नया बनाकर उपस्थित किया जाने लगा। देश के पुनस्तथान की भावना का जन्म इसी काल में हुश्रा था जो बीसवीं शताब्दी के प्रथम दो दशकों में श्रधिक स्पष्ट श्रौर शक्तिशाखी रूप में सामने श्राई। श्रतः इन दो दशकों को जिन्हें हिंदी साहित्य के इतिहास में द्विवेदी युग कहा गया है, पुनस्तथान युग भी कह सकते हैं।

श्राचार विचार संक्रामक होते हैं। विजेता जाति की संस्कृति का विजित जाति श्रमुकरण भी करती है पर श्रमुकरण को संस्कृति का सहज विकास नहीं कहा जा सकता। सहज विकास का कारण तो भौतिक परिस्थितियाँ होती हैं। किसी जाति की संस्कृति को दूसरी जाति तभी ग्रहण कर सकती है जब उनकी भौतिक परिस्थितियों में समानता हो। पाश्चात्य संस्कृति का श्रमुकरण भारत में पर्याप्त मात्रा में हुश्रा पर वह उन्नीसवीं शताब्दी में नैतिक पतन का कारण बना, सांस्कृतिक विकास का नहीं। जब इस पतन का ज्ञान हुश्रा तो उसकी प्रतिक्रिया के रूप में पुनरावर्तन की प्रविच्त भी बढ़ी किंतु श्रतीत का पुनरावर्तन न तो संभव है श्रीर न श्रेयस्कर। वह तो एक क्रूठा श्रादर्शवाद है जो समाज की प्रगति में बाधा उत्पन्न करनेवाला होता है। इसी कारण उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध श्रीर बीसवीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत में पुनरावर्तन की प्रवृत्ति

के साथ साथ पाश्चात्य श्रीर भारतीय संस्कृतियों के सामंजस्य की प्रवृत्ति भी दिखाई पड़ती है। संक्रांति युग के भारतेंद्र तथा श्रम्य कि पाश्चात्य कला, शिच्चा श्रीर उद्योगधंधों के श्रपनाने के पच्चपाती थे। साहित्य में भी उन्होंने पश्चिम की बहुत सी शैंलियों को श्रपनाया। निबंध, उपन्यास, पत्रकारिता, जीवनी, लघुकथा श्रादि का प्रारंभ उसी सामंजस्य बुद्धि का परिणाम था। यह प्रवृत्ति पुनक्त्यान युग (दिवेदी युग) में श्रीर भी बढ़ी क्योंकि जिन परिस्थितियों के बीच पाश्चात्य साहित्य का विकास हुश्रा था या हो रहा था वे भारत में भी उत्पन्न हो रही थीं। भारतेंद्र युग में साहित्य की जिन जिन प्रवृत्तियों का उदय हुश्रा था, दिवेदी युग में उन सबका श्रीर भी विकास एवं परिष्कार हुश्रा। उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में श्रौद्योगिक विकास उतना नहीं हुश्रा था, श्रतः संक्रांति काल में हिंदी की रीतिकालीन किवता के विरुद्ध जो विद्रोह दिखाई पड़ा वह बहुत कुछ सीमित था।

इस संबंध में एक बात श्रीर उल्लेखनीय है जिसका प्रमाय पुनरूत्थान युग की कविता पर तो कम, लेकिन छायावाद युग की कविता पर श्रधिक पढ़ा है। श्रीद्योगिक विकास के साथ ही उद्योगर्थंथों का विकेंद्रीकरणा होता गया श्रीर श्रॅंगरेजी सरकार की नीति के कारण नगर ही ग्रामों की श्रावश्यकता पूर्ति के फेंद्र बनते गए। शहरों की श्राबादी बढती गई श्रीर साथ ही वहाँ मध्यवर्गीय व्यक्तिवाद भी बढता गया । दसरी तरफ गाँवों के सामृहिक जीवन का हास भी जारी रहा। गाँवों में शादी ज्याह, जन्म मरण, उत्सव त्यौहार सब में सामृहिक कियाशीलता दिखाई पड़ती है। नगरों में घने बसे मुहल्लों में भी सभी लोग श्रलग श्रलग जीवन यापन करते हैं, जैसे सबका जीवन एक दूसरे से श्रसंबद्ध हो। पारस्परिक प्रतियोगिता श्रौर एकाकीपन ही पूँजीवादी नागरिकता की विशेषता है। उसमें एक ख्रोर तो सामंतवादी बंधनों को तोड़ने के लिये व्यक्तिवाद ख्रावश्यक है, परंतु दूसरी श्रोर वह सामान्य मानव को पूँजी का गुलाम बना देने का एक श्रस्त्र भी है। यही पूँजीवाद का श्रांतर्विरोध है। सन् १६०० ई० के बाद भारत में भी नागरिक जीवन श्रौर व्यक्तिवाद की वृद्धि हुई। ऐसी परिस्थिति में यूरोपीय साहित्य का, जिसमें श्रीद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप व्यक्तिवाद का प्राधान्य था, भारतीय साहित्य पर प्रभाव पड़ना जरूरी था। भारत के जिन भागों में श्रॅंगरेज पहले आए वहाँ श्रौद्योगिक विकास पहले हुन्ना श्रौर पाश्चात्य साहित्य का प्रमाव भी उन्हीं प्रांतों के साहित्य पर पहले दिखाई पड़ा। हिंदी पर यह प्रमाव कुछ तो सीचे भ्रॅगरेजी, किंतु श्रधिकतर बँगला श्रीर मराठी के माध्यम से पड़ा।

पूँजीवादी वर्ग सामंतवाद को मिटाने के लिये क्रांतिकारी रूप में सामने आता है श्रीर समाज को प्रगतिशील बनाता है। उसी तरह पूँजीवादी साहित्य

भी प्रारंभ में क्रांतिकारी होता है श्रर्थात वह सामंती साहित्य के विरुद्ध विद्रोह करता हैं। हिंदी की रीतिकालीन कविता के विरुद्ध उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जो सीमित विद्रोह दिखलाई पड़ा उसका कारण भी यही था कि वह एक सीमा तक श्रौद्योगिक विकास के कारण उत्पन्न नए मध्यम वर्ग का साहित्य था। बीसवीं शताब्दी के प्रारंभ में श्रौद्योगिक विकास कुछ श्रधिक हन्ना। इसलिये इस काल में सामंती साहित्य के विरुद्ध होनेवाला विद्रोह भी अधिक दिखाई पडता है। भारत में श्राधुनिक साहित्य का विकास उस तरह सीधे ढंग से नहीं हम्रा जैसे यूरोप में हुम्रा था। यूरोप में त्राधुनिक साहित्य का प्रारंभ पंद्रहवीं शताब्दी में हुआ पर अठारहवीं शताब्दी में श्रीद्योगिक क्रांति के बाद ही वह श्रपने क्रांतिकारी रूप को प्राप्त कर सका। पुनरुत्थान के बाद से यूरोप में जो सांस्कृतिक परिवर्तन हुए उनके मूल में वहाँ होनेवाले आर्थिक परिवर्तन थे। इमारे देश में ठीक इसकी उल्टी बात हुई। भक्तिकाल में पुनरुत्थान की जो लहर उठी थी वह तत्कालीन श्रार्थिक रिथति की सुदृढता श्रीर सांस्कृतिक श्रांतरावलंबन के कारण थी। बाद में श्राँगरेजों के साम्राज्यवादी श्रीर श्रार्थिक श्चाक्रमण के कारण पुनरुत्थान की प्रवृत्ति दब गई श्रीर हासोन्मख सामंतवादी संस्कृति का प्रभाव कविता पर पडा। सन १८५७ ई० के बाद फिर नई परिस्थितियाँ उत्पन्न हर्हे जिनके कारण राष्ट्रीयता श्रीर पुनरुत्थान का नए ढंग से प्रारंभ हन्ना। यहीं से साहित्य में न्त्राध्निकता की प्रवृत्ति दिखलाई पड़ने लगी जो उत्तरोत्तर बढ़ती गई। प्रथम महायुद्ध के पूर्व तक यह प्रवृत्ति पुनरावर्तन श्रौर समभौते की प्रवृत्तियों से मिलीज़ली थी। किंत महायुद्ध के बीच श्रीर उसके बाद भारत की ऋार्थिक, राजनीतिक श्रौर सांस्कृतिक परिस्थितियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए जिनके कारण श्राधुनिक हिंदी साहित्य संक्रांति श्रीर पुनरुत्थान युगों के बाद अपने विकास की तीसरी मंजिल पर पहुँचकर पूरा विद्रोही हो गया । साम्राज्यवाद श्रौर सामंतवाद के विरुद्ध यह उच्च मध्यवर्ग श्रौर निम्न मध्य-वर्ग का संमिलित विद्रोह था जो साहित्य में भी विविध रूपों में दिखलाई पड़ा। इस प्रकार सन् १६०० ई० के बाद भारतीय समाज की श्रार्थिक श्रीर सामाजिक परिस्थितियाँ प्रायः वैसी ही थीं जैती इंग्लैड में अठारहवीं शताब्दी के अंत में स्वच्छंदतावादी नवजागरण (रोमांटिक रिवाइवल ) के समय थीं। श्रतः हिंदी ही नहीं. सभी भारतीय भाषाश्रों के साहित्य में इस काल में स्वच्छंदतावादी प्रवित्यों की लहर दिखलाई पड़ती है।

पहले कहा जा चुका है कि श्री बोगीकरण के कारण भारत में एक नवीन मध्यवर्ग का उदय हुश्रा जिसमें विद्रोह की भावना श्रिधिक थी। श्रूँगरेजों ने भारत में श्रुपने राज्य को सुदृढ़ बनाने के लिये श्रूँगरेजी शिक्षापद्धित का पारंभ किया था तथा इस तरह शिचित भारतीयों को नौकरियाँ देकर उन्हें

सदा के लिये गुलाम बना देना चाहते थे। किंतु इसका उल्टा परिणाम यह हुआ कि इन्हीं शिच्चित लोगों में से एक ऐसे मध्यवर्ग का उदय हुआ जो अपनी संस्कृति श्रीर राष्ट्रीयता का प्रेमी था। श्रॅंगरेजी शिच्चा का श्रमिवार्य परिशाम यह हुआ कि देश में पाश्चात्य साहित्य. विज्ञान एवं संस्कृति के संपर्क के कारण एक नवीन वैज्ञानिक बुद्धिवादी दृष्टिकोण का प्रसार हुआ। फलतः देश में अधिविश्वासों श्रीर रूढियों के विरुद्ध विद्रोह के साथ साथ जीवन के सभी दोत्रों में लोकतांत्रिक दृष्टिकोण का प्रचार हुन्ना जिसके न्नाधार थे। बंधुत्व, समानता न्नीर स्वतंत्रता। राज-नीति में यह विचारधारा गांधीवाद के रूप में तथा साहित्य में स्वच्छंदतावाद (रोमांटिसिज्म) के रूप में दिखलाई पड़ी। धर्म का स्थान इस युग में श्रध्यात्मवाद श्रौर श्रादर्शवाद ने ले लिया श्रीर पनस्त्यान श्रीर सधारवाद की प्रवृत्तियों ने सामंजस्यवाद का रूप प्रह्मा किया। प्रथम महायुद्ध ने भी भारतीय मानस को श्रनेक रूपों में प्रभावित किया। १९१४ ई० के पहले भारत की संसार के श्रन्य देशों के बारे उतनी श्रिधिक जानकारी नहीं थी। यूरोप में एक नवीन वैज्ञानिक श्रौर यांत्रिक सम्यता का चरम विकास हो रहा है यह तो भारतीय जान गए थे; किंत उसका परिणाम कैसा होगा इसका परिचय उन्हें महायुद्ध से ही मिला। इसके पहले ही १६०४ ई० के रूस-जापान-युद्ध में जापान की विजय से एशिया की हीनता की मनोर्हात्त समाप्त हो चली थी ऋौर उसका प्रभाव भारत पर भी पड़ा था। पश्चिम के श्रनुकरण से जापान ने यह शक्ति श्रर्जित की थी, यह बात भी स्पर हो गई थी। किंतु पश्चिम की सभ्यता की बाह्य चकाचौंध के भीतर क्या छिपा हन्ना है, यह बात भी इस महायुद्ध ने ही स्पष्ट की । युद्ध में भारतीय सैनिक काफी संख्या में विदेश भेजे गए थे, समाचारपत्रों में युद्ध के समाचार भरे रहते थे: अनेक युद्धों में भारतीय सैनिकों ने विजय प्राप्तकर यूरोपीय सैन्यशक्ति पर श्रपनी श्रेष्ठता स्थापित की थी । इन सब बातों से भारतीय जनता का दृष्टिको गा बहुत व्यापक, उनकी श्रंतर्राष्ट्रीय भावना श्रिधिक विस्तृत श्रीर राष्ट्रीय गौरव की भावना श्रिधिक तीत्र हो गई। इस युद्ध ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि स्त्राज के इस वैज्ञानिक युग में जब कि जहाज, रेल, वायुयान, रेडियो स्नादि ने देशों की भौगोलिक द्री कम करके उनकी सीमाएँ तोड दी हैं, भारत भी इस विशाल विश्व का एक श्रंग बन गया है श्रीर संसार की प्रत्येक घटना का उसके लिये भी उसी तरह का महत्व है जैसे श्रन्य देशों के लिये। इस युद्धकाल के भीतर ही रूप में समाजवादी क्रांति हुई। इसका प्रभाव भी भारतीय बुद्धिजीवियों पर पड़ा श्रीर देश में साम्राज्यविरोधी राष्ट्रीय श्रांदोलन के साथ साथ समाजवादी विचारधारा का भी तीत्र गति से प्रचार होने लगा। चीन में भी सनयातसेन ने रूस की सहायता से क्रांति कर दी थी, उधर विश्वमर के समाजवादियों का संघटन 'तृतीय श्रंतर्राष्ट्रीय संघ' सभी देशों में अम-जीवी क्रांति करने के लिये प्रयत्नशील या जिससे हर देश में पूँजीपतियों और

श्रमजीवियों के बीच संघर्ष होने लगे। इन सब विश्वव्यापी घटनाश्रों श्रीर हलचलों का व्यक्त श्रव्यक्त प्रभाव भारत पर भी पड़ रहा था; फलतः भारतीय जनता संसार के विविध श्रांदोलनों के परिचय के कारण श्रिधिक साहस श्रीर श्रात्मविश्वास से युक्त हो गई।

### (ख) हिंदी साहित्य की तत्कालीन अंतर्घाराएँ

उपर्यंक्त सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और श्रांतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण दितीय महायुद्ध के बाद हिंदी साहित्य में अनेक प्रकार की नवीन प्रवृत्तियों और नवीन साहित्यिक विधान्त्रों का जन्म हुन्ना। हिंदी गद्य का प्रारंभ तो भारतेंद्र युग में ही हो गया था पर उसका प्रतिमानीकरण श्रीर उसमें नवीन शैलियों की उद्भावना इसी काल में हुई। कविता के क्षेत्र में भी इस काल में ऐसी प्रवृत्तियाँ दिखाई पड़ीं जो हिंदी साहित्य के लिये बिलकुल नई थीं। साहित्य की इन नवीन प्रवृत्तियों को देखकर ही आलोचकों श्रीर विचारकों ने इस युग को नया युग श्रीर श्राधनिक साहित्य को नवयुग का साहित्य या नया साहित्य कहना शुरू कर दिया। इस नवीनता या ब्राधनिकता की पहली शर्त थी प्राचीन गतानगतिक रूढियों श्रौर नए युग के लिये श्रनुपयुक्त सिद्धांतों का निर्मम विरोध श्रीर त्याग । इस निपेधात्मक प्रवृत्ति के साथ साथ उसकी द्सरी विधेयात्मक या रचनात्मक प्रवृत्ति थी समस्त विश्व की उपयोगी चिंतनधारास्त्रों का स्वीकरण श्रीर उनके साथ भारतीय चिंतन-धारा का सामंजस्य । इन दोनों परस्परपूरक प्रवृत्तियों का परिणाम यह हुन्ना कि हिंदी साहित्य एक नवीन उत्साह श्रीर विकास की तीव श्राकांचा श्रीर श्रावेग से भर उठा । प्राचीन सामंती स्त्रादशी तथा शास्त्रीय नियमों से स्त्राबद्ध साहित्यिक रुपों की चिराचरित को छोड़कर सहसा हमारा साहित्य विश्व साहित्य के साथ

¹ (क) 'बहुत कम दिन पहले ही हमारे साहित्यिकों को नवयुग की हवा लगी है। जिस दिन किन ने परिपायिनिहीन रसज्ञता और रूदिसमिथित कान्यकला को साथ ही चुनौती दी थी, उस दिन को साहित्यिक क्रांति का दिन समक्तना चाहिए।'~इजारीप्रसाद दिनेशी—हिंदी साहित्य की मूमिका, पृ० १३२।

(ख) 'छायावाद की इस धारा के आने के साथ ही साथ अनेक लेखक नव्युग के प्रतिनिधि बनकर योरप के साहित्य चेत्र में प्रवर्तित काव्य और कला संबंधी अनेक नए पुराने सिद्धांत सामने लाने लगे।'—रामचंद्र शुक्ल—हिंदी साहित्य का इतिहास, पु० ६०१।

् (ग) 'नया साहित्य: नये प्रश्न' आधुनिक साहित्य संबंधी मेरे अध्ययन की पाँचवी प्रस्तक है।'—नंददुलारे वाजपेयी—नया साहित्य: नये प्रश्न, निकल, पृ०१, सन् १६५५।

कदम से कदम मिलाकर चलने लगा। प्राचीन परंपरावादी विचारवाले लोगों को यह पश्चिम का श्रंधानुकरण माल्म पड़ा पर विवेकशील भारतीयों ने इस प्रवृत्ति की प्रोत्साहित किया। रवींद्रनाथ ठाकुर ने जो स्वयं इस सामंजस्यवादी विचारधारा के प्रवर्तक थे, इस संबंध में लिखा है - 'यूरोपीय साहित्य श्रीर दर्शन मन को सहलाते नहीं, उसपर श्राधात करते हैं। यूरोपीय सभ्यता को श्रमृत, विष या मदिरा चाहे जो समभा जाय, उसका धर्म ही उचेजित करना, मन को स्थिर न रहने देना है। इस भ्राँगरेजी सभ्यता के संपर्क से ही हमारे देश के सभी व्यक्ति किसी एक दिशा में चलने श्रीर श्रीरों को भी उसी पर श्रग्रसर करने के लिये छटपटा उठे हैं।' इससे स्पष्ट है कि हिंदी साहित्य में बीसवीं शताब्दी के श्रारंभिक पचीस वर्षों में जो गतिशीलता दिखाई पड़ी वह शँगरेजी शिचा श्रथवा यूरोपीय साहित्य श्रीर संस्कृति के संपर्क के कारण ही उत्पन्न हुई, पर साथ ही यह भी स्मरगीय है कि देश की तःकालीन आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक परिश्यितियों ने ही उस गतिशीलता के लिये भूमिका प्रस्तुत की थी। किसी जीवित जाति के संस्पर्श में आने से ही कुछ नहीं होता, प्रह्म करनेवाली जाति में ग्रहण करने की चमता श्रीर श्राकांचा भी होनी चाहिए। तत्कालीन परिस्थितियों ने देश के लोगों में बाह्य प्रभाव प्रह्मा करने की शक्ति और श्राकांचा उत्पन्न कर दी थी।

यदि तत्कालीन साहित्य की सभी विधाश्रों में पाई जानेवाली कुछ सामान्य प्रवृत्तियों की खोज की जाय तो उनमें सर्वेप्रमुख दो प्रवृत्तियाँ दिखाई पड़ती हैं-स्वतंत्रता की भावना और विद्रोह की प्रवृत्ति । ये ही प्रवृत्तियाँ छायावाद युग या विद्रोह युग के समूचे साहित्य में अनेक रूपों में भी श्रमिव्यक्ति हुई हैं। उन्होंने कहीं तो स्वच्छंदतावाद का रूप ग्रह्म किया है, कहीं यथार्थवाद का; कभी वे मानवताबाद और श्राध्यात्मिक श्रादर्शवाद (रहस्यवाद) के रूप में दिखाई पड़ती हैं तो कभी राष्ट्रीयता, देशमिक श्रीर सांस्कृतिक समन्वय संबंधी विचारों श्रीर श्रांदोलनों के रूप में अभिव्यक्त होती है; कहीं उसका माध्यम व्यक्तिवाद है तो कहीं समाजवाद या वर्गवाद । स्वतंत्रता की भावना सर्वप्रथम सामंती श्रीर दरवारी संस्कृति के बंधनों से मुक्ति के प्रयत्नों में दिखाई पड़ती है। भाषा, छंद, काव्य-विषय, कल्पना, सब में प्राचीन लकीरों को छोड़कर नए रास्ते अपनाए गए। रीतिकालीन प्रवृत्तियों के विरोध में पुनक्त्यान युग में जो स्थूल नीतिमत्ता से थोथी उपदेशात्मकता श्रीर नीरस वर्णनात्मकता का विधान हुन्ना था, उससे नए साहित्यकार के उन्मुक्त मन को संतोष नहीं हुन्ना। वह स्थूल शृंगार के वंधनों को तोड़कर उनकी जगह मर्यादावाद श्रीर बुद्धिवाद के नवीन बंधनों को स्वीकार करने को तैयार नहीं था क्योंकि उससे उसकी उन्मुक्त कल्पना श्रीर इच्छापूर्ति की स्वतंत्र प्रवृत्ति के पंख बँध जाते थे। इसने स्थूल बाह्य बंधनों से विद्रोह करके सूक्ष्म मनोलोक में अपने नीड़ की रचना की। इस तरह साहित्य में श्रितिशय बौद्धिक नीरसता की जगह भावुकता श्रीर श्रांतरिकता की, मौतिक जीवनदृष्टि की जगह श्राध्यात्मिक जीवनदृष्टि की, स्थूल ऐंद्रिय प्रेम अथवा उसके बहिष्कार की जगह श्राद्यांवादी प्रेम (प्लेटानिक लव) तथा स्वाभाविक प्रेम की प्रतिष्ठा हुई। यही नहीं, देश, जाति, विश्व मानव तथा मानवेतर प्रकृति के प्रति मी मानवीय प्रेम की भावना का प्रसार हुआ। श्राध्यात्मिक श्रादर्शवाद ही कविता में रहस्यवाद श्रीर प्रकृति के प्रति तादात्म्य की भावना के रूप में श्रिभिव्यक्त हुआ है।

इस युग का यह नवीन श्राध्यात्मक श्रादर्शवाद भक्तियुगीन श्राध्यात्मिक श्रादर्शवाद से भिन्न कोटि का था। भक्तिकाल के श्राध्यात्मिक उत्थान में सामाजि-कता का भी बहुत अविक योग या और साथ ही वह विभिन्न धार्मिक संप्रदायों और साधना मार्गों के सिद्धांतों श्रौर प्रयोगों से पुष्ट था किंतु इस युग की श्राध्यात्मिकता कम से कम हिंदी कविता में प्रधानतया एक दृष्टिकी गा के रूप में थी जिसमें साधना श्रीर धार्मिक श्रास्था का न तो योग था. न वह सामाजिक उद्देश्य की पृति में सहा-यक ही थी। वह तो धार्मिक रूढ़िवादिता और स्थूल सुधारवाद दोनों के विरुद्ध विद्रोह के रूप में श्राई थी। उसका लक्ष्य व्यक्ति को स्थूल सामाजिक श्रीर धार्मिक नियंत्रण से मुक करना था। इस तरह वस्तुत: सामाजिक संबंधों की विषमता से छुटकारा पाने के लिये ही कवि ने श्रध्यात्म का सहारा लिया। श्रिध्यात्म के चेत्र में श्रद्धैतवाद का ही स्वर प्रधान था जो प्राणिमात्र की श्रात्मा को जड़ जगत् से स्वतंत्र श्रीर समान मानता है। इसी लिये लोकतंत्र की स्वतंत्रता, समता त्रौर बंधुत्व की माँग को ऋध्यात्मवाद न्नादर्श रूप में पूरा करता या । यूरोप के दार्शनिक कांट होगेल, वर्गसॉ आदि ने भी इसी पूँ जीवादी और अध्या-त्मवादी श्रादर्शवाद का प्रचार किया था। यूरोप के रोमांटिक साहित्य, विशेषकर जर्मनी के साहित्य में जिस तरह श्राध्यात्मिकता का रंग बहुत गहरा था, उसी तरह हिंदी की छायावादी कविता में भी रहस्यवाद के रूप में आध्यात्मिक प्रवृत्ति वर्तमान थी। इस काल में भारत में श्राध्यात्मिकता भी विद्रोह का एक प्रतीक बन गई थी। स्वामी विवेकानंद, योगी अरविंद, स्वामी रामतीर्थ, महात्मा गाँवी सब ने श्रपने जीवन में श्राध्यात्मिक ग श्रीर राष्ट्रीयता का समन्वय किया था। वस्तुनः ■यक्तिवाद के विकास के साथ साथ अध्यात्मिकता का विकास भी स्तामाविक है। आध्यात्मिक चेत्र में व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के प्रसार का पूरा अवसर हाथ लगता है श्रीर उसके विद्रोही श्रहम् की तृति भी होती है। छायावादी कवियों में भी श्रिभिकांश ने इस श्राध्यात्मकता के माध्यम से ही श्रपने विद्रोह का स्वर ऊँचा किया है।

यह त्रादर्शवाद केवल रहस्यवाद तक ही सीमित नहीं था। सौंदर्यकल्पना श्रीर राजीतिक विचारों के क्षेत्र में भी इस श्रादर्शवाद का प्रसार दिखाई पड़ता है। छायावादी काव्य में यथार्थ से कल्पना को विच्छिन्न करके एक आदर्श स्वप्न लोक की रचना की गई जहाँ जगत की विषमताएँ और आतमा की स्वतंत्रता के मार्ग की बाधाएँ नहीं हैं। प्रकृति श्रीर श्रध्यात्म के दोत्रों के श्रतिरिक्त प्रेम, विश्वबंधुत्व श्रतीतगौरव श्रादि चोत्रों से भी श्रपने स्वप्नलोक के निर्माण के लिये छायावादी कवियों ने उपादन प्रह्मा किए हैं। वस्तृतः वर्तमान जीवन से श्रमंतुष्ट होकर ही इन कवियों ने स्वतंत्र स्वप्नलोक का निर्माण किया भ्रौर इसी लिये छाया-वादी कविता में जगत् के विषम कोलाइल से दूर भागकर उससे मुक्ति पाने की प्रवल कामना दिखाई पड़ती है। फिर भी इस प्रवृत्ति को प्रतिक्रियावादी नहीं कहा जा सकता क्यों कि तत्कालीन परिस्थितियों में यह भी सामाजिक वैषम्य से विद्रोह की भावना को ही श्राभिव्यक्त करनेवाली थी। इसी से वास्तविक जीवन के श्रसौंदर्य श्रौर श्रमाव की चितिपूर्ति काव्य में कलात्मक सौष्ठव की प्रतिष्ठा श्रौर कल्पना निर्वेध प्रयोग द्वारा की गई। मानवीकरण, ध्वन्यात्मकता, प्रतीकात्मकता, लाचिंगिक प्रयोगों के चमत्कार श्रादि द्वारा वस्त के सक्ष्म श्रीर श्रांतर सौंदर्य का चित्रगा किया गया। भाषा के संबंध में भी नए सौंदर्यबोध से ही काम लिया गया। पुराने निसेपिटे शब्दों को छोड़कर नए, अपचलित अथवा नवनिर्मित शब्दों का निर्वाध प्रयोग किया गया जिनके द्वारा नवीन सूक्ष्म भावों की सफल श्रिमिव्यक्ति हो सकी। कवियों ने छंदों के चुनाव में भी स्वतंत्रता की प्रवृत्ति दिखलाई। लोकगीतों में प्रयुक्त छंदों स्त्रीर मुक्त छंद का साइस के साथ प्रयोग किया गया तथा नाद श्रीर लय के सौंदर्य पर विशेष ध्यान दिया गया. तक और अनुपास पर नहीं।

इस युग के समूचे साहित्य में श्रिमिन्यक्त राजनीतिक श्रीर सामाजिक विचारधारा में भी किसी न किसी श्रादर्शनाद के दर्शन होते हैं। उस युग के कान्य, नाटक श्रीर कथा साहित्य सबमें यह श्रादर्शनाद विभिन्न रूपों में दिखाई पड़ता है। तत्कालीन राजनीति के चेत्र में दो प्रतृत्तियाँ प्रमुख थीं— हिंसात्मक श्रीर श्रादकतामूलक कांति की तथा श्रहिंसात्मक श्रीर नैतिकतामूलक संवर्ष की। प्रथम प्रतृत्ति के पोषक मगतसिंह, चंद्रशेखर श्राजाद श्रादि कांतिवादी थे श्रीर दितीय के महात्मा गांधी तथा उनके श्रनुयायी। इन दोनों में श्रादर्शनाद ही प्रेरक शक्ति था। पहले प्रकार की श्रराजकतावादी प्रतृत्ति बँगला के नजरूल इस्लाम की किविताशों से प्रभावित उन किवताशों में दिखाई पड़ती है जिनमें महानाश, क्रांति, ध्वंस, श्रमित्रीणा श्रादि शब्दों की श्रातृत्ति द्वारा क्रांति का श्रावाहन किया गया तथा उसे निर्वध, लक्ष्यहीन श्रीर श्रनियंत्रित बताया गया। इन किंवताश्रों में वर्गसंवर्ष श्रीर नदीन समाज की रूचना का कोई श्रादर्श नहीं है।

क्रांतिवादियों की भाँति श्रराजकतावादी कवि भी डान क्विक्जाट की तरह सारी दुनियाँ से श्रकेले ही लड़ने को तैयार दिखाई पड़ता है। जैनेंद्र श्रीर यशपाल के प्रारंभिक उपन्यामों तथा लक्ष्मीनारायण मिश्र के समस्त नाटकों में भी इसी व्यक्ति-वादी श्रादर्शवाद श्रीर वैयक्तिक बीर भावना (इनडिविड्रवल हीरोइन्म) की श्रमिन्यक्ति हुई। इन उपन्यासों श्रीर नाटकों के पात्र राजनीतिक श्रीर सामाजिक समस्याश्रों से श्रकेले ही लडते हुए चरित्र की श्रादर्श उच्चता प्राप्त करते हैं। उनकी शक्ति श्रपने निजी त्याग, बलिदान, साहस श्रीर वीरता की शक्ति है जिसके पीछे गंभीर सामाजिक दायित्व श्रीर जन श्रांदोलनों का कोई योग नहीं दिखलाई पड़ता। दुसरे प्रकार की श्रादर्शवादी विचारधारा का श्राधार वह मानवतावाद है जो उन्नीसवीं शताब्दी के पाश्चात्य दार्शनिकों श्रीर विचारकों के सिद्धांतों तथा प्राचीन भारतीय श्रादर्शवादी विचारों का समन्वय है। राजनीति में महात्मा गांधी श्रीर साहित्य में रवींद्रनाथ, शरत्चंद्र श्रीर प्रेमचंद इस मानवतावाद के उन्नायक हैं। मानवतावादी यथार्थीनमुख श्रादर्शनाद के रूप में श्रीर कहीं मानवतावाद के रूप में दिखलाई पडता है। इन सभी में यथार्थवाद श्रीर श्रादर्शवाद को समान्वित करके उसे मानवता के सर्वोगीया हित में नियोजित करना ही प्रमुख लक्ष्य है। गांधीजी के समान प्रेमचंद भी श्रादशींन्मुख यथार्थवादी थे। प्रेमचंद के शब्दों में 'यथार्थवाद यदि श्रांखें खोल देता है तो आदर्शवाद हमें उठाकर किसी मनोरम स्थान में पहुँचा देता है।' इस तरह प्रेमचंद जी का यथार्थवादी चित्रण उनके श्रादशी की मूर्त करने का साधन मात्र है। मानवतावादी श्रादर्शवाद का मूल स्वर टाल्सटाय के सिद्धांतों के अनुरूप नैतिकतामूलक और उपयोगितावादी है। इसी कारण प्रेमचंद के उपन्यासों की स्त्राधारभूमि यथार्थ जीवन होते हुए भी उनके चरित्रों का विकास तथा घटनाक्रम का श्रंत श्रस्त्रामाविक श्रौर उपदेशात्मक प्रतीत होता है। निष्कर्ष यह कि प्रेमचंद का श्रादशींन्मुख यथार्थवाद गांधी जी के मानवतावादी श्चादर्शवाद का ही साहित्यिक रूपांतर है।

मानवतावादी श्रादर्शवाद का दूसरा रूप रवींद्रनाथ, शरत्चंद, जयशंकर प्रसाद श्रीर निराला श्रादि के साहित्यों में दिखलाई पड़ता है जिन्होंने यथार्थ जीवन का श्राधार ग्रहण करते हुए भी मानव की श्रांतरिक शक्ति को उदाचीकृत रूप में उपस्थित किया है। इन लेखकों के प्रेरणास्त्रोत यूरोपीय राजनीतिक श्रीर दार्शनिक विचारक उतने श्रीधक नहीं ये जितने यूरोपीय रोमांटिक साहित्य के उन्नायक कि श्रीर लेखक तथा प्राचीन भारतीय दार्शनिक सिद्धांत। इन लेखकों का लक्ष्य मानव को शक्ति, सौदर्थ श्रीर श्रानंद की उपलब्धि द्वारा 'शुद्ध मानव'

बनाना है। ग्रात: इनके साहित्य का स्वर मानवतावादी होते हुए भी उपयोगिता-वादी श्रीर स्थूल नैतिकतावादी नहीं है। इन लेखकों का यथार्थबोध स्थूल वस्त-चित्रण या नैतिकतामूलक चरित्रविधान में नहीं, मानव के सूदम मनोवैज्ञानिक श्रीर सौंदर्यबोधात्मक प्रयत्नों के चित्रण के रूप में दिखलाई पडता है। कहना न होगा कि शुद्ध साहित्य की दृष्टि से श्रादशोंन्सुख यथार्थवाद का यही रूप श्राधक उचित श्रीर उपयुक्त है। मानवतावादी श्रादर्शवाद का दूसरा रूप यथार्थीन्मुख श्रादर्श-वाद है जिसमें मुख्य लक्ष्य तो यथार्थ जीवन की विषमताश्री श्रीर व्याधियों को द्र करके भौतिक दृष्टि से सुखी श्रीर संपन्न मानवसमाज की स्थापना करना है, पर उसमें श्राध्यात्मिक श्रौर नैतिक श्रादशीं को उक्त लच्चय की पूर्ति का साधन स्वीकार किया गया है। इसे राजनीतिक शब्दावली में समन्वयात्मक समाजवाद कह सकते हैं। भारतीय राजनीति में कुछ एसे विचारक थे श्रीर श्रव भी हैं जो गांधीवाद श्रौर समाजवाद का समन्वय श्रावश्यक मानते हैं, ठीक उसी तरह साहित्य में सुमित्रानंद पंत, भगवतीचरण वर्मा श्रादि लेखकों ने इस समन्वयात्मक सिद्धांत के श्राधार पर साहित्यरचना की। इन लोगोंने श्रपना विचारचेत्र गांधीवाद श्रौर समाजवाद तक ही सीमित रखा किंत जयशंकर प्रसाद ने बहुत व्यापक चेत्र में श्रपनी समन्वयात्मक दृष्टि का प्रसार किया। उनके काव्य, नाटक, उपन्यास श्रीर कहानियों में यद्यपि श्रादर्शवादी स्तर प्रधान है पर उनका लक्ष्य मानव के भौतिक जीवन की चरम उन्नति है। वस्तुतः उन्होंने भौतिक श्रीर श्राध्यात्मिक चेत्रों का मेद मिटाकर दोनों में एकरूपता मान ली है। उनके श्चनसार भौतिक उन्नति के बिना श्राध्यात्मिक उन्नति श्रीर श्राध्यात्मिक उन्नति के बिना भौतिक उन्नति नहीं हो सकती। कामायनी में उन्होंने श्राध्यात्मिक श्रादर्श को यथार्थ श्रीर दैनंदिन जीवन में श्रावतरित करने का जो विशाल समा-योजन किया है वही विविध रूपों में उनके 'कामना' श्रौर 'एक घूँट' नाटकों तथा 'फंकाल' श्रौर 'तितली' उपन्यासों में दिखलाई पड़ता है। श्रादर्शवादी मानवता-वाद का तीसरा रूप वह श्राध्यात्मक मानवतावाद है जो योगी श्ररविंद के श्रति-मानस संबंधी नवरहस्यवादी सिद्धांतों से श्रानुप्रेरित है। हिंदी में यह विचारधारा मुख्यतः सुमित्रानंदन पंत श्रौर नरेंद्र शर्मा की परवर्ती कविताश्रों में दिखलाई पडती है।

इस युग का यह अध्यातमवादी भ्रम अधिक दिनों तक नहीं दिक सका।
प्रथम महायुद्ध के बाद की विश्ववयापी निराशा और आर्थिक मंदी का प्रभाव भारत
पर भी पड़ा। अतः मध्यवर्गीय साहित्यकार ने श्रनियंत्रित स्वतंत्रता की जो कल्पना
की थी वह दूट गई और जीवन उसे और भी विकराल और बंधनग्रस्त मालूम
पड़ने लगा। फलतः मध्यवर्गीय साहित्यकार उत्तरोत्तर आहंवादी, भाग्यवादी
और निराशावादी बनता गया। फलस्वरूप १६३० ई० के बाट के साहित्य में

निराशा, भ्रम, मृत्युप्जा, ज्ञयी रोमांस, काल्पनिक अस्वस्थ ऐंद्रियता श्रौर सामाजिक श्रनुत्तरदायित्व की भावनाएँ दिखलाई पड़ने लगीं, किंतु साथ ही साहित्यकारों का एक वर्ग ऐसा भी उत्पन्न हुम्रा जो यथार्थ जीवन का सम्यक विश्लेषगाकर उसकी बाह्य श्रीर त्रांतरिक ग्रस्वस्थता तथा ग्रभावों को दूर करना चाहता था। इस प्रकार हमारे श्रालोच्य काल के उत्तरा में यथार्थवादी प्रवृत्तियों का उदय हुआ। यह यथार्थवाद तत्कालीन हिंदी साहित्य में चार रूपों में दिख-लाई पडता है-व्यक्तिवादी यथार्थवाद, मनोवैज्ञानिक यथार्थवाद, सामाजिक यथार्थवाद श्रीर समाजवादी यथार्थवाद । जैसा ऊपर कहा जा चुका है, छायावाद का श्रादर्शवादी भ्रम ट्रटने के बाद हिंदी कविता में निराशा, श्रस्वस्थ ऐंद्रियता श्रीर वैयक्तिक जीवन की दैनंदिन घटनात्रों का चित्रण होने लगा। यथार्थ जीवन की ग्रसंगतियों श्रौर उनके कारगों का विश्लेषण करने की जगह ये कवि श्रपने वैयक्तिक दुःखों को भुलाने तथा कठिनाइयों से मुक्ति पाने के लिये हाला, प्याला, मध्शाला श्रादि की शरण लेने लगे अथवा सस्ते रोमांस और असफल प्रेम की रागिनी गाने लगे। सन् १६३० ई० के बाद की छायावादी कविता में इस तरह की व्यक्तिशदी प्रवृत्ति का एक प्रमुख स्वर सनाई पड़ता है। यद्यपि इस प्रवृत्ति ने छायाबाद की अतिशय निर्वेयक्तिकता और कल्पनातिरेक से हिंदी कविता को मक्त करने का प्रयास किया किंत प्रतिक्रियात्मक होने के कारण उसमें काव्यगत गांभीर्य श्रीर उदात्तता का श्रमाव था । इसी कारण गंभीर श्रीर चितनशील पाठकों के लिये यह कविता उपयक्त नहीं थी।

सौमाग्यवश साहित्य की अन्य विधाओं में यह प्रवृत्ति नहीं पनपने पाई। कथा साहित्य में अवश्य यह और भी छिछली और असामाजिक होकर एक ऐसे वर्ग द्वारा स्वीकृत की गई जिसके रोमानी और वाजारू साहित्य को गंभीर साहित्य के अंतर्गत स्वीकार ही नहीं किया गया। यथार्थवाद का दूसरा रूप 'मनोवैज्ञानिक यथार्थवाद' मुख्य रूप से प्रेमचंदोत्तर कथा साहित्य में दिखलाई पड़ता है। यों तो चरित्रचित्रण प्रधान कहानियों और उपन्यासों में मनोवैज्ञानिक दृष्टि अनिवार्य होती है, किंतु इस युग में पाश्चात्य साहित्य के प्रभाव तथा मनोविज्ञान के अध्ययन से ऐसे उपन्यासों, कहानियों और नाटकों की रचना होने लगी जिनमें मानिक प्रक्रियाओं, वृत्तियों और चिंतनधाराओं का विवृत विवेचन किया गया। इस प्रकार की कृतियों में मनोविज्ञान चरित्रचित्रण का सधन न होकर साध्य बन गया; अर्थात् चरित्रचित्रण का उद्देश्य व्यक्ति के मन का विश्लेषण और अध्ययन हो गया। यह मनोवैज्ञानिक यथार्थवाद दो रूपों में दिखलाई पड़ता है—(१) सामान्य मनोवैज्ञानिक और (२) मनोविश्लेषणात्मक। सामान्य मनोवैज्ञानिक उपन्यासों में चरित्रचित्रण का ज्यावहारिक रूप प्रत्यच्च होता है स्वरित्रचित्रण का ज्यावहारिक रूप प्रत्यच्च होता है स्वरित्रचित्रण का ज्यावहारिक रूप प्रत्यच्च रहता

है; श्रर्थात् जिन मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के श्राधार पर चिरत्र निर्मित होते हैं उनकी व्याख्या नहीं होती, साथ ही उनमें यह चित्रित किया जाता है कि व्यक्ति के चिरित्र श्रीर जीवनचर्या के मूल में मनोवैज्ञानिक कारण ही प्रमुख होते हैं, धार्मिक, नैतिक या राजनीतिक नहीं। जैनेंद्रकुमार के कथासाहित्य को इसके उदाहरण के रूप में उपस्थित किया जा सकता है।

मनोविश्लेषणात्मक यथार्थवाद, मनोविज्ञान की नवित्रक्षित शाखा मनोविश्लेषण शास्त्र के सिद्धांतों पर आधारित है जिसके प्रमुख आचार्य सिगमंड फायड, एडलर श्रीर युंग थे। इन तीनों मनोविश्लेषणशास्त्रियों के सिद्धांतों में थोड़ा बहुत श्रंतर है श्रीर उन तीनों के ही सिद्धांतों के श्राधार पर श्रलग श्रलग साहित्यिक प्रवृत्तियों का प्रचलन यूरोपीय देशों में हुआ। फायड उपचेतन मन में दमित काम इच्छात्रों को हो समस्त साहित्य का मूल कारण मानता है। उसके श्रनुसार साहित्यसर्जना की प्रक्रिया स्वप्न की प्रक्रिया से मिलती जुलती है। स्वप्न के समान साहित्य भी प्रतीकात्मक होता है। काम की दिमत इच्छाएँ चेतन मन द्वारा उपचेतन मन में ढकेल दी जाती हैं, पर वे स्वप्न, दिवास्वप्न श्रौर साहित्यरचना के चार्यों में चेतन मन के अनुजान में अपना रूप बदलकर प्रतीकों का रूप धारण करके अभिव्यक्त होती है। इस कारण मन पर पड़े दबाव का रेचन हो जाता है। यदि ऐसा न हो तो व्यक्ति स्नायविक बीमारियों का शिकार हो जाय या पागल हो जाय। यदि ऐसे रोगियों का मानसिक विश्लेषसा श्रीर उनके जीवन वृत्त का श्रध्ययन किया जाय तो उनकी बीमारी के मूल में दमित काम वृत्तियाँ ही मिलॅगीं। फायड के इस सिद्धांत के श्राधार पर ही यूरोप में कई 'बादों'-प्रयोगवाद, श्रातियथार्थवाद श्रादि का प्रचलन हन्ना। इन साहित्य क वादों का प्रभाव हिंदी साहित्य पर भी पड़ा। स्त्रालोच्य युग में इलाचंद जोशी श्रीर श्रज्ञेय के उपन्यासों में मनोविश्लेषसात्मक पद्धति का श्राश्रय लिया गया है। इस प्रवृत्ति के साहित्य में पात्रों की मानसिक प्रक्रियात्रों का चित्रण मनो-विश्लेषणात्मक पद्धति से किया गया है किंतु हिंदी उपन्यासों में श्रतियथार्थवाद की वह चेतनाप्रवाह श्रीर खंडित बिंबोंवाली पद्धति जो श्रॅंगरेजी में जेम्स ज्वायस के उपन्यासों में प्रयुक्त हुई है, नहीं मिलती। उसमें डी॰ एच॰ लारेंस के उपन्यासों की तरह काम की उन्मक्त तिस का चित्रण ही श्रिधिक मिलता है। हिंदी की प्रयोगवादी कविता में भी जिसका प्रारंभ इस युग के अंत में हो गया था, उपचेतन की दमित कामवासना की श्रमिव्यक्ति श्रमिवात्मक पद्धति में ही हुई है, चेतनाप्रवाह वाली प्रतीकात्मक पद्धित में नहीं। श्रतः कहा जा सकता है कि तत्कालीन हिंदी साहित्य में मनोविश्लेषण शास्त्र का बहुत ही सतही प्रमाव पड़ा था।

क्रायड ने काम इच्छात्रों के दमन से उत्पन्न कुछ ग्रंथियों की भी कल्पना की है जो व्यंक्ति के चरित्रनिर्माण का कारण होती हैं। इस कल्पना को एडल र ने श्रधिक बड़े पैमाने पर विकसित किया। एडलर के अनुसार बचपन से ही व्यक्ति श्रपने परिवेश से बहुत कुछ प्राप्त करना चाहता है पर शारीरिक श्रशक्ति श्रीर श्रमावों के कारण उसकी सभी इच्छाएँ पूरी नहीं हो पातीं। श्रतः श्रपने श्रभावों श्रौर दिमत इच्छाश्रों की पूर्ति वह कल्पना, दिवास्वप्न, इच्छापूर्तिविधि (विशक्तुलमेंट) ग्रादि द्वारा करता श्रौर बड़ा होने पर साहित्य. राजनीति, धर्म श्रादि के चेत्रों में नेतृत्व करके वह अपनी चितियों की पूर्ति करता है। इस तरह उसने साहित्य को दिमत वासनाश्रों का प्रतीकात्मक रेचन न मानकर उनकी चितपूर्ति माना है। वह शारीरिक हीनता की ग्रंथि को ही व्यक्ति मन की सभी कुंठाओं का मूल मानता है। उसके अनुसार सामाजिक अपराधों का मूल कारण अपरा-धियों के मन की हीनता-मंथि-जन्य तरह तरह की कुंठाएँ ही हैं। फ्रायड के समकालीन युंग ने सामूहिक चेतना का सिद्धांत प्रतिपादित किया। व्यक्तिमन एक ऐसा विराट कोश है जिसमें श्रादिकाल से लेकर श्रवतक के मानवीय कार्यों के मूल में निहित प्रवृत्तियाँ, जीवन की श्रनुभूतियाँ तथा बाह्य वस्तज्ञान संस्कार-रूप में संचित रहते हैं। फलतः श्राज के मानव की समस्त सांस्कृतिक श्रीर वैज्ञानिक उपलिधियों के बाद भी ग्रादिम मानव की पश वृत्तियाँ उसके सामृहिक अचेतन मन में वर्तमान हैं जो नाना प्रकार के असामाजिक कार्यों श्रीर श्रपराधों के रूप में श्रिमिन्यक्त होती हैं। साथ श्रादिमयुगीन मानव के पारिपार्शिवक बिंब ( श्राचींटाइपल इमेज ) भी, जो श्रादिम पशुवृत्तियों की तरह ही सामृहिक श्रचेतन मन में संस्कार रूप में संचित है. चेतन मन में व्यक्त हुआ करते हैं। फ्रायड के खिद्धांतों के समान एडलर श्रीर युंग के सिद्धांतों ने भी यूरोपीय साहित्य को प्रमावित किया है, यद्यपि यह प्रभाव फायड के प्रमाव जैसा न्यापक नहीं है। हीनता की ग्रंथि श्रौर च्रितपूर्ति के सिद्धांतों को प्रायः सभी पर-वर्ती मनोवैज्ञानिक उपन्यासों में श्रपना लिया गया श्रीर डास्टेवस्की के उपन्यासों की इसके लिये श्रादर्श मान लिया गया। युंग के सिद्धांतीं को कथा साहित्य में उतना नहीं श्रपनाया गया जितना कान्य में । श्राँगरेजी में ढाइलन टामस द्वारा प्रवितत आदिम विववादी एपोक्लिप्टिक काव्यधारा में इस सिद्धांत का प्रभाव स्पष्ट दिलाई पड़ता है। हिंदी में इलाचंद्र जोशी के उपन्यासों पर उपर्युक्त सिद्धांतों का गहरा प्रमाव पड़ा है। लक्ष्मीनारायण मिश्र के प्रारंभिक नाटकों में भी उनका प्रमाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है। बुद्धिवाद की श्रीट में वस्तुतः उन्होंने मनोविश्ले-षणात्मक यथार्थवाद का ही पल्ला पकड़ा है। भुवनेश्वर के एकांकी नाटकों में मनो-विश्लेषणशास्त्रीय सिद्धांत श्रीधक निखरे श्रीर श्रीमिश्रत रूप में मिलते हैं। इन परवर्ती मनोविश्लेषणाशास्त्रीय सिद्धांतों का प्रभाव प्रयोगवाद के बाद की धनई कविता' पर विशेष रूप से पड़ा पर वह हमारे श्रालोच्य काल के बाद का विकास चरण है।

यथार्थवाद के श्रन्य दो रूप सामाजिक यथार्थवाद श्रीर समास्रवादी यथार्थ-वाद हैं। सामाजिक यथार्थवाद का प्रारंभ तो यूरोप में रोमांटिक साहत्य की प्रतिक्रिया में उन्नीसवीं शताब्दी में ही शुरू हो गया था जो उपन्यास साहित्य विशेष-कर फांसीसी उपन्यासों में, प्रकृतवाद के रूप में प्रचलित हुआ था। विज्ञान के विभिन्न चेत्रों के आविष्कारों, विशेषकर प्राणिशास्त्र में डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत के परिशामस्वरूप प्रकृतवाद का प्रारंभ हन्ना था। इन स्नाविष्कारों श्रीर सिद्धांतों ने सभी प्रकार की श्रातिप्राकृत शक्तियों में मानव की श्रास्था को समाप्तकर उसे पूर्णतः भौतिकतावादी बना दिया। अब मानव परंपरागत धार्मिक. नैतिक और आध्यात्मिक मान्यताओं तथा वर्जनाओं को अस्वीकारकर अपने यथार्थ स्वरूप को जानने पहचानने लगा । विकासवाद ने उसे यह मंत्र दिया कि तत्वतः उसमें तथा श्रन्य जीवों में कोई तात्विक श्रंतर नहीं है, श्रमीबा श्रीर जेरी मछली से लेकर बनमान् श्रीर मानव तक सभी एक ही प्रकार की जैविक परंपरा की देन हैं। इस मान्यता के कारण साहित्य में अतिशय कल्पनाशीलता श्रीर श्रादर्शवादिता का प्रभाव बहत कम हो गया श्रीर साहित्यकार इन नवीपलब्ध जीवन सत्यों को यथातध्य श्रिमिव्यक्त करने लगा। अब साहित्यकार जीवन के उन सभी पत्नों का नग्न चित्ररा करने लगा जो अवतक धार्मिक और नैतिक वर्जनाओं के कारण साहित्य में अग्राह्य माने जाते थे। फ्रांस में एमिलीजोला, मोपासाँ और फ्लावेयर आदि उपन्यासकारों ने प्रकृतवाद को एक साहित्यिक आदिशलन के रूप में परिवर्तित किया। उनके अनुसार साहित्य में कुछ भी घरिएत, अश्लील, गंदा श्रीर गोपनीय नहीं है। साहित्य का कथ्य केवल दो प्रकार का हो सकता है-सत्य श्रीर श्रसत्य । साहित्यकार को केवल जीवन के सत्यों का, चाहे वे गंदे श्रीर श्रश्लील हों, चाहे सुरूचिपूर्ण श्रीर संदर, यथातथ्य चित्रण करना चाहिए । इसके विपरीत आदशों और कल्पना का आश्रय प्रहण करके साहित्यरचना करना सबसे बड़ा साहित्यिक भाउ है। मनुष्य पशु कोटि का एक जीव है श्रतः उसके सभी गोपनीय या श्रश्लील समभे जानेवाले कार्य स्वामाविक या प्राकृतिक हैं। इसी धारणा के कारण इस साहित्यधारा का नाम प्रकृतवाद पड़ा। वस्तुतः आधुनिक युग के वैज्ञानिक यथार्थवाद का सर्वप्रथम रूप प्रकृतवाद ही है। प्रकृतवाद का उद्देश्य सामाजिक यथार्थ के प्रामाणिक श्रीर निवृत वर्णन द्वारा मानवसमाज को कँचा उठाना तथा प्रकृति पर विजय करते हुए मनुष्यता की उच भूमि पर पहुँचाना था। पाश्चात्य प्रकृतवादी साहित्य का प्रभाव हिंदी साहित्य पर १६२० ई० के बाद ही पड़ने लगा था। उग्र. चत्रसेन शास्त्री, ऋषभचरण जैन श्रादि लेखकों के तत्कालीन कथासाहित्य में सामाजिक बुराइयों श्रीर भ्रष्टाचारों का नग्न चित्र ग्र प्रकृतवादी ही माना जायगा । उप्र के घासलेटी कहे जानेवाले साहित्य में उद्देश्य की पवित्रता को देखकर ही महात्मा गांधी ने उसकी प्रशंसा की थी। काव्य के

ह्मेत्र में प्रेमाभिव्यं जना के यथार्थ चित्रण में चुंबन, श्रालिंगन श्रादि शब्दों की श्रावृत्ति भी प्रश्नुतवाद के प्रभाव को ही व्यक्त करती है। श्रंचल की प्रारंभिक किविताश्रों में, जिनकी नंददुलारे वाजपेयी ने क्रांतिकारी कहकर प्रशंसा की थी, प्रश्नुतवादी विचारधारा ही दिखलाई पड़ती है।

किंत सामाजिक यथार्थवाद केवल प्रकृतवाद तक ही सीमित नहीं है। सामा-जिक विषयता. राजनीतिक दासत्व, धार्मिक पाखंड श्रीर श्रत्या गर श्रादिका चित्रण तथा उनके विरोध में होनेवाले प्रयतों का वर्णन भी आधनिक यग के साहित्य में सर्वत्र दिखलाई पडता है श्रीर वस्तुतः यही सामाजिक यथार्थवाद का प्रकृत रूप है। यहीं नहीं, साहित्य को जीवन के श्रिधिक निकट लाना. यथार्थ चिरित्रों श्रीर स्वामाविक घटनाश्रों की योजना, लोक जीवन की प्रवृत्तियों श्रीर श्राकांचाश्रों का उद्घाटन, व्यावहारिक भाषा की स्वीकृति त्रादि बातें भी यथार्थवाद की ही प्रवृत्ति का द्योतन करती हैं। वस्तुतः सामाजिक यथार्थवाद की दृष्टि वस्तुगत होती है। वह वस्त के सामान्य श्रीर विशिष्ट दोनों रूपों को ऐंद्रियबोध के मानदंड से तौलती है। ऐंद्रिय बोध पर आधारित वास्तविक जीवनानुभव ही यथार्थवादी साहित्य के उपादान हैं। यगपि सभी देशों के प्रत्येक काल के साहित्य में यथार्थवादी दृष्टि किसी न किसी रूप में वर्तमान रही है, किंत्र श्राधनिक वैज्ञानिक श्रीर लोकतांत्रिक युग में उसने विभिन्न श्रांदोलनों के मार्ग से होकर साहित्य में भी प्रवेश किया। इसी क रणा श्राधनिक हिंदी साहित्य का उदय ही भारतेंद्र युग में यथार्थवाद को लेकर हम्रा । हमारे म्रालोच्य युग में प्रेमचंद द्वारा यथार्थवादी कथा साहित्य का सूत्रपात हुन्ना। यद्यपि उन्होंने न्न्रादर्श श्रीर यथार्थ दोनों का समन्वय किया है पर वस्तुचित्रण की दृष्टि से वे पूर्णतः यथार्थवादी हैं। उन्होंने देश की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक गतिविवियों का बहत ही सहमता से निरी चर्णा श्रीर चित्रण किया है। उनके सम शालीन श्रीर परवर्ती उपन्यासकारों में से कौशिक, सुदर्शन, प्रतापनारायण श्रीवास्तव, भगवती बसाद वाजरेयी श्रादि ने भी सामाजिक यथार्थ का चित्रण इसी रूप में किया है। सेठ गोविंददास, उप्र, गोविंदवल्लभ पंत त्रादि लेखकों के नाटकों में भी यथार्थवाद का यही रूप दिखलाई पडता है। हिंदी किवता में सन् १६२० ई० के बाद सत्याग्रह श्रांदोलन, राष्ट्रीय भावना श्रौर समाजसुधार सबंधी विविध श्रादोलनों से संबद्ध जो कविताएँ लिखी गई' वे सामाजिक यथार्थवाद की ही कोटि में त्याती हैं।

समाजवादी यथार्थवाद वस्तुतः मार्क्ष के प्रसिद्ध दार्शनिक सिद्धांत द्वंद्वाःमक भौतिकवाद का साहित्यिक रूपांतर है। समाजवादी क्रांति के बाद रूस में शिच्चा श्रौर संस्कृति के सभी विषयों की व्याख्या इसी सिद्धांत के श्राधार पर की जाने लगी। साहित्य के संबंध में समाजवादियों ने मार्क्स श्रौर ऐंगिल्स के ग्रंथों के श्राधार

पर यह ििद्धांत स्थिर किया कि पूर्ववर्ती सभी युगों का साहित्य उच शासक वर्ग का साहित्य था जो उसका उपयोग श्रपने स्वार्थ की सिद्धि की दृष्टि से करते थे। उनके अनुसार सम्यता और संस्कृति का मल ग्राधार ग्रर्थ है। इसी स्राधार पर साहित्य, कला. धर्म, राजनीति त्रादि का महन खड़ा होता है। प्रत्येक युग में समाज में शोपकों और शोषितों के बीच संवर्ष चलता रहा है और इस संवर्ष में साहित्य शोषक वर्ग के श्रस्न के रूप में प्रयुक्त होता रहा है। सामंत युग श्रीर पूँ जीवाद युग का साहित्य इसका उदाहरण है। श्रतः वर्तमान समय में अभिक वर्ग श्रीर प्रॅंजीपतियों के बीच जो संवर्ष चल रहा है उसमें साहित्य को श्रमिक वर्ग का साथ देना चाहिए । साहित्यकारों का यह कर्तव्य है कि वे निम्न, शोषित वर्ग के पत्त में साहित्य को एक अस्त्र के रूप में प्रयुक्त करें। इस विचारधारा का प्रारंभ यूरोपीय देशों में सन् १६३० ई० के पहले ही हो गया था श्रौर उसे प्रगतिशील श्चांदोलन प्राग्रेसिव मूवमेंट ) का नाम दिया गया था । भारत में इस श्चांदोलन का प्रारंभ सन् १६३६ ई॰ में प्रेमचंद के सभापतित्व में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना के साथ हुन्त्रा । हिंदी में सुमित्रानंदन पंत ने सर्वप्रथम इस विचारधारा के अनुसार काव्यरचना प्रारंभ की। आलोचना में शिवदान सिंह चौहान, राम-विलास शर्मा श्रीर प्रकाशचंद गप्त तथा कथा साहित्य में यशपाल, राहल सांकृत्यायन श्चादि ने इसे श्रपनाया। इस नवीन साहित्यिक विचारधारा को प्रगतिवाद कहा जाने लगा। सन् १६४० ई० तक इसका प्रारिभक स्वरूपनिर्माण ही हो सका था। प्रगतिवाद की विशेषता यह थी कि इसके आलोचनात्मक सिद्धांतशास्त्र की रचना पहले हुई श्रीर इसके श्राधार पर रचनात्मक साहित्य बाद में लिखा जाने लगा। प्रगतिवाद के श्रांदोलन में प्रारंभ में ऐसे लोग भी संमिलित ये जो कि न तो विचारों में पर्यात: मार्क्सवादी थे श्रीर न समाजवादी दल के सित्रय सदस्य ही थे। इस तरह तत्कालीन प्रगतिशील लेखक संघ एक संयुक्त मोर्चा था जिसमें सामाजिक परिवर्तन के इच्छक सभी साहित्यकार बिना किसी राजनीतिक पद्मपात के संमिलित थे। सन् १९४० ई० के बाद इसका रूप उत्तरोत्तर संकीर्ण होता गया स्त्रीर स्रंत में यह 'वाद' विशद्ध रूप से कम्युनिस्ट पार्टी का साहित्यिक मंच बनकर रह गया।

उपर्युक्त सभी प्रवृत्तियों की प्रेरणा से १६१८ ई० से लेकर १६३६ -४० ई० तक हिंदी साहित्य के विविध रूपों श्रीर विधाश्रों का बहुत तीन गति से विकास हुआ। काव्य, उपन्यास, कहानी, नाटक, श्रालोचना, निबंध सभी में इस काल में प्रौढ़ता श्रीर हदता श्राई श्रीर बहुत व्यापक पैमाने पर साहित्य की रचना होने लगी। श्रालोचना का विकास साहित्यरचना के उपरांत ही होता है श्रतः यह काल श्रालोचना के पूर्ण विकास का काल है। उपर्युक्त साहित्यक श्रंतर्भाराश्रों के श्रनुसार श्रालोचना के चेत्र में भी श्रनेक सिद्धांत प्रचलित हुए जो श्रिधिकतर पाश्रात्य सिद्धांतों पर ही

श्राधारित थे किंतु संस्कृत साहित्यशास्त्र का प्रभाव भी किसी न किसी रूप में वर्तमान था।

#### (ग) तत्कालीन अलोचना पर हिंदीतर आलोचना का प्रभाव-

दिवेदीयगीन श्रालोचना के पर्यवेदारा में बतलाया जा चुका है कि उस काल में हिंदी आलोचना पर बाह्य प्रभाव पड़ना आरंभ हो गया था, फिर भी वह मुख्यतः परंपराविहित ही थी । श्रालोच्य काल में उसपर पाश्चात्य श्रालोचना का प्रभाव इतना ऋधिक पड़ा कि उसका स्वरूप बिलकुल परिवर्तित हो गया। यह पाश्चात्य प्रभाव बाह्यारोपित श्रीर मात्र श्रनुकरणात्मक नहीं था। हिंदी में रचनात्मक साहित्य में भी पाश्चात्य प्रभावों तथा परिवर्तित सामाजिक परिस्थितियों के दबाव के कारण इतने प्रकार की प्रवृत्तियाँ दिखलाई पड़ी कि उनका आकलन करने के प्रयत में हिंदी आलोचना अपने आप पूर्ववर्ती मार्गी को छोड़कर नए मार्गी पर चल पड़ी। इस काल की आलोचना के प्रकाशस्तंम आचार्य रामचंद्र शक्ल थे को विचारों की दृष्टि से परंपरावादी नहीं, समन्वयवादी थे। समन्वय का ऋर्थ ही है विरोधी, विपरीत या भिन्नजातीय तत्शें का इस प्रकार सामंजस्य कि नवनिर्मित तत्व मल भ्रावयविक तत्वों से बिलकुल मित्र भ्रीर नवीन हो जायें। श्रतः शुक्ल जी तथा श्रान्य समन्वयवादी श्रालोचकों की समालोचना की समन्वयात्मक उपलब्धियों के भीतर भी. श्रन्वेषण करने पर, प्राचीन भारतीय साहित्यशास्त्र तथा पाइचात्य श्रालोचनाशास्त्र की विभिन्न प्रवृत्तियाँ, मूल श्रावयविक तत्व के रूप में देखी जा सकती हैं। इस काल में कुछ आलोचक ऐसे भी थे जिन्होंने पाश्चात्य और प्राचीन भारतीय साहित्यशास्त्र का तुलनात्मक श्रध्ययन करते हुए स्थूल समन्वय या संमि-अग्रा का मार्ग निकाला। उच कचात्रों में अध्ययन के लिये लिखी गई स्त्रालोचना पस्तकों में इसी 'जोडनटोर' वाली शैली का प्राधान्य था। प्राचीन परंपरा के कुछ श्रालो चकों ने भारतीय शास्त्रीय श्रालो चना के परंपराविहित मार्ग को ज्यों का त्यों श्चपनाए रखा। अलंकार प्रंथों, टीकाश्चों तथा कवियों की समीचाश्चों में यही रुढिवादी शास्त्रीय पद्धति दिखलाई पड़ती है। पर इसे प्रमाव नहीं, श्रनुकरण या रूढिपालन मात्र समभाना चाहिए। इसी तरह कुछ त्रालोचकों ने भारतीय परि-स्थितियों तथा हिंदी साहित्य की रचनात्मक उपलिधयों के मेल में रखे बिना ही पार्चात्य श्रालोचना के सिद्धांतों को ज्यों का त्यों उद्धृत कर दिया। ऐसी श्रालो-चना भी निश्चय ही अनुकरणात्मक है। आधुनिक भारतीय भाषाओं में से कुछ में उस समय तक रचनात्मक श्रीर श्रालोचनात्मक साहित्य का हिंदी की तलना में श्रंधिक विकास हो चुका था, श्रतः उनकी श्रालोचना पद्धतियों तथा सिद्धांतों का भी थोड़ा बहुत प्रभाव हिंदी श्रालोचना पर श्रवश्य पड़ा है। इन सब प्रभावों का संचित श्राकलन कर लेना यहाँ श्रावश्यक है।

पर्वपीठिका में संस्कृत साहित्यशास्त्र के विभिन्न मतवादीं का विवेचन किया जा चका है और बताया जा चका है कि हिंदी साहित्य को प्रारंभ से लेकर श्रवतक किस प्रकार इन सतवादों ने प्रभावित किया है श्रीर श्रव भी कर रहे हैं। जिस प्रकार हिंदी साहित्य का मल प्राचीन भारतीय साहित्य, विशेषकर संस्कृत साहित्य में निहित है, उसी प्रकार हिंदी आलोचना का मुलस्रोत भी संस्कृत साहित्यशास्त्र ही है। आलोच्य युग के प्रारंभ में द्विवेदीयगीन समालोचक पद्मसिंह शर्मा, लाला भगवानदीन, श्यामसंदरदास श्रादि ने जो श्रालीचना लिखी वह मुख्यतः संस्कृत साहित्यशास्त्र पर ही श्राधारित थी। जैसा द्विवेदी युग की श्रालोचना के संबंध में कहा जा खुका है, पद्मसिंह शर्मा की तलनात्मक समीजा रस. अलंकार, नायकनायिका भेद. ध्वनि और वकोक्ति के प्राचीन मार्गों पर ही चलनेवाली थी। इस प्रकार की समीचा का एक अन्य रूप परंपराविहित शास्त्रीय समीला है जो लाला भगवानदीन तथा उनके शिष्यों द्वारा स्रप्नाई गई थी। लाला जी श्रालंकारवाटी थे। इसी कारण केशव की कविधिया श्रीर रामचंदिका की टीकाश्रों में उनकी वृत्ति शक्षिक रमी है। उच्च कत्नाश्रों के लिये पाठ्य ग्रंथ तैयार करने के उद्देश्य से इस काल में श्यामसंदरदास, लाला भगवानदीन, गुलाबराय, रामदद्दिन मिश्र तथा विश्वनायप्रसाद मिश्र जैसे कतिपय शास्त्रीय परंपरा के विद्वानों ने नाट्यशास्त्र. त्रालंकारशास्त्र तथा ध्वनिशास्त्र संदंधी ग्रंथ लिखे जिनमें प्राचीन शास्त्रीय सिद्धांतों और लच्चणों की विवेकपूर्ण व्याख्या भी गई थी। उच्च कच्चाओं में श्रध्ययन के लिये ही लिखी गई कुछ पुस्तकों में भारतीय साहित्यशास्त्र के सिद्धांतों का निरूपण पाइचात्य ग्रालोचनात्मक सिद्धांतों के साथ साथ तलनात्मक रूप में किया गया है। श्यामसंदरदास के साहित्यालोचन को इस आलोचना परंपरा का श्रादिग्रंथ कहा जा सकता है। बाद में व्यावहारिक श्रालोचना में भी इस पद्धति का प्रयोग बहुत हुआ।

किंतु यह सब संस्कृत साहित्यशास्त्र का स्थूल स्वीकरण या अनुकरण मात्र था, प्रभाव नहीं। प्रभाव सूक्ष्म होता है जो प्रत्यच्च या अप्रत्यच्च दोनों प्रकार का हो सकता है। इस दृष्टि से देखने पर कहा जा सकता है कि आलोच्य युग की हिंदी आलोचना संस्कृत साहित्यशास्त्र से पूर्णतः प्रभावित और अनुप्रेरित है। शुक्ल जी जैसे समन्वयवादी आलोचक तो रस सिद्धांत के नव्य व्याख्याता और प्रवल उद्धोषक हैं ही, पाश्चात्य आलोचना से प्रेरणा प्रहण करने वाले परवर्ती कई मूर्धन्य आलोचक भी रस, ध्विन और वकोक्ति के सिद्धांतों के इतने अधिक पच्चपाती हैं कि उन्हें भी शुक्ल जी की आलोचना परंपरा में ही रखना आवश्यक हो जाता है। नंददुलारे वाजपेयी के शब्दों में 'एक प्रकार से यह शुक्ल जी के समीचा कार्य को ही आगे बढ़ाने का उपक्रम था। कित्रय अनुशीलनकर्ताओं ने इस नवीन समीचाधारा को

स्वन्छंदतावादी, सौष्ठववादी या सांस्कृतिक समीत्वाधारा भी कहा है। "इन श्रध्ये-ताओं को भारतीय साहित्यिक परंपरा का भी यथेष्ट परिचय है' वाजपेयी जी ने रामकुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुधांशु तथा श्रपनी भी गराना इसी श्रेणी में की है। विशृद्ध श्रालोचकों के श्रतिरिक्त कवि श्रालोचकों में से भी कुछ ने भारतीय श्रालोचनासिद्धांतों को प्रमुखता दी है। ऐसे कवियों में जयशंकर प्रसाद प्रमुख हैं जिन्होंने 'काव्य कला तथा श्रन्य निबंध' नामक ग्रंथ में रस, ध्वनि श्रीर वकोक्ति के शास्त्रीय सिद्धांतों को छायावादी काव्य का प्रमुख मानदंड माना है। इस प्रकार इस देखते हैं कि आलोच्य-युग में हिंदी आलोचना पर प्राचीन भारतीय काव्यशास्त्रीय परंपरा का प्रभाव बहुत ही गहरा श्रीर व्यापक था। यह प्रभाव प्रत्यन्त श्रीर श्रप्रत्यत्त दोनों रूपों में पड़ा है। प्रत्यत्त प्रभाव का प्रमाण तो स्कूल, कालेजों में पढाई जानेवाली वह त्रालोचना है जो रस, श्रलंकार, गुरा, रीति, शब्द-शक्तियों श्रादि के सैद्धांतिक श्रीर व्यावहारिक श्रध्ययन, श्रध्यापन के रूप में श्राज तक प्रचलित है। प्रत्यन्त प्रभाव का दूसरा प्रमाण शुक्लजी तथा परवर्ती प्रमुख श्रालोचकों - नंददुलारे वाजपेयी, डा॰ नगेंद्र, विश्वनायप्रसाद मिश्र श्रादि के वे निबंध हैं जिनमें वे नवीन साहित्यिक मतवादीं की श्रालोचना करते समय सदैव भारतीयता श्रौर भारतीय परंपरा की दुहाई देते दिखाई पड़ते हैं। श्रप्रत्यच प्रमाव तत्कालीन हिंदी श्रालोचना के समन्वयात्मक स्वरूप तथा पूर्ववर्ती रूढिवादी श्रीर पच्चपातपूर्ण श्रालोचना की तुलना में श्रधिक उदार तथा न्यापक दृष्टि में दिखाई पडता है।

श्राधुनिक भारतीय भाषाश्रों में से बँगला श्रीर मराटी में श्राधुनिक साहित्य का प्रारंभ हिंदी से पहले ही हो गया था श्रीर इसी कारण बीसवीं शताब्दी के प्रथम दो दशकों में बँगला श्रीर मराठी साहित्य का श्रनुवाद बहुत श्रिषक होता रहा। बँगला से यों तो बंकिमचंद्र, द्विजेंद्रलाल राय, माइकेल मधुस्दन दत्त श्रादि के ग्रंगों का हिंदी श्रनुवाद पहले ही हो गया था, पर इस युग में रवींद्र नाय श्रीर शरत्चंद्र की कृतियों के हिंदी श्रनुवाद से हिंदी काव्य श्रीर कथासाहित्य में जो नवीन चेतना उत्पन्न हुई उसने हिंदी के रचनात्मक साहित्य को काफी दूर तक प्रभावित किया। बँगला में श्रालोचनात्मक साहित्य श्रीषक समृद्ध नहीं था; श्रतः उसके रचनात्मक साहित्य द्वारा श्रप्रत्य रूप से हिंदी श्रालोचना कुछ न कुछ श्रवश्य प्रमावित हुई। हिंदी के जो श्रालोचक बँगला साहित्य श्रीर साहित्यकारों के श्रिषक संपर्क में रहनेवाले थे उनकी श्रालोचना पर बँगला

१ नंददुलारे वाजपेवी-नया साहित्य : नये प्रश्न, पु० २७-प्रथम संस्करण ।

श्रालोचना. विशेषकर रवींद्रनाथ की श्रालोचनात्मक कृतियों का, प्रत्यच् प्रभाव दिखलाई पड़ता है। छायावाद युग में श्रानेक हिंदी कवियों ने खींद्रनाथ ठाकर की काव्यशैली से ही नहीं, उनकी श्रालोचनाशैली से भी बहुत श्रविक प्रभाव प्रहण किया है। रवींद्रनाय की आलोचना में कथ्य चाहे जो हो, शैली प्रायः कान्यात्मक श्रीर भावावेगपूर्ण है। इस शैली का प्रभाव हिंदी में पंत, निराला, रामकुमार नर्मा, शांतिशिय द्विवेदी और महादेवी वर्मा की श्रालोचनात्मक कृतियों में स्पष्ट दिखलाई पड़ता है। यह नवीन काव्यात्मक आलोचनाशैली हिंदी में इसके पूर्व नहीं थी। श्रॅगरेजी में भी श्रालोचना के देत्र में काव्यात्मकता बहुत कम दिखलाई पड़ती है, स्रत: हिंदी में काब्यात्मक स्रालोचना शैली का प्रादुर्भाव निश्चित रूप से रवींद्रनाथ की काव्यात्मक ज्ञालोचना के प्रभाव के कारण ही मानना चाहिए। रवींद्रनाथ की गीतांजलि के समान उनके श्रालोचनात्मक निबंधों का भी श्रनुवाद श्रीर प्रचार इस युग में श्रधिक हुन्या। उनकी कविता की तरह उनकी काव्यात्मक त्रालोचना शैली का भी हिंदी में ग्रह्ण किया जाना स्वामाविक ही था। खींद्र नाथ की ख्रालोचना की शैली ही नहीं, भावभूमि श्रीर विचारधारा का प्रभाव भी पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, निराला श्रीर इजारीप्रसाद द्विवेदी की श्रालोचनात्मक कृतियों में दिखलाई पडता है। विचारों की दृष्टि से खींद्रनाथ मानवतावाद, श्राष्यात्मिक श्रादर्शवाद श्रीर सौंदर्यवाद के पोषक थे। उनके श्राध्यात्मिक श्रादर्शवादी विचारों को हिंदी में छायावाद श्रीर रहस्यवाद के समर्थेक श्रालोचकों ने प्रभूत मात्रा में स्वीकार किया है। उनके सौंदर्यनादी विचार तो छायावाद के समर्थक प्राय: सभी श्रालोचकों द्वारा श्रपनाए गए हैं। किंतु रवींद्रनाथ की श्रालोचना का, विशेषरूप से उनकी मानवतावादी विचारधारा का, सर्वाधिक प्रभाव हजारीप्रसाद द्विवेदी पर पड़ा है। उनके साहित्यिक निवंधों श्रीर व्याख्यानों में यह प्रभाव साफ दिखलाई पड़ता है। इजारीप्रसाद द्विवेदी ने केवल रवींद्रनाथ का ही नहीं, बँगला के कई श्रालोचकों श्रीर विद्वानों से श्रनेक रूपों में प्रभाव ग्रह्मा किया है। शांतिनिकेतन में काफी दिनों तक रहने के कारण उनकी विचार धारा पर रवींद्रनाथ के श्रतिरिक्त चितिमोहन सेन, विधुशेखर शास्त्री श्रादि विद्वानीं के विचारों श्रौर शोधपूर्ण निष्कर्षों का इतना श्रिधिक प्रभाव पड़ा है कि उनकी श्रालोचनापद्धति हिंदी के लिये एक नवीन वस्तु बन गई है। हिंदी में इनके पूर्व सांस्कृतिक अथवा मानवतावादी आलोचना की परंपरा वर्तमान नहीं थी। बँगला के प्रभाव के कारण ही इजारीप्रसाद द्विवेदी द्वारा इसका सूत्रपात हुआ।

सन् १६१८ से १६४० ई० तक के हिंदी साहित्य की विभिन्न प्रवृत्तियों श्रीर श्रंतर्धाराश्रों के विवेचन में बताया जा चुका है कि पाश्चात्य साहित्य के

संपर्क के कारण इस काल में अनेक नई साहित्यिक प्रवृत्तियों का उदय हुआ। रचनात्मक साहित्य में इन प्रवृत्तियों के ग्रहणा किए जाने पर श्रालोचना में भी उनको स्वभावत: ग्रह्ण कर लिया गया। छायावादी कविता में स्वच्छंदता श्रीर रहस्यात्मकता की भावना ऋँगरेजी की रोमांटिक कविता से किसी न किसी रूप में प्रभावित थी। उसी तरह छायावाद की शैली श्रौर काव्यरूपों पर भी श्रॅगरेजी रोमांटिक कविता का प्रत्यन्त श्रप्रत्यन्त प्रभाव था। श्रतः छायावादी कविता के श्रालोचकों के लिये श्रारेजी के रोमांटिक श्रालोचकों के मतों का श्रध्ययन करना तथा उनका समर्थन या विरोध करना स्नावश्यक हो गया। छायावाद का प्रारंभ होने पर प्राचीन परंपरा के आलोचकों का एक बहुत बड़ा दल उसके विरोध में खड़ा हुआ जो छायाबाद को निरा बकबास और पाश्चात्य काव्य का अधानकरण मानता था किंत्र रामचंद्र शक्ल तथा उन्हीं जैसे दो एक श्रीर श्रालोचकों ने छायाबाद को कुछ सहानुभति दी। उन्होंने श्रूँगरेजी की रोमांटिक श्रालोचना का अध्ययन करके उसकी श्रनेक बातों को स्वीकृत भी किया। रोमांटिक श्रालोचक कालरिज, चार्ल्स लैंब, हेजलिट ग्रादि ने रूसो के प्रकृतिवादी दर्शन से प्रेरणा ग्रहराकर यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि प्रकृति के साथ मनुष्य का आध्यात्मिक संबंध है, सभ्यता के उत्तरोत्तर विकास के कारण मनुष्य ने श्रपनी मनुष्यता बहत कुछ खो दी है। स्रतः मनुष्य को पूर्ण मनुष्य बनने के लिये प्रकृति के साथ तादात्म्य स्थापित करना चाहिए । रोमांटिक त्रालोचकों के इस प्राकृतिक ज वन-दर्शन को रामचंद्र शक्ल ने अपनी आलोचना में पूर्णतः आत्मसात कर लिया है। रोमांटिक त्रालोचकों की भाँति उन्होंने भी प्रकृति के सुंदर ऋसुंदर, लघ्न श्रौर विराट, सभी रूपों से रागात्मक संबंध स्थापित करने की सलाइ कवियों को दी है। केवल संदर रूपों के प्रति श्राकर्षण को वे विकृत रुचि मानते थे। किंतु शुक्ल जी ने श्रॅंगरेजी की रोमांटिक श्रालोचनापद्धति की सभी बातों को स्वीकृत नहीं किया। यह कार्य छायावादी कविता के समर्थक श्रालोचकों-नंददुलारे वाजपेयी, नगेंद्र, शांतित्रिय द्विवेदी स्रादि ने किया। रोमांटिक स्रालोचना के प्रभाव से ही इन श्रालोचकों ने काव्य में श्रलौकिक प्रेरणा तथा कल्पना की सहज उड़ान को स्रावश्यक माना है। वर्ड सवर्थ ने कविता को भावनास्त्रों का सहज उच्छवास कहा था। हिंदी के स्वच्छंदतावादी श्रालोचक भी इसी सिद्धांत को मानते हैं। वे छायावाद को स्थल के प्रति सक्ष्म का विद्रोह मानते हैं। यह िखांत वस्ततः श्राँगरेजी की, क्लासिसिज्म के विरूद्ध रोमांटिक विद्रोह (रोमांटिक रेवल्ट), इस शब्दावली का रूपांतर मात्र है। इस प्रकार छायावाद का समर्थन करनेवाली स्वच्छंदतावादी स्त्रालोचना पर ही स्त्राँगरेजी की रोमांटिक स्त्रालोचना का सबसे ऋधिक प्रभाव पडा है।

जैसा पहले कहा जा चुका है, इस युग की श्रालोचना के प्रकाशस्तंभ

श्राचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं जिन्होंने ऐतिहासिक ग्रीर व्याख्यात्मक श्रालोचना की नई पद्धति चलाई । उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास में प्राचीन कवियों की श्रालोचना तथा नए साहित्य के श्राकलन में सामाजिक, राजनीतिक श्रीर सांस्कृतिक परिस्थितियों की विवेचना के साथ साथ श्रालोच्य साहित्य श्रौर साहित्यकार की प्रवृत्तियों और ग्रंतर्वतियों की बौद्धिक व्याख्या की है। ग्रालोचना की यह पदाित उन्होंने पाश्चात्य दार्शनिकों ख्रीर ख्रालोचकों के विचारों ख्रीर श्रालोनना के प्रभाव से ही विकसित की । उनके इतिहास पर श्रॅगरेजी साहित्य के इतिहास ग्रंथों, विशेषकर ऐमली लैगोहस श्रीर लुई कजामियाँ के इतिहास तथा कैम्ब्रिज हिस्ट्री श्रॉफ इंगलिश लिट्रेचर के कालविभाजन श्रौर उपस्थापन पद्धति का पूरा प्रभाव दिखाई पड़ता है। प्रत्येक काल की साहित्यिक धारास्त्रों का विभाजन करके साहित्यकारों को उनके भीतर रखकर विवेचना करने की पद्धति भी उन्होंने वहीं से ली। शक्लजी की विचारधारा पर रोमांटिक श्रालोचकों के प्रभाव की बात पहले बनलाई जा चुकी है किंतु उससे भी बड़ा प्रभाव उनपर मैथ्य स्नानीलंड के बुद्धिवादी स्नालीचना सिद्धांतीं तथा श्राइ० ए० रिचार्डस् की मनोत्रैज्ञानिक आलोचनापद्धति का पड़ा है। मैथ्यू आर्नाइड साहित्य में बुद्धप्रतिपादित सौंदर्य की सत्ता स्वीकार करता है। उसने साहित्य को जीवन की श्रालोचना मानकर उसे बुद्धिप्रतिपादित सौंदर्य के मानदंड से परला है। उसी तरह शुक्लजी भी साहित्य को जीवन से अविचिक्क मानकर तथा सौंदर्य को लौकिक श्रौर बुद्धिगम्य मानकर श्रपने सिद्धांतों का प्रतिपादन तथा साहित्यिक कृतियों का मूल्यांकन करते हैं। आई॰ ए॰ रिचार्ड स की प्रसिद्ध आलोचना कृति 'साहित्यिक आलोचना के सिद्धांत' (प्रिंसिपल ऋाँव लिटरेरी क्रिटिसिन्म) का प्रभाव तो उनपर श्रौर भी स्पष्ट है। ब्राई॰ ए॰ रिचार्ड स ने मनोवैज्ञानिक उपलिध्यों के ब्राधार पर यह सिद्ध किया है कि कला और साहित्य की रचना और प्रेषणीयता का आधार मानिसक वृत्तियाँ श्रौर जीवनानुभृतियाँ हैं, इसलिये साहित्य का मूल्य जीवन के मूल्यों से भिन्न नहीं होता श्रीर न साहित्यिक श्रनुभूतियाँ ही वास्तविक जीवनानुभूतियों से विशिष्ट होती हैं। इसी तरह शुक्लजी भी काव्य के स्रंतिम लच्य स्रानंद को लौकिक स्मानंद से मिन्न कोटि की वस्तु नहीं मानते स्मीर न कलात्मक सौंदर्य को श्राध्यात्मिक प्रेरणा या किसी श्रलौकिक शक्ति की देन समभते हैं। उन्होंने रस श्रीर उसके श्रवयवों की विवेचना में भी रिचार्ड स की मनोवैज्ञानिक पद्धति का परा उपयोग किया है।

छायावादी कविता के समर्थक आलोचक जो शुक्लजी के बौद्धिक मर्यादावाद के विरोधी थे, साहित्य का किसी धार्मिक, नैतिक या आध्यात्मिक मानदंड से परीच्या करना अनुचित समभते थे। उनके अनुसार साहित्य का मूल धर्म

सौंदर्य है जिसको अपनी स्थिति के लिये किसी 'साहित्येतर लच्य की आवश्यकता नहीं है। साहित्य का सौंदर्य ही साहित्य का लक्ष्य है। स्पष्ट ही यह त्रिचारधारा छायाबादी कविता की ग्रातिशय कल्पनाशील श्रीर सौंदर्यवादी चेतना की देन थी, किंतु उसको यूरोप में प्रचलित कोचे के अभिन्यंजनावाद तथा स्प्रिगार्न श्रीर ब्रेडले के कलावादी सिद्धांत से भी पर्याप्त प्रेरणा मिली थी। हिंदी में इसी नवोदित विचारधारावाली श्रालोचना को ध्यान में रखकर ही रामचंद्र शुक्ल ने श्रिमिध्यंजना-बाद श्रीर सौंदर्यवाद का इतना श्रिधिक विरोध किया था। हिंदी की सौंदर्यवादी श्रालोचना कोचे के श्रिमिन्यंजनावाद या 'कला कला के लिये' के सिद्धांत को ज्यों का त्यों नहीं स्वीकार करती श्रीर न तो छायाबादी कविता में ही श्रिमेञ्यंजनावाद को किसी आदि जा वादिवशेष के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। फिर भी राम-चंद्र शुक्ल ने मानो श्रातंकित होकर श्रिमिन्यंजनावाद श्रीर कलावाद के विरोध में बहत ऋषिक लिखा है। शुक्तजी की यह दूरदर्शी दृष्टि ही थी जो बाद में आने-वाली साहित्यिक प्रवृत्तियों को पहले ही से देख लेती थी। तभी तो उन्होंने प्रतीक-वाद, बिंबवाद, ग्राभिव्यंजनावाद ग्रादि श्रानेक ऐसी साहित्यिक प्रवृत्तियों का विवेचन श्रीर विरोध किया है जिनका उदय प्रायः छायावाद युग की समाप्ति के बाद हस्रा। छायावादी कविता में उनका कहीं पता नहीं था। यूरोपीय साहित्य में उस समय ये प्रवृत्तियाँ श्रवश्य प्रचलित थीं । संभवतः उन्हीं को देखकर श्रीर छायावादी किता में उनका श्रनुमानकर शुक्लजी को उनके विरुद्ध कलम उठानी पड़ी थी। शुक्लजी के बाद तो काव्य में श्रामिव्यंजनावाद हिंदी श्रालोचना का एक विवाद-ग्रस्त विषय बन गया श्रौर उसके विरोध या समर्थन में पर्याप्त श्रालोचनाएँ लिखी गईं। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि कोचे का सौंदर्य सिद्धांत, जिसे श्रिमिन्यं-जनावाद कहा जाता है, साहित्यिक श्रालोचना का नहीं बल्कि साहित्य श्रीर कला की रचनापिक्रया का सिद्धांत है जो वस्तुन: दर्शन श्रीर सौंदर्यशास्त्र का विषय है। यूरोप में क्रोचे को साहित्यिक ग्रालोचक के रूप में कोई नहीं स्वीकार करता। दर्शन के चेत्र में श्रवश्य उसका बहुत ऊँचा स्थान है। कोचे कला के निर्माण का मूल कारण या 'हेतु' प्रातिभज्ञान (इंटचुटिव नालेज ) को मानता है। उसके श्रनुसार बाह्यगोचर जगत् की सभी वस्तुएँ द्रव्य की तरह हैं जो श्रातमा के विभिन्न सौंदर्य साँचों (फार्म स) में ढलकर प्रातिभज्ञान द्वारा मूर्तरूप में साहित्य या कला का रूप धारणकर व्यक्त होती हैं। इस प्रकार कला में ब्रात्मिक साँचा ही सब कछ है, उसमें दलनेवाला द्रव्य या बाहरी वस्तु कुछ भी नहीं। उस साँचे में दलने की किया का नाम ही कल्पना है। प्रातिभज्ञान या कल्पना द्वारा ही श्रलग-श्रलग वस्तुश्रों के रूप दलते हैं। ये श्रात्मा के भीतर दले हुए रूप ही श्रिभिव्यंजना ' हैं। इस प्रकार श्रिमिन्यंजना बाह्य नहीं श्रांतरिक वस्तु है। वह प्रातिभज्ञान से श्रमिल है। इस तरह कोचे कविता या कला को प्रातिमज्ञान की मानसिक

श्रीभव्यक्ति के श्रांतिरिक्त श्रौर कुछ नहीं मानता। जब तक यह श्रिमव्यक्ति कलाकार की श्रात्मा के भीतर रहती है तभी तक वह कला है। काव्य, चित्र, मूर्ति श्रादि के रूप में बाह्य श्रिमव्यक्ति हो जाने पर कला कला नहीं रह जाती, वह केवल श्रमुकरण होती है। कोचे के उपर्युक्त सिद्यांत का छायावादी कविता पर कोई प्रभाव नहीं है। हाँ, छायावादी कविता के सौंदर्यविवेचन में श्रवश्य इस सिद्धांत से सहायता मिल सकती है। इसी कारण लक्ष्मीनारायण सुधांशु, नगेंद्र, नंददुलारे वाजपेयी श्रादि शुक्लोत्तर श्रालोचकों ने छायावादी काव्य की विवेचना के प्रसंग में कुंतक के वक्रोक्तिवाद श्रौर कोचे के श्रिमव्यंजनावाद का तुलनात्मक श्रध्ययन श्रौर विवेचन किया है।

कोचे के इस सौंदर्यशास्त्रीय श्रिमिन्यंजनावाद का प्रभाव कुछ यूरोपीय सौंदर्यवादी श्रालोचकों पर भी श्रवश्य पड़ा था। ये 'कला कला के लिये' के सिद्धांत माननेवाले प्रभाववादी आलोचक थे। इंगलैंड के इट्शिनलर, वाल्टर प्रेटर, स्प्रिगार्न क्लाइव वेन, बैंडले श्रीर श्रास्कर वाइल्ड इस कलावादी या प्रमाववादी श्रालोचना के प्रमुख व्याख्याता थे। इनके अनुसार कला का लक्ष्य स्वयं कला ही है। ये साहित्य श्रीर कला को धर्म, नैतिकना, राजनीति श्रादि किसी भी बाह्य मानदंड से परखना श्रनुचित समभते हैं। यदि साहित्य का लक्ष्य साहित्य ही है तो उसका नैतिक, श्राध्यात्मिक या सामाजिक जीवन के मुल्यों से क्या संबंध है १ श्रतः स्प्रिगार्न के श्रनसार साहित्य नैतिक या अनैतिक नहीं होता। आस्कर वाइल्ड भी यही कहता है कि कोई भी सा हित्यक ग्रंथ नैतिक या अनैतिक नहीं, केवल सुंदर या असुंदर होता है। ब्रैडले के श्रनुसार काव्य न तो जीवन है श्रीर न जीवन का श्रनुकरण वह स्वयं में पूर्ण एक स्वतंत्र सत्ता है। श्रतः काव्य का श्रांतरिक सौंदर्यात्मक मूल्य ही उसका वाराधिक मूल्य है। उसमें संस्कृति, धर्म श्रीर नैतिकता से संबंधित श्चन्य बाहरी उपयोगिताबादी मूल्य भी हो सकते हैं, किंतू उनके कारण काव्य के निजी स्रांतरिक मूल्य में कोई श्रंतर नहीं पड़ता। काव्यगत मूल्यों के श्रुतिरिक्त काव्य के शिल्प श्रीर रूप के संबंध में भी इन श्रालीचकों के सिद्धांत कों चे के सिद्धांत के अनुरूप ही हैं। क्रोचे का अनुसरण करते हुए स्प्रिंगार्न ने कहा है कि सचा कवि काव्य संबंधी कोई नियम मानकर नहीं चल सकता। प्रत्येक कविता या कलात्मक रचना अपने ही विशिष्ट नियम से अनुशासित होती है। अतः किसी बाहरी सिद्धांत ग्रथना नियम के ग्राधार पर उसकी परी ला नहीं होनी चाहिए। साहित्य में क्लासिकल, रोमांटिक, गीत काव्य श्रीर प्रबंध काव्य, उपन्यास श्रीर नाटक श्रादि भेद श्रीर उनके श्रलग नियम नहीं हो सकते। साहित्यकार कविता, कहानी आदि नहीं लिखता। वह तो केवल अपने को श्रिभन्यक्त करता है। अतः साहित्य के उतने ही भेद हो सकते हैं जितने साहित्यकार हैं। उसी तरह काव्य

की ग्रिमिन्यंजना में भी शौली, श्रलंकार, गुर्ण ग्रादि मेदों का भी कोई स्थान नहीं है क्योंकि काव्य मात्र श्रमिव्यंजना है, वह श्रपने में ही पूर्ण है। श्रतः सफल श्रमि-व्यक्ति ही काव्य का सींदर्य है। इस सिद्धांत का प्रभाव भी हिंदी आलोचना पर बहुत ग्रधिक नहीं पड़ा। हिंदी का शायद कोई भी त्रालीचक 'कला कला के लिये' के सिद्धांत का पूर्णतः समर्थन नहीं करता । रामचंद्र शुक्ल ने तो लोकहित को काव्य का साध्य मानने के कारण सर्वत्र इस सिद्धांत का खंडन ही किया है। पर शुक्ल युग के छायाबाद के समर्थक आलोचकों को इस सिद्धांत ने, आशिक रूप में ही सही, श्रवश्य प्रभावित किया है। ये स्वच्छंदतावादी या सौंदर्यवादी मालोचक के 'कला कला के लिये' के सिद्धांत का इतना म्रंश तो स्वीकार करते हैं कि साहित्य पर नैतिकता, धर्म श्रादि किसी बाह्य मूल्य का नियंत्ररा नहीं होना चाहिए पर साहित्य का लक्ष्य स्वयं साहित्य को नहीं मानते। इनके अनुसार साहित्य का लक्ष्य सौंदर्यजन्य श्रानंद है। इस श्रानंद को उन्होंने भारतीय साहित्यशास्त्र के रसिंद्धांत द्वारा श्रनुमोदित काव्यानंद के मेल में रखकर देखा है। इसी कारण प्रसाद, नंददुलारे वाजपेयी, शांतिप्रिय द्विवेदी, नगेंद्र तथा रवींद्रनाथ से प्रभावित कुछ ग्रन्य ज्ञालोचकों ने श्रपनी समीचात्रों में कलावाद श्रीर रसवाद का समन्वय करने का प्रयास किया है।

देश की परिस्थितियों के दबाव तथा गाँधी जी के नैतिक श्रीर श्रादर्शवादी सिद्धांतों के प्रभाव के कारण दिवेदी युग में ही सोहेश्य श्रौर उपयोगितावादी साहित्य की रचना पर बल दिया जाने लगा था। स्वयं महावीरपसाद द्विवेदी संाहित्य के उपयोगितावादी लक्ष्य के सिद्धांत के समर्थक थे। गाँघीजी भी साहित्य को नैतिक श्रीर श्राध्यात्मिक उद्देश्य की सिद्धि का साधन मानते थे। श्रतः गांधी जी के प्रमाव में श्रानेवाले छायावादयुगीन सिंहत्यिकों पर भी साहित्य के इस उपयोगि-तावादी सिद्धांत का प्रभाव पड़ा था। इसी दृष्टि से 'साहित्य किसके लिये' तथा कस्मै देवाय हिवपा विधेम' शीर्षक लेख लिखे गए श्रीर वादविवाद खड़ा किया गया । रामचंद्र शुक्ल स्वयं साहिस्य के उपयोगितावादी सिद्धांत से श्रंशत: प्रभावित थे। वे साहित्य का लक्ष्य लोकहित साधन श्रीर लोकचित्त का परिकार मानते थे। प्रेमचंद ने 'कुछ विचार' शीर्षक श्रपने श्रालोचनात्मक निबंधों के संग्रह में इस अद्धांत का जोरदार समर्थन किया है। वस्तुतः यह सिद्धांत यूरोपीय दार्शनिकों श्रीर विचारकों की देन है। प्लेटो से लेकर रिक्किन श्रीर टाल्सटाय तक यूरोपीय विचारक विभिन्न रूपों में इस सिद्धांत का व्याख्यान करते आए हैं। उन्नीसवीं शताब्दी में हेनरी भिल, श्रास्टिन श्रादि व्यक्तिवादी दार्शनिकों ने राज-शास्त्र श्रौर श्रर्थशास्त्र के प्रसंग में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उनके अनुसार सभी प्रकार के मानवीय प्रयत्नों का उद्देश्य 'अधिकतम व्यक्तियों का श्रिषिकतम हित' होना चाहिए। साहित्य में भी टाल्सटाय, रिक्तन श्रादि ने इसे एक श्रालोचनात्मक सिद्धांत का रूप दे दिया। टाल्सटाय साहित्य का मूल लख्य प्रेषणीयता तथा उसके माध्यम से मानव मात्र में एकता श्रौर भ्रातृत्व की भावना स्थापित करना ही उसका प्रधान लक्ष्य मानता है। रिक्तन ने भी टाल्सटाय के समान लोकादर्श की स्थापना को ही साहित्य का लक्ष्य माना है। इन्हीं विचारकों का प्रभाव गाँची जी के जीवन पर पड़ा था। गाँधीजी की विचारधारा तथा टाल्सटाय के उपन्यासों एवं श्रालोचनात्मक विचारों से प्रभावत होकर ही हिंदी श्रालोचना में साहित्य का उपयोगितावादी सिद्धांत प्रचलित हुत्रा था।

यद्यपि उपयोगिताबाद का सिद्धांत व्यक्तिवादी दार्शनिकों द्वारा प्रारंभ किया गया था किंत ग्रागे चलकर मार्क्स श्रीर एँजिल्स के इंद्रात्मक भौतिकवादी दर्शन के प्रभाव के कारण वह सामाजिक श्रथवा समाजवादी उपयोगिता के सिद्धांत के रूप में परिवर्तित हो गया। जैसा पहले कहा जा चुका है, रूस में समाजवादी क्रांति के बाद समाजवादी आलोचकों ने साहत्य का उद्देश्य श्राव्यनिक युग में पूँ जीवाद की समाति, समाजशदी क्रांति श्रौर श्रमिक वर्ग के ऋषिनायक तंत्र की स्थापना में योग देना माना । इस तरह वे साहित्य का सोह रिय होना तथा वर्गसंघर्ष में शोषित वर्ग के श्रस्त्र के रूप में प्रयुक्त होने के योग्य होना आवश्यक मानते हैं। ऐमा साहित्य ही प्रगतिशील साहित्य होता है। जिस साहित्य में ये वातें नहीं होतीं वह या तो पूँ जीवाद से प्रभावित व्यक्तिवादी या हासशीन होता है ऋयवा सामाजिक प्रगति का विरोधी श्रीर प्रतिक्रियावादी । इस प्रगतिवादी श्रालोचना का श्राधार मार्स श्रीर ऍजिल्स के दार्शनिक िंदवांत तथा लेनिन द्वारा की गई उनकी व्याख्याएँ हैं। यूरोप में १६३० ई० के त्रासंपास इस विचारधारा ने काफी जोर पकड़ा त्रीर संसार के बहत से प्रसिद्ध लेखक इस मत के श्रनुयायी हो गए। इंग्लैंड में श्रनेक नवयुवक कवियों श्रीर लेखकों ने, जिनमें से स्पेंडर, लुई मैकनीस, काडवेल श्रादि प्रमुख थे. प्रगति-वाद का श्रांदोलन ही प्रारंभ कर दिया। इनमें से काडवेलने, जो स्पेन के गृहयुद्ध में सोशलिस्ट ब्रिगेड की श्रोर से लड़ता हुआ मारा गया था, 'इल्यूजन एंड रियालिटी' नामक ग्रंथ लिखा जिसमें इस सिद्धांत का बहुत ही विद्वत्ता-पूर्ण प्रतिपादन किया गया है। काडवेल ने दंदात्मक भौतिकवाद के अनुसार ही साहित्य को राजर्न ति. धर्म, संस्कृति श्रादि की तरह एक जपरी संस्थान माना है जिसकी स्राधार शिला स्रर्थ है। मानव जाति के इतिहास के विभिन्न युगों में श्रार्थिक व्यवस्था के अनुरूप ही धर्म, संस्कृति, साहित्य श्रादि का रूप गठन हुआ। श्रादिम युग में बन कि मानव समाज में प्रारंभिक समाजवादी व्यवस्था थी श्रीर श्रमविभाजन नहीं हुन्ना था, मनुष्य की भावनाएँ सामृहिक रूप में व्यक्त होती थीं। भमविभाजन, वैयक्तिक संपत्ति श्रीर व्यक्तिवाद का विकास होने पर सामूहिक भावनाश्री

की जगह वैयक्तिक भावनाओं की श्रिभिन्यक्ति होने लगी। तभी से साहित्य श्रीर कला का उपयोग शासक और शोषक वर्ग द्वारा श्रपने हित के लिये किया जाने लगा। श्रीद्योगिक क्रांति श्रीर पूँजीवाद के प्रारंभ के साथ साहित्य में जो रोमांटिक श्रांदोलन प्रारंभ हत्रा वह सामंतवाद के विरुद्ध मध्यवर्गीय विद्रोह की भावना की ही श्राभिव्यक्ति था। इस तरह प्रत्येक युग में साहित्य वर्गसंवर्ष में किसी न किसी पन्न का समर्थन करता है अर्थात् साहित्य पन्नधर होता है। इस विवेचना द्वारा काडवेल ने यह निष्कर्ष निकाला है कि वर्तमान समय में साहित्य को व्यक्तिवादी भावनात्रों का पोषणा नहीं करना चाहिए बल्कि उसे समाज को बदलने, शोषक वर्ग का नाश करने और क्रांतिकारी अमिक वर्ग का श्रविनायक तंत्र स्थापित करने में अधिक से अधिक योग देना चाहिए। इस प्रकार काडवेल ने समाजशास्त्रीय श्रयवा मार्क्सवादी श्रालोचना का प्रारंभ किया। इस श्रालोचना सिद्धांत का प्रभाव हिंदी साहित्य पर १९३५ ई० के बाद बड़ी तेजी से पड़ा। इस देश की सभी भाषात्रों में १६३५ ई० के बाद प्रगतिशील लेखक संघों की स्थापना की गई श्रीर बड़ी धूमधाम से इस सिद्धांत के श्रनुसार साहित्यरचना श्रीर उससे भी श्रिधिक श्रालोचना होने लगी। हमारे श्रालोच्य युग में यह मार्क्वादी या प्रगतिवादी स्त्रालोचनापद्घति स्त्रभी स्त्रपनी शेशवावस्था में थी, केवल शिवदान सिंह चौहान श्रीर समित्रानंदन पंत ने १६४०-४१ ई० तक कुछ लेख लिखे थे। श्रुतप्त श्रागे यथास्थान इस संबंध में विशेष रूप से विचार किया जायगा।

मनोविश्लेषण्शास्त्रीय िखांतों से प्रमावित कथा साहित्य श्रीर काव्य की रचना तो छायावाद युग का श्रंत होते होते प्रारंभ हो गई थी, पर इसं मतवाद से प्रमावित श्रालोचना का उस समय तक एक भिन्न समीचापद्धित के रूप में प्रारंभ नहीं हुआ था। इस सिद्धांत की उपपिचयों का परिचय तत्कालीन साहित्य की श्रंतर्घाराश्रों के प्रसंग में दिया जा चुका है। हिंदी श्रालोचना पर मनोविश्लेषण्य शास्त्र का प्रमाव १६४० ई० के बाद पड़ना प्रारंभ हुश्रा जब कि हिंदी में प्रयोगनवादी किविता एक श्रांदोलन के रूप में शुरू हुई श्रीर श्रज्ञेय, इलाचंद जोशी श्रीर निलनविलोचन शर्मा ने इस दिशा में पथपदर्शन का काम किया। इनके पूर्व नरोत्तमप्रसाद नागर ने कुछ उपन्यासों को लेकर इस पद्धित से कुछ लेख लिखे थे। यूरोपीय देशों में प्रयोगशील साहित्य श्रीर श्रतियथार्थवादी काव्य की विवेचना में इस श्रालोचनापद्धित का पर्याप्त उपयोग किया जा रहा था। श्रॅगरेजी में टी० एस० इलियेट, श्राडेन, डाइलन टामस श्रादि किवयों तथा जेम्स ज्वायस, फिलिप टायन्बी श्रादि के उपन्यासों के संबंध में जो श्रालोचनाएँ लिखी गई उनमें भी इस पद्धित का प्रयोग मिलता है।

# तृतीय अध्याय

# सैद्धांतिक आलोचना

श्रालोचना के दो पच होते हैं, सैद्धांतिक श्रीर व्यावहारिक। ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। एक के बिना दूसरे पत्त के श्रास्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती। यह दूसरी बात है कि कहीं पहला पद्ध दुर्बल श्रीर दूसरा सशक्त होता है, कही दूसरा दुर्बल श्रीर पहला सशक्त होता है श्रीर कही दोनों की शक्ति समान होती है। प्राचीन भारतीय समीचा में सिद्धांत पच्च ही श्रिधिक व्यापक और सुदृढ था, व्यवहार पन्न केवल लच्चणों के उदाहरण तक ही सीमित था। किसी कवि या उसके समस्त कान्यसाहित्य के संबंध में स्वतंत्र रूप से गण-दोष-विवेचन करने या उसकी विशेषतात्रों, मूल प्रवृत्तियों श्रीर प्रेरणाश्री का श्चन्वेषणा श्रीर उद्घाटन करने की पद्धति यहाँ नहीं प्रचलित थी। हिंदी में व्यावहारिक समीबा का व्यापक प्रचार पाइचात्य समीबा के प्रभाव से हुआ। यह आइचर्य की बात है कि परंपरापर गत भारतीय साहित्यशास्त्र का सैद्धांतिक पन्न इतना सुदृढ होते हुए भी हिंदी में श्राधनिक श्रालोचना का प्रारंभ सैद्धांतिक श्रालोचना से नहीं, व्यावहारिक स्त्रालोचना से हुआ। द्विवेदी युग तक जो व्यावहारिक समीना लिखी जाती रही उसका सैद्धांतिक स्राधार प्राचीन भारतीय या पाइचात्य साहित्यशास्त्र था, हिंदी का कोई अपना आधुनिक साहित्यशास्त्र श्रमी तक नहीं निर्मित हो सका था। किंत दोनों ही समीचा पद्धतियों से संबंधित कोई स्वतंत्र श्रीर व्याख्यात्मक सिद्धांत ग्रंथ भी श्रभी तक नहीं निर्मित हो पाया था। संस्कृत साहित्यशास्त्र के प्रंथों की छायानुकृति तो पहले ही से होती आ रही थी। इस युग में अनुवाद तथा उनके आधार पर नए ग्रंथों के निर्भाण का कार्य भी हुआ। इस तरह दिवेदी युग में आधुनिक ढंग की सैदांतिक समीचा का विकास नहीं हो पाया था। श्राधुनिक सैद्धांतिक समीद्धा का वास्तविक रूप द्विवेदी युग के बाद के युग में ही विकसित हुआ। इस नए युग को आलोचना की दृष्टि से शुक्ल युग कहा जाता है। शुक्ल युग की सैदांतिक आलोचना का परी ज्या यहां निम्नलिखित वर्गी में रखकर किया जायगा-१. शास्त्रीय श्रालोचना, २. समन्त्रयात्मक श्रालोचना, १. स्वन्छंदतावादी श्रीर श्रिभिव्यंजनावादी श्रालोचना, ४. उपयोगितावादी श्रालोचना, ५. मनोविश्लेषणात्मक श्रालोचना श्रीर ६, समाजशास्त्रीय श्रालोचना ।

## (क) शास्त्रीय आलोचना

शास्त्रीय म्रालोचना से इमारा तात्पर्य उस सैद्धांतिक स्त्रौर न्यावहारिक समीका से है जिसका स्त्राधार पूर्णतः प्राचीन भारतीय साहित्यशास्त्र है। भारतेंद्र युग में यह पद्धति केवल रीति ग्रंथों की रचना के रूप में वर्तमान थी पर द्विवेदी युग में वह ज्यावहारिक समीचा के श्रंतर्गत तुलनात्मक पद्धति लेकर उपस्थित हुई। शक्ल युग ( छायावाद युग ; में भी शास्त्रीय सभीचा की वह पद्धति चलती रही। इस काल में इस पद्धति के प्रमुख आचार्य लाला भगवान दीन, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिश्रीध, श्रर्जुनदास केडिया; श्रीर कन्हैयालाल पोद्दार थे। इन लोगों ने या तो संस्कृत साहित्यशास्त्र के प्रंथों के आधार पर हिंदी गद्य में नए श्रलंकार ग्रंथ लिखे, या हिंदी के प्राचीन कवियों श्रीर श्रालंकारिकों के ग्रंथों की शास्त्रीय विवेचना करते हुए टीकाएँ लिखीं, श्रथवा शास्त्रीय श्राधार पर कवियों की व्यावहारिक स्त्रालोचनाएँ लिखीं जो तुलनात्मक स्त्रौर व्याख्यात्मक दोनों ही शैलियों में थीं। लाला भगवान दीन द्विवेदी युग के प्रख्यात शास्त्रीय श्रालोचकों में से थे श्रीर इस युग में भी वे टीकाश्रों श्रीर भूमिकाश्रों के श्रातिरिक्त तलनात्मक श्रालोचनाएँ लिखते रहे। केशवदास की कविप्रिया श्रौर रामचंदिका की टीकाएँ इसी युग में लिखी गईं। देन श्रीर बिहारी को लेकर खड़े विवाद में उन्होंने भी भाग लिया था श्रीर सन् १६२६ ई० में उनका बिहारी श्रीर देव ग्रंथ प्रकाशित हुन्ना था जिसमें उनकी तुलनात्मक शैली की समीचा का निखरा रूप दिखाई पडता है। भूमिकान्त्रों में दीनजी ने व्याख्यात्मक पद्धति भी श्रपनाई है पर श्रालोचना का स्राधार शास्त्रीय ही है। हरिस्रीधजी का रसकलस ( सन् १६३१ ई॰ ) रस सिद्धांत का ग्रंथ है जिसमें प्रारंभ में एक काफी लंबी भूमिका देकर रस मत की विवेचना की गई है। मूल ग्रंथ में प्राचीन लुच्चण-उदाइरणवाली पद्धति ही अपनाई गई है पर विशेषता यह है कि लच्चण गद्य में श्रीर उदाइरण जनभाषा पद्य में श्रीर कवि के श्रपने रचे हैं। कुछ रसों तथा नायिकान्त्रं के वर्गीकरण में इरिन्नीधजी ने युगानुरूप नवीन उद्भावनाएँ भी की है। अर्जुनदास केडिया का 'काव्य कलपदुम' (सन् १६२३ ई०) परंपरागत भारतीय साहित्यशास्त्र का व्याख्यात्मक ग्रंथ है जिसमें वर्गीकरण की पद्धति श्रीर लक्षण श्रादि पुराने ही रखे गए है, यद्यपि लक्षण गद्य में श्रीर उदाहरण . ब्रजमाषा पद्य में हैं। ऋर्जुनदास केडिया के 'भारतीभूषरा।' (सन् १६३० ई०) में केवल श्रलंकारों का वर्गीकरण श्रीर लच्चण उदाहरण उपस्थित किया गया है। इनके अतिरिक्त इस युग में रमाशंकर शुक्ल रमाल ने अलंकारपीयक, विद्वारीलाल भट्ट ने साहित्यसागर श्रीर शुकदेवविद्वारी मिश्र तथा प्रताप-नारायण मिश्र ने साहित्यपारिजात नामक काव्यशास्त्रीय प्रंथों की रचना की।

इनमें से रसाल जी का अलंकारपीयूष मुख्यतः लज्ञ्ण उदाहरण का प्रंथ न होकर अलंकारशास्त्र का आलोचनात्मक प्रंथ है जिनमें अलंकारशास्त्र का इतिहास, श्रीर अलंकारों का वर्गीकरण तथा उनके मेदोपमेदों की विवचना की गई है इस दृष्टि से यह अलंकारशास्त्र के ज्ञेत्र में सर्वथा नवीन प्रयास है। शास्त्रीयपद्धति की व्यावहारिक आलोचना भी इस युग में लिखी जाती रही जिसका विवचन बाद में यथास्थान किया जायगा।

### (ख) समन्वयात्मक आलोचना

परंपराका पूर्ण परित्याग किसी भी देश के लिये न तो अयस्कर होता है न आवश्यक। जातियों का विकास सांस्कृतिक परंपराओं के पुनर्नवीकरण तथा नवीन परंपराश्रों की स्थापना द्वारा ही होता है। जो जाति श्रपनी प्राचीन रूढियों से चिपकी अथवा प्राचीन जातीय गौरव के मोह में फंसी रहती है वह ग्रन्य जातियों के साथ विकास की प्रतियोगिता में पिछड़कर श्रात्महनन करती है। श्रातः यदि द्विवेदी युग के बाद की हिंदी श्रालीचना रुढि-बद्ध शास्त्रीय पद्धति को छोड़ कर सांस्कृतिक अंतरावलंबन पर आधारित नवीन समन्वयात्मक पथीं पर बढ़ने लगी तो वह हिंदी साहित्य ही नहीं, भारतीय जाि के भी विकास श्रीर श्रिभिवृद्धि की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यथा। विश्व-विद्यालयों की उच कचात्रों में हिंदी साहित्य के श्रध्यापन का प्रारंभ होने के साथ ही यह त्रावरयकता प्रतीत हुई कि हिंदी का पाठ्यकम भी प्राचीन भाषात्रीं तथा श्रॅंगरेजी साहित्य के पाठ्यक्रम के समान होना चाहिए। इसके लिये हिंदी भाषा श्रौर साहित्य के इतिहास, भाषाविज्ञान तथा भारतीय श्रीर पाश्चात्य स्राज्ञोचना के ग्रंथों की स्नावश्यकता हुई इसके साथ ही हिंदी का भांडार भरने की इटि से भी विद्वानों ने इन विषयों से संबंधित ग्रंथ लिखने की त्रावश्यकता समभी। विश्व-विद्यालयों से हिंदी में एम. ए. की परीचा उचीर्णंकर निकत्तनेवाले व्यत्पन श्रीर मेधावी नवयुवकों ने भी उत्साहपूर्वक श्रालोचनात्मक ग्रंथ लिखने भी दिशा में कदम बढ़ाया। इस प्रकार प्रारम में जो श्रालोचना मक साहित्य निर्मित हुन्ना वह बहत कुछ समन्वयात्मक ही था किंतु बाद में समन्वय की घारा श्रविकाधिक स्वच्छंदता श्रौर नवीनता की श्रोर मुइती गई। इस युग के सर्वश्रेष्ठ दो श्रालोचक डा ॰ रयामसुंदर दास श्रौर रामचंद्र शुक्ल समन्वयात्मक समीचा के प्रवर्तक श्रौर निया-मक थे। यह समन्वय दो रूपों में दिखाई पड़ता है; पहला भारतीय श्रौर पाश्चात्य साहित्यसिद्धांतों के संकलन, संमिश्रण श्रीर तुलना के रूप में श्रीर दूमरा दोनों के िख्यांतों का सम्यक् अध्ययन करके उनके आधार पर एक नवीन संशिलए और समन्वित समीचापद्धति की उद्भावना के रूप में। इन दोनों को क्रमशः संमि-श्रणात्मक समन्वय पद्वति श्रीर संश्लेषणात्मक समन्वय पद्धति कहा जा सकता है।

#### संमिश्रणात्मक समन्वयपद्धति

इस श्रालोचनापद्धति के प्रवर्तक डा॰ श्यामसुंदर दास थे। व्यावहारिक श्रालीचना में जो तुलनात्मक पद्धति महावीर प्रसाद द्विवेदी श्रीर पद्मसिंह शर्मा ने चलाई थी यह उसी का सैद्धांतिक श्रालोचना में रूपांतर प्रतीत होता है। व्यावहारिक तुलनात्मक समीचा में एक भाषा या भिन्न भिन्न भाषात्रीं के दो कवियों के काव्य की तुलना श्रीर उनके गुण दोषों का निर्णयात्मक ढंग से विवेचन किया जाता था पर इस संमिश्रसा मक समन्वय पद्धति की सैढांतिक आलोचना में दो भाषात्रों या दो सांस्कृतिक परंपरात्रों में प्रचलित साहित्य सिद्धांतों की तुलना श्रीर समीकरण किया जाता है। श्यामसंदर दास ने एम. ए. कचा में श्रालोचना पढाने के लिये क्राँगरेजी के आलोचनात्मक ग्रंथों तथा संस्कृत के अलंकार ग्रंथों का सार इकट्टा करके साहित्यालीचन (सन् १६२२) नामक श्रपने जिस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की उसमें संकलन और संमिश्रण की यही पद्धति अपनाई गई है। श्यामसंदर दास ने इस प्रंथ में भौलिकता का दावा नहीं किया है। उसके प्रथम संस्करण की भूमिका में यह स्वीकार किया है कि अपने प्रंथ की सामग्री उन्होंने श्राँगरेजी श्रीर संस्कृत के प्रांथों से ली है पर विषयप्रतिपादन का दृष्टिकोगा उनका श्रपना है। वस्तुत: यह ग्रंथ श्रन्य ग्रंथों का निचोड़ श्रीर सारसंकलन ही है। साहित्यालोचन के विषयविभाजन शीर्षकों के नामकरण तथा उपस्थापन विधि के साथ साथ उसकी विचारवस्त के श्रध्ययन से यह बात स्पष्ट हो जाती है। प्रारंभ, कलाश्रों का विभाजन श्रीर विवेचन वर्संफील्ड की पुस्तक जजमेग्ट इन लिटरेचर' के ग्राधार पर किया गया है। बहुत से लोग तो साहित्यालीचन को विलियम हेनरी इडसन की पुस्तक 'ऐन इस्ट्रोडक्शन टूदी स्टडी, आफ लिटरेचर' की छाया मात्र मानते हैं। इसमें संदेह नहीं कि साहित्यालोचन के कान्य, साहित्य. शैली, उपन्यास, कहानी श्रौर त्र्रालोचनावाले श्रंशों का बहुलांश हडसन की पुस्तक का श्चनवाद मात्र है। उसी तरह भारतीय सिद्धांतों विशेषकर दृश्यकाव्य श्रीर इस के विवेचन में विश्वनाथ कविराज के साहित्यदर्पण श्रीर भरतमूनि के नाट्यशास्त्र का पूर्णतः ऋनुसरण किया गया है। ग्रंथ के दूसरे संस्करण में बहुत सी नई सामग्री जोड़ी गई है श्रीर लेखक ने कुछ श्रपने विचार भी दिए हैं पर साथ ही रसनिष्पत्ति के संबंध में चार मतों की चर्चा करते हुए केशवशसाद मिश्र का एक लेख 'मधुमती भूमिका' भी पूरा का पूरा उद्भृत कर दिया गया है। उसी तरह परिशिष्ट में पद्मना-रायण श्राचार्य द्वारा लिखित "शब्दशक्तियों से संबंधित एक निबंध भी संमिलित कर लिया गया है। इस तरइ साहित्यालोचन में संकलन वृत्ति की ही प्रधानता दिखाई पहती है।

साहित्यालोचन की संमिश्रगात्मक समन्वय की पद्धति श्रागे चलकर

केव न संकलनात्मक न रहकर विवेचनात्मक और निर्णायात्मक हो गई। गुलाबराय ने सन १६२८ ई॰ में 'नव रस' नामक एक रससिद्धांत का ग्रंथ लिखा जिसमें रसविचार के साथ साथ भावों का मनोवैज्ञानिक विवेचन भी प्रस्तत किया गया है। इम प्रथ का उर श्य साहित्यालोचन से भिन्न था। साहित्यालोचन साहित्यशास्त्र के विद्यार्थियों और अध्येताओं के लिये लिखा था पर नवरस का उद्देश्य रस-सिद्धांतों में मान्य भावों का मनोविज्ञान समभाना है। इसलिये लेखक ने रसों का वर्गीकरण करके उनके संबंध में यथास्थान मनोवैज्ञानिक दृष्टि से विवेचन किया है। उनका उद्देश्य तो शुभ है पर विवेचनापद्धति संश्लेपसात्मक न होने से रसविवेचन ग्रीर मनावैज्ञानिक विवेचन ग्रलग ग्रलग दिखाई पडते हैं। नवरस की पद्धति संकलनात्मक तो नहीं है लेकिन संश्लेषणात्मक भी नहीं है। उसे हम विवेचनात्मक श्रौर तलनात्मक समन्वय की पद्धति कह सकते हैं। यह पद्धति श्रपने विकसित श्रीर सप्र रूप में सन् १६०४ ई० के बाद विश्वविद्यालयों के विद्वचापर्श वातावरण में शैन्निशिक ग्रालोचना ( एकेडिमिक क्रिटिशिज्म ) के रूप में परिशात हुई । शुक्ल युग में डा॰ जगनाथप्रसाद शर्मा ने न्यावहारिक समीचा में तथा शुक्लो-त्तर यग में डा॰ नगेंद्र ने ऋपने सैद्धांतिक तथा व्यावहारिक समीक्षासंबंधी ग्रंथों में इसी पद्धति को अपनाया है। इन आलोचकों ने भी श्यामसंदर दास की तरह ही भारतीय छौर पाश्चात्य छालोचना सिद्धांतों को साथ साथ रखा है पर उनसे त्यारो बढकर इन्होंने उनका तलनात्मक विवेचन भी प्रस्तत किया है। डा॰ नर्गेंट को परवर्ती ह्यालोचना साहित्य के रीतिवादी या शास्त्रीय हो जाने का कारण उनके द्वारा स्वच्छंदतावादी आलोचनापद्धति को छोडकर इस संमिश्रणात्मक समन्वय की विवेचात्मक पद्धति का श्रपनाया जाना ही है। उन्होंने भारतीय श्रीर पाश्चात्य साहित्यशास्त्र के प्रंथों ग्रौर मतवादों का गहन ग्रध्ययन करके उनकी जो विवेचना की है अथवा उनके जो अनुवाद किए हैं उनसे उपर्यक्त कथन प्रमाणित हो जाता है।

'साहित्यालोचन' की पद्धित अपनाकर रमाशंकर शुक्क 'रसाल' ने भी सन् १६३३ ई० में 'आलोचनादर्श' लिखा जो साहित्यसिद्धांत का ग्रंथ न होकर शालोचना सिद्धांत का ग्रंथ है। इस दृष्टि से यह हिंदी में अपने ढंग का पहला ग्रंथ था जिसमें आलोचना की परिभाषा, उसके एतिहासिक विकास तथा हिंदी आलोचना की प्राति आदि का विवरण उपस्थित किया गया है। एक तरह से यह हिंदी आलोचना का आलोचनात्मक इतिहास है। आलोचना के रूप प्रकारों के वर्गीकरण में लेखक ने पाश्चात्य समीचापद्धियों का हवाला देते हुए भी उनका गंभीर सैद्धांतिक विवेचन नहीं किया है जिससे यह पुस्तक सामान्य परिचयात्मक कोटि की हो गई है।

# संरतेषणात्मक समन्वय पद्धांन

समन्त्रयात्मक समीच्या का दूसरा रूप यह है जिसमें पाइचात्य श्रीर भारतीय साहित्य सिद्धांतों को पूर्णतः त्रात्मसात् करके गंभीर मनन श्रीर निरीच्य द्वारा हिंदी का अपना निजी समीद्धाशास्त्र निर्मित करने का प्रयत्न किया गया है। यह नवीन समन्वयवादी समीद्धा न तो भारतीय साहित्यशास्त्र की उद्धरणी है न पाश्चात्य साहित्यशास्त्र का अनुकरण । इसके प्रवर्तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे जिन्होंने अपनी अकाट्य तर्कना शक्ति, सूक्ष्म श्रीर तलस्पर्शिनी दृष्टि श्रीर मौलिक उद्भावना की चमता द्वारा पाश्चात्य श्रीर भारतीय साहित्य के महान् स्त्राचार्यों की श्रेणी में अपना स्थान बना लिया। उनकी समीचा का दृष्टिकोण् है तो मूलतः भारतीय ही, उसमें संकीर्णता श्रीर गतानुगतिकता के लिये कोई स्थान नहीं है। परंपरागत शास्त्रीय छिद्धांतों को उन्होंने ज्ञान-विज्ञान की ऋधुनातन उपलब्धियों की कसौटी पर कसकर ही स्वीकृत किया है। इस परी च्या की प्रक्रिया में प्राचीन भारतीय सिद्धांतों की उन्होंने जो व्याख्या की है वह बहुत कुछ प्राचीन श्राचारों की व्याख्या से मिन्न है। इस कारण उन्हें परंपरावादी आलोचक नहीं कहा जा सकता। भारतीय साहित्यशास्त्र के जो पारिभाषिक शब्द रूढिबद्ध होकर श्रर्थहीन हो गए थे, श्रपनी व्याख्याश्रों द्वारा उन्होंने उनमें नई अर्थवत्ता भरकर प्राचीन भारतीय सिद्धांतों को नवीन मूल्य प्रदान किया । ये नए साहित्यिक मूल्य समाजशास्त्रीय, वैज्ञानिक श्रौर मनोवैश्वानिक पीठिका पर श्राधारित हैं। मैथ्यू श्रार्नल्ड श्रौर श्राइ०ए० रिचार्ड स की माँति शुक्ल जी भी साहित्यिक अनुभूतियों को जीवनानुभूतियों से अभिन्न मानते हैं। इस कारण एक स्रोर तो उन्होंने भारतीय रसिखांत की श्रलौकिकतापरक व्याख्या को श्रस्वीकृत करके उसे सर्वथा लौकिक सिद्ध किया श्रीर दूसरी श्रीर पाश्चात्य सभी चा के चेत्र में प्रचलित, जीवन से असंपृक्त, अनेक नए नए और फैशने बुल समीचा िस्दांतों या वादों का तर्कपूर्ण ढंग से खंडन किया। शुक्लजी बुद्धिवादी थे श्रीर इसी लिये उन्होंने साहित्य की बुद्धिपरक व्याख्या की है। अपने विवेक की कसौटी पर कसे बिना वे किसी भी पाइचात्य या भारतीय सिद्धांत को स्वीकृत या श्रस्वीकृत नहीं करते। इस तरह भारतीय सांस्कृतिक चेतना श्रीर पाश्चात्य वैज्ञानिक श्रौर बुद्धिवादी दृष्टिकोण का समन्वयकर उन्होंने हिंदी में एक नवीन विश्लेषणात्मक समीचा पद्धति का प्रारंभ किया । जीवन को साहित्य का ब्राधार मानने के कारण एक श्रोर तो उन्होंने साहित्य को युगीन राजनीतिक, सांस्कृतिक श्रीर सामाजिक परिप्रेचय में रखकर देखा है, दूसरी श्रोर उसके मूल प्रेरणास्रोतों श्रीर उद्देश्यों का परीच्या यथार्थ जीवन के मनोवैज्ञानिक श्रीर वैज्ञानिक धरातल पर रखकर किया है किंतु जीवन के पति उनकी दृष्टि श्रादर्शवादी श्रीर मर्यादा

वादी थी जो भारतीय जीवनादशी के बिलकुल अनुरूप थी। पाश्चात्य देशों की यथार्थवादी जीवनदृष्टि को उन्होंने केवल साधन के रूप में स्वीकृत किया। इसी से ब्रादर्शनादी होते हुए भी ने यथार्थनाद के निरोधी नहीं हैं। उन्होंने भारतीय त्रादर्शवाद त्रौर पाश्चात्य यथार्थवाद का संदर सामंजस्य उपस्थित करके अपनी नवीन और मौलिक दृष्टि का परिचय दिया है। यही नहीं. सैद्धांतिक श्रीर व्यावहारिक समीचा के श्रलग श्रलग कटघरों को तोडकर उन्होंने दोनों को समन्वित इसी कारण किया है कि वे युगीन परिस्थितियों श्रीर नवोपलब्ध ज्ञान विज्ञान की उपेक्षा नहीं कर सकते थे। युगीन परि-रियतियों ने उन्हें साहित्य को समाज के परिप्रेक्ष्य में रखकर देखने का बोध दिया। बीसवीं शताब्दी में सामंती जीवन के मूल्यों के ध्वस्त हो जाने पर सामंती युगों में निर्मित श्रलंकारग्रंथों में निर्दिष्ट संकीर्ण मार्गों का श्रवलंबन करना रामचैंद्र शुक्ल जैसे बुद्धिवादी त्र्यालोचक के लिये संभन्न नहीं था। उन्नीसनी शताब्दी में ही भारत में जिस मध्यवर्गीय चेतना का विकास होने लगा था श्रीर श्रार्थसमाज. ब्रह्मसमाज, देवसमाज, प्रार्थनासमाज श्रादि के सुधारवादी जिस की सामाजिक परिणति थे. वह बीसवीं शताब्दी में ऋौर भी बलवती हो गई । उसी मध्यवर्गीय चेतना ने इस युग में मानवतावाद, लोकहितवाद, उपयोगिता-वाद श्रादि विचारों को जन्म दिया जिनके प्रतीकपुरुप महात्मा गाँधी थे। साहित्य में भी उन विचारों की श्रिभिव्यक्ति स्वामाविक थी। श्रतः शुक्लजी की श्रालोचना में भी लोकहितवाद मानदंड के रूप में स्थापित दिखाई पड़ता है। उन्होंने काव्य का मुख्य उद्देश्य लोकचित्त का परिष्कार माना है। लोकचित्त के परिष्कार के बिना लोकहित संमव नहीं है। साथ ही लोकहित का स्वरूपनिर्धारण लोकजीवन के साथ गहरे संपर्क तथा उसकी स्थिति के सम्यक् ज्ञान से ही हो सकता है। इसलिये शुक्ल जी ने लोकजीवन के साथ साहित्यकार के घनिष्ठ संपर्कपर बहुत श्रिषक बल दिया है। लोकमानस श्रीर लोकजीवन को शुक्ल जी व्यक्तिमानस श्रीर व्यक्तिजीवन से श्रिभिन्न मानते है: फलतः वे पाश्चात्य ढंग के व्यक्तिवैचित्र्यवाद अथवा व्यक्तिवादी जीवनदर्शन के विरोधी हैं।

इस प्रकार रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य को परखने का एक नवीन आदर्शवादी प्रतिमान स्थिर किया जो पाश्चात्य उपयोगितावादी मूल्यांकन का भारतीयकरण था। साधारणतः यह समभा जाता है कि रामचंद्र शुक्ल आइ० ए० रिचार्ड्स के आलोचना सिद्धांत से प्रभावित हुए हैं, पर यह धारणा नितांत भ्रममूलक है। रिचार्ड्स ने साहित्य के मनोवैज्ञानिक मूल्य को ही उसका प्रतिमान माना है। उसका सिद्धांत सभी कलाओं के लिये है और साहित्य को भी उसने एक कला ही माना है। इसके विपरीत शुक्ल जी साहित्य या काव्य को कला माननेवालों के

घोर विरोधी हैं। उनकी समीचा शुद्घ साहित्यिक समीचा है। रिचाड्र सने काव्य की रचनाप्रक्रिया पर भी पर्याप्त विचार किया है •श्रीर कवि के श्रचेतन मन को काव्य का मूल उत्त माना है। पर शुक्ल जी ने इस संबंध में श्राधिक विचार नहीं किया है। रिचार्ड स ने जीवनमूल्यों की विवेचना मनोविज्ञान के आधार पर की है और श्रपने मत की पृष्टि के लिये उसने नृतत्वशास्त्र, समाजशास्त्र श्रीर सौंदर्यशास्त्र का सहारा लिया है पर शुक्ल जी की समीचा का आधार मनोविज्ञान श्रीर नीतिशास्त्र (एथिक्स) है। इस तरह रिचार्ष श्रीर रामचंद्र शुक्ल की समीचा-पद्धतियों में बहुत श्रधिक श्रसमानता है। पर उनमें कुछ समानता भी है जिसके श्राधार पर शुक्लजी को रिचाड ए से प्रभावित मान लिया गया है। शुक्लजी की समीचा का मूलाधार भी मनोविज्ञान ही है। इस दृष्टि से चिंतामिया के लोभ श्रीर प्रीति, कोध, उत्पाइ, अद्यामिक श्रादि मनोवैज्ञानिक निबंध उनके समीचा-त्मक साहित्य के ही श्रंतर्गत श्राते हैं। इनके श्रितिरिक्त श्रपने श्रालोचनात्मक निबंधों श्रौर ग्रंथों में भी उन्होंने प्रतिभा, मन, बुद्धि, स्मृति, कल्पना, भावना, प्रेरणा त्रादि मनोवैज्ञानिक विषयों पर कहीं लंद्वेप में स्त्रीर कहीं विस्तार से विचार किया है। रिचार्ड स ने भी श्रपने 'साहित्यसमी ज्ञा के सिद्धांत, (प्रिंस-पुल्स स्राफ लिटरेरी क्रिटिसिन्म ) नामक पुस्तक में स्रानंद, ( फ्लेज़र ), भावना (इमोशन), स्मृति ( मेमरी ), दृष्टिकोण ( ऐटिच्यूड ) श्रौर कल्पना (इमैजिनेशन) जैसे मनोविज्ञान के विषयों पर श्रलग श्रलग श्रध्याय लिखे हैं तथा शेष पुस्तक में भी सर्वत्र उनकी वैचारिक भूमि मुख्यतः मनोवैज्ञानिक ही है किंतु दोनों का यह साम्य केवल विषयगत ही है। शुक्लजी ने मनोवैज्ञानिक विषयों का विवेचन शास्त्रीय श्राधार पर नहीं किया है, उसमें उनकी पकड़ सर्वथा मौलिक है श्रौर इसीलिये कहीं कहीं मनःशास्त्र के सिद्धांतों से वे पूर्णतः संमत भी नहीं है। पर रिचाड् स की स्थापनाएँ मनोविज्ञान के मान्य सिद्धांतों पर श्राधारित होने से पूर्णतः वैज्ञानिक हैं। दूसरी बात यह है कि शुक्ल जी ने मनोवैज्ञानिक विषयों की विवेचना मुख्यतः रसिंद्धांत की व्याख्या के लिये की है श्रीर इस तरह रस-सिद्धांत को प्रथम बार एक पुष्ट वैज्ञानिक स्त्राधार प्रदान किया है। पर रिचार्ड्स ने मनोविज्ञान के स्त्राधार पर 'मनोवैज्ञानिक मूल्यवाद' का स्त्रपना मौलिक साहित्य-सिद्धांत उद्भावित किया है। शुक्लजी ने रससिद्धांत के स्रंतर्गत साधारणीकरण की व्याख्या में रिचाड स के प्रेषणीयता के सिद्धांत से अपने मत की जो पृष्टि की है उसे भी शुक्लजी पर रिचार्ड्स का प्रभाव नहीं कहा जा सकता है।

इस तरह रिचार्ड्स श्रीर रामचंद्र शुक्ल दोनों की श्रालोचना का श्राधार सुख्यतः मनोविज्ञान है पर दोनों में श्रंतर यह है कि रिचार्ड्स ने साहित्य का मूल्य मनोविज्ञान की दृष्टि से श्रॉका है श्रीर शुक्लची ने साहित्य की दृष्टि से। रसमीमांसा में भावों की न्याख्या श्रीर उनके वर्गीकरण में उनकी मनोवैज्ञानिक विश्लेपण की यह साहित्यिक पद्यति स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। साहि यिक दृष्टि प्रधान न होने के कारण कहीं कहीं तो उन्होंने मनोवैज्ञानिकों से अपना मतमेद भी प्रकट किया है। भाव के विवेचन में उन्होंने भाव की तीन दशाएँ-भावदशा, स्थायीदशा श्रीर शीलदशा-बताते हुए लिखा है 'मनोविज्ञानियों ने 'स्थायी दशा' श्रीर 'शील दशा' के भेद की श्रोर ध्यान न देकर दोनों प्रकार की मानसिक दशाश्रों को एक ही में गिना दिया है। उन्होंने रति, बैर, धनतुष्णा, इंद्रियपरायणता, श्रिभमान इत्यादि सबको स्थायी भावों की कोटि में डाल दिया है। पर मैंने जिस श्राधार पर भेद करना श्रावश्यक समका है उसका विवरण ऊपर दिया जा चुका है । । इससे मनोविज्ञान में उनकी गहरी पैठ का पता चलता है। पर इसका यह अर्थ नहीं कि शक्ल जी मनोविज्ञान के आचार्य थे। वस्तुतः उन्होंने साहित्य की श्रोर से मनोविज्ञान में प्रवेश किया था, मनोविज्ञान की दिशा से साहित्य में नहीं श्राए थे। फलतः उनकी दृष्टि मौलिक श्रीर स्वतंत्र थी। उदाहरणार्थ जन्होंने 'भाव की जो परिभाषा दी है उसकी शब्दावली साहित्य की है, मनोविज्ञान की नहीं; जैसे—'मन के प्रत्येक वेग को माव नहीं कह सकते. मन का वही वेग 'भाव' कहला सकता है जिसमें चेतना के भीतर आलंबन श्रादि प्रत्यय रूप से प्रतिष्ठित होंगे । 'शुक्ल जी ने साहित्य सिद्धांतीं की विवेचना में मनोवैज्ञानिकों से उतनी ही सहायता ली है जितनी उन्हें अपेचित थी। इसी कारण मनोविज्ञान के अन्य आचार्यों के ग्रंथों का हवाला न देकर उन्होंने शैंड के 'शील के श्राधार' ( फा उंडेशन श्राफ कैरेक्टर ) नामक ग्र'थ का ही सबसे श्रधिक उल्लेख किया है। यद्यपि उन्होंने मनोविश्लेपण शास्त्र के चेतन मन श्रीर श्रचेतन मन के सिद्धांत को भी स्वीकार किया है 3 तथा सहजात विच (इंस्टीक्टस', संवेग (इम्पुलसेज), संवेदना, (सेन्सेशन), प्रत्यय (कांसेप्ट), ऋनुभूति (इक्सपीरियेंस', बुद्धि (इंटलेक्ट), इच्छा (डिजायर', स्मृति (मेमोरी', फलपना (श्रोमेन्सीमेशन), स्वयंप्रभ ज्ञान (इंद्रटन) श्रादि से संबंधित मनोवैशानिक सिद्धांती को यथावत् स्वीकृत कर लिया है, पर उनकी व्याख्या में दर तक नहीं गए हैं।

१ रसमीमांसा-रामचंद्र शुक्त-प्रथम संस्करण-पृ० १८७।

२ वही, पृ० १८६।

भावों की प्रक्रिया की समीचा से पता चलता है कि उदय से अस्त तक भाव मंडल का कुछ भाग तो आश्रय की चेतना के प्रकाश में कान्शस में रहता है और कुछ अंत-स्संज्ञा के चेत्र में छिपा रहता है।——वही, पृ० ६५।

साहित्य का मानवचिरत्र से घनिष्ट संबंध होने के कारण उन्होंने शैंड के सिद्धांतों श्रीर परिमाषाश्रों श्रिधिक ग्रहण किया है। उनका भाविविवेचन तो मुख्यतः शैंड की पुस्तक पर ही श्राधारित है।

## साहित्य का मृल्य श्रौर रामचंद्र शुक्ल

पहले कहा जा चुका है कि रामचंद्र शुक्ल का दृष्टिकी ए मर्यादावादी श्रीर नैतिक था। श्रतः उनकी दृष्टि में साहित्य का मूल्यनिर्धारक भी लोकमर्यादा या नीति ही है। लोकहित, लोकमंगल, लोकधर्म, शेष सृष्टि के साथ रागात्मक संबंध. लोकचित्त का परिष्कार, आनंदमंगल की साधनावस्था आदि अनेक नामों और प्रसंगों द्वारा उन्होंने मूलतः उसी सामाजिक या मर्यादावादी नैतिकता के प्रश्न को बार बार उठाया है । प्राचीन भारतीय स्त्रालंकारिकों ने साहित्य का मूल्य श्रानंद को माना था, चाहे वह रसनिष्पत्ति द्वारा उपलब्ध श्रानंद हो चाहे श्रलंकार, रीति या वक्रोक्ति के चमत्कार द्वारा । शुक्लाजी ने उस स्नानंद की परिभाषा बदल दी है श्रीर श्रानंद की दो श्रवस्थाएँ - साधनावस्था श्रीर सिद्धावस्था - बताकर प्रथम श्रवस्था का बीज भाव 'करुणा' श्रीर द्वितीय का बीज भाव 'प्रेम' माना है। करुणा द्वारा लोक की रचा होती है श्रीर प्रेम द्वारा इसका रंजन। करुणा श्रीर प्रेम दोनों ही लोकमंगलजनक भाव हैं। शुक्ल जी के शब्दों में भावों की छानबीन करने पर मंगल का विधान करनेवाले दो भाव ठहरते हैं - कदगा श्रीर प्रेम। कदगा की गति रचा की श्रोर होती है श्रीर प्रेम की रंजन की श्रोर। लोक में प्रथम साध्य रत्ना है। रंजन का अवसर उसके पीछे आता है?। इस तरह शुक्ल जी ने रस से निष्पन्न श्रानंद को साधनावस्था श्रीर सिद्धात्रस्था दोनों में ही मंगलमय बताया है श्रीर यह सिद्ध किया है कि रस लोकमंगलकारी होता है क्यों कि वह लोकधर्म का साधक होता है। यही शुक्लजी की रस की नवीन उपयोगितावादी व्याख्या है जिसका स्त्राधार सामाजिक नैतिकता है। जैसा पहले कहा जा चुका है शक्लाबी द्वारा प्रतिपादित साहित्य का यह उपयोगितावादी मूल्य पाश्चात्य उप-योगितावाद का भारतीयकरण है। यूरोप में उन्नीसवीं शताब्दी में बैन्यम, श्रास्टिन, मिल स्रादि दार्शनिकों ने राजनीति स्रीर समाजव्यवस्था में उपयोगितावादी ( युटिलिटैरियन ) दृष्टि का होना स्रावश्यक बताया श्रीर 'श्रधिकतम व्यक्तियों का श्रिधिकतम हित' का सिद्धांत प्रतिपादित किया । साहित्य में उपयोगिताबाद 'शिचा-वाद' या उपदेशवाद ( डाइरेक्टिसिल्म ) के रूप में प्लेटो श्रीर होरेस के समय से ही चला स्त्रारहा था पर उन्नीसवीं शताब्दी में रस्किन स्त्रीर टाल्सटाय ने

१ रसमीमांसा— पृ० १७८, १८४, १६४, १६८, १६८, ११२ । २ वही, पृ० ६७ |

उसको धर्म के साथ संबद्ध कर दिया। उनके अनुसार कला का मुख्य उद्देश्य मानव की धर्मभावना को विकसित और पृष्ट करना तथा उसकी नैतिक चेतना को पूर्ण और परिष्कृत करना है; आनंद तो उसका गौण प्रयोजन या उपसँतित (बाइ प्राडक्ट) मात्र है। भारतीय आलंकारिकों ने भी काव्य का लक्ष्य चतुर्वर्गफल की प्राप्ति माना था। कभी कभी अधिक स्पष्टता लाने के लिये यश, अर्थ, सदाःमुक्ति, व्यवहारज्ञान, कांतासंमित उपदेश को भी काव्य का प्रयो-जन बताया गया, पर ये सभी चतुर्वर्गफल (धर्म, अर्थ, काम, मोच् ) के भीतर आ जाते हैं। इस तरह भारतीय दृष्टि से धर्म और मोच्च साहित्य के लक्ष्य के रूप में पहले से मान्य चले आ रहे थे और इसी कारण समस्त भारतीय साहित्य उद्देश्य की दृष्टि से आदर्शवादी दिखाई पड़ता है। पर साथ ही आलंकारिकों ने शांत रस को नहीं, श्रंगार रस को ही रसराज कहा है और संस्कृत साहित्य में लौकिकता की ही अमुखता है, धार्मिकता की नहीं।

भारतीय साहित्य श्रीर साहित्यशास्त्र में उद्देश्य श्रीर व्यवहारसंबंधी यह परस्परिवरोधी बात क्यों दिखाई पड़ती है, इस प्रश्न का समाधान खोजना द्विवेदी युग के नैतिकताबादी साहित्यिकों श्रीर श्रालोचकों के लिये श्रावश्यक हो गया था । रामचंद्र शुक्ल ने पाश्चात्य उपयोगितावादी सिद्धांत के सहारे उसका उत्तर द्वँढ लिया । उनका उत्तर यह था कि काम, श्रर्थ, धर्म श्रीर मोच एक ही जीवन-प्रक्रिया की भिन्न भिन्न श्रवस्थाएँ हैं श्रीर एक दूसरे से श्रविच्छिन हैं: श्रत: प्रवृत्ति-मूलक जीवन का हित इन चारों के समन्वय में है। मोच जीवन का लक्ष्य है. धर्म उसका साधक है श्रीर श्रर्थ श्रीर काम धर्म के साधक हैं। इसी लिये शुक्लजी कहते हैं 'धर्म है ब्रह्म के सत्स्वरूप की व्यक्त प्रश्चि जिसकी श्रसीमता का श्रामास म्राखिल विश्विध्यिति में मिलता है। इस प्रवृत्ति का साज्ञात्कार परिवार और समाज ऐसे छोटे दोत्रों से लेकर समस्त भूमंडल श्रीर श्राखिल विश्व तक के बीच किया जा सकता है। परिवार श्रीर समाज की रचा में, लोक के परिचालन में श्रीर समष्टिरूप में श्राबिल विश्व की शाश्वत रिथित में सत् की ही प्रवृत्ति के दर्शन होते हैं। " जपर जो कुछ कहा गया है उससे सत्स्वरूप की व्यक्त प्रवृत्ति की श्रर्थात् धर्म की ऊँची नीची कई भूमियाँ लिखत होती है, जैसे - ग्रधर्म, कुलधर्म, समाजधर्म लोकधर्म श्रौर विश्वधर्म या पूर्णधर्म । किसी परिमित वर्ग के कल्यास से संबंध रखनेवाला धर्म उच कोटि का है। धर्म की उचता उसके लद्द्य के व्यापकत्व के श्रनुसार समभी जाती हैं। श्रागे उन्होंने लिखा है- श्रनः मोन्न

१ चितामणि-भाग १-- 70 २०७-२०=।

का — िकसी ढंग के मोच्च का — मार्ग धर्ममार्ग से बिलकुल श्रलग श्रलग नहीं जा सकता। धर्म का विकास इसी लोक के बीच इमारे परस्पर व्यवहार के भीतर होता है। इमारे परस्पर व्यवहारों का प्रेरक इमारा रागात्मक या भावात्मक इदय होता है। इस उद्धरण से स्पष्ट है कि शुक्लजी ने धर्म का बहुत ही व्यापक श्र्य लिया है श्रीर उनकी यह परिमाषा धर्म की प्राचीन स्थूल मान्यताश्रों से भिन्न है। वस्तुतः धर्म से उनका तात्पर्य सांमाजिक नैतिकता या मानवीयता से है जिसका उद्देश श्रिषकतम लोगों का कल्याण करना है। इस तरह उनका लोकहितवाद रिक्तिन श्रीर टालसटाय के धार्मिक उपयोगितावाद का भारतीय संस्कृति के श्रनुरूप नवीन रूपंतर है। उसके द्वारा एक श्रोर तो पाश्चात्य उपयोगितावादी दार्शनिकों के सामाजिक उपयोगितावाद के सिद्धांत का तथा रिक्तिन श्रीर टालसटाय के नैतिक श्रादर्शवाद समर्थन होता है; दूसरी श्रोर भारतीय संस्कृति श्रीर साष्टित्य में मान्य चतुर्वर्गफल के विद्धांत की व्याख्या भी हो जाती है श्रीर साथ ही भारतीय साहित्य स्त्रीर साहित्यशास्त्र में प्रयोजनसंबंधी जो श्रांतर्विरोध प्रतीत होता है उसका मी समाधान हो जाता है।

यहाँ यह भी द्रष्टव्य है कि शुक्ल जी ने रिक्तिन और टाल्सटाय का श्रंधभाव से अनुकरण नहीं किया है। साहित्य पर ऊपर से आरोपित धार्मिक, नैतिक या राजनीतिक उद्देशों का उन्होंने स्पष्ट शब्दों में विरोध किया है। उनके अनुसार 'सुंदर और कुरूप काव्य में बस थे ही दो पच्च हैं। भला बुरा, शुभ अशुभ पापपुर्य, मंगल अमंगल, उपयोगी अनुपयोगी ये सब शब्द काव्य के बाहर के हैं। ये नीति, धर्म, व्यवहार, अर्थशास्त्र आदि के शब्द हैं। शुद्ध काव्यच्चेत्र में न कोई बात भली कही जाती है, न बुरी, न शुभ न अशुभ; न उपयोगी न अनुपयोगी। सब बातें केवल दो रूपों में दिखाई जाती हैं—सुंदर और असुंदरः। शुक्ल जी का यह कथन बाह्यतः कलावादियों के 'कला कला के जिये' के सिद्धांत जैसा प्रतीत होता है और लगता है कि वे यहाँ अपने नैतिक दृष्टिकोण को छोड़कर काव्य के सौंदर्य को ही उसका प्रतिमान मानते हैं। इस कथन में रिक्तिन और टाल्सटाय का, जो साहित्य को साधक और धर्म को साध्य मानते थे अथवा मिल आदि उपयोगितावादी दार्शनिकों का, जो समाज के सर्वाधिक हित के निमित्त साहित्य आदि का उपयोग करना चाहते थे, स्पष्ट विरोध दिखाई पड़ता है। पर इसमें शुक्ल जी के लोकमंगल के सिद्धांत का विरोध नहीं है क्योंकि वे साहित्य में सुंदर पच

<sup>े</sup> चिंतामख-भाग १-पृ २०१।

<sup>.</sup> व बही; पु० १६७।

उसी को मानते हैं जो लोकहितकारी या लोकानुरंजनकारी है। साहित्य का यह सुंदर पच्च यदि धार्मिक का शुभ या मंगल श्रोर श्रथशास्त्री का उपयोगी तत्व भी है तो शुक्लजी को इसमें कोई श्रापत्ति नहीं है। इस तरह वे साहित्य के सौंदर्य मार्ग से उसी लक्ष्य तक पहुँचना चाहते हैं जहाँ धार्मिक शुभ मार्ग या नीति मार्ग से पहुँचता है। श्रांतर बेंबल हिंट की है। रिकन श्रोर टाल्स टाय की हिंट मुख्यतः धार्मिक है श्रोर शुक्लजी की शुद्ध साहित्यक।

टाल्सटाय के मत का खंडन उन्होंने इसी ग्राधार पर किया है। टाल्सटाय ने साहित्य का मुख्य लक्ष्य मानव मात्र में भ्रात्भावना का प्रसार बताया है। शुक्लजी टाल्8टाय के इस मत को शुद्ध साहित्यिक न मानकर सांप्रदायिक मानते हैं। क्यों कि टाल्सटाय के श्रनुसार कला का मूल्यांकन युगविशेष की धार्मिक चेतना के श्रनुसार होता है; यह धार्मिक चेतना ही जीवन का उच्चतर मूल्य है जो मानव को अन्य मानवों तथा ईश्वर से मिलती है। इस कैथलिक भावना का विरोध करते हुए शुक्लजी ने लिखा है-टाल्सटाय के श्रनुयायी प्रयत्न-पक्त को लेते अवश्य हैं, पर केवल पीड़ितों की सेवाश्श्रूषा की दौड़धूप, आततायियों पर प्रभाव डालने के लिये साधुता के लोकोत्तर प्रदर्शन, त्याग, कष्टसिहण्याता इत्यादि में ही उसका सौंदर्य स्वीकार करते हैं। साधुता की इस मृदुल गति को वे श्राध्यात्मक शक्ति कहते हैं, पर भारतीय दृष्टि से हम इसे भी प्राकृतिक शक्ति— मनुष्य की ख्रंतःप्रकृति की सारिवक विभूति मानते हैं। " श्रध्यात्म शब्द की, मेरी समभ में काव्य या कला के चेत्र में कहीं कोई जरूरत नहीं है।' इस तरह वे कर्मसौंदर्य या प्रयत्नपत्त के सौंदर्य में केवल करुणा श्रीर प्रेम की भावना को ही नहीं, उत्साह, क्रोध, घुणा, त्यादि परुष भावों का होना त्यावश्यक मानते हैं। इसी लिये टाल्सटाय श्रीर महात्मा गाँधी के श्रिहिंसा मार्ग के वे पूर्णतः समर्थंक नहीं थे, क्यों कि वे हृदयपरिवर्तन के साथ साथ अत्याचारियों के हिंसात्मक नाश में भी विश्वास करते थे। साहित्य के नव रसों में वीर रौद्र श्रीर वीभत्स रहों के समा-वेश के कारण शक्लजी की इस नैतिक दृष्टि को बल मिला या श्रीर इसी दृष्टि के कारण वे अवनारों में कष्णा से अविक राम को आदर देते थे। उनकी नैतिकता में

<sup>ै &#</sup>x27;जिसे धार्मिक शुभ या मंगल कहता है किन उसके सौंदर्य पत्त पर आप ही मुग्ध रहता है और दूसरों को भी मुग्ध करता है। जिसे धर्में अपनी दृष्टि के अनुसार शुभ या मंगल सममता है, उसी को किन अपनी दृष्टि के अनुसार सुंदर कहता है। — चिंतामिण, भा० १, पृ० १६७।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> रसमीमांसा, पृ० ७१। **१३-३**२

नीति श्रीर सौंदर्य का, कोमलता श्रीर परुषता का, लौकिकता श्रीर श्राध्यात्मिकता का श्रद्भुत समन्वय हुश्रा है।

कलावादी या 'कला कला के लिये' का सिद्धांत माननेवाले भी नैतिकता. धर्म, राजनीति स्त्रादि का कला से कोई संबंध नहीं मानते । वाल्टर पेटर, ब्रैडले, स्प्रिगार्न आदि आलोचकों के अनुसार साहित्य कला का मृल्य वह सौंदर्य है जो कृति में स्वतंत्र रूप से स्थित है, उसकी स्थिति का कारण नीति, धर्म श्रादि साहित्येतर विषय नहीं हैं। इसलियें साहित्य श्रीर कला की सौंदर्यान भृति को ही उनका मूल्य समझना चाहिए। शुक्लजी का इस संबंध में जो कथन पहले उदधत किया गया है उसमें भी कान्य के संदर श्रीर श्र संदर ये दो ही पच माने गए हैं श्रीर नीति धर्म श्रादि काव्यक्षेत्र के बाहर के शब्द माने गए हैं। पर शक्लाजी ने काव्य के सौंदर्य की जो व्याख्या की है वह कलावादियों की सौंदर्य की परिभाषा से बिलकल भिन्न है। कलावादी सौंदर्यान्भृति को वास्तविक जीवनाभृतियों से भिन्न श्रीर स्वतंत्र मानते हैं। प्रिट्ध कलावादी श्रालोचक ब्रैडले का कहना है कि 'काव्य की सौंदर्यान भृति स्वयं ऋपना साध्य है श्रीर उसका मुल्य उसी के भीतर निहित है, कहीं बाहर नहीं। उसी मूल्य के श्राधार पर उसका परीच्या श्रीर स्वी-करण होना चाहिए; श्रतः केवल सौंदर्यानुभूतिगत मूल्य ही काव्य या कला का मुल्य है। किसी श्रन्य काव्येतर उद्देश्य की दृष्टि से काव्य का मूल्यांकन करना काव्य के मूल को घटा देना है, क्योंकि ऐसा करते समय उस मूल्य को उसके श्रपने परिवेश से हटा देना पहता है जिससे कान्य की प्रकृति ही बदल जा सकती है। काव्य प्रकृत्या न तो वास्तविक जगत् का श्रंग है न उसका श्रनुकरण्, इसके . विपरीत वह अपने आप में पूर्ण, स्वतंत्र और स्वशासित एक अलग लोक ही है। 12 पर रामचंद्र शुक्ल काव्यानुभृति के सौंदर्य को वास्तविक जीवन की श्रन-भृतियों के सौंदर्य से ऋमिन्न मानते हैं। इसी तिये उनकी सौंदर्यपरिभाषा कला-

१ फस्टै दिस दशसपीरियन्स इन पन पेंड इटसेल्फ, इन वर्थ है विंग आन दर्स ओन एकाजन्द, हैन पेन इंट्रिजिक वैल्यू। नेक्स्ट इट्म पोइटिक बेल्यू इन दिस इंट्रिजिक वर्ध पलोन। "" द कंसीडरेसन मॉव मल्टिरियर पन्डस गैदर वाई द पोपट इन द पक्ट ऑव कंपीजीसन मॉर वाई द रीडर इन द पक्ट मॉव इक्सपीरिएंसिंग, टेन्स टू लोग र पोइटिक वैल्यू। इट इन सी किकाज इट टेक्ड्स टू चैंज द नेचर मॉव पोइट्री वाई टेकिंग इट आउट मॉव इट्स मोन पटमोसफेयर। कॉर इट्स नेचर इज टू वी नाट ए पार्ट, नार गेट ए कापी मॉव द रीयंल वर्ल्ड ( ऐज वी कामनली मंडरस्टेंड दैट फ्रेज) वट टू वी ए वर्ल्ड क्स इटसेल्फ इनडिपेडेंट, कंप्लीट, मॉटोनामस। "--ए० सी० वैडले---मॉक्सपोर्ड लेक्चर्स भाव पोइट्री, पेज ५ ।

वादियों की सौंदर्यपरिभाषा से मेल नहीं खाती। यहाँ वे आह० ए० रिचार्ड स के स्वर में स्वर मिलाकर कहते हैं—'रसानुभूति प्रत्यच्च या वास्तविक अनुभूति से सर्वया पृथक् कोई अंतर्र्यच्च नहीं है, बल्क उसी का एक उदाच और अवदात स्वरूप है।''शब्द काव्य की सिद्ध के लिये वस्तु काव्य का अनुशीलन परम आवश्यक है।'' ठीक इसी तरह रिचार्ड स भी कहता है—'काव्य जगत् किसी भी हिंध से यथार्थ जगत् से मिन्न अस्तित्व नहीं रखता; न तो उसके नियम कानून मिन्न हैं, न उसमें अलौकिक विशेषताएँ ही हैं'। इस तरह रामचंद्र शुक्ल सौंदर्य की सचा वास्तविक जगत् की अनुभूतियों में भी मानते हैं। उनके अनुसार वहीं से वह सौंदर्य काव्य में भी एडीत होता है।

सौंदर्य क्या है, इस प्रश्न का उत्तर शुक्लजी स्पष्ट शब्दों में यह देते हैं कि जैसे भीर कर्म से प्रथक वीरत्व कोई पदार्थ नहीं वैसे ही संदर वस्त से प्रथक सौंदर्य कोई पदार्थ नहीं । उनके अनुसार बस्त के सौंदर्य की अनुभति उसी को होती है जो उस वस्त की भावना में श्रपनी स्वतंत्र या प्रथक सत्ता को लीन कर देता है-'इमारी श्रंतस्यचा की यही तदाकारपरिणति सौंदर्य की श्रनुभृति है।"" जिस वस्त के प्रत्यन्न ज्ञान या भावना से तदाकारपरिशाति जितनी ही अधिक होगी, उतनी ही वह वस्तु हमारे लिये मुंदर कही जायगी'।3 इस संबंध में पहले तो वे कहते हैं कि 'सौंदर्य बाहर की कोई वस्त नहीं है, मन के भीतर की वस्त है।' फिर तरंत बाद ही सौंदर्य की सत्ता वस्त से श्रिमिन्न मानते हैं श्रीर श्रंत में कहते हैं- 'इस विवेचन से स्पष्ट है कि भीतर बाहर का भेद व्यर्थ है। जो भीतर है, वही बाहर है'। र ये तीनों बातें बाह्यतः परस्पर विरोधी प्रतीत होती हुई भी अविरोधी हैं, क्योंकि सौंदर्यानुभृति के लिये दो की सत्ता आवश्यक है, संदर वस्त की ग्रीर उसका श्रनभव करनेवाले व्यक्ति की। दोनों में से किसी एक के श्रमाव में सौंदर्यानुभूति नहीं हो सकती । यदि वस्तु न होगी तो सौंदर्य की स्थिति नहीं होगी श्रीर यदि व्यक्ति का मन नहीं होगा तो उस सौंदर्य की श्रानभित कैसे होगी ? श्रीर ये दोनों सत्ताएँ श्रसंप्रक्त रहेंगी तो सौंदर्यानुसति नहीं हो सकती। वस्त के साथ व्यक्तिमन का तादात्म्य भाव स्थापित होने पर ही सौंदर्यानुभृति उत्पन्न होगी । इस तरह सौंदर्य वस्तुगत भी है श्रीर श्रात्मगत भी । यहाँ शुक्ल-जी ने कलावादियों के इस मत का खंडन किया है कि सौंदर्य वस्त्रगत नहीं आरम

<sup>े</sup> रसमीमांसा, पृष्ठ, २७५।

र प्रिसीपल्स ऑव लिटरेरी क्रिटिसिज्म, पृ० ७८।

<sup>3</sup> चिंतामणि, प्रथम भाग, पृ १६५।

४ वही, प्० १६४।

गत होता है। क्रोचे तो वस्तु को द्रव्यमात्र मानता है श्रीर सौंदर्य का साँचा व्यक्ति के मन के भीतर निहित बताता है। इस तरह उसके श्रनुसार सौंदर्य व्यक्तिमन के स्वयंप्रमज्ञान या प्रमा की देन है, वस्तु से उसका कार्यकारण संबंध मात्र है। हीगेल भी उसे श्राध्यात्मिक वस्तु मानता है। शुक्लजी ने इन दोनों मतों का खंडन किया है। उनकी सौंदर्यपरिमाषा मानवादियों श्रीर वस्तुव दियों दोनों की परिभाषाश्रों के बीच की है। इसी लिये वे काव्य की सौंदर्यानुभूति को जगत् की सौंदर्यानुभूति से श्रीमन्न मानते हैं।

सौंदर्य संबंधी इसी मान्यता पर शुक्ल की की स्त्रालोचना का विशाल भवन खडा हुआ है। वे सौंदर्य को बाह्य श्रीर श्राभ्यंतर दोनों मानकर उसके तीन भेद करते हैं - रूपसौंदर्य, भावसौंदर्य श्रीर कर्मसौंदर्य। रूपसौंदर्य से भावसौंदर्य श्रीर भावसौंदर्य से कर्मसौंदर्य श्रविक उन्कृष्ट हैं क्योंकि उनमें क्रमशः एक से दसरे में नैतिक चेतना का योग उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है। जहाँ इन तीनों का सामंजस्य दिखाई पड़े, शुक्लजी के श्रनुसार वहाँ सौंदर्य चरम कोटि का होता है। राम में इन तीनों का सामंजस्य दिखाई पड़ता है; इसी कारण वे शुक्लजी की दृष्टि में लोकहृदय के प्रेम के सर्वोत्तम आलंबन हैं। इस प्रकार यद्यपि शुक्लजी धार्मिक, नैतिक, व्यावहारिक श्रौर श्रर्थशास्त्रीय उद्देश्यों को काव्य त्रेत्र से बहिष्कृत कर ने की सलाह देते हैं, पर जिस सौंदर्य को वे काव्य का शाश्वत मूल्य रिथर करते हैं, श्रांततोगत्वा वह एक ऐसी उच्चस्तरीय नैतिकता से युक्त दिखाई पड़ता है जिसमें धर्मनीति, व्यवहारनीति समाजनीति, राजनीति श्रौर श्रर्थनीति सबका समाहार हो गया है। इस तरह उनके सौंदर्य-मूल्य श्रीर लोकहितवाद दोनों श्रांत में मिलकर एक हो जाते हैं। इस प्रकार के समाहार श्रौर समन्वय की शक्ति भारतीय श्रौर पाश्चात्य श्रालोचकों में से किसी में नहीं दिखाई पडती।

## शुक्लजी की समीचा की सीमाएँ

श्राचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रतिभा, समन्वयात्मक बुद्धि श्रीर मौलिक तथा मुचितित सिद्धांतों की इस विवेचना से इस बात में कोई संदेह नहीं रह जाता कि वे हिंदी में श्राधुनिक श्रालोचना के प्रथम मौलिक कल्पक श्रीर प्रतिष्ठापक थे। उन्होंने न केवल सही श्रर्थ में श्राधुनिक श्रालोचनापद्धित का प्रारंभ किया, बल्कि उसे इस ऊँचाई तक तक पहुँचा दिया कि मारतीय माषाश्रों के साहित्य में हिंदी श्रालोचना उच्चतम पद प्राप्त कर सकी। श्रपनी श्रद्भुत तर्क शिक्त द्वारा उन्होंने प्राचीन श्रीर श्रवाचीन भारतीय तथा पाश्चात्य श्राचार्यों के उन सभी मतों का प्रवल विरोध किया जो उनके मत से नहीं मिलते थे। उनके इस विरोध में उनका पूर्वप्रह इतना प्रबल है कि वे विरोधी मतों के सत्पन्तों

की बिलकुल उपेक्षा कर जाते हैं। उनके समस्त आलोचनात्मक साहित्य में दृष्टि-कोगा की श्रद्भत श्रन्विति दिखाई पड़ती है श्रीर वही दृष्टिकोगा श्रपनी श्रद्भट हढता के कारण उनका पूर्वग्रह वन गया है। यह हृष्टिकोण श्राधुनिक बोध से यक्त होता हुआ भी मूलतः मध्यकालीन है। सामाजिक मर्यादा, नैतिक दायित्व, लोकधर्म श्रीर लोकहित की चेतना श्रादि की उनकी सभी मान्यताएँ मध्यकालीन वैष्णाव मक्ति, विशेष रूप से तलसी की मक्तिचेतना से अनुपेरित हैं। फलतः वे भावात्मक श्रीर नैतिकता की एक ही कसौटी पर सभी प्रकार के साहित्य की कसते हैं। साहित्य के विविध रूप, भिन्न भिन्न प्रेरणा स्नोत श्रीर श्रनेकविध उद्देश्य होते हैं। अतः एक प्रकार के साहित्य के लिये निर्मित प्रतिमान दूसरे साहित्यप्रकारों के लिये भी हर स्थिति में उपयुक्त नहीं हो सकते। बैंडले के मत का खंडन करते हुए आहु ० ए० रिचार्ड स ने लिखा है — 'कविता अनेक प्रकार की होती है श्रीर विभिन्न प्रकार की कविताश्रों के मूल्यांकन के लिये भिन्न भिन्न सिद्धांतों की आवश्यकता होती है। एक प्रकार की कविता ऐसी होती है जिसके मुल्यांकन में साहित्येतर उद्देश्यों का विचार करना श्रानिवार्य हो जाता है। ऐसी कविता का मूलय श्रंशतः साहित्येयर उद्देश्यों के मूलय पर ही आधारित होता है। दूसरे प्रकार की कविता ऐसी होती है जिसका मूल्य साहित्येतर उद्देश्यों पर बिलकुल निर्भर नहीं करता श्रीर कुछ कविताएँ ऐसी भी होती हैं जिनका मल्यांकन श्रपेचाकत कम मल्यवाले साहित्येतर उद्देश्यों के श्राधार पर करने पर उनका मूल्य घट जाता है। " इस दृष्टि से शक्लजी के साहित्यिक मूल्यांकन का प्रतिमान एकांगी और एकदेशीय प्रतीत होता है।

शुक्लजी के इस पूर्वप्रहयुक्त दृष्टिकोण के कारण ही उनकी श्रालोचना में उदारता श्रौर व्यापकता नहीं दिखाई पड़ती। उनके मूल्यांन के प्रतिमान तुलसी के साहित्य के लिये तो सही हैं, पर जब वे ही निर्मुण धारा के कवियों के साहित्य पर श्रथवा श्राधुनिक युग के छायावादी श्रौर रहत्यवादी कवियों के काव्य पर लागू

<sup>े</sup> फ्यू किटिक्त सीम एवर टू नोटित इट—रैट पोइट्टी इन भाव मोर दैन वन काईड, एंड दैट द डिफरेंट काईड्स भार टूबी जज्ड बाई डिफरेंट प्रिंसीपल्स। देशर इज प काईड भाव पोपट्टी इंट्र द जजमेंट भाव हीच श्रूल्टेरियर एंड्स डाइरेक्टली एंड इसेंटिसियलीएंटर; ए काई ड पार्ट भाव हुज वैल्यू इज डाइरेक्टली डेविनेबुल फाम द वैल्यू भाव द एंड्स विथ हिन इट इज एशोसियेटेड। देशर शार श्रदर काई ड्स, इंट्र हिच श्रुल्टेरियर पंड्स डूनाट एटर इन एनी डिग्री, ऐंड देशर शार यट श्रदर काई ड्स डूज वैल्यू में बी लोश डेवाई द इंट्र सन भाव पंड्स रिलेटिवली ट्रिवियल इन वैल्यू।—पिंसीपल्स श्राव लिटरेरी क्रिटिसिज्म, पेज ७७, एट्थ एडीशन।

किए जाते हैं तो श्रालोच्य कृतियों के साथ श्रन्याय होने लगता है। ऐसे स्थलों पर शुक्लजी साहित्यिक मूल्यांकन की पद्धति छोड़कर साहित्येतर उद्देश्यों के मूल्यों की छानबीन करने लगते हैं। रसात्मकता को साहित्य का मूल्य मानकर चलने पर जब कोई कान्यकृति मुल्यवान प्रतीत होने लगती है तो वे नैतिकता श्रीर लोकहित की दुहाई देकर उसका मूल्य कम सिद्ध करना चाहते हैं श्रीर जहाँ ये दोनों बातें मिल जाती हैं वहाँ निर्गुण सगुण श्रीर भारतीय श्रभारतीय का प्रश्न उठा-कर तथा श्रालोच्य कृति को फारस या पश्चिम का श्रनुकरण बताकर उसपर प्रहार करने लगते हैं। इस तरह उनमें उस तटस्थता या निष्पञ्चता की कमी मालुम पड़ती है जिसके द्वारा साहित्य के सिद्धांतों की वैज्ञानिक छानबीन श्रीर रचनात्मक साहित्य के श्रांतरिक मूल्यों का सही ढंग से उद्घाटन संभव होता है। पूर्वप्रहयुक्त दृष्टि के कारण कहीं कहीं तो उनकी समीचा के सैद्धांतिक श्रीर व्याव-हारिक पत्नों में भी विरोध दिखाई पड़ता है। एक श्रोर तो वे लोकहित की बात करते हैं दूसरी श्रोर लोकमर्यादा की दुहाई देकर कबीर जैसे लोकहितवादी कवि की निंदा भी करते हैं। उनके मुल्यांकन के तटस्थ श्रीर वैज्ञानिक हीने में उनकी वैयक्तिक श्रमिरुचि भी कम बाधक नहीं हुई है। प्रसाद की कामायनी में लोकहित का जो विश्वजनीन श्रीर उदाच रूप है उसकी श्रोर ध्यान न देकर शुक्लजी ने उसकी मधुचर्या की श्रिधिकता पर ही श्रिधिक ध्यान दिया है। कामा-यनी एक रसात्मक काव्य है, इसे कोई श्रस्वीकृत नहीं करेगा, पर उसमें छायावादीं श्रमिन्यंजना, लाचिणिकता, व्यंजकता, प्रतीकात्मकता श्रीर सांकेतिकता की प्रवृत्ति की श्रिधिकता देखकर शुक्लजी उसकी वैसी प्रशंसा न कर सके जैसी उन्होंने राम-चरित मानस या पदमावत की है।

लोकधर्म श्रीर लोकहित के सिद्धांत को व्यापक पीठिका पर प्रतिष्ठित करते हुए भी शुक्लजी ने इसे श्राधुनिक युग के साहित्य विशेषकर उपन्यास श्रीर नाटक साहित्य पर घटित करने का श्राधिक प्रयत्न नहीं किया है। श्राधुनिक पूँजीवादी युग के वर्गवैषम्य, सामाजिक श्रन्याय श्रीर निम्नवर्ग के सीमाहीन दुःखों का निवारण भी उनके लोकहित की सीमा में श्रा सकता था पर श्रपने सिद्धांत के श्रनुरूप उन्होंने इस दिशा में साहित्यिकों को प्रेरणा देने की श्रावश्यकता नहीं समभी । रावण के श्रत्याचारों के विरुद्ध शस्त्र उठानेवाले राम के कर्मसींदर्य पर वे जितना मुग्ध होते हैं, विदेशी शासकों तथा राजाश्रों श्रीर जमींदारों के श्रत्याचारों के विरुद्ध श्रांदोलन करनेवाले देशप्रीमयों के कर्मसींदर्य के प्रति उतना नहीं श्राकृष्ठ होते। मानस के पात्रों के शीलसींदर्य पर रीभनेवाले शुक्लजी प्रसाद के नाटकों श्रीर प्रेमचंद के उपन्यासों के चिरत्रों पर उतना नहीं रीभते,

क्योंकि ये चरित्र उत्थान पतन तथा हास श्रीर विकास के स्वामाविक मार्ग पर चलने-वाले यथार्थ पर श्रादशोंन्मल चरित्र हैं। शक्लजी की कसीटी पर शद्ध श्रादर्शवादी चरित्र ही खरे उतरते हैं। इस तरह उनका लोकहितवाद केवल मध्यकालीन आदशों श्रीर सामाजिक मर्यादाश्रों की पुनः प्रतिष्ठा के लिये खड़ा किया गया प्रतीत होता है। इसी कारण शक्लजी का मन अतीत में जितना रमता है, उतना वर्तमान में नहीं । वे कहते हैं-- 'हृदय के लिये श्रतीत एक मक्ति लोक है जहाँ वह अनेक प्रकार के बंधनों से छुटा रहता है श्रीर श्रपने शुद्ध रूप में विचरता है। वर्तमान हमें श्रंघा बनाए रहता है, श्रतीत बीच बीच में हमारी श्राँखें खोलता रहता है। मैं तो समभता हूँ कि जीवन का नित्य स्वरूप दिखानेवाला दर्पण मनुष्य के पीछे रहता है, श्रागे तो बराबर खिसकता हुआ दुमें य परदा रहता है। बीती बिसारने वाले 'स्त्रागे की सुध' रखने का दावा किया करें, परिशाम ऋशांति के ऋतिरिक्त श्रीर कुछ नहीं। वर्तमान के सँभालने श्रीर श्रागे की सुध रखने का डंका पीटनेवाले संसार में जितने श्रधिक होते जाते हैं. संघ शंक्ति के प्रमाव से जीवन की उलफर्ने उतनी ही बढती जाती है। इस उदाहरण से स्पष्ट है कि शुक्लजी का लोकहित का प्रतिमान अतीत पर ही लागू होता है. वर्तमान सामाजिक परिश्यितियों पर वे उसे लागू करना श्रनावर्यक सकमते हैं। लोकहित का कोई प्रयस्न जब श्रतीत के बीर श्रीर श्रादर्श चिरित्रों के जीवन में दिखाई पड़ता है तो शुक्लजी उरुषर मुख हो उठते हैं, पर वही प्रयत्न जब वर्तमान समाज में संघों श्रौर सभाश्रों द्वारा संघटित रूप से किया जाता है तो वे उसे श्रशांति श्रीर उल्फन का कारण मानते हैं। यह उनकी मध्यकालीन मर्यादावादी दृष्टि का ही परिणाम था जो सामाजिक व्यवस्था को यथास्थित देखना ही पसंद करती थी; किंत्र शुक्लजी की यह दृष्टि स्रांतिम दिनों में बदलने लगी थी। सन् १६३० ई० के बाद देश में जो श्रानेक प्रकार के राजनीतिक श्रीर श्रार्थिक श्रांदोलन प्रारंभ हुए श्रीर साहित्य में उनकी जैसी श्रिभिन्याक्त होने लगी उन सबके प्रभाव से वे श्राछते नहीं रह सके। इसी लिये श्रापने हिंदी साहित्य के इतिहास के परिवर्दिभत श्रीर संशोधित संस्करण में उन्होंने पंत के 'युगांत' श्रीर 'युगवाणी' पर श्रपना मत व्यक्त करते हुए लिखा है- 'श्रव वह दु:ख, पीड़ा, श्रन्याय श्रत्या-चार के श्रंधकार को फाड़कर मंगलज्योति फुटती देखना चाहता है-मंगल का श्रमंगल के साथ वह संघर्ष देखना चाहता है जो गत्यात्मक जगत् का कर्म-सौंदर्य है . "इस प्रकार कवि की वाशी में लोकमंगल की आशा और आकांचा

के साथ घोर 'परिवर्तनवाद' का स्वर भी भर रहा है ।' यद्यपि शुक्ल जी ने श्रंत में सामाजिक परिवर्तन की श्रावश्यकता का श्रानुभव कर लिया था पर वे उसे एक 'वाद' के रूप में नहीं देखना चाहते थे क्योंकि 'वादों' को वे साहित्य के लिये श्राहितकर मानते थे। उनका कहना है कि 'जीवन के कई चेत्रों में जब एक साथ परिवर्तन के लिये पुकार सुनाई पड़ती' है तब परिवर्तन एक 'बाद' का न्यापक रूप धारणा करता है श्रीर बहुतों के लिये सब चेत्रों में स्वतः एक साध्य बन जाता है।'?

वस्तुतः शुक्लजी को आधुनिक युग में साहित्य, समाज श्रीर राजनीति के क्षेत्रों में तिविध प्रकार के सैद्धांतिक वादों का प्रचलन बहुत पसंद नहीं था। साहित्य और कला के दोत्र में जल्दी जल्दी बदलनेवाले 'वादों' को तो वे चमत्कार-वादी लोगों की फैशन की प्रवृत्ति मात्र मानते थे। उनके श्रृतसार 'काव्यद्वेत्र में किसी 'वाद' का प्रचार धीरे धीरे उसकी सारसत्ता की ही चर जाता है। कुछ दिनों में लोग कविता न लिखकर 'वाद' लिखने लगते हैं'। 3 इस कथन का स्पष्ट श्चर्य यही है कि 'वादों' या श्चांदोलनों से साहित्य का विकास नहीं, हास होता -है। पर यूरोपीय देशों के साहित्य पर दृष्टिपात करने पर बात इसके बिलकुल विपरीत दिखाई पड़ती है। किसी साहित्य में नए श्रांदोलनों श्रीर सिद्धांतों का होना उसके विकासमान, गत्यात्मक श्रीर जीवंत होने का प्रमाण है। यूरोप में श्रिधिकतर वादों का जन्म फ्रांस में हुआ, पर वहीं का साहित्य यूरोप में सर्वाधिक समृद्ध श्रौर उन्नत माना जाता है। वादों का जन्म श्रनायास केवल फेशन के रूप में नहीं होता। उन के पीछे कोई न कोई दार्शनिक, राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक या सौंदर्यशास्त्रीय सिद्धांत कारगुरूप में श्रवश्य होता है। जिस देश में विचारकों, चितकों श्रीर दार्शनिकों की श्रिधिकता होती है वहीं 'वादों' का प्रचलन भी अधिक होता है। सामाजिक च्रेत्र में उथलपुथल, परिवर्तन श्रीर श्रीद्योगिक विकास के कारण लोगों के मानसिव्वतिज का विस्तार श्रीर बौद्धिक विकास भी तेजी से होता है। ऐसी स्थिति में बुदिधजीवी वर्ग किसी भी प्रकार की 'यथास्थिति' से संतुष्ट नहीं रहना, उसकी साहित्यिक श्रीर कलात्मक अभिकृति बदलती रहती है, पूर्ववर्ती कलाप्रवृत्तियाँ ऋसंतोषप्रद, ऋपूर्ण ऋौर दोषपुर्ण प्रतीत होने लगती हैं, फलस्वरूप नई कलात्मक प्रवृत्तियों का उदय होता है जिन्हें विभिन्न

१ हिंदी साहित्य का इतिहास-परिवर्षितं संस्करण, पृ० ६५४-पृ० ६५५ ।

२ वही, पु॰ ५६५।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> चिंतामण्यि—प्रथम भाग, पृ० २३७ ।

'वादों' का नाम दे दिया जाता है। इस तरह नए बाद श्राधनिकता के श्रनिवार्य श्रंग हैं , शक्लजी की प्रवृत्ति इतनी श्रधिक श्राधनिक नहीं थी कि वे नए साहि-ियक 'वादों' को सहानुभृति प्रदान करते। इसी लिये उन्होंने नवोदित छायावादी कविता की नवीनता को देखकर उसे पाश्चात्य ग्रामिव्यंजनावाद, कलावाद ग्रादि का श्रनुकरण सिद्ध करने का प्रयास किया। यही नहीं, लगे हाथों उन्होंने श्रंप्रेजी कविता के विववादी (इमेजिस्ट), प्रतीकवादी (सिंगोलिस्ट, स्राभिन्यंजनावादी (इक्स-प्रेसेनिस्ट), संवेदनावादी इंप्रेशनिस्ट) ग्रार नवीन मर्यादावादी (नित्रो क्लासिकलिस्ट) श्रांदोलनों की भी श्रालोचना कर डाली जिनका हिंदी किशता पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा था। छायावाद को समभने में भी उन्हें इसी प्रकार की भ्रांति हुई। उन्होंने छायावाद को ग्राभिव्यंजना की एक शैली मात्र माना है। उनके श्रनुसार वह नवीन सामाजिक, राजनीतिक परिस्थितियों के कारण क्रांतिकारी रूप लेकर नहीं उत्पन्न हुआ था, बल्कि केवल शैली की नवीन प्रणाली को लद्दय मानकर सामने आया था । श्राधनिक कवियों की रहस्यवादी कविताश्रों को भी वे नवीन श्राध्यात्मिक चेतना श्रीर दार्शनिक प्रेरणा का परिणाम न मानकर पाश्चात्य स्वन्छंदतावादी कवियों श्रीर रवींद्रनाथ ठाकुर का श्रनुकरण मात्र समभते थे। इससे श्रागे बढ़कर उन्होंने रहस्यवाद को आध्यात्मिक परदे में छिपा प्रण्य वासना का उद्गार मान लिया। इस तरह हिंदी साहित्य की समकालीन नवीन प्रवृत्तियों को शुक्लजी निष्पन्न दृष्टि से नहीं देख सके। श्रापने पूर्वप्रहयक्त दृष्टिकोण के कारण ही वे हिंदी की नवीन प्रवृत्तियों का सही मुल्यांकन करने में पूरे सफल नहीं रहे।

इन सीमान्रों के होते हुए भी शुक्तजी का हिंदी त्रालोचना के चेत्र में श्रद्वितीय स्थान है। उनकी प्रखर प्रतिभा का प्रकाश नहाँ भी पड़ा है, सत्य का उद्घाटन किसी न किसी श्रंश तक श्रवश्य हुश्रा है। इसका प्रमाण उनके समूचे श्रालोचना साहित्य में भरा पड़ा है। वैसे तो शास्त्र श्रीर विज्ञान के चेत्र में कोई भी सिद्धांत या श्रन्वेपण श्रंतिम नहीं होता सभी मान्यताएँ काल-क्रम से परिवर्तित, विकसित श्रथवा तिरोहिन होती रहती हैं, पर शुक्लजी की बहुत सी मान्तनाएँ ऐसी नहीं हैं जो सहज ही मुला दी जायँ; हिंदी श्रालोचना श्राज भी बहुत कुछ उन्हों के पथ पर चलती जा रही है।

१ तात्पर्यं यह कि छायावाद जिस आकांचा का परिणाम था उसका लक्य केवल अभिव्यं-जना की रोचक प्रणाली का विकास था। — हिंदी साहित्य का इतिहास पृ० ७८४।

२ वही—पृ० ६०१। १३—३३

कुछ ग्रालोचक तो उन्हीं के मतों की उद्धरणी करते हैं श्रीर कुछ उनके सूत्रों की व्याख्याएँ करके उनके द्वारा निर्दिष्ट मार्ग को प्रशस्त बनाने का उपक्रम करते दिखाई पडते हैं। ग्राधनिकता की बढती हुई प्रवृत्तियों के कारण उनके कुछ सिद्धांत म्राज मन्याय भी हो गए हैं। पर म्राश्चर्य की बात यह है कि उनके कुछ सिद्धांत सत्र श्राधनिकतावादी दृष्टि से श्रीर श्राधनिक साहित्य के लिये जितने सही प्रतीत होते हैं, शायद पूर्ववर्ती साहित्य के लिये उतने उपयुक्त नहीं थे। वे सूत्र तो श्रपने श्राप में वैज्ञानिक हैं, पर उनकी शुक्लजी ने जो व्याख्या की है, वह श्राज की दृष्टि से स्वीकार्य नहीं हो सकती। उदाहरण के लिये केवल एक सूत्र लेकर देखा जा सकता है- 'काव्य में अर्थप्रहणा मात्र से काम नहीं चलता, विवग्रहण श्रमेद्धित होता है। यह विवग्रहण निर्दिष्ट, गोचर श्रीर मूर्त विषय का ही हो सकता है'। इस सूत्र को शुक्लजी ने अनेक स्थलों पर अनेक प्रकार से सम-भाया है। उनकी सभी व्याख्यात्रों का तात्पर्य यही है कि काव्य में विभाव ही प्रमुख होते हैं; अतः उनका ऐसा संशिलाष्ट चित्रण होना चाहिए कि पाठक का श्रालंबन के साथ तादारम्य संबंध स्थापित हो सके। उन्हीं के शब्दों में-'विभाववस्त चित्रमय होता है: श्रतः जहाँ वस्तु श्रोता या पाठक के भावों का श्रालंबन हे ती है वहाँ श्रकेला उसका पूर्ण चित्रण ही क.व्य कहलाने में समर्थ हो सकता है । । इस व्याख्या में शुक्लजी ने बिंबचित्रण का श्रर्थ वर्ण्य वस्तु का यथावत् श्रीर संश्लिष्ट चित्रण लिया है। काव्य में बिंबों की आवश्यकता पर आज के आधुनिकता-वादी कवि श्रीर श्रालोचक भी बहुत जोर देते हैं। पर विविचित्रण से उनका तात्पर्य बाह्य वस्तुत्रों का स्थूल श्रीर यथावत् चित्रण नहीं है। बिंबचित्रण की क्रिया को वे किव के चेतन मन की क्रिया नहीं मानते । उनके अनुसार विंवों का मल उत्त कि का श्रचेतन मन है। श्रचेतन में श्रज्ञात रूप से पड़ी हुई दिमत श्रीर वर्जित वासनाएँ प्रतीकात्मक विवों का रूप धारशाकर काव्य में ऋभिव्यक्त होती हैं अथवा कवि का अर्धचेतन मन ( प्रीकांसस माइंड ) अनजाने ही मुक्त श्रासंग पद्धति द्वारा श्रसंबद्ध वस्तुश्रों के बिंब उपस्थित करता है। इस तरह श्राधुनिक मनोविश्लेषणशास्त्रीय दृष्टि से काव्य में बिंबयोजना तो श्चनिवार्यतः होती है, पर वे विंब यथार्थ श्रीर संश्लिष्ट नहीं, विश्लिष्ट, श्रमंबद्ध, खंडित श्रीर प्रतीकात्मक होते हैं। शुक्लजी के श्रनुसार पाठक विभावगत विंवों को ग्रहण करके उनसे रागात्मक संबंध स्थापित करता है। इस तरह साधारणीकरण की प्रक्रिया द्वारा रसनिष्पत्ति होती है। श्राधुनिकतावादी श्रालोचक साधारशी-

९ वितामिय, प्रथम भाग, पृ० १४५।

२ रसमीमांसा- ५० ११६।

करण का सिद्धांत नहीं मानता; उसके अनुसार वे विंव पाठक में विचारानुबंधन (एसोसिएशन आव आइडियाज) की पद्धति द्वारा उसके अवचेतन में संचित अनुभवों को जाग्रत (इवोक) करते तथा ऐंद्रिय उचेजना द्वारा उनमें आवेग उत्पन्न करके उसको अपनी आंर आहुष्ट करते अथवा उसमें एक तटस्थ मानसिक तृप्ति की स्थिति उत्पन्न करते हैं। वस्तुतः शुक्लजी की विंवग्रह्ण की व्याख्या प्राचीन साहित्य के लिये विशेष रूप से प्राचीन भारतीय साहित्य के लिये तो सही है, पर आधुनिक साहित्य पर वह पूर्णतः लागू नहीं होती। हों, उनका मूल सूत्र अवश्य आधुनिक साहित्य के लिये भी पूर्णत्या समीचीन प्रतीत होता है। उनके अन्य कई सिद्धांतस्त्रों के संबंध में भी यही बात कही जा सकती है।

#### श्रन्य समन्वयवादी श्रालोचक

शुक्ल जी के समसामयिक समालोचकों में बहुत कम ऐसे थे जिनमें समन्वय की शुक्लजी जैसी प्रतिमा वर्तमान थी। पुदुमलाल पुत्रालाल बख्शी ग्रीर रामकृष्ण शुक्ल शिलीमुख ऐसे ही श्रालोचक हैं जिनमें शुक्तजी जैसी तर्कशक्ति श्रीर विश्लेषराबुद्धि तो नहीं है पर भारतीय श्रीर पाश्चात्य विचारधाराश्री के समन्वय द्वारा संशिलष्ट विचार उपस्थित करने की प्रवृत्ति है। बख्शीजी में शुक्लजी जैसी विश्वासों की हद्ता श्रीर श्रन्तित नहीं है, न तो शास्त्रीय पांडित्य श्रीर तार्किक शष्कता ही है। इसके विपरीत उनमें रवींद्रनाथ ठाकुर जैसी भाव-प्रवर्णता श्रीर प्रवाहमयता है। शुक्लजी के समान वे भारतीय साहित्यशास्त्र के किसी एक मत से बँधे नहीं हैं: उनकी श्रालोचनाश्रों में उनका उन्मक्त मन श्रीर स्वतंत्र विवेक सर्वत्र दिखाई पडता है। उन्होंने पाश्चात्य श्रालोचकों, दार्शनिकों श्रीर विचारकों के मतीं की स्वतंत्रतापूर्वक ग्रहणकर उनकी परीचा श्रीर व्याख्या की है श्रीर उनके संबंध में भारतीय दृष्टि से श्रापना मत व्यक्त किया है। भारतीय श्रीर विदेशी साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन उनकी समीचा का प्रमुख श्रंग है। उनके ग्रंथ 'विरव साहित्य' में इसी प्रकार के निबंध संकलित हैं। इन्होंने पश्चिमी दार्शनिकों की भाँति काव्य को भी कला के त्रांतर्गत ही माना है और कला का मानव जीवन के साथ घनिष्ठ संबंध बताया है। उसी तरह इन्होंने पाश्चात्य श्रालो-चकों श्रीर विचारकों की पद्धति का श्रनसरण करके समाज श्रीर साहित्य के संबंध का विश्लेषण करके समाजशास्त्रीय श्रीर ऐतिहासिक श्रालोचना का भी प्रारंभ किया जो बाद में हजारीप्रसाद द्विवेदी तथा प्रगतिवादी श्रालोचकों द्वारा विशेष रूप मे विकसित की गई। 'विश्व साहित्य' के दो निर्वध-साहित्य का विकास श्रीर साहित्य का संमिलन-समाजशास्त्रीय पद्धिन को श्रपनाकर ही लिखे गए हैं पर श्रन्य निबंधों में उन्होंने तुलनात्मक समन्वय की पद्धति श्रपनाई है। यद्यपि विश्व-

साहित्य में बख्शीजी के मौलिक बिचार कम ही दिखाई पड़ते हैं, पर व्याख्या श्रीर चिंतन की शक्ति उनमें है, जिसके द्वारा दूसरे विचारकों श्रीर श्रालोचकों की मान्यताश्रों को भी उन्होंने श्रपना बनाकर श्रपने ढंग से उपस्थित किया है। फिर भी उनके श्रिकांश निबंध परिचयात्मक श्रीर माषणात्मक (रेटारिकल) ही हैं।

बख्शी की दूसरे श्रालोचनात्मक ग्रंथ 'हिंदी साहित्य विमर्श' में उनके विचारों में श्रोर भी श्रिषक प्रौदता श्रोर गंभीरता श्रा गई है। इस ग्रंथ के प्रारंभिक चार निवंधों में उन्होंने ऐसे प्रगतिशील श्रीर तत्वपूर्ण विचारों की श्रिभिव्यक्ति की है कि श्राश्चर्य होता है। उस पुनरुत्थान के युग में ऐसे विचारों का श्रादर होना संभव न था पर १६३० ई० के बाद हजारीप्रसाद द्विवेदी ने उन्हीं की शैलीं का श्रानुसरण करके मानवतावादी विचारों की श्रिभिव्यक्ति की ।

शिलीमुल भी शुक्लजी के समसामियक श्रालोचक हैं। यद्यपि इन्होंने शुक्ल युग में प्रेमचंद श्रीर प्रसाद के साहित्य के संबंध में व्यावहारिक श्रालोचना ही लिखीं, पर इनकी समीद्या की विशेषता यह है कि व्यावहारिक श्रालोचनाश्रों में भी प्रारंभ से प्रतिमान स्थिर करने के लिये सिद्यांतों का विवेचन कर लेते हैं। इसी दृष्टि से इन्हें शुक्ल युग के सैद्धांतिक श्रालोचकों की श्रेणी में भी गिना जाता है। इनकी श्रालोचनापद्यति भी समन्वयात्मक ही है। इन्होंने श्रालोचना के सैद्धांतिक श्रीर प्रयोगात्मक पद्म के समन्वय पर विशेष ध्यान दिया है। साथ ही साहित्य- सिद्धांतों के विवेचन में भी इन्होंने भारतीय श्रीर पाश्चात्य दृष्टियों को समन्वत करके एक नवीन विचारसरीण निर्मित की है। इनमें मौलिकता बहुत श्रिक थी, पर उसका जैसा विकास होना चाहिए वैसा न हो सका जिसके कारण हिंदी श्रालोचना में ये श्रपना स्थान ऊँचा न बना सके। इनकी प्रारंभिक श्रालोचना पुस्तकें 'प्रसाद की नाट्यकला, सुकवि समीद्या, श्रालोचना समुच्चय' श्रादि हैं। इनके १६४० ई० के पूर्व के लिखे गए निवंधों का संकलन बाद में प्रकाशित हुशा है। इन ग्रंथों के संबंध में व्यायहारिक श्रालोचना के प्रतंग में विचार किया जायगा।

रामचंद्र शुक्ल श्रीर श्यामसुंदर दास की बौद्धिक छाया में रहकर जिन छात्रों ने हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी साहित्य का श्रध्ययन किया उनमें से कुछ श्रागे चलकर श्रत्यंत प्रभावशाली श्रालोचक हुए। सन् १६४० ई० के पूर्व तो उनका श्रालोचनात्मक व्यक्तित्व उमर ही रहा था, पर उनकी प्रवृत्तियों श्रीर हिष्टकोण का निर्माण उसी समय होने लगा था जो उनकी तत्कालीन श्रालोचना-तमक कृतियों में देखा जा सकता है। ऐसे श्रालोचकों में विश्वनाथप्रसाद मिश्र सग्रनाथ प्रसाद शर्मा, नंददुलारे वाजपेयी, पीतांबरदत्त बडण्वाल, कृष्णशंकर-

शुक्ल, लक्ष्मीनारायण सुधांशु श्रीर जनार्दन प्रसाद का द्विज, प्रमुख हैं। इनमें से नंद दुलारे वाजपेयी पर शुक्लजी की समीचापद्धति श्रौर मान्यताश्रों का उतना प्रभाव नहीं था जितना प्रसाद, निराला आदि छायावादी कवियों की विचारधारा का। साथ ही उनकी प्रवृत्ति इतनी स्वतंत्र थी कि वे शुक्लजी की मर्यादावादी मान्यतात्रों को स्वीकार नहीं कर सकते थे। शेष व्यक्तियों में से कुछ ने तो श्याम-सुंदर दास की पद्धति अपनाकर शैच्चिक श्रालोचना का मार्ग प्रशस्त किया, कुछ ने शुक्लजी श्रौर स्यामसुंदरदास की शोधवृत्ति को श्रपनाया, कुछ ने शुक्लजी के पदचिह्नों पर सच्चे शिष्य की भाँति चलने का ब्रत लिया श्रीर कुछ उनकी समन्य-यात्मक समीचापद्यति की सीमा में रहकर भी उनकी विचारभूभि से हटकर स्वतंत्र मार्ग पर चलते रहे। डा॰ जगन्नाथप्रसाद शर्मा की शैच् शिक् समन्वयपद्धति की बात पहले कही जा जुकी है। डा॰ बड्थ्वाल शोधनृत्तिवाले श्रालोचक थे; त्रातः सैद्धांतिक विवेचना उन्होंने बहुत कम की है, ग्रंथसंपादन श्रीर काव्य-प्रवृत्तियों के मूल स्रोतों का अन्वेषण ही उन्होंने श्रधिक किया है। साहित्यिक सिद्धांतों की जगह दार्शनिक सिद्धांतों के विवेचन में उनकी वृत्ति श्रिधिक रमी है। कृष्णशंकर शुक्ल, जनार्दन प्रसाद का द्विज श्रीर केसरीनारायण शुक्ल ने शुक्तजी की पद्वति पर ही व्यावहारिक श्रालोचनाएँ लिखी; विश्वनाथ-प्रसाद मिश्र पर लाला भगवानदीन श्रीर रामचंद्र शुक्ल का समान प्रभाव था। इस कारण उनमें एक श्रोर तो लालाजी की माँति साहित्यशास्त्र के परिचयात्मक ग्रंथ श्रीर टीकाएँ लिखने तथा रीतिकालीन कवियों के ग्रंथों का संपादन करने की प्रवृत्ति थी, दूसरी श्रोर शुक्ल जी की तरह शास्त्रीय श्रीर पारचात्य मनो-वैज्ञानिक पद्धितयों का समन्वय करके व्यावहारिक आलोचना लिखने की आर भी रुचि थी। इनकी इन दोनों प्रवृत्तियों का समुचित विकास शुक्लोत्तर युग में हुन्ना है। इस तरह इन लोगों में से केवल लक्ष्मीनारायण सुधांशु ही ऐसे न्नालो-चक हैं जिन्होंने शुक्ल युग में ही शुक्लजी के संश्लेषणात्मक समन्त्रय की पद्वति को अपनाकर, पर उनके विचारों से अपने को यथासंभव स्वतंत्र रखते हुए सैद्वांतिक समीचा लिखी ।

#### लक्मीनारायण सुधांशु

शुक्ल युग में सैद्धांतिक त्रालोचना लिखनेवालों में शुक्लजी के बाद सबसे श्रिधिक महत्वपूर्ण स्थान सुधांशुजी का ही है। 'काव्य में श्रिमिव्यंजनावाद' (सन् १६३६ ई०) उनकी प्रथम श्रालोचनात्मक कृति है जिसकी रचना डा० स्यामसुंदरदास की प्रेरणा से हुई थी। उस समय तक रामचंद्र शुक्ल के ग्रंथ 'काव्य में रहस्यवाद' श्रीर 'हिंदी साहित्य का इतिहास' प्रकाशित हो चुके थे जिनमें उन्होंने श्रिमिव्यंजना की कटु श्रालोचना की थी। श्रिमिव्यंजनावाद के संबंध में शुक्ल जी का यह स्पष्ट मत था कि 'श्रिमिव्यं जनावाद वस्तु या प्रभाव का विचार छोड़ कर केवल वाग्वैचित्र्य को पकड़ कर चला है, पर वाग्वैचित्र्य का हृद्य की गंभीर वृत्तियों ने कोई संबंध नहीं।'' साथ ही उनकी यह भी धारणा थी कि 'वोरप का श्रिमिव्यं जनावाद हमारे यहाँ के पुराने वक्रोक्तिवाद—वक्रोक्तिः काव्य जीवितम्—का ही नया रूप या विलायती उत्थान है।'' वे यह भी मानते थे कि 'छायावाद' समफकर जो कविताएँ हिंदी में लिखी जाती हैं उनमें से श्रिषकांश का छायावाद से या रहस्यवाद से कोई संबंध नहीं होता। उनमें से कुछ तो विलायती 'श्रिमिव्यं जनावाद' के श्रादेश पर रची हुई बँगला कविताशों की नकल पर श्रीर कुछ श्रेंग्रेजी कविताशों के लाचिणिक चमत्कारपूर्ण वाक्य शब्द प्रतिशब्द उठाकर जोड़े जाते हैं।'' शुक्लजी के इन्हीं मतों का खंडन करने श्रियवा उनका परीच्या करने की दृष्टि से ही संमवतः इस ग्रंथ का निर्माण हुस्रा था। इसकी भूमिका में ही सुधांशुजी ने हिंदी साहित्य पर पश्चात्य प्रभाव को 'स्वास्थ्यवर्धक' बताकर शुक्लजी की श्रनुकरण्याली धारणा का विरोध किया है, यद्यपि श्रंशतः उस बात को उन्होंने भी स्वीकृत किया है कि 'हिंदी काव्य में जब श्रनुकरण्यियता बढ़ने लगी तब कविगणा भाषा की शक्ति से कभी कभी श्रिवक काम लेने लगे।'

'काव्य में श्रमिन्यंजनावाद' में लेखक का मुख्य उद्देश्य कोचे के सौंदर्य-शास्त्रीय सिद्धांतों श्रथवा श्रॅगरेजी की प्रमाववादी श्रालोचना की न्याख्या करना नहीं बल्कि श्रमिन्यंजना संबंधी भारतीय सिद्धांतों का कोचे के सिद्धांतों के साथ समन्वय करना है। इस कारण भूमिका में उन्होंने लिखा है कि 'कोचे के सिद्धांतों में जो बातें भारतीयता के निकट प्रतीत हुईं उनपर मैंने श्रिषक ध्यान रखने की कोशिश की है; किंतु श्रपनी भाषा तथा विचार की सांस्कृतिक विभिन्नता के सिद्धांत की चर्चा करने की जहाँ गुँजाइश न थी वहाँ मैंने उसे छोड़ दिया है।' इस तरह यह पाश्चात्य श्रमिन्यंजनावाद की परिचयात्मक न्याख्या करनेवाला ग्रंथ नहीं है; इसके विपरीत इसमें कान्य में श्रमिन्यंजना के स्वरूप की भारतीय श्रीर पाश्चात्य श्रमिन्यंजनावादी दोनों दृष्टियों से न्याख्या की गई है। ग्रंथ के प्रारंभ में ही उन्होंने कान्य के संबंध में यह स्थापना की है कि कान्य का मुख्य साधक तत्व कल्पना है, बुद्ध नहीं श्रीर कल्पना सहज्ञान (सहजानुभूति) ही है;

१ काव्य में रहस्यवाद—चितामिख, भाग २—पृ० १०५।

२ वही, पृ० १०७।

<sup>3</sup> वहीं, पृ० १०८।

कान्य में अभिन्यं जनावाद—प्रथम संस्करण की भूमिका।

इस कारण 'काव्य के लियेसहजानुभूति (इंट्यूशन) ही सर्वस्व है; उसमें बुद्धि का व्यायाम हो जाने पर वह काव्यकार श्रीर पाठक दोनों के लिये समस्या उपस्थित कर देता है।' उनके श्रमुसार सहजानुभूति कल्पना का वह रूप हं जो किव की श्रातमा में काव्य वस्तु का बिंव श्रमायास उपस्थित कर देता है। बुद्य द्वारा रचित काव्य विचारप्रधान श्रीर सहजानुभूतिवाला काव्य बिंवप्रधान होता है। इस कारण रससंचार करने की शक्ति सहजानुभूतिवालय काव्य में ही होती है। इस प्रकार सुधांशुजी ने श्रपनी स्थापना में ही कोचे के सहाजानुभूति के सिद्धांत श्रीर शुक्लजी के विवारहण द्वारा साधारणीकरण या रसनिष्पत्ति के सिद्धांत का इस तरह समन्वय कर दिया है कि दोनों में कोई तालिक विरोध नहीं रह जाता।

रामचंद्र शुक्ल ने क्रोचे के सिद्धांत का खंडन मुख्यत: इस धारणा के ग्राधार पर किया है कि वह कलाकृति के रूपाकार (फार्म) को ही सब कुछ मानता है भाव या वस्त को बिलकल महत्व नहीं देता । शक्ल जी की यह धारणा इतनी प्रचिलत हो गई थी कि श्रधिकतर श्रालोचक कोचे के मूल ग्रंथ का श्रध्ययन किए बिना ही श्राँख मूँदकर शुक्लजी की बात दुहराने लगे थे। सुधांशुजी ने वास्तविकता को प्रकटकर हिंदी आलोचना के चेत्र में बहुत महत्व का कार्य किया है उन्होंने प्रमाणित किया है कि काव्य में विचार श्रीर सहजानमृति मिले रहते हैं: क्रोचे ने सहजानमृति के श्राध्यात्मिक व्यापार में वस्तु के महत्व को स्वीकार किया है। यद्यपि उसने रूपाकार को सर्वाधिक महत्व दिया है, पर साथ ही यह भी माना है कि बिना वस्तु के सहजात् भृतिजन्य विवों या रूपाकारों का निर्माण हो ही नहीं सकता। शक्ल जी कहते हैं कि 'क़ोचे ने भावों या मनोविकारों तक को काव्य की उक्ति का विधायक तत्व नहीं माना है' पर सुधांशाजी ने बताया है कि क्रोचे के श्रनुसार सहजानुभूति या सहजोपलब्ध ज्ञान व्यक्ति की श्रंतर्वृत्तियों पर निर्भर करता है। वस्तुतः शुक्लजी मुख्य रूप से ग्रामिधावादी थे, वे वन्तु के संशिलप्ट चित्रण को ही काव्य मानते थे चाहे उसमें कल्पना का योग हो या न हो । उन्होंने ग्रानेक स्थलों पर यह मत प्रतिपादित किया है कि यह प्रत्यक्त चस्तु जगत् भी काव्य ही है; श्रत: इस बाह्य जगत को त्रालंबन बनाकर जब उसका संश्लिष्ट बिंब, जैना का तैसा

१ 'इटली निवासी क्रीचे ने अभिन्यंजनावाद के निरूपण में बड़े कठोर आग्रह के साथ कला की अनुभूति को ज्ञान या बोधस्वरूप ही माना है। उन्होंने उसे स्वयंप्रकारा ज्ञान ( इंट्यूरान ), प्रत्यच ज्ञान तथा बुद्धिन्यवसायसिद्ध या विचारप्रस्त ज्ञान से भिन्न केवल कल्पना में आई हुई वस्तुन्यापारयोजना का ज्ञानमात्र माना है। वे इस ज्ञान को प्रत्यच ज्ञान और विचारप्रस्त ज्ञान दोनों से भिन्न मानते हैं।'—साधारणीकरण और व्यक्तिवैचिन्यवाद—चिंतामणि, माग १, पृ० २३६—४०।

उपस्थित कर दिया जाय तो वह काव्य हो जायगा। इसके विपरीत कोचे श्रिमिव्यंजनावादी या भारतीय साहित्यशास्त्र की शब्दावली में 'व्यंजनावादी' था। उसके
श्रमुसार काव्य या कला की श्रात्मा में जो श्रिमिव्यक्ति होती है उसमें बाह्य वस्तु
या मन पर पड़े उसके प्रभाव केवल द्रव्य रूप में होते हैं, श्रात्मा के भीतर जो
प्रातिभ कलात्मक साँचा है उसी में ढलकर वस्तु श्रीर भाव कलारूप धारण करते
हैं। इससे स्पष्ट है कि कोचे बाह्य वस्तुजगत् तथा मन के भावों को का य की
सामग्री तो मानता है, पर स्वयं उन्हें ही काव्य नहीं मानता। इसी दृष्टिभेद
तथा श्रपने मत के कठोर श्राग्रह के कारण शुक्लजी ने कोचे के मतों को तोड़मरोड़ कर उपस्थित किया है श्रथवा मनमाने ढंग से उनकी व्याख्या की है ताकि
मनोनुकूल उनका खंडन कर सकें। 'काव्यवस्तु का तिरस्कार करना श्रिभव्यंजनावाद
का कदापि लक्ष्य नहीं है। जिस रूप में श्रिभव्यंना होती है उससे भिन्न श्रर्थ श्रादि
का विचार कला में श्रनावश्यक है। 'यदि सहजानुभूति हो तो श्रिभव्यंजनावादी
भावव्यंजना श्रीर वस्तुव्यंजना दोनो में काव्यत्व मानते हैं'।'

शुक्ल शिरायादी होने के कारण भाव श्रीर विभाव (वस्तु पच्) पर बहुत श्रिष्क बल देते हैं श्रीर श्रिभिव्यं जना की शैली को उतना महत्व नहीं देते। इसका कारण यह है कि वे काव्य के भाव पच्न श्रीर कला पच्न को श्रलग श्रलग करके देखते हैं। पर श्रिभिव्यं जनावाद के श्रनुसार दोनों पच्न-श्रनुभूति श्रीर श्रिभिव्यं जना-श्रिमित्न हैं। श्रमुभूति (वस्तु या भाव) द्रव्य है श्रीर उसी को विशिष्ट रूपकार में सहजानुभूति श्रातमा में श्रिभिव्यक्त करती है। यह श्रांतिर श्रिभिव्यक्ति ही कना है। बाह्याभिव्यं जन तो उम श्रांतिर श्रिभिव्यक्तिकी श्रमुकृति मात्र है। इसी बात को स्पष्ट करते हुए सुधांशु जी लिखते हैं—'ये दोनों वस्तुतः दो नहीं, एक ही हैं—एक श्रंतस् है, दूसरा बाह्य। एक से दूसरे का विरोध नहीं होता, प्रत्युत् श्रंतस् बाह्य के साथ तादास्य ही होना चाहता है। वस्तु या भाव को जब हिन्दुत श्राकृति प्राप्त हो जाती है तब वह स्वतः श्रिभिव्यं जित हो जाती है। १२

शुक्लजी काव्य में वस्तु या वास्तविक जीवन को इतना महत्व देते थे कि वे वस्तु के यथातथ्य चित्रण को भी काव्य मानने को तैयार थे। उनके अनुसार जिस मर्भस्पशिंगी वस्तु - व्यापार - योजना का ज्ञानेंद्रियों द्वारा या कल्पना के सहारे हमने साज्ञातकार किया हो उसे अपना प्रभाव उत्पन्न करने के लिये औरी

१ कान्य में भभिन्यंजनावाद, ए० ४७—४८। २ वही, ए० १७।

तक ठीक ठीक पहुँचाकर यदि हम श्रालग हो जायँ तो कविकर्म कर चुके। स्थांश्वी शुक्लाजी के इस कथन से सहमत नहीं हैं। उनके अनुसार वस्तु का यथातथ्य चित्रण श्रर्थात् श्रमिधात्मक वर्णन काव्य नहीं हो सकता। वे कहते हैं. 'जो दृश्य या तथ्य जैसा है उसको ठीक वैसा ही व्यक्त करना काव्य नहीं है।"" प्रकृति में जो प्रथ्यत्त है वहीं काव्य में परोत्त हो जाता है; श्रतएव इस परोत्त को फिर से प्रत्यन्त बनाने के लिये सामान्य श्रनुकृति से वाम नहीं चल सकता । जो श्रपना भाव है उसे दसरों का भाव बनाने के लिये साधारण ढंग से कृतकार्यता नहीं हो सकती।'र श्रतः वे यह मानते हैं कि 'बाह्य जगत के दश्यों को देखकर हमारे चिच पर जो प्रभाव पड़ता है उससे प्रभावित होकर हम अपने अंतर्जगत में कल्पना की सहायता से उस को व्यंजित करते हैं। "काव्य में हम अपनी कल्पना श्रीर भावना के उत्कर्ष के लिये सत्य को अविकल रूप में ग्रहण नहीं कर सकते। 3 इसी तरह श्रन्य स्थलों पर भी सुधांशुजी ने शुक्लजी की मान्यतात्रों से श्रपनी श्रसहमित प्रकट की है। शुक्लजी की मान्यता थी कि ग्राभिव्यंजनावाद केवल वाग्वैचित्र्य को लेकर चलता है, सुधांशुजी ने इस भ्रम का निराकरण करते हुए बताया है कि श्रिमिन्यं जना का श्रर्थ केवल इतना ही है कि मूल वस्तु में कान्यत्व नहीं रहता, उस भी सची व्यंजना में काव्यत्व मानना चाहिए।' इस तरह उन्होंने सिद्ध किया है कि श्रिमिव्यंजनावाद वाग्वैचित्र्यवाद नहीं है। इसके विपरीत भारतीय साहित्यशास्त्र में मान्य व्यंजना वृत्ति के सिद्यांत से उसकी तुलना की जा सकती है जिसमें 'अपिधा द्वारा सीधे कथन में काव्यत्व न मानकर व्यंजक वाक्य में उसकी ग्रवस्थिति मानी जातं है। १४ वाग्वैचित्र्य से शक्लजी का तात्पर्य वकोक्ति या वाग्मंगी-मिशाति से था श्रीर इसी लिये वे श्रिभिव्यंजनावाद को भारतीय वक्रोक्तिवाद का 'विलायती उत्थान' मानने थे। सुत्रांशुजी ने इस धारणा को भी भ्रमपूर्ण बताया है और कहा है कि 'वक्रोक्तिवाद' की प्रकृति अलंकार की ओर विशेष तत्पर दिखाई देती है, लेकिन अभिन्यंजनाबाद का बाह्य रूप से अलंकार के साथ कोई संबंध नहीं है। अलंकार अनुगामी होकर अभिन्यंजना के पीछे चल सकता है, "जिस उक्ति से किसी दृश्य का मनोरम विवयहण हो वह वक्रताहीन रहने पर भी श्रामिन्यंजनावाद की चीज है। वक्रोक्तिवाद में स्वभावोक्ति को स्थान नहीं दिया गया है।" इस

१ काव्य में रहस्यवाद-चितामणि, भाग २- पृ० १११।

र काव्य में अभिव्यंजनावाद, पृ० १२।

S वही, पृ० २८।

४ वही, पृ० ५०।

भ वही, पृ०५०। **१३**—**३**४

तरह सुधांशुजी ने शुक्लजी के बिंबग्रहण के सिद्धांत श्रीर श्रिभिन्यंजनावाद की सहजानुभूति की बिंबात्मक श्रिमिन्यिक में कोई तात्विक श्रंतर नहीं माना है। शुक्लजी ने स्वयं यह बात बार बार कही है कि कान्य का विषय सदा विशेष होता है, सामान्य नहीं। एक स्थान पर उन्होंने श्रपने इस मत की पृष्टि कोचे के सिद्धांत का उल्लेख करके इस प्रकार की है—'श्रनेक न्यक्तियों के रूप गुण श्रादि के विवेचन द्वारा कोई वर्ग या जाति टहराना, बहुत सी बातों को लेकर कोई सामान्य सिद्धांत प्रतिपादित करना, यह सब तर्क श्रीर विज्ञान का काम है—निश्चयात्मिका बुद्धि का न्यवसाय है। कान्य का काम है, कल्पना में बिंब (इमेज) या मूर्त भावना उपस्थित करना; बुद्धि के सामने कोई विचार (कंसेप्ट) लाना नहीं। बिंब जब होगा तब विशेष या न्यक्ति का ही होगा, सामान्य या जाति का नहीं। बेंब जब होगा तब विशेष या न्यक्ति का ही होगा, सामान्य या जाति का नहीं। बेंब जब होगा तब विशेष या न्यक्ति का ही होगा, सामान्य या जाति का नहीं। बेंब जब होगा तब विशेष या न्यक्ति का ही होगा, सामान्य या जाति का नहीं। बेंब जब होगा तब विशेष या न्यक्ति का ही होगा, सामान्य या जाति का नहीं। बेंब जब होगा तब विशेष या न्यक्ति का ही होगा, सामान्य या जाति का नहीं। के बिल्क पादिष्पण्णी में कोचे के कला के बोध पच्च श्रीर तर्क के बोध पच्च बात का उल्लेख कर दिया है। संभवतः बिंबग्रहण का सिद्धांत शुक्लजी को श्रिभिन्यंजनावाद से ही मिला था जिने उन्होंने रसविवेचन में साधारणीकरण के भारतीय सिद्धांत के श्रंतर्गत समेट लिया है।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि सुधांशुजी ने श्रत्यंत निष्पन्न श्रीर तटस्थ भाव से श्रमिव्यंजनावाद की व्याख्या की है श्रीर उसका पर्याप्त समर्थन भी किया है। पर कहीं कहीं उन्होंने शुक्लजी के स्वर में स्वर मिलाकर उसकी श्रालोचना भी की है। श्रमिव्यंजनावाद के नाम पर वाग्वैचित्र्य का जाल फैलानेशलों की निंदा करते हुए उन्होंने लिखा है—'श्रमिव्यंजनावाद में वाग्वैचित्र्य को जितना स्थान मिला है उससे श्रधिक कलाकारों ने उसके नाम पर वाग्विस्तार किया है। वाग्वैचित्र्य हृदय की गंभीर वृत्तियों से वस्तुतः संबंध नहीं रखता।' इसी तरह श्रमिव्यंजनावाद से ही उद्भूत प्रभाववादी श्रालोचना की भी निंदा की है। बैडले के 'कला कला के लिये' के सिद्धांत का विरोध करते हुए उन्होंने कला का सोद्देश होना श्रावश्यक बताया है। शुक्लजी की भाँति वे भी कला का उद्देश्य लोकहित मानते तथा उसे ही समीचा का मानदंड बताते हैं। इस मान्यता के करंगा वे कला का जीवन से श्रविच्छिन्न संबंध मानते हैं। उनके श्रनुसार स्वांतःसुखाय काव्यरचना करनेवाले भी जनसमाज को ध्यान में रखते हैं क्योंकि

<sup>ै</sup> रसमीमांसा, पृ० ३१०।

२ काम्य् में अभिव्यंजनाबाद, पृ०५०।

<sup>3</sup> बही, पू० ३७।

कान्य को दूसरों तक संप्रेषित करना होता है। शुक्लजी ने रवींद्रनाथ ठाकुर को भी कलावादी ही माना है, पर सुधांशुजी ने इस मत का खंडन करते हुए यह सिद्ध किया है कि रिव बाबू कलावादी नहीं, जीवन सौंदर्यवादी थे और कला को सोइ श्य मानते थे।

कई श्रीर बातों के संबंध में भी सुधांशुजी शुक्लजी का पूर्ण समर्थन करते हैं। श्रिमिन्यंजनावाद का समर्थन करते हुए भी वे मुलतः शुक्लजी की तरह रस-वादी ही हैं। श्रपने ग्रंथ के तीसरे श्रध्याय में रसानुभूति के तत्वों की व्याख्या करते हुए उन्होंने साधारणीकरण, सामाजिक नैतिकता, त्रालंबन धर्म, तादातम्य श्रीर शीलदर्शन, धर्म श्रीर पाप, रसानुभूति के स्वरूप, प्रस्तुत विधान श्रादि की विवेचना शुक्लजी के अनुसार ही की है। शुक्लजी के समान सुधांश जी भी काव्य के दो पन्न-भाव पन्न श्रीर कला पन्न मानकर चले हैं श्रीर ऐसे श्रलंकारों का विरोध किया है जो भाव का उत्कर्ष नहीं बढाते, बल्कि केवल चमत्कार उत्पन्न करते हैं। उन्होंने ग्रलंकारों की श्रधिकता के कारगों की भी बड़े विद्वचापर्ग ढंग से विवेचना की है श्रीर छायावादी कवियों की कविताश्रों से उदाहरण देकर स्वामाविक श्रीर भावोत्कर्षक श्रालंकारों के प्रयोग का महत्व प्रतिपादित किया है। इस प्रसंग में उन्होंने भी शुक्ल की भाँति अप्रस्तुत योजना में कल्पना की अतिशयता की निंदा की है और उसका अनुभूति की वशवर्तिनी होना श्रावश्यक माना है। उनके श्रनुसार 'हृदय की श्रनुभृति गंभीर होती है, श्रतः गंभीर मानों से लदे हुए अलंकारों में जो गंभीरता होगी वह हवाई जहाज की तरह उडनेवाली श्राधारहीन कल्पना के बल पर निर्मित श्रलंकारों में संभव नहीं।" शक्ल जी के समान उन्होंने भी माना है कि कल्पना का उपयोग केवल अप्रस्तत विवान में ही नहीं, प्रस्तृत के चित्रण में भी होना चाहिए।

किंतु इससे यह नहीं समभाना चाहिए कि सुधांशुजी सभी बातों में शुक्लजी के अनुयायी हैं। जैसा पहले कहा जा चुका है, अभिन्यंजनावाद के संबंध में उन्होंने शुक्लजी धारणाओं का खंडन किया है। प्रतीक विधान तथा अमूर्त के मूर्तविधान की न्याख्या उन्होंने बहुत कुछ स्वतंत्र ढंग से की है। यद्यपि शुक्लजी ने भी 'कान्य में रहस्यवाद' में प्रतीकयोजना पर विचार किया है, पर सुधांशुजी ने प्रतीक-योजना का विचार छायावादी कविता को आधार बनाकर किया है और इस प्रकार की कविताओं का समर्थन किया है। उसी तरह अमूर्त के मूर्तविधान के संबंध में विचार करते समय भी उन्होंने छायावादी कविता को लाज्जिता और व्यंजकता

पर पर्याप्त विचार किया है। इस समस्त विवेचना में उनकी सूक्ष्म दृष्टि, गहरी पैठ श्रीर मौलिक उद्भावनाएँ दिखाई पड़ती हैं। काव्य की रचनाप्रक्रिया, काव्य में किव के व्यक्तित्व की स्त्रिमिव्यक्ति तथा सौंदर्यानुभूति स्त्रौर काव्यानुभूति की एकता के संबंध में उनके विचार सर्वथा मौलिक हैं। रचनाप्रक्रिया के संबंध में शुक्लजी ने कहीं विस्तार से विवेचना नहीं की है श्रीर जो कुछ उस संबंध में कहा है उसका श्राशय यही है कि कवि सचेतावस्था में सोच समभक्तर काव्यरचना करता है। पर सुधांशुजी यह मानते हैं कि 'कलानिर्माण के लिये न तो पूर्ण चेतनता आपेद्धित है और न अचेतनता। वह एक ऐसी अवस्था है जिसमें कला-कार की समस्त शक्ति. प्रवृत्ति, मनोवेग एक ही दिशा में काम करते हैं। " यह सिद्धांत रचनात्रक्रिया से संबंधित मनोविश्लेषग्रशास्त्रीय और रीतिवादी , क्ला-सिकल ) दोनों मान्यताश्रों से मिन्न है। मनोविश्लेषणशास्त्र के श्रनुसार काव्य-रचना श्रचेतन मन का ज्यापार है श्रौर रीतिवादियों के श्रनुसार चेतन मन का सचेत व्यापार । वस्तुतः यहाँ सुधांशुजी ने पाश्चात्य स्वच्छंदतावादी कवियों की माँति तन्मयता का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। रचनाप्रक्रिया की इस मनोदशा को श्राधुनिक श्रालोचक पूर्वचेतन मन (प्री कांशिश्रस माइंड का व्यापार कहते हैं जो चेतन श्रीर श्रचेतन मन के बीच की श्रमाधारण मनोदशा है।

इस प्रकार सुधांशुजी सच्चे अर्थ में संश्लेषणात्मक समन्वयवादी आलोचक हैं। उन्होंने आधुनिक काव्य को ध्यान में रखकर तथा पूर्वअहरहित होकर पाश्चात्य और भारतीय काव्यसिद्धांतों के प्राह्म तत्वों को अपनाया तथा उनके संश्लेषणा और सामंजस्य द्वारा शुक्लजी की समीद्धापद्धित को आगे बढ़ाया है। उनकी दूसरी आलोचनात्मक कृति 'जीवन के तत्व और काव्य के सिद्धांत' 'में, जिसका प्रकाशन हमारे आलोच्य काल के बाद हुआ, उनके परिपक्त और त्रिकित आलोचनात्मक व्यक्तित्व के दर्शन होते हैं। यदि राजनीति ने उनके जीवन पर अनपेद्धित अधिकार न कर लिया होता तो निश्चय ही सैद्धांतिक आलोचना के चेत्र में आज उनका अद्वितीय स्थान होता। उनके प्रथम आलोचनात्मक प्रंथ में ही उक्त संभावना के बीज वर्तमान थे।

# (ग) स्वछंदतावादी आलोचना

छायावादी कवि आलोचक—छायावाद युग में जिस प्रकार काव्य कला संबंधी धारणाएँ श्रीर प्रतिमान बदल गए श्रीर काव्यशास्त्र तथा परंपरागत मान्य-

<sup>े</sup> काच्य में श्रभिव्यंजनावाद, पृ० ४१।

ताश्चों के बंधन को तोड़कर श्चात्मानुभृति की स्वच्छंद श्चिमिन्यक्ति को लेकर कविता श्चागे बढ़ी, उसी प्रकार त्रालोचना के चेत्र में भी काव्यशास्त्रसंमत अथवा पूर्वमान्य श्रालो चनात्मक प्रतिमानों को श्राधनिक साहित्यिक चेतना के मुल्यांकन में श्रसमर्थ समभकर स्वन्छंद चितनप्रधान श्रालोचना का प्रारंभ श्रौर विकास हन्ना। इस प्रकार की त्र्यालोचना का प्रारंभ मुख्यतः छायावादी कवियों द्वारा श्रपनी कान्यकृतियों की भूमिकाश्चों में व्यक्त किए गए काव्य-कला-संबंधी विचारों से हुन्ना। इन कवियों को छायाबाद की नई काव्यचेतना के विरोधी आलोचकों को उत्तर देने के लिये श्रीर साथ ही श्रपनी रचनाश्रों की विशेषताश्रों को स्पष्ट करने के लिये ये भूमिकाएँ लिखनी पड़ीं। इन भूमिकाश्रों में कान्यसौंदर्य तथा भाषाशिलप संबंधी नए प्रतिमानों की स्थापना के साथ साथ काव्यवोध और प्रेषशीयता के नए स्तरों की श्रोर पहली बार इन कवियों ने ध्यान आकृष्ट किया। कहने की आवश्यकता नहीं कि सौंदर्य वीय और कलात्मक रुचि संबंधी ये नवीन धारगाएँ इन कवियों की स्वतंत्र रचनात्मक प्रतिमा ग्रीर काव्य की रचनात्मक प्रक्रिया पर श्राधारित थीं, श्रतः इनमें किसी भी प्रकार के शास्त्रीय बंधन और रुढि का आग्रह न होकर स्वोपलब्ध विचारों की प्रधानता थी। किंतु इसका यह ग्रर्थ नहीं कि इस प्रकार की स्वच्छंद श्रालोचनापद्वति छायावादी कवियों की बिलकुल मौलिक देन थी। बस्तुतः साहित्य में जहाँ श्रौर जब भी स्वच्छंदतावादी काव्यप्रवृत्ति श्राई है, श्रालोचना की स्वानुभूतिपूर्ण स्वच्छंद पद्धति का प्रारंभ हुन्ना है। श्राँगरेजी के स्वच्छंदतावादी कवियों द्वारा व्यक्त किए गए काव्यमंबंधी विचारों को उदाहरण रूप में लिया जा सकता है। हिंदी में भी स्वच्छंदताशादी श्रालोचना के विकास का यही कारण है। हिंदी के छायावादी कवियों द्वारा लिखी गई श्रालीचनाश्रों के स्वच्छंद होने का केवल इतना ही ऋर्य है कि इनमें किसी शास्त्र, नियम, परंपरा या निर्दिष्ट सिद्धांत को ग्राधार नहीं बनाया गया है। त्र्रालोचकों की स्वच्छंद पद्धति का यह भी ग्रर्थ नहीं है कि काव्यसंबंधी भारतीय अथवा पाश्चात्य शास्त्रीय सिद्धांतीं और पूर्व मान्यतास्त्रों की बिलकुल उपेचा कर दी जाय। इसके विपरीत ये मान्यताएँ सामु-हिक उपलब्धि के रूप में आवश्यकता के अनुसार विवेचन विश्लेषण की प्रक्रिया में सहायक होती या हो सकती हैं श्रीर श्रालोचक के स्वतंत्र सभीचात्मक दृष्टिकोण को संशिलाह रूप में प्रभावित कर सकती हैं।

सुमित्रानंदन पंत — ऐतिहासिक दृष्टि से श्रालोचना की इस खच्छंद पद्धित का प्रारंभ सुमित्रानंदन पंत द्वारा १६२६ ई० में लिखी गई 'पल्लव' की समीच्लात्मक भूमिका से होता है। इस भूमिका में पंतजी ने मुख्य रूप से काव्यिशिल्प के संबंध में ही विचार किया है, किंतु रीतिकालीन काव्य श्रीर रीतिबद्ध समीचा सिद्धांतों के संबंध में जो धारणाएँ उन्होंने व्यक्त की हैं, उनसे काब्य

के आंतिरिक मूल्यों के संबंध में भी अप्रत्यल्य रूप से उनके विचार मालूम हो जाते हैं। 'एक ही के भीतर बीस डिब्बेवाले खिलोंनों की तरह एक ही के अंदर सहस्र नायिकाओं के स्वरूप' दिखलानेवाली रूढ़िबद्ध रीतिकालीन किवता की संकीर्णता और उसके प्रशंसकों की नवीन सौंदर्य बोध को प्रहण कर सकने में असमर्थ संसारगत विकृत काव्यरिच का उद्वाटन करके पंतजी ने काव्य के आंतिरिक सौंदर्य के मूल्यांकन के लिये निर्दिष्ट सिद्धांतों को छोड़कर स्वतंत्र रूप से नवीन समीत्तापद्धित की आवश्यकता की ओर आलोचकों का ध्यान आकृष्ट किया। सत्साहित्य की रचना के लिये युगानुरूप आलोचना की नवीन पद्धित को आवश्यक बतलाते हुए उन्होंने लिखा है कि 'जब तक समालोचना का समयानुकूल रूपांतर न हो, यह विश्वभारती के आधुनिक, विकसित तथा परिष्कृत स्वरों में न अनुवादित हो जाय, तब तक हिंदी में सत्साहित्य की सृष्टि भी नहीं हो सकती'।

इस त्रावश्यता को ही ध्यान में रखकर उन्होंने काव्यशिल्प के संबंध में हिंदी में पहली बार स्वतंत्र रूप से विस्तार के साथ विचार किया । काव्य में भाव श्रीर श्रमिव्यंजना के सामंजस्य को पहली बार इतने वैज्ञानिक ढंग से स्पष्ट किया गया । किव होने के कारण पंतजी ने काव्य की रचनाप्रक्रिया के श्राधार पर काव्य के शिल्पविधान के संबंध में विचार किया, इसलिये भाषा, छंद, लय श्रादि को लेकर काव्यशिल्प की श्रंतरात्मा का जितनी गहराई श्रीर सूक्ष्मता से सोदाहरण विवेचन इस सूमिका में प्रस्तुत किया गया, वैसा श्रन्य कोई शुद्ध श्रालोचक नहीं कर सका—श्रीर कर सकता था, इसमें भी संदेह है। इस संबंध में पंत जी की प्रमुख स्थापनाएँ हैं—

- (१) कविता की भाषा चित्रात्मक होनी चाहिए, श्रर्थात् काव्य में भावों के श्रनुरूप चित्रों श्रौर रागों की योजना होनी चाहिए।
- (२) कविता में शब्द तथा श्रर्थ की श्रपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं रहती, वे दोनों भाव की श्रिभेव्यक्ति में इब जाते हैं।
- . (१) हिंदी का संगीत केवल मात्रिक छुंदों ही में श्रापने स्वामाविक विकास तथा स्वास्थ्य की संपूर्णता प्राप्त कर सकता, उन्हीं के द्वारा उसमें सौंदर्य की रच्चा की जा सकती है।
  - (४) काव्यसंगीत के मूल तंतु स्वर हैं, न कि व्यंजन।
- (५) मान तथा भाषा का सामंजस्य मुक्त छुंद में श्रिधिक पूर्णता के साथ निभाया जा सकता है। मुक्त छुंद में लिखी गई कविता में श्रंगों के गठन की श्रोर विशेष ध्यान रखना पड़ता है।

(६, छंद का राग भाषा के राग पर निर्भर रहता है, इसिलिये दोनों में स्वरैक्य होना चाहिए।

इस प्रकार श्रपनी सूक्ष्म विश्लेषगात्मक प्रतिमा द्वारा पंतजी ने कान्य के शिल्पविधान पर विचार करने की नवीन पद्धित का ही प्रारंभ नहीं किया, बल्कि उनके शिल्पी किव श्रालोचक ने किवता की रचनाप्रक्रिया को ध्यान में रखकर श्राधुनिक किवता के श्रालोचकों को कलात्मक मून्यों के श्राकलन के लिये श्रने क स्वानुभूत मौलिक श्रीर महत्वपूर्ण सूत्र दिए। पंतजी की कान्यकला के विवेचन में तो श्रालोचकों ने इन सूत्रों को प्रह्ण किया ही, श्रन्य छायात्रादी कविताश्रों के विवेचन के लिये भी इनका पर्याप्त उपयोग किया गया।

#### जयशंकर प्रसाद

पंतजी के बाद अपेक्ताकृत अधिक सुन्यस्थित और तर्कपूर्ण आलोचनात्मक प्रतिभा सादजी में दिखलाई पड़ती है। भारतीय श्रीर पाश्चात्य साहित्य का प्रसादजी ने गहन श्रध्ययन किया था; श्रतः : नकी श्रालोचना में भारतीय श्रौर पाश्चात्य साहित्यशास्त्र श्रीर दर्शन की महत्वपूर्ण उपलब्धियों को त्रपने मतीं श्रीर सिद्धांतों की पृष्टि के लिये आवश्यकतानुसार प्रमास रूप में प्राय: उपस्थित किया गया है। साहित्यशास्त्र ग्रौर दार्शनिक विचार परंपरा के प्राय: उत्लेख ग्रौर उद्धरण से यह भ्रम हो सकता है कि प्रसादजी किसी न किसी रूप में श्रालोचना की शास्त्रीय परंपरा के ही समर्थंक थे। किंतु ग्रालोचना की शास्त्रीय पद्धति श्रीर इस पद्धति में मौलिक श्रंतर यह है कि इसमें साहित्यशास्त्र को कसौटी न मानकर साहित्यिक मूल्यांकन के व्यापक प्रतिमान को श्थिर करने और काव्यकला संबंधी नवीन मान्यतात्रों को परंपरा के संदर्भ में दे बने के महत्वपूर्ण साधन के रूप में ग्रहण किया गया है। इस विशेषता के कारण प्रसादजी एक स्रोर जहाँ शास्त्रीय या समन्वयवादी श्रालोचकों से श्रलग खड़े दिखलाई पड़ते हैं वहीं दूसरी श्रोर उनकी आलोचना अन्य छायावादी किन आलोचकों से भी भिन्न स्तर की है। यद्यपि प्रसादजी के त्रालोचनात्मक प्रतिमान मूलतः स्वच्छंदतावादी ही माने जायँगे. किंत स्त्रालोचना की यह स्वच्छंद पद्धति शुद्ध स्वानुभूतिमूलक नहीं, बल्कि शास्त्रज्ञानयुक्त स्वतंत्र चिंतन पर श्राधारित है।

'काव्य श्रौर कला तथा श्रन्य निबंध' इस काल की प्रसादनी की महत्व-पूर्ण श्रालोचनात्मक कृति है। इस पुस्तक में उन्होंने काव्य श्रौर कला, रहस्यवाद, रस, नाटकों में रस का प्रयोग, नाटकों का प्रारंभ, रंगमंच, श्रारंभिक पाठ्यकाव्य तथा यथार्थवाद श्रौर छायाबाद के संबंध में पांडित्यपूर्ण ढंग से विचार किया है। इनमें काव्य श्रौर कला शीर्षक निबंध हिंदी की सैद्धांतिक श्रालोचना को प्रसादनी की एक महत्वपूर्ण देन है। उस समय काव्य को कला के श्रंतर्गत

रखकर कला के मूर्त अमूर्त भेदों के आधार पर विभिन्न ललित कलाओं की श्रेष्ठता श्रीर महत्व बतलाने का फैशन सा चल गया था। प्रसादनी ने मूर्त श्रीर श्रमूर्त के श्राधार पर साहित्यकला के महत्व प्रतिपादन की भ्रांतिपूर्ण बतलाया। उनके ग्रनसार ग्रन्य विशेषवार्थी से यक्त न होकर केवल मूर्त रूप के कारण कोई कला श्रेष्ठ नहीं हो जाती श्रीर सामान्य कोटि की मूर्त कलात्मक कृतियों से उच्च कोटि की श्रम्त कलाकृति केवल इसलिये कम महत्वपूर्ण नहीं है कि वह श्रम्त है। इसलिये श्रन्य सक्ष्मताश्रों श्रौर विशेषताश्रों का निदर्शन न करके केवल मूर्त श्रौर श्रम्त के भेद से साहित्यकला की महत्ता नहीं स्थापित की जा सकती। इस संबंध में प्रसादजी की ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण स्थापना यह है कि 'सौंदर्य-नोध बिना रूप के हो ही नहीं सकता। सौंदर्य की अनुभूति के साथ ही साथ हम श्रपने संवेदन को श्राकार देने के लिये. उनका प्रतीक बनाने के लिये बाध्य हैं।' क्रोचे के श्रिभिव्यंजनावाद की उस समय बहुत चर्चा थी; शुक्लजी ने रहस्यवादी छायावादी कवितास्रों को स्मिन्यंजनाबाद से प्रभावित बतलाया था। यद्यपि काव्य-कला के स्वरूप और सौंदर्यशोध के संबंध में प्रसादजी की मान्यताएँ और निष्कर्ष बहुत कुछ उनकी स्वतंत्र दार्शनिक प्रतिभा से उद्भृत हैं, जिसमें शैवागम दर्शन से विशेष रूप से प्रेरणा ली गई है, किंत श्रिभव्यंजनावादी काव्यसिद्धांतों को भी किन्हीं श्रंशों तक प्रसाद जी ने श्रपना समर्थन दिया है, यह उनके कई सत्रों से स्पष्ट पता चलता है। प्रसादजी की काव्यकला के संबंध में निम्नलिखित स्थापनाएँ कई दृष्टियों से विशेष महत्वपूर्ण हैं-

- (१) काव्य ख्रात्मा की संकलपात्मक अनुभूति है, जिसका संबंध विश्लेपण, विकलप या विज्ञान से नहीं है। वह एक अयमयी प्रेय रचनात्मक ज्ञानवारा है।
- (२) व्यंजना वस्तुतः श्रनुभूतिमयी प्रतिभा का स्वयं परिणाम है, क्यों कि सुंदर श्रनुभूति का विकास सोंदर्यपूर्ण होगा ही। किव की श्रनुभूति को उसके परिणाम में इस श्रभिव्यक्त देखते हैं।

संकलपासमक मूल अनुभूति को स्पष्ट करते हुए प्रसादजी ने लिखा है— 'आहमा की मननशक्ति की वह अप्रसाधारणा अवस्था जो अय सत्य को उसके मूल चारत्व में सहसा प्रहण कर लेती है, काव्य में संकल्पात्मक मूल अनुभूति कही जा सकती है।'

श्रिभिव्यंजनावादी भी कला को श्रात्मा की क्रिया मानता है। वह ज्ञान की दो कोटियाँ सहज ज्ञान (इंटीट्यू नालेज) श्रीर तर्क ज्ञान मानकर कला को सहज ज्ञान का परिणाम मानता है। तर्क ज्ञान का संबंध शास्त्र श्रीर विज्ञान से है। कोचे के श्रनुसार सहज ज्ञान विंव के रूप में उपस्थित होता है। प्रसादजी भी

कलाएंबंधी एंकल्पात्मक अनुमूित को 'रचनात्मक ज्ञानधारा' मानते हैं। साथ ही सौंदर्यबोध के मूर्त रूप प्रहण की श्रमिवार्यता को भी स्वीकार करते हैं। अतः कोचे की तरह ही प्रसादकी भी श्रनुभूित और श्रमिव्यक्ति या वस्तु और कला का मेद उचित नहीं समस्तते, वे दोनों को श्रन्थोन्याश्रित और श्रमिन्न मानते हैं। जैसा कि उनकी दूसरी स्थापना से स्पष्ट है वे व्यंजना को श्रनुभूितमयी प्रतिमा का स्वयंपरिणाम मानते हैं। इस कथन की व्याख्या करते हुए उन्होंने यह मत व्यक्त किया है कि 'श्रनुभूित और श्रमिव्यक्ति के श्रंतरालवर्ती संबंध को जोड़ने के लिये हम चाहें तो कला का नाम ले सकते हैं और कला के प्रति श्रिषक पच्च पातपूर्ण विचार करने पर यह कोई कह सकता है कि श्रलंकार, वक्रोक्ति और रीति और कथानक इत्यादि में कला की सत्ता मान लेनी चाहिए, किंतु मेरा मत है कि यह समय समय की मान्यता और धारणाएँ हैं। प्रतिभा का किसी कौशलविशेष पर कभी भुकाव हुआ होगा। इसी श्रमिव्यक्ति के बाह्य रूप को कला के नाम से काव्य में पकड़ रखने की साहित्य में प्रथा सी चल पड़ी है।' श्रमिव्यंजनावादी भी कलासंबंधी इन बाह्य मेदों को श्रनावश्यक समस्ता है और वह भी कला को मूल श्रमिव्यंजना का बाह्य रूप मानता है।

इस प्रकार प्रसादजी ने श्रिमिन्यंजनावाद की मूल स्थापनाश्रों को श्रपने ढंग से मान्यता प्रदान की है, किंतु उन्होंने उसको 'कलावाद' नहीं माना है। वस्तुतः क्रोचे के श्रिमिन्यंजनावाद की ही प्रसादजी ने श्रपनी न्याख्या दी है श्रीर इस मत का खंडन किया है कि श्रिमिन्यंजनावाद श्रास्मानुभूति के स्थान पर उक्ति-वैचिन्य को प्रधानता देता है। क्रोचे ने कहीं भी वस्तु की उपेचा नहीं की है, इसके विपरीत श्रास्मा में निर्मित होनेवाले रूपाकारों का श्राधार वह बाह्य वस्तुश्रों को ही मानता है जो रूपायित होकर बाहर न्यक्त होते हैं। श्रतः प्रसादजी श्रनुभूति की श्रप्रधानता की बात ही निराधार समकते हैं, क्योंकि 'रूप के श्रावरण में जो वस्त सैनिहित है, वही तो प्रधान होगी।'

जैसा कि पहले संकेत किया गया, प्रसादजी की ये रचनाएँ पारचात्य श्रामिव्यंजनावादी सिद्धांतों श्रीर शैवागम के प्रत्यमिशा दर्शन के समन्वित प्रभाव का परिगाम हैं। बल्कि यह कहना श्रिषक सही होगा कि इस दर्शन के श्रालोक में श्रिभिव्यंजनावाद को श्रपेचाकृत श्रिषक सांस्कृतिक श्रीर भारतीय व्याख्या देकर प्रसादजी ने इसका विश्वदीकरण किया है। प्रत्यमिशा दर्शन में भी सत्य का ज्ञान श्रतींद्रिय श्रीर प्रातिभ माना गया है किंद्य प्रातिम विवेक का श्रर्थ मन श्रीर बुद्धि का त्याग नहीं है। उनके त्याग से तो ज्ञान की उपलब्धि हो ही नहीं सकती। श्रतः विवेक का श्रर्थ सब भावों को शुद्ध बनाना है। इस ज्ञान दशा में विकल्पात्मक श्रनुभूति संकुचित हो जाती है श्रीर निरचयात्मक या संकल्पात्मक बुद्धि प्रकाशित होती है। यही जीवन्मुक्ति या चिदानंदलाभ की १३-३५

स्थित है, क्योंकि इसमें आत्मस्वरूप शिवत्व का प्रत्यभिज्ञान हो जाता है। कहने की आवश्यकता नहीं कि प्रसाद की की 'आत्मा की संकल्पात्मक मूल अनुभूति' का मूल स्रोत यह प्रत्यमिज्ञा दर्शन ही है, क्योंकि इस अनुभूति को उन्होंने आत्मा की मनन शक्ति की उस आसाधारण अवस्था का परिणाम कहा है जो अय सत्य को उसके मूल चारत्व में प्रहण कर लेती है। इस प्रकार प्रसाद जी के अनुसार काव्य वह अनुभूति है जो आत्मा की मनन शक्ति की असाधारण अवस्था से संबंध रखती है और जिसमें अय (शिव), सत्य और चारत्व (सौंदर्य) तीनों का 'सहसा प्रहण् होता है अर्थात् इनका अतींद्रिय या प्रातिम ज्ञान होता है। प्रसाद जी द्वारा दी गई असाधारण अवस्था तथा सत्य और अय ज्ञान की व्याख्या को स्थान में रखने पर बात और अधिक स्पष्ट हो जायगी। असाधारण अवस्था युगों की समष्टि अनुभूतियों में आंतिनिहित रहती है, क्योंकि सत्य अथवा अय ज्ञान कोई व्यक्तिगत सत्ता नहीं, वह एक शाश्वत चेतनता है, या चिन्मयी ज्ञानधारा है, जो व्यक्तिगत स्थानीय केंद्रों के नष्ट हो जाने पर भी निर्विशेष रूप से विद्यमान रहती है। यही कारण है कि प्रसाद जी मानते हैं कि 'काव्य में आत्मा की संकल्पात्मक मूल अनुभूति की मुख्य धारा रहस्यवाद है।

इस विवेचन से स्पष्ट है कि प्रसादजी इस निबंध में सौंदर्यबोधात्मक घिच तथा काव्य के स्वरूप श्रीर उसकी रचनाप्रिकत्या के विवेचन विश्लेषण में बहुत गहराई तक गए हैं श्रीर काव्यानुभूति के विशिष्ट च्रणों की उनकी व्याख्या न केवल उस काल की स्वव्छंदतावादी कविताश्रों की रचना की श्रांतरिक प्रक्रिया को समभने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बिलक काव्यरचना के मूल स्वरूप को समभने के लिये भी श्रनेक महत्वपूर्ण सूत्र प्रदान करती है जिसपर श्राज भी गहराई से विचार करने की श्रावश्यकता है।

प्रसाद की के श्रन्य निबंध मुख्यत: शोधात्मक हैं। इन निबंधों से पता चलता है कि उन्होंने भारतीय साहित्य श्रीर दर्शन का गहरा श्रध्ययन ही नहीं किया था, बल्कि उसे पूरो तरह श्रात्मसात् कर लिया था। उनका रंगमंच शीर्षक निबंध रंगमंच संबंधी पारिभाषिक शास्त्रीय शब्दों के मूल श्रर्थ श्रीर नाट्यशालाश्रों के प्राचीन रूप को समभने के लिये बहुत महत्वपूर्ण है। रहस्यवाद शीर्षक निबंध भी शोधात्मक ही माना जायगा, क्योंकि इसमें रहस्यवाद को विजातीय श्रीर विदेशी माननेवालों के मत का खंडन करने के लिये रहस्यवाद की श्रत्यंत प्राचीन मारतीय परंपरा की खोज की गई है। वस्तुतः शुक्लजी के रहस्यवाद का उत्तर देने के लिये प्रसाद ने यह निबंध लिखा था। रहस्यवाद की दार्शिक परंपरा के श्रस्ययन की दृष्टि से यह निबंध निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, किंद्र श्राधुनिक रहस्यवाद को शुद्ध भारतीय परंपरा की देन सिद्ध करने के लिये लिखे गए

दार्शनिक शोधपूर्ण निबंध के पीछे शुक्लजी के मत के खंडन का उद्देश्य श्रौर भारतीयता का श्राग्रह स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ता है। स्वच्छंद सैद्धांतिक विवेचन की दृष्टि से 'यथार्थवाद श्रौर छायावाद' निबंध विशेष महत्वपूर्ण है। प्रसाद-जी द्वारा की गई यथार्थवाद श्रौर छायावाद की परिभाषा बहुत कुछ श्राज भी उसी रूप में मान्य हो सकती है; किंतु छायावाद को प्राचीन साहित्य में दूँ दने का प्रयत्न यहाँ भी उनके 'भारतीयता के श्रत्यिक श्राग्रह को प्रकृट करता है।' प्रसाद-जी का मारतीयता श्रौर भारतीय संस्कृति के प्रति श्रत्यंत निष्ठावान् कि श्रालोचक छायावाद को जिसमें उनका कृतित्व भी श्राता था, किसी भी रूप में पाश्चात्य साहित्य का श्रनुकरण्या या प्रभाव नहीं मान सकता था, श्रतः उन्होंने ध्वनि श्रौर वक्रोक्ति के भीतर छायावाद का प्राचीन रूप भी दूँ विकाला। किंतु थोड़ा श्रतिरेक होते हुए भी छायावाद श्रौर रहस्यवाद के संबंध में प्रसादजी द्वारा दी गई इस पूर्वपरंपरा के ज्ञान की महत्वपूर्ण उपलब्धि इस बात में है कि इन दोनों काव्यप्रवृचियों को भारतीय परंपरा से श्रलग शुद्ध श्रनुकरण समक्षने की भ्रांति बहुत कुछ दूर हुई।

यहाँ यह स्पष्ट कर देना त्रावश्यक है कि प्रसाद जी की इन समी चात्रों के पीछे 'त्रानंदवाद' का सुचितित जीवनदर्शन है। यही कारण है कि उनकी समीचात्रों, विचारों की एक धूत्रता दिखलाई पड़ती है। संपूर्ण भारतीय साहित्य को इसी श्राधार पर उन्होंने श्रानंदवादी श्रीर विवेकवादी इन दो कोटियों में रखा है। भारतीय रसिद्धांत को उन्होंने श्रागमों की श्रानंदवादी परंपरा की देन श्रौर श्रानंदवादी जीवनदर्शन की महत्वपूर्ण उपलब्धि माना है। श्रलंकार. रीति, वक्रोति उनके विचार से विवेकवादियों द्वारा रसवाद के विरोध में खड़े किए गए। रमिंद्वांत काव्य की उस लोकवारा में निर्मित हुआ जो आनंद-साधना में श्रास्था रखती थी। श्रानंदवाद या रसवाद श्रात्मा की संकल्पात्मक श्रनुभृति से संबंध रखता है श्रीर रीति, वक्रोति श्रादि को प्रधानता देनेवाले श्रालंकारिकों का संप्रदाय विकल्पात्मक मननधारा की उपज है जिनके श्राधार पर श्रालोचनाशास्त्र का निर्माण हुत्रा। प्रसाद जी के श्रनुसार संकल्पात्मक श्रनुभूति की वस्तु रस का प्रलोभन इन आलंकारिकों को अभिनव गुप्त से मिला। आनंद वर्धन ने अपने ध्वनि सिद्धांत में 'श्रागमानुयायी श्रानंद सिद्धांत के रस को तार्किक श्रलंकार मत से संबद्ध किया। किंतु माहेश्वराचार्य श्रमिनवगुप्त ने इन्हीं की व्याख्या करते हुए अभेदमय श्रानंदपथवाले शैवाद्वैत के श्रनुसार साहित्य में रस की व्याख्या की। इसी तरह रहस्यवाद को भी प्रसादजी आत्मा की संकल्पात्मक अनुमृति श्रीर श्रानंदवादो काव्य की प्रमुख घारा मानते हैं। भारतीय रहस्यवादी दर्शन की इस स्नानंदवादी घारा की पूर्वपरंपरा देते हुए उन्होंने श्राधुनिक रहस्यवाद को इस श्रानंदवादी रहस्यवाद का ही साहित्य में स्वामाविक प्रतिफलन या विकास माना है। उनके श्रनुसार 'वर्तमान हिंदी में इस श्रद्धैत रहस्यवाद की सौंदर्यमयी व्यंजना होने लगी है, वह साहित्य में रहस्यवाद का स्वामाविक विकास है। इसमें श्रपरोत्त श्रनुभूति, समरसता तथा प्राकृतिक सौंदर्य के द्वारा श्रहम् का इदम् से समन्वय करने का सुंदर प्रयत्न हैं ' कहने की श्रावश्य-कता नहीं कि वर्तमान रहस्यवाद को श्रानंदवादी दार्शनिक रहस्यवाद का साहित्यिक प्रतिफलन न माननेवाले श्रालोचक भी रहस्यवाद की इस निर्मात श्रीर स्पष्ट परिभाषा से श्रसहमत नहीं हो सकते। एक वाक्य में रहस्यवाद की इतनी पूर्ण परिभाषा कदाचित् ही श्रन्यत्र कहीं देखने को मिले।

जैसा कि प्रारंभ में कहा गया प्रसादजी के श्रालोचनात्मक प्रतिमान श्रीर उनके श्राधार पर साहित्य का विवेचन श्रीर मूल्यांकन उनकी मौलिक प्रतिमा की देन हैं जिसमें शास्त्र-शान मुक्त स्वतंत्र चिंतन प्रधान रूप से दिखलाई पड़ता है। साहित्यदर्शन के सैद्धांतिक श्रीर ऐतिहासिक दोनों पचों की यह श्राध्यात्मिक श्रानंदवादी व्याख्या हिंदी समीचा को प्रसादजी की मौलिक देन हैं। भारतीय रहस्यवाद श्रीर रसवाद इस व्याख्या के श्रनुसार श्राध्यात्मिक श्रानंदवाद की मूल घाराएँ हैं श्रीर प्रसादजी के विवेचन से यह स्पष्ट ध्वनित होता है कि इस घारा का साहित्य ही श्रेष्ठ साहित्य है। यद्यपि हिंदी श्रालोचना में प्रसादजी का यह साहित्यदर्शन प्रहण नहीं किया गया, किंद्र इस विवेचन के प्रसंग में श्रानुषंगिक रूप से व्यक्त किए, गए बहुत से विचारों को उस काल के श्रालोचकों ने श्रपनी समीचाओं में श्रंतर्भ का कर लिया। इस प्रकार प्रसादजी की बहुमुखी प्रतिमा ने श्राधुनिक हिंदी को न केवल उच्चकोटि का रचनात्मक साहित्य दिया, बल्कि इस युग की काव्यचेतना को समक्षने श्रीर भारतीय सांस्कृतिक परंपरा के संदर्भ में उसे देखने श्रीर समक्षने के लिये विचारोत्तेजक सामग्री दी। सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला'

निराला ने यद्यपि श्रालोचनाएँ बहुत श्रिषिक लिखी हैं किंतु उनकी श्रालोचनात्मक प्रतिमा विश्लेषणात्मक श्रिषक है। साहित्यिक रचनाश्रों के विश्लेषण विवेचन में उनकी रुचि जितनी दिखलाई पड़ती है, उतनी सिद्धांत विवेचन में नहीं। साथ ही प्रसाद की तरह किसी विषय के विवेचन में निरालाजी दूर तक नहीं गए हैं। कई श्रालोचनाएँ समसामयिक साहित्यिक विवादों को लेकर लिखी गई हैं जिनमें श्रपने कान्य या न्यक्तित्व के संबंध में किए गए श्रावेगों—ने उत्तर के रूप में लिखी हैं, इसलिये संयम रखने का प्रयत्न करने पर भी निराला की श्रालोचना श्रोंक इपकों पर न्यक्तिगत हो गई है। किंतु इन न्यावहारिक विश्लेषणात्मक

समीबाश्रों में प्रायः ऐसे मौलिक विचारसूत्र मिलते हैं जिनके श्राधार पर उनके काव्यगत मान्यतात्रों को समभा जा सकता है। इनमें से कुछ सूत्र अपनी व्याख्या में काव्य-न्कला-संबंधी महत्वपूर्ण सिद्धांतों को जन्म देने की ज्ञमता रखते हैं। उदाहरण के लिये 'विद्यापित श्रौर 'चंडिदास' शीर्षक निबंध में इन कवियों के काव्य-सौंदर्य का विवेचन करते हुए निराला ने लिखा है कि 'कवि की यह बहुत बड़ी शक्ति है कि वह विषय से अपनी सत्ता को प्रयक्त रखकर उसका विश्लेषणा भी करे, श्रीर फिर इन्धानुसार उससे मिलकर एक भी हो जाय।' लेखक की वैयक्तिक निर्वेयक्तिकता ( पर्धनल इमपर्धन लिज्म ) का श्राजकल बहुत उल्लेख किया जाता है । निराला ने जो बात सत्र रूप में कही है, वही टी॰ एस॰ इलियट जैसे श्रालोचक द्वारा कही जाने पर वर्तमान युग में कलाविवेचन का प्रमुख सिद्धांत बन गई है। कला की पूर्णता श्रीर कलाकार की शक्ति वहीं दिखलाई पइती है जहाँ वह वस्तु का भोग करते हुए भी उससे निर्लिप्त श्रीर निर्लिप्त होते हुए भी उसका मोग करता है। इसी तरह कला शिल्प श्रौर भाषा के संबंध में निराला ने कई महत्वपूर्ण सूत्र दिए हैं। 'काव्य में रूप श्रीर श्ररूप' के संबंध में विचार करते हुए निराला ने 'श्रप्रतिहत मृतिंप्रेम' को ही कला की जन्मदात्री माना है। उनके श्रनुसार 'बो भावनापूर्ण सर्वीगसुंदर मूर्ति खींचने में जितना कृतिविज्ञ है, वह उतना बड़ा कलाकार है। इन सूत्रों में 'श्रप्रतिहत' श्रीर 'भावनापूर्ण सर्वीगसुंदर' शब्द विशेष महत्व के हैं। खंडित विंव की निराला कला की ऋपूर्णता मानते हैं। भीरे गीत श्रीर कला' शीर्षक निबंध में इन सूत्रों की सोदाहरसा व्याख्या भी निराला ने की है। कलात्मक सौंदर्य के संबंध में निराला का महत्वपूर्ण सिद्धांत सूत्र है 'कला केवल वर्ग, शब्द, छंद, अनुपास, रस, अलंकार या ध्वनि की सुंदरता नहीं, किंतु इन सभी से संबद्ध सौंदर्य की पूर्ण सीमा है।' श्रतः किसी रचना का कलासौंदर्य उसके संपूर्ण रूप में निहित रहता है, उसके किसी एक श्रंश में नहीं। उस समय हिंदी के श्रालीचक प्रायः किसी रचना का सौंदर्य दुकड़ों में देखा करते थे श्रीर उसी पर बाह बाह करते थे । निराला ने ऐसे ही आलोचकों का भ्रम दर करने के लिये कला के संबंध में सब्याख्या इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया और बतलाया कि उनकी रचनात्रों में खंडसौंदर्य दूँ ढनेवाले ऐसी ही कला के आदी आलोचकों को उनकी रचनाश्रों में कला का अभाव दिखलाई पड़ता है। कारण यह है कि 'इनकी कला संपूर्ण रूप में है, खंड में नहीं।' निराला ने विवेचन करके बतलाया -भी कि 'खंडार्थ में पंतजी की कला बहुत ही बन पड़ी है, श्रीर पंत के प्रशंसकों की दृष्टि इन्हीं खंडरूपों में बँघ गई है। पंत में, सब जगह एक एक उपमा, रूपक या उत्पेचा काव्य को कला में परिशात करने के लिये हैं श्रीर इसे ही उनके श्रालोचकों ने श्रपूर्व कला समभ लिया है।' कारण यह या कि ये श्रालोचक 'कला को संपूर्ण रूप में देखने के ब्रादी न ये।'

काव्यशिल्प की दृष्टि से मुक्त छंद श्रीर हिंदी के व्यंजन संगीत के संबंध में निरालाजी द्वारा व्यक्त किए गए विचार श्राधुनिक हिंदी समीचा को उनकी महत्वपूर्ण देन हैं। मुक्त छंद को उन्होंने मावों की स्वतंत्र श्रीर मुक्त श्रमिव्यक्ति के लिये श्रावश्यक माना है क्योंकि 'भावों की मुक्ति छंद की भी मुक्ति चाहती हैं'। छाया-वादी कियों में निरालाजी काव्य में भाव श्रीर छंद दोनों की स्वच्छंदता श्रीर मौलिकता के प्रमुख समर्थक हैं। निराला द्वारा दी गई मुक्त छंद की परिभाषा से ही उनकी तत्वनिरूपिणी समीचात्मक प्रतिमा का पता चल जाता है। 'मुक्त छंद तो वह है जो छंद की भूमि में रहकर मुक्त है तथा जिसकी विषम गित में भी एक ही साम्य का श्रपार सौंदर्य भलकता है।' एक वाक्य में मुक्त छंद की इतनी पूर्ण परिभाषा श्राज भी श्रन्यत्र शायद ही मिले। वर्ण संगीत के संबंध में निराला का मत है कि संस्कृत का वर्ण संगीत हिंदी की प्रकृति के श्रमुक्ल नहीं है। श, ग, व श्रीर स, म, व के वर्ण संगीत के तुलनात्मक विवेचन दारा उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला है कि 'संस्कृत का श, ग, व श्रमाषा के जीवन के श्रमुक्प नहीं, खड़ी बेली के जीवन में भी उनका स्थान विशेष महत्वपूर्ण नहीं।'

इस प्रकार निराला ने मुख्यतः काव्य के कला पत्त पर ही विचार किया है श्रीर ये विचार भी उनकी व्यावहारिक समीद्धाश्रों में बिखरे हुए हैं। सामान्यतया काव्य के संबंध में निराला ने प्रसाद के विचारों का ही समर्थन किया है। प्रसाद की तरह निराला भी 'रहस्यवाद को ही सर्वोच्च साहि य' मानते हैं श्रीर उनकी धारणा है कि 'श्रार्य संस्कृति इसी रहस्यवाद पर प्रतिष्ठित है।'

### महादेवी वर्मा

महादेवी वर्मा ने अपनी काव्य पुस्तकों की मूमिकाश्रों में काव्यकला तथा तत्कालीन काव्यप्रवृत्तियों के संबंध में विस्तार के साथ श्रपने विचार व्यक्त किए हैं। गंगाप्रसाद पांडेय ने इन मूमिकाश्रों तथा कुछ श्रन्य निबंधों को लेंकर 'महादेवी का विवेचनात्मक गद्य' नामक पुस्तक में विषयानुक्रम से उनके समीचात्मक विचारों को एकत्र कर दिया है। यद्यपि यह पुस्तक श्रप्रेल १६४४ ई॰ में प्रकाशित हुई है, किंतु इसके श्रिधकांश निबंध १६४० के पूर्व लिखे गए थे। ये निबंध इस बात के प्रमाण हैं कि महादेवी में रचनात्मक प्रतिमा भी उच्चकोटि की है। इन निबंधों में व्यक्त किए गए विचार न तो शास्त्रबद्ध है श्रीर न शास्त्रसिद्ध । चिंतन के च्यों में साहत्य-रचना के श्रनुभवों के श्राधार पर स्वानुभूत श्रीर स्वोपलब्ध विचारों को ही महादेवी ने श्रपने समीचात्मक सिद्धांतों श्रोर प्रतिमानों का श्राधार बनाया है। यही कारण है कि इनकी समीचाश्रों में विचारों की तार्किक श्रन्वित (लॉजिकल यूनिट) इतनी नहीं मिलती जितनी गहरे श्रनुभूतिजन्य चिंतन की भावात्मक परिणित।

परिणामस्वरूप उनकी श्रालोचना अन्य छायावादी किव श्रालोचकों की श्रपेचा श्रिषक काव्यात्मक श्रीर भावात्मक प्रसार से युक्त तथा शैली श्रलंकृत श्रीर चित्रात्मक हो गई है। कहीं कहीं तो उनकी चिताधारा इतनी काव्यात्मक श्रीर भावपूर्ण हो गई है कि विचारसूत्र विखर गए हैं श्रीर उन्हें श्रन्वित करने का कार्य पाठक को करना पड़ता है। किंद्र श्रनुभूति श्रीर चिंतन का परिणाम होने के कारण महादेवी के इन विचारों ने हिंदी में श्रालोचना की स्वच्छुंद पद्धति के विकास में महस्वपूर्ण योग प्रदान किया।

महादेवी ने अपने युग की काब्यप्रवृत्तियों तथा विभिन्न साहित्यिक मतवादों पर विचार करने के साथ ही ऋपने समीचात्मक मानों को स्पष्ट करने के लिये काव्यकला के संबंध में श्रपने सैद्धांतिक पच्च को भी उपस्थित किया है। उपर्यंक्त प्रतक के काव्यकला शीर्षक निबंध में उन्होंने कला की उत्पत्ति, काव्य का स्वरूप श्रीर उद्देश्य श्रादि के संबंध में मौलिक ढंग से विचार किया है। उनके श्रनसार 'बहिर्जगत से श्रंतर्जगत तक फैले श्रीर ज्ञान तथा भाव देत्र में समान रूप से व्याप्त सत्य की सहज श्रामिव्यक्ति के लिये माध्यम खोजते खोजते ही मन्ष्य ने काव्य श्रीर कलाश्रों का श्राविष्कार कर लिया होगा। 17 किंत ज्ञानोपलब्ध सत्य की नहीं, बल्कि अनुभूत सत्य की अभिव्यक्ति कला का साध्य होता है। महादेवी ने काव्य को सर्वश्रेष्ठ कला माना है जिसका उद्देश्य उनके अनुसार श्रनुभूत सत्य को सौंदर्यपूर्ण ढंग से श्रिभिन्यक्त करना है। श्रतः कान्यकला द्वारा जिस सत्य की श्रिभिव्यक्ति होती है वह 'जीवन की परिधि में सौंदर्य के माध्यम द्वारा व्यक्त श्रखंड सत्य' होता है। इस श्रखंड सत्य की श्रनुभूति विशिष्ट चगों में होती है; 'वास्तव में जीवन की गहराई की श्रनुभूति के कुछ चगा ही होते हैं, वर्ष नहीं । इस प्रकार महादेवी द्वारा दिए गए सूत्रों के अनुसार काव्य का उद्देश्य विशिष्ट च्या में उपलब्ध श्रनुभूतिजन्य सत्य की सौंदर्यपूरा श्रमिव्यक्ति है। सौंदर्यपूर्ण श्रमिव्यक्ति से महादेवी का श्रमिप्राय उन काव्य-गुणों से है जिनके कारण किन के अनुभूत सत्य संनेदनीय हो सके और वह किव की व्यक्तिगत अनुभूति न रहकर पाठक की भी अनुभूति बन जाय। स्पष्ट है कि महादेवी काव्य में अनुभूति पर विशेष बल देती हैं और उसे शुद्ध हृदय का व्यापार मानती हैं। बुद्धि का योग इसमें हो सकता है किंत वह हृदय का श्रन्शासन स्वीकार करके ही काव्य में स्थान पा सकती है। कहने की श्रावश्यकता नहीं कि महादेवी के ये विचार छायावादी कविता, विशेष रूप

१ म्इ।देवी का विवेचन रसक गय-पृ० ५।

से गीति कान्य के सुजनात्मक श्रनुभव से प्राप्त हुए हैं श्रीर इस प्रकार की वैयक्तिक श्रनुभूतियों तथा विशिष्ट च्यों को स्वच्छंदतावादी कविता में ही विशेष महत्व दिया गया है।

सैद्धांतिक समीचा की दृष्टि से दूसरा उल्लेखनीय निबंध है 'यथार्थ श्रौर श्रादर्श' । इस निबंध में महादेवी ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि काव्य में यथार्थ श्रौर श्रादर्श एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक हैं। मारतीय साहित्य से उदाहरणा देकर उन्होंने श्रपने इस मत की पृष्टि भी की है। उनके श्रनुसार जिन युगों में हमारी यथार्थ दृष्टि को स्वप्न सृष्टि से श्राकार मिला है श्रौर स्वप्न दृष्टि को यथार्थ सृष्टि से सजीवता, उन्हीं युगों में हमारा सुजनात्मक विकास संभव हो सका है।' वस्तुतः महादेवी उसी यथार्थ को काव्य में ग्राह्म समभती हैं जो जीवन की श्रादर्शात्मक परिकल्पना से मुक्त होकर काव्य में श्राह्म समभती हैं जो जीवन की श्रादर्शात्मक परिकल्पना से मुक्त होकर काव्य में श्राता है। श्रतः कलाकार के लिये 'यथार्थ का ज्ञान ही नहीं, संभाव्य यथार्थ श्र्यात् श्रादर्श का भावना की श्रावश्यक' होता है।

'छायावाद' श्रौर 'रहस्यवाद' में महादेवी ने प्रसाद की विचारपरंपरा को ही श्रागे बढ़ाया है। छायावाद श्रौर रहस्यवाद के स्वरूप श्रौर उसकी विशेषताश्रों का परिचय देने के लिये महादेवी ने भारतीय साहित्य श्रौर दर्शन की परंपरागत उपलब्धियों का प्रसाद जी से श्रिधिक व्यापक पैमाने पर, श्रमेक उदाहरण देकर समभाने का प्रयास किया है। श्राधुनिक काव्यगत प्रवृत्तियों तथा काव्यरूपों के संबंध में भी महादेवी ने काव्यातमक ढंग से ही विचार किया है, इसलिये उसमें श्रीन्वित के स्थान पर स्फीति श्रिधिक है। किंद्र इस मावात्मक विवेचन की विशेषता यह है कि इसमें भावनाश्रों के प्रवाह के बीच बीच में विचारोत्तेजक सूत्र प्रायः मिल जाते हैं। निराला की तरह लेखिका के ये बिखरे हुए विचारसूत्र ही उनकी हिंदी की स्वच्छंदतावादी समीन्ता को देन माने जायेंगे।

### (२) खच्छंदतावादी आलोचक

श्रात्मानुभूति की स्वच्छंद श्रिमेञ्यक्ति करनेवाले छायावादी किवयों ने श्रिपने रचनात्मक कृतित्व को श्रालोचनात्मक भूमिकाश्रों श्रीर निवंधों द्वारा समाज में मान्यता दिलाने के जो प्रयत्न किए उनके समानांतर कुछ श्रालोचकों ने भी छायावादी काञ्यकारा की मूलवर्तिनी प्रवृत्तियों श्रीर प्रेरणाश्रों के श्रध्ययन के श्राघार पर स्वच्छंद समीचापद्धति का विकास किया। ये श्रालोचक केवल छायावादी किवता के मर्मोद्धाटक ही नहीं थे। इन्होंने परंपरागत भारतीय साहित्यशास्त्र तथा पाश्चात्य समीचा के विभिन्न सिद्धांतों का गंभीर श्रध्ययन करके निर्मम भाव से युगीन साहित्य के लिये श्रवुपयुक्त साहित्यक प्रतिमानों

का पित्याग किया श्रीर प्राह्म प्रतिमानों श्रीर मूल्यों को स्वीकृतकर उनके श्राधार पर नवीन साहित्यिक प्रतिमानों श्रीर मूल्यों की प्रतिष्ठा की । पुराने खेवे के कुछ श्रालोचकों — पदुमलाल पुत्रालाल बख्शी, गुलाब राय, मिश्रबंधु श्रादि ने भी छायावादी कवियों के प्रति सहानुभूति प्रदिशत की थी; पर वह कोरी सहानुभूति ही थी । उन्होंने छायावादी कविता का गंभीर विवेचन कर उसका समर्थन नहीं किया था । यह कार्य सन् १६३० ई० के बाद नंददुलारे वाजपेयी, रामनाथलाल सुमन, शांतिप्रिय द्विवेदी, डा० नगेंद्र श्रादि नवोदित श्रालोचकों ने किया जो नए युग की नवीन प्रवृत्तियों के पोषक श्रीर उद्योषक बनकर श्रालोचना के चेत्र में उतरे थे।

छायावादयुगीन साहित्य विशेष रूप से छायावादी काव्य तथा नवीन व्यक्ति-वादी गद्य साहित्य श्रीर इस नई स्वच्छंदतावादी तथा सौंदर्यवादी श्रालोचना में विंबप्रतिविंब संबंध दिखाई पडता है। युग की नवीन प्रवृत्तियों का प्रतिफलन पहले रचनात्मक साहित्य में होता है श्रीर फिर उस साहित्य को श्राधार बनाकर उन प्रब-चियों को विश्लेषण तथा उस साहित्य का मृत्यांकन श्रालोचनात्मक साहित्य में किया जाता है। यही आलोचना का खामाविक मार्ग है। छायावाद युग केनवीन साहित्य को दुर्भाग्यवश रामचंद्र शक्ल के रूप में एक ऐसा महान और दिग्गज श्रालोचक मिला, जिनकी दृष्टि सुदुर अतीत की ओर ही अधिक थी, उन्हें वर्तमान में न तो रुचि थी श्रीर न उन्हें समुचित रूप से ग्रहण करने का उत्साह ही था। इस कारण प्राचीन परंपरा के शास्त्रीय और द्विवेदीयुगीन नैतिकतावादी आलोचकों की तरह शुक्लाजी ने भी नए साहित्य, विशेषरूप से छायावादी कविता की प्रारंभ में कट-श्रालोचना की। इन विरोधों श्रीर श्राघातों के बीच भी छायावाद, रहस्यवाद, यथार्थवाद, व्यक्तिवाद श्रादि साहित्यिक प्रवृत्तियों की शक्ति बढती ही गई। श्रतः इन प्रवृत्तियों का समर्थन करनेवाली श्रालोंचना का पादुर्भाव होना भी खाभाविक एवं श्रवश्यंभावी था। बाद में रामचंद्र शुक्ल से भी छायावादी कविता को जो श्रांशिक समर्थन मिला, वह उनके स्वामाविक उत्साह का परिणाम नहीं, बल्कि कर्तन्यनिर्वाह मात्र था। स्रादर्शवादी नैतिकता स्रीर रखवादी दृष्टि को काव्य का शास्वत प्रतिमान मानकर चलनेवाले शक्लजी जैसे स्रालोचक से यह स्राशा रखना कि वे छायावाद का सही श्रीर निष्पत्त मूल्यांकन कर सकेंगे, व्यर्थ ही था। इस तरह नए साहित्य के लिये नए प्रतिमानों की खोज और उनके आधार पर साहित्य के मूल्यांकन की नवीन पद्धति का प्रारंभ जिन लोगों द्वारा हुन्ना वे शुक्लजी के समीक्षामार्ग से पर्याप्त अलग हटे हए तथा कुछ अर्थी में उस मार्ग के विरोधी भी थे। इस नई आलोचना में तत्कालीन नए साहित्य का सैद्धांतिक पच उपस्थित किया गया है। इसी ऋर्थ में इस स्वच्छंदतावादी ऋालोचना और तत्का-लीन नए साहित्य के बीच बिंबप्रतिबिंब संबंध की बात कही गई है।

पहले कहा जा चुका है कि छायावादी कवियों ने अपनी भूमिकाओं और श्रालीचनात्मक निबंधों में श्रपने काव्य में श्रंतिनिष्टित मुख्यों को उद्धाटित करने का स्वयं प्रयत्न कियाः किंत कवि कवि है श्रीर श्रालोचक श्रालोचक। कवियों द्वारा लिखित आलोचना में सैद्धांतिक विवेचन की वह तर्कपूर्ण और वैज्ञानिक पद्धति नहीं मिल सकती, जो विशद्ध आलोचकों की आलोचना में होती है। इन छाया-वादी कवियों की श्रालोचना से छायावादी कविता की नवीन भावात्मक चेतना श्रीर सौंदर्य दृष्टि का तथा उसकी विद्रोही श्रीर रूढिविरोधी प्रवृत्ति का तो पता चलता है. पर छायाबाद श्रीर नवीन गद्य-साहित्य के मूल्यांकन के लिये नवीन सिद्धांतों श्रीर प्रतिमानों का निर्देश उनमें बहुत कम है। यह कार्य नवयुवक स्वच्छंदतावादी-सौंदर्यवादी श्रालोचकों ने किया। उनकी इस श्रालोचनात्मक प्रतिमा का प्रकाशन पहले तो व्यावहारिक श्रालोचना के क्षेत्र में हुआ; बाद में उनमें ज्यों परिपक्तता श्रीर पीढता श्राती गई, उनकी प्रवृत्ति सैद्धांतिक श्रालोचना की श्रीर बढती गई। प्रारंभ में ये सभी त्रालोचक विशुद्ध रूप से सौंदर्यवादी श्रौर बहुत कुछ कलावादी थे. पर उत्तरोत्तर उनमें श्रध्ययन की गंभीरता के साथ साथ मतवादी धारणाएँ घर करती गई; किसी ने रसवाद का पल्ला पकड़ा, तो किसी ने मनोविश्लेषण या समाजदर्शन का। पर इनमें से किसी भी ब्रालोचक ने किसी एक मतवाद को पूर्वप्रह या शावरत प्रतिमान के रूप में नहीं प्रहरा किया। सबके विचारों श्रीर मान्यतात्रों में समय समय पर परिवर्तन भी होते रहे हैं पर उनके विकासशील श्रालोचनाश्मक व्यक्तित्व की एक विशेषता यह रही है कि वे साहित्य के श्रांतरिक सौंदर्य के समर्थक ग्रादि से ग्रंत तक बने रहे हैं। साहित्य का मूल्यांकन उसके बाह्य श्रीर स्थल उपादानों के श्राधार पर करने का उन्होंने सदा विरोध किया। यद्यपि अपनी अपनी प्रतिमा, रुचि श्रीर अध्ययन के अनुरूप सभी स्वच्छंदतावादी श्रालोचकों के श्रलग श्रलग रास्ते हैं, फिर भी उपर्यंक्त दृष्टिसाम्य के कारण वे सभी एक श्रेणी—स्वच्छंदतावादी सौंदर्यवादी श्रालोचकों की श्रेणी—में रखे जाते हैं। इस श्रेणी के श्रालोचकों को भी सविधा के लिये दो वर्गों में विभक्त किया जा सकता है-विश्लेषणात्मक स्वच्छंदतावादी आलोचक और प्रभावात्मक स्वच्छंदतावादी श्रालोचक। नंदद्रलारे वाजपेयी, नगेंद्र श्रादि प्रथम वर्ग के श्रीर शांतिप्रिय-द्विवेदी, गंगाप्रसाद पांडेय श्रादि द्वितीय वर्ग के श्रालोचक हैं। कुछ श्रालोचक ऐसे भी हैं जिनमें विश्लेषणात्मक श्रीर प्रभावात्मक दोनों पद्धतियों का संमिश्रण · मिलता है। रामकुमार वर्मा त्रौर जानकीवल्लभ शास्त्री इसी वर्ग के श्रालोचक हैं। नंददुलारे वाजपेयी ने इजारीप्रसाद दिवेदीं श्रीर लक्ष्मीनारायण सुधांशु को भी

स्वच्छंदतावादी या सौष्ठववादी श्रालोचक ही माना है। पर गहराई से विचार करने पर पता चलेगा कि द्विवेदीजी वस्तुतः समाजशास्त्रीय श्रथवा मानवतावादी श्रालोचकों की श्रेणी में श्राते हैं श्रीर सुधांशुजी शुक्लजी की समन्वयात्मक समीज्ञाधारा के श्रालोचक हैं। वाजपेयीजी ने तो इन सभी श्रालोचकों श्रीर श्रपने को भी शुक्लजी की समीज्ञाधारा का ही श्रालोचक कहा है। इस तरह उन्होंने स्वच्छंदतावादी समीज्ञाधारा का श्रलग श्रस्तित्व ही श्रस्वीकार कर दिया है। पर वस्तुतः इन दोनों धाराश्रों के दृष्टिकोण श्रीर मान्यताश्रों का श्रंतर इतना स्पष्ट है कि उन्हें एक ही नहीं माना जा सकता। वाजपेयीजी की यह मान्यता उस समय की है जब कि वे श्रपने सौंदर्यवादी श्रीर विद्रोही स्वरूप को छोड़कर बहुत कुछ शुक्लजी के श्रनुगामी हो चुके थे। श्रतः यह उनकी निजी धारणा मात्र है।

इसमें कोई संदेह नहीं कि इन श्रालोचकों में से श्रिधकांश के दृष्टिकीण में उत्तरोत्तर परिवर्तन होता गया, पर हमारे श्रालोच्य काल में वे सभी स्वच्छंदता-वाद के समर्थक श्रीर व्याख्याता थे, यह बात निर्म्नात है। इन लोगों में से कुछ, ने ही श्रलग से सैद्धांतिक श्रालोचना लिखी है। बाकी लोगों ने या तो केवल व्यावहारिक समीद्धाएँ लिखीं, सैद्धांतिक विवेचन की श्रोर गए ही नहीं, या व्यावहारिक श्रालोचना के बीच बीच में ही सैद्धांतिक विवेचन भी करते गए हैं। श्रालोच्य काल में केवल शांतिप्रिय द्विवेदी श्रीर नगेंद्र ने श्रालोचना के सैद्धांतिक पत्तों को लेकर श्रलग से कुछ, निर्वध लिखे थे। नंददुलारे वाजपेथी ने व्यावहारिक श्रालोचना के बीच बीच में सैद्धांतिक पत्तों की विवेचना की थी श्रीर रामनाथ सुमन, गंगाप्रसाद पांडेय, जानकीवल्लभ शास्त्री श्रादि ने केवल छायावादी कवियों की कृतियों की व्यावहारिक समीवाएँ लिखी थीं। केवल व्यावहारिक श्रालोचना लिखनेवाले स्वच्छेंदतावादी श्रालोचकों के संबंध में बाद में यथास्थान विचार किया जायगा।

# नंददुलारे वाजपेयी

सन् १६४० ई० के पूर्व नंददुलारे वाजपेयी ने कुछ कवियों ऋौर गद्य-लेखकों के संबंध में केवल व्यावहारिक समीचाएँ लिखी थीं। इन समीचात्मक

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> नया साहित्य : नये प्रश्न—पृष्ठ, २७, (प्रथम संस्करण सन् १६५५)।

२ 'कतिपय नप इतिहासकारों ने शुक्लधारा के पश्चात समीचा की पक स्वच्छंदतावादी, सौष्ठवबादी या सांस्कृतिक धारा का भी नामोल्लेख किया है, पर इसे भी शुक्ल धारा का ही पक नया प्रवर्तन या विकास मानना अधिक उपशुक्त होगा।'—वहीं; एष्ठ ४१।

निबंधों का संकलन उनके दो ग्रंथों 'हिंदी साहित्य बीसवीं शताब्दी' सन् १६४२ ई०) श्रीर जयशंकरप्रसाद (सन् १६४० ई०) में हुआ है। इन दोनों प्रंथों के श्रिधिकांश निबंध १६३० ई० से १६४० ई० तक के बीच विभिन्न समयों के लिखे हैं। इन निबंधों में वाजपेयीजी की नवनवोत्मेषशालिनी प्रतिमा, गहरी पकड श्रीर तीक्स विश्लेषगा-बुद्धि के दर्शन होते हैं। एक स्वच्छंद श्रौर विचारशील श्रालोचक के रूप में उनकी प्रतिष्ठा इन्हीं निबंधों के कारण हुई। इनमें से, वाजपेयीजी की प्रारंभिक साहित्यिक मान्यताश्रों को समभने की दृष्टि से महत्वपूर्ण श्राचार्य शक्ल से संबंधित तीन निबंध हैं। इनमें वाजपेयीजी ने जो विचार व्यक्त किए हैं उनसे यह प्रमाणित हो जाता है कि उन्होंने एक सौंदर्यवादी स्रालोचक के रूप में ही आलोचना के चेत्र में प्रवेश किया था। शुक्लजी के साहित्यिक प्रतिमानों पर विचार करते हए उन्होंने लिखा है-'साहित्य, काव्य अथवा किसी भी कलाकृति की समीचा में जो बात हमें सदैव स्मरण रखनी चाहिए, किंतु जिसे शुक्लजी ने बार बार भुला दिया है, यह है कि इस किसी पूर्वनिश्चित दार्शनिक अथवा साहित्यिक सिद्धांत को लेकर उसके आधार पर कला की परख नहीं कर सकते। समी सिद्धांत सीमित हैं किंत कला के लिये कोई भी सीमा नहीं है। कई बंधन नहीं है जिसके ख़ंतर्गत आप उसे बाँधने की चेष्टा करें। (सिर्फ सौंदर्य ही उसकी सीमा या बंधन है। किंतु उस सौंदर्य की परख किन्हीं सुनिश्चित सीमाश्रों में नहीं की जा सकती।) इस कार्य में उसका व्यापक अध्ययन, उसकी सक्ष्म सौंदर्यहिष्ट श्रीर उसकी सिद्धांतिनरपेचता ही उसका साथ दे सकती है, सिद्धांत तो उसमें बाधक ही बन सकते हैं। ()

इस उद्धरण से स्पष्ट है कि वाजपेयीजी क्रोचे के श्रिमिव्यंजनावाद श्रौर ब्रेडले श्रादि की कलावादी समीचा-पद्धित से प्रमावित हैं। शुक्लजी के संबंध में विचार करते हुए बताया जा चुका है कि ब्रेडले भी काव्य की सौंदर्यानुभूति को ही काव्य का लक्ष्य मानता है, श्रौर किसी काव्येतर उद्देश्य, सिद्धांत या मूल्य को साहित्यिक प्रतिमान बनाने का विरोध करता है। क्रोचे के श्रनुसार भी काव्य सहजानुभूति की बाह्य श्रिमिव्यक्ति है, श्रतः उसका परीच्या काव्य में निहित सहजानुभूति के श्रितिरक्त श्रन्य किसी सिद्धांत के श्राधार पर नहीं होना चाहिए। सच पूछा जाय तो छायावादी कविता का मूल्यांकन सौंदर्यवादी प्रतिमान से ही संभव था क्योंकि उसकी रचना भी सौंदर्यानुभूति के उञ्जसित श्रावेग की सहज श्रीमिव्यक्ति के रूप में ही होती थी। उसके मूल में श्राध्यात्मिक श्रौर सर्वात्मवादी

<sup>ै</sup> हिंदी साहित्य बीसवी शताब्दी, पृष्ठ ८२; इंडियन बुकडिपो का ११४५ ई० का संदेशरण।

प्रेरणा तो श्रवश्य वर्तमान थी, पर किसी साहित्यिक या दार्शनिक या राजनीतिक मतवाद के श्राप्रह से या स्थूल नैतिक प्रयोजन की सिद्धि के लिये छायावादी काव्य नहीं लिखा जाता था। श्रतः ऐसे काव्य का शुक्लजी के रसवादी श्रीर लोकहित-वादी प्रतिमानों से सही मूल्यांकन संभव नहीं था। इसी कारण वाजपेयीजी ने छायावादी काव्य तथा नवीन कथासाहित्य की शुद्ध सौंदर्यबोधात्मक मूल्यों की दृष्टि से श्रालोचना करने का कार्य प्रारंभ किया।

उनके सौंदर्यवादी दृष्टिकोण का निराला की 'गीतिका' की उनके द्वारा लिखित भूमिका भी है जिसमें उहोंने काव्य-सौंदर्य श्रीर जीवन सौंदर्य को श्रिमिन माना है। उनके श्रनुसार कवि जीवन-सौंदर्य की कला इमारे हृदयों में खिलाता है। उन्होंने अपने सौंदर्यवादी साहित्यिक सिद्धांत की घोषणा इस प्रकार की है-'सौंदर्य ही चेतना है, चेतना ही जीवन है: श्रतएव काव्य कला का उद्देश्य सौंदर्य का ही उन्मेष करना है । इस तरह वाजपेयीजी सौंदर्यानुभूति को ही काव्य की प्रमुख प्रेरणा श्रीर सौंदर्याभिव्यक्ति को उसका प्रमुख प्रयोजन मानते हैं; किंत वाजपेयीजी के अनुसार सौंदर्य की अभिन्यंजना कान्य का मध्यवर्ती लक्ष्य है, उसका श्रांतिम लक्ष्य तो 'सचेतन जीवन परमागुर्श्नों को संघटित करना श्रोर उन्हें हढ बनाना है?।' यहाँ श्राकर वाजपेयीजी का मार्ग बैडले, सिंगार्न श्रादि कलावादी श्रालोचकों से भिन्न हो जाता है। उक्त कलावादी श्रालोचक कला का लक्ष्य कला ही मानते हैं श्रीर जीवन का उससे श्रिधिक संबंध नहीं स्वीकार करते । पर वाजपेयीजी जीवन की वास्तविकता को काव्य का उपकरणा सचेत जीवन परिमाणुश्रों को संघटित करना तथा उन्हें इढ बनाना उसका उच लक्ष्य मानते है। उनके श्रनुसार 'इसके लिये प्रत्येक कवि को श्रपने युग की प्रगतियों से परिचित होना श्रीर रचनात्मिका शक्तियों का संग्रह करना पडता है। जिसने देश श्रीर काल के तत्वों को जितना ही समभा है उसने इन दोनों पर उतनी ही प्रभावशाली रीति से शासन किया है। उच्च श्रीर प्रशस्त कल्पनाएँ, परिश्रम-लब्ध विद्या श्रीर काव्ययोग्यता उच साहित्यस्पिट का हेत् बन सकता है: किंत देश श्रीर काल की निहित शक्तियों से परिचय न होने से एक श्रंग फिर भी शन्य ही रहेगा। हमारी दार्शनिक या बौद्धिक शिक्षा तथा साधना भी काव्य के लिये ऋत्यंत उपयोगिनी हो सकती है, किंत्र इससे भी साहित्य के चरम उहे रय

<sup>े</sup> हिंदी साहित्य: बीसवीं शताब्दी, पृष्ठ १४६।

२ वही-पृष्ठ १४६ ।

की सिद्धि नहीं हो सकती। इन सबकी सहायता से मूर्तिमती होनेवाली जीवन-सौंदर्य की प्रतिमा ही प्रत्येक किन की श्रापनी देन है । '

इस प्रकार वाजपेयीजी भी शुक्लजी की तरह जीवनसौंदर्य श्रीर काव्य-सौंदर्य में कोई श्रंतर नहीं मानते। पर वाजपेयीजी की जीवनसौंदर्य संबंधी मान्यता शक्लजी की मन्यता से नितांत भिन्न है। शुक्लजी सौंदर्य को रूप सौंदर्य, भाव सौदर्य श्रौर कर्म सौंदर्य के वर्गों में विभाजितकर उसे स्थल नैतिक श्रादशों की कसौटी पर कसते हैं, पर वाजपेयीजी की सौंदर्य दृष्टि श्रत्यंत सूक्ष्म है। वे सौंदर्य को 'न्यापक जीवन धारा का सौंदर्य' कहते हैं जो ख्रंतर ख्रीर बाह्य, व्यष्टि श्रीर समध्य, सूक्ष्म श्रीर स्थल, प्रतिभा श्रीर श्रम्यास, श्रंतर्हाध्य श्रीर शास्त्रज्ञान सबकी संशिलष्ट चेतना है। प्रसादजी ने जिसे 'चेतना का उज्वल वरदान' कहा है संभवतः वाजपेयीजी की सौंदर्यचेतना भी उससे श्रधिक भिन्न नहीं है। प्रसादजी का सौंदर्य तत्व शैवागम के प्रत्यभिज्ञादर्शन के अनुसार विश्रद्ध श्राध्यात्मिक है श्रीर स्वतः प्रत्यभिज्ञात होनेवाला 'श्रात्मा की संकल्पात्मक श्रनभृति का चारुत्व' है श्रीर वाजपेयीजी का सौंदर्यतत्व लौकिकता श्रीर श्राध्यारिमकता के मध्यवर्ती बिंदु पर स्थित उच्च मनोभूमिका की सूक्ष्म उपलब्धि है। सौंदर्यसंबंधी इसी दृष्टिमेद के कारण वाजपेयीजी शक्लजी की अधिकांश साहित्यक मान्यताओं के विरोधी हैं। वे यह मानते हैं कि काव्य में उपादान का नहीं, निर्माण का महत्व है. क्योंकि सौंदर्य उपादान में नहीं, निर्माण में होता है?। इसके विपरीत शुक्लजी उपादान में ही सौंदर्य मानते हैं। उनके श्रनुसार लोकहितकारी श्रादर्श चरित्रों के निर्माण, प्रकृति के संदर श्रसंदर रूपों की संशिलष्ट योजना, लोकान-रंजक श्रीर लोकमंगलकारी भावों के चित्रण में ही काव्य का सौंदर्य निहित है। इसी लिये वे काव्य में विभाव को ही प्रमुख मानते तथा श्रालंबन या प्रस्तत के सम्यक चित्रण को भी रसनिष्पत्ति का हेत मान लेते हैं। उनका नीतिवादी जीवन-दर्शन भी काव्य का उपादान ही है जिसे शुक्लजी काव्य की कसौटी बनाकर चले हैं। ये सभी काव्य के स्थून उपादान हैं श्रीर वाजपेयीजी इन्हें काव्य के लिये श्रावश्यक मानते हुए भी सौंदर्य को इन सबसे उच्चतर भूमिका में स्थित मानते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ भी वाजपेयीजी श्रिभिव्यंजनावाद से ही प्रभावित हैं, क्योंकि कोचे भी निर्माण अर्थात् अभिन्यंजना को ही कला, तथा वस्त, भाव आदि को द्रव्य श्रर्थात कला का उपादान मानता है। जो भी हो, वाजपेयीजी की यह

<sup>ै</sup> हिंदी साहित्य : बीसबीं शताब्दी, पृष्ठ १४६ ।

२ बही-पृष्ठ २००।

मान्यता शुक्लजी की काव्यसंबंधी मान्यता से भिन्न और छायावादी काव्य के मूल्यांकन के लिये अधिक उपयुक्त है।

हिंदी साहित्य: बीसवीं शताटदी' में वाजपेयीजी की ब्रालोचना दृष्टि पूर्णतः श्राधुनिक है, शुक्लजी की तरह पुनरुत्थानवादी श्रीर मध्यकालीन श्रादशीं पर श्राधारित नहीं। यह श्राधनिकता उनमें छायावादी काव्य के संस्कारों के कारण तो श्राई ही है, पाश्चात्य समीचा श्रीर ज्ञान विज्ञान के चेत्रों की नवीनतम उपलब्धियों के श्रध्ययन से भी श्रधीत हुई प्रतीत होती है। श्राधुनिकतावादी होने के कारगा ही उन्होंने शुक्लजीवाले निबंध में श्रलंकार मत के साथ साथ रस सिद्धांत की भी श्राधनिक साहित्य के मुल्यांकन में श्रद्धम मानकर उसका विरोध किया है। संभवतः उन दिनों किसी भी भारतीय साहित्यशास्त्रीय मतवाद में उनकी आस्था नहीं थी। इसी कारण उन्होंने स्पष्ट शब्दों में लिखा है-''ऐतिहासिक दृष्टि से देखने पर भी यह प्रकट होगा कि संस्कृत के सभी साहित्यिक संप्रदायों के मूल में न तो कोई महान आत्मा है. न कोई आदशोंन्म ल महती प्रेरणा'।' वाजपेयीजी ने प्रतिक्रिया के रूप में नहीं, बल्कि बहुत सोच विचारकर यह बात कही है; क्योंकि संस्कृत साहित्यशास्त्र में स्थूल वर्गीकरण की समता चाहे जितनी हो काव्य की श्रंतरात्मा का उद्घाटन उसमें सचमुच नहीं हश्रा है। फलतः वाजपेयीजी के ही शब्दों में 'जब रूपकों का रसवाद श्रपने संपूर्ण सरंजाम के साथ काव्य में लाकर चरितार्थं किया गया तब ता साहित्यसमीचा श्रीर भी विलच्च हो गई। सारा काव्यविवेचन शब्द श्रौर श्रर्थं में सीमित हो गया। पिछले जमाने के साहित्य-शास्त्रियों ने अपने को कवि कहने में जिस धुष्ट मनोवृत्ति का परिचय दिया, इमारी रस-समीजा-पद्धति उसका विरोध नहीं कर सकीर।' वाजपेयीजी के कःने का तालपर्य इतना ही है कि रस सिद्धांत हो चाहे ध्वनि सिद्धांत, व्यवहार में वे काव्यसौंदर्य को पहचानने में अधिक सहायक नहीं होते और न उन्हें प्रतिमान बनाकर सत्काव्य भ्रोर असत्काव्य के बीच श्रंतर ही किया जा सकता है। इसी मन्यता के श्राधार पर वाजपेयीजी ने शुक्लजी के रसवाद का खंडन किया है क्योंकि उनके श्रनसार रसवाद का श्रलौकिकता का श्राधार एक पाखंड मात्र है जिसने साहित्य का बड़ा श्रानिष्ट किया है।

श्राधुनिकतावादी होने के कारण वाजपेयीजी किसी भी भारतीय मतवाद को केवल इसी कारण स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं कि वह भारतीय है श्रीर

१ हिंदी साहित्य : बोस शें राता बरी, इष्ठ ७० ।

च बही-पृष्ठ ७१।

न वे पाश्चात्य समीचा सिद्धांतों को केवल इसलिये श्रस्वीकार करते हैं कि वे विदेशी या श्रभारतीय हैं। वे समी जा को एक विज्ञान मानते हैं। विज्ञान किसी एक देश का नहीं होता: वह प्राचीन सिद्धांतों को नवीन श्राविष्कारों के संदर्भ में तर्क श्रीर प्रयोग की कसौटी पर कसकर स्वीकार या अस्वीकार करता है। वाजपेयीजी भी इसी ब्राधनिक वैज्ञानिक पद्धति में विश्वास करते हैं। यह वैज्ञानिक दृष्टि उन्हें निस्तंदेह पश्चिम से ही प्राप्त हुई है श्रीर इस बात को वे स्वीकार भी करते हैं। श्रतः वे समीचा के चेत्र में समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, मनोविश्लेषण शास्त्र श्रीर सौंदर्यशास्त्र की उपलब्धियों का उपयोग करना श्रावश्यक मानते हैं। इस तरह उनके द्वारा प्रतिपादित 'कवि के मस्तिष्क एवं कला का क्रमबद्ध विकास जानने, उसके व्यक्तित्व एवं परिस्थितियों से परिचित होने की श्रौर उसकी कृति का एक संशिलष्ट चित्र खींचने की चेष्टा' न्यावहारिक समीचा की मनोवैज्ञानिक पद्धति है। वह पद्धति जिसमें 'सामयिक जीवन का श्रध्ययन किया जाता, युग के प्रधान श्रादशौँ श्रीर समस्याश्रों का पता लगाया जाता श्रीर साहित्य पर उसके प्रभाव का अन्वेषण श्रौर निरीक्षण किया जाता है' समाजशास्त्रीय समीक्षापद्धति है; साथ ही 'मनोविश्लेषग्रशास्त्र ज्यों ज्यों प्रौढ होता जा रहा है त्यों त्यों वह काव्य-विवेचन में अधिक उपयोगी प्रमाशित हो रहा है। " वाजपेयीजी ने इन सभी पारचात्य समीचापद्धतियों को हिंदी आलोचना में प्रहण करने के समर्थक प्रतीत होते हैं। वे श्रिभिन्यंजनावाद का भी समर्थन श्रीर शुक्लजी की तत्संबंधी धारणा का खंडन इन शब्दों में करते हैं-'शुक्तजी क्रोचे के श्रिमिव्यंजनावाद का विरोध करते हैं श्रीर कला के लिये कला, सिद्धांत की खिल्ली उड़ाते हैं जब कि कोचे श्रीर ब्रैडले जैसे कलावादियों ने श्रिमिन्यंजना या कलावाद के मूल में उत्कृष्टतम मानिसक तत्व श्रीर प्रतिमा का श्रध्याहार कर दिया है?।' इस प्रकार वाजपेयीजी की साहित्यक मान्यताएँ उस समय के नवीनतम पाश्चात्य समीचा-सिद्धांतों से किस सीमा तक अनुप्रेरित और प्रमावित थीं यह कहने की आवश्यकता नहीं रह जाती।

श्राधुनिकतावादी श्रीर वैज्ञानिक दृष्टि स्वभावतः तटस्य श्रीर पूर्वप्रहरित होती है। इसी कारण वाजपेयीजी ने श्रापनी प्रारंभिक श्रालोचनाश्रों में श्रालोचक का तटस्थ श्रीर पूर्वप्रहरित होना श्रावश्यक माना है श्रीर स्थान स्थान पर शुक्लजी की पञ्चपातपूर्ण तथा पूर्वप्रहयुक्त श्रालोचनात्मक दृष्टि का विरोध किया

<sup>े</sup> हिंदी साहित्य : बीसवी शताब्दी, पृष्ठ ७२।

२ वही-पुष्ठ ७१।

है। रामचंद्र शुक्ल का रथूल गीतिकतावादी द्यादर्शवाद ही वह पूर्वग्रह था जो सभी प्रकार के श्रेष्ठ काव्य की समीजा के सही मुल्यांकन में साधक नहीं हो पाता था। इसी लिये वाजपेयीजी ने पूर्वप्रह या टेक के रूप में गृहीत श्रादर्शवाद को साहित्य के लिये हितकर नहीं माना है। प्रेमचंद के उपन्यासों में उन्हें कलातम-कता का ग्रामाव इसी लिये दिखाई पड़ता है कि उसमें स्पृत ग्रादर्शवाद का ग्राति-रेक है। पर शुक्लजी और प्रेमचंद के आदशों में अंतर है यद्यपि पूर्वप्रही दोने ही हैं। शुक्ल जी का स्रादर्शवाद स्रातीतोन्मल या पुनरुत्थानवादी है जब कि प्रेमचंद का आदर्शवाद सामयिक और राजनीतिक है। स्थल दोनों ही हैं क्यों कि दोनों में सक्ष्म और गंभीर जीवनदर्शन का क्ष्माव है । वस्तुत: वाजपेयी जी कोरे ब्रादर्शवाद की जगह प्रेरणा देन्वाले संभीर जीवनदर्शन को रचनात्मक साहत्यकार श्रीर श्रालोचक दोनों ही के िय श्रावर्यक मानते हैं। द्यायावादी कवि विशेष रूप से प्रसाद खोर निराला, इसी कारण उन्हें ख्रविक प्रिय हैं कि उनके कान्य में एक स्वानुभूत जीवनदर्शन मिलता है जो उधार लिया हुत्रा, कृतिम श्रौर बाह्यारोपित नहीं है। शुक्ल जी छायावादी फिबिना के इस सूक्ष्म, स्वानुभूति-मूलक जीवनदर्शन को इसी गिये नहीं देख सके कि उनके स्थूल ख्रादर्शवाद ने उनकी श्रालोचना हाथ को श्राच्छादित कर लिया था। मध्यकालीन सांप्रदायिक श्रयवा धार्मिक काव्य के लिये भले ही उनका प्रतिमान उपयक्त हो, पर वर्तमान छायाबादी और रहस्यवादी कविता की गहरी स्वानुभृति का स्पर्श करने में वह प्रीमान ब्रह्म थार । उसी स्थल ब्रादर्शवादी दृष्टि के कारण शुक्तजी प्रबंध-कार्त्यों, विशेष रूप से आउर्श चरित्रवाने प्रतंथों में जितनी रसात्मकता पाते थे उतनी गीति कविता में नहीं श्रथवा तुलसी में जितना जीवनसींदर्य देखते थे उतना सूर में नहीं। उनकी उस प्रवृत्ति से खुब्ध होकर वाजपेयीजी ने लिखा है, 'उ पर्यक्त श्रद्भुत शालोचकों के कारण हिंदी कान्य जगत् में श्रत्यंत हानिकारिणी विचार परंपरा रिथर होती जा रही है। जहाँ कोई सोंदर्य नहीं वहाँ श्रंतःसौंदर्य देखा जाता है। जहाँ सौंदर्य है उस भी अपहेनना की जाती है 3 ।

भूल तस्त्र यह है कि प्रेमचंद का कोई स्वतंत्र स्वानुमून दर्शन नहीं हैं। केंवल सामिथकता का श्रादर्श है।'—हिंदी साहित्य: बीसभी राताब्दी, पृष्ठ पर ।

<sup>&#</sup>x27;इस छायावाद को इम पंडित रामचंद्र शुक्लजी के कथनानुसार केवल श्रिमिंग्यक्ति की पक लाचियक प्रयालीविशेष नहीं मान सकेंगे। इसमें एक नृतन सांस्कृतिक मनोभावना का उद्गम है और एक स्वतंत्र दर्शन की नियोजना भी। पूर्ववती कान्य से इसका स्पष्टतः पृथक् अस्तित्व और गहराई है।' — वहा, पृष्ठ १३२।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> जयशंकर् प्रसाद, परिवर्द्धित संस्करण, एष्ठ ६५।

उपर्यंक्त समस्त विवेचन वाजपेयीजी के दो ग्रंथों-हिंदी साहित्य : बीसवीं शताब्दी श्रीर जयशंकर प्रसाद के श्राधार पर किया गया है जिनके श्रधिकतर निबंध सन १६४० ई० के पहले के लिखे हुए हैं। इससे यह प्रमाणित होता है कि १६४० ई॰ के पूर्व वाजपेयीजी भारतीय साहित्यशास्त्र के रूढिवादी समीचासिद्धांतों के विरोधी श्रीर पारचात्य समीचापद्धतियों के समर्थक थे; किंत उनकी यह मान्यता कालक्रम के अनुसार उत्तरोत्तर बदलती गई। वाजपेयीकी का आलोचनात्मक व्यक्तित्व विकलनशील रहा है। इसी कारण प्रारंभ में उनकी खालोचना का स्वर जितना विद्रोही श्रीर सींदर्यानुपाणित था उतना बाद में नहीं रह गया। सन् १६४० ई० के ब्रासपास से ही उनके विचारों में परिवर्तन दिखाई पड़ने लगता है। उनका श्रंचल को 'क्रांतिद्त' श्रौर 'क्रांति का स्रष्टा' कह्नेवाला श्रालोचक निश्चय ही प्रसाद श्रीर निराला के उदात श्रीर गरिमामय स्वरूपों का उद्घाटन करनेवाले श्रालोचक से कुछ भिन्न हो गया था। उसी तरह रस सिद्धांत का विरोध करनेवाले सौंदर्यवादी वाजपेयीजी सन् १६५० ई० में 'कामायनी विवेचन' में कामायनी का मुल्यांकन रस, वस्तुवर्णन श्रीर भावचित्रण, ध्वनि श्रादि भारतीय शास्त्रीय सिद्धांतों के श्राधार पर करने लगते हैं। प्रारंभ में तटस्थता पूर्वग्रह्दीनता को आलोचक का नित्य धर्म माननेवाले वाजपेयीजी बाद में किस तरह स्वयं शुक्लजी के श्रनुयायी बन गए, इसका उल्लेख पहले किया जा चुका है। 'हिंदी साहित्य: बीसवीं शताब्दी' की भूमिका ( विज्ञति ) में उन्होंने अपनी श्रालोचना की 'चेयाश्रों' के जो सात सूत्र दिए हैं उसमें रीतियों, शैलियों श्रीर रचना के बाह्यांगों समय, समाज तथा उनकी प्रेरणात्रों और कवि के दार्शनिक, सामा-जिक ग्रीर राजनीतिक विचारों के ग्रध्ययन को संमिलित किया जाना उनके १९४० ई॰ के बाद की परिवर्तित आलोचनात्मक दृष्टि का परिचायक है। इस परिवर्तन के होते हए भी वाजपेयीजी की प्रारंभिक श्रालोचनात्रों का महत्व कम नहीं हो जाता क्यों कि छायावाद श्रीर नवीन गद्य साहित्य के सौंदर्यवादी श्रीर स्वच्छंदतावादी जीवनमूल्यों का सैद्धांतिक विवेचन हिंदी में प्रथम बार उन्हीं में किया गया था। **खा**० नगेंड

शुक्ल युग के नवोदित सौंदर्यवादी श्रालोचकों में डा॰ नगेंद्र का स्थान प्रमुख है। उन्होंने श्रपनी व्यावहारिक समीचा की पुस्तक 'सुमित्रानंदन पंत' (सन् १६३८ ई॰) के साथ हिंदी श्रालोचना के चेत्र में प्रवेश किया था। उस काल में उन्होंने सैद्धांतिक श्रालोचना से संबंधित जो फुटकल निबंध लिखे उनका संकलन उनकी पुस्तक 'विचार श्रीर श्रनुमृति' (सन् १६४४ ई॰) में हुश्रा है। इस पुस्तक के श्रिधिकतर निवंधों में व्यावहारिक श्रालोचना की गई है। कुछ ही निवंध ऐसे हैं जिनमें सैदांतिक विवेचना की गई है। इन निवंशों में नगेंद्र के तत्कालीन उत्साहशील नवीनतावादी ग्रालोचक के दर्शन होते हैं। उस समय उनपर नवीन पाश्चात्य समीचासिद्धांतों का इतना ग्रधिक प्रभाव था कि उनके श्राज के श्रालोचक की उस काल के श्रालोचक से तुलना करना भी कठिन हो जाता है। उस समय के नगेंद्र मुख्यतः मनोविश्लेषगास्त्रीय श्रालोचक थे, यद्यपि उहोंने सामान्य मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, सोंदर्यशास्त्र श्रीर भारतीय रस-सिद्धांत को भी मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांतों के साथ समन्वित करने का प्रयास किया है। इन सभी सिद्धांतों का उन्होंने इस प्रकार मेलजील कराया है कि यह कहना कठिन हो जाता है कि वे स्वयं वास्तव में किस सिद्धांत को मानते हैं। कहीं तो वे शुद्ध रूप से फायड, एडलर श्रीर युंग के अनुयायी प्रतीत होते हैं, कहीं श्रिमिन्यंजनावादी श्रीर कलावादी प्रतीत होते हैं, कहीं श्रात्मामिन्यंजना पर सर्वाभिक बल देनेवाले स्वन्छंदताबादी श्रीर कहीं सींदर्यवादी तथा रसवादी मालूम पड़ते हैं। उनकी उपपत्तियाँ मुख्यतः काव्य की प्रेरणा या हेतु, प्रयोजन या उद्देश्य, रचनाप्रकिया, श्रीर काव्य के तत्वों के संबंध में हैं। ग्रतः उन्हीं के संबंध में यहाँ विचार किया जायगा।

कान्य की प्रेरणा के संबंध में उन्होंने एक कल्पित परिसंवाद लिखा है जिसके पात्र एक जिज्ञास मुंदरां, एक युवक किव श्रोर एक श्राचार्य हैं। सुंदरी की जिज्ञासा पर श्राचार्य ने कान्यप्रेरणा संबंधी भारतीय श्रीर पाश्चात्य सिद्धांतों का विवेचन करने के बाद श्रपना जो मत न्यक्त किया है वस्तुतः वही नगेंद्र का भी मत है क्योंकि उन्होंने श्रपने को ही श्राचार्य के रूप में कल्पित किया है। उनके श्रनुसार संस्कृत साहित्यशास्त्र में कान्यदेतुश्रों—प्रतिमा (शक्ति), निपुणता श्रोर श्रम्यास श्रोर कान्यप्रयोजनों—यश, धन, न्यवहारज्ञान, सद्य:मुक्ति, शिवेतरच्य श्रीर कांतासिमत उपदेश की जो विवेचना की गई है, वह श्रपूर्ण श्रोर ऊपरी है, क्योंकि 'संस्कृत शास्त्र के तत्ववेचा ने जितना परिश्रम रसग्रही पाठक की मनस्थिति का विश्लेपण करने में किया है उसका एक स्क्ष्मांश भी रस-सृजेता के मनोविश्लेषण पर खर्च नहीं किया'।' पाश्चात्य सिद्धांतों में उन्होंने श्ररस्तू के श्रनुकृतिवाद, हीगेल के सौंदर्यानुभूतिजन्य श्रानंदवाद श्रीर कोचे के श्रमिन्यंजनावाद की विवेचना करके उन्हें मूलग्राही नहीं, पलुवग्राही या शाखाग्राही बताया है श्रीर मनोविश्लेषक श्राचार्यों के सिद्धांतों—फायड के काम सिद्धांत, एडलर के चृतिपूर्ति सिद्धांत श्रीर युंग के जीवनेच्छा सिद्धांत—को कान्यप्रेरणा संबंधी मूल

<sup>े</sup> विचार और अनुभृति-प्रथम संस्करण, पृष्ठ ४।

सत्य के श्रधिक निकट बताया है। श्रांत में उन्होंने श्रपना जो मत व्यक्त किया है वह मौलिक नहीं -पाश्चात्य सिद्धांतीं का संमित्रण प्रतीत होता है। उन्होंने यह बात स्वीकार भी की है 'श्रव्हा मेरा श्रपना मंतव्य सनो । यह तो मैं तुमसे पहले ही कह दें कि मेरा मंतन्य कोई सर्वथा स्वतंत्र मंतन्य नहीं है उपर्युक्त सिद्धांतों से पृथक उसका ग्रास्तित्व नहीं श्रीर न हो ही सकता है । इस तरह पाश्चात्य सिद्धांतों के श्राधार पर उन्होंने जो मत व्यक्त किया है उसका निष्कर्ष यह है कि ग्रात्माभिव्यक्ति ग्रर्थात् व्यक्तित्व की ग्राभिव्यक्ति ही काव्य की मूल प्रेरणा है जो कवि के 'शंतरंग श्रर्थात उसके भीतर होनेवाले श्रात्म श्रीर अनात्म के संघर्ष से उद्भूत होती है। हमारे श्रात्म का निर्माण जिन प्रवृत्तियों से होता है उनमें काम वृत्ति का प्राधान्य है, अतएव हमारे व्यक्तित्व में होनेवाला आतम श्रीर श्रनात्म का संवर्ष मुख्यतः काममय है श्रीर चूँ कि ललित साहित्य तो मूलतः रसात्मक होता है, उसकी प्रेर्णा में काम वृत्ति की प्रमुखता श्रसंदिग्ध है?। स्पष्ट ही यह मत मनोविश्लेषग्रशास्त्रियों का है, इसमें नगेंद्रजी का श्रपना कुछ नहीं है। फ्रायड जीवन की मूल प्रवृत्ति काम को मानता है। उसके अनुसार दिमत वर्जित काम इच्छान्त्रों की श्रिभिव्यक्ति प्रच्छन रूप में काव्यकला श्रादि में होती है श्रीर उन्हीं से व्यक्तित्व का निर्माण भी होता है। एडलर के श्रनुसार व्यक्तित्व का निर्माण हीनताग्रंथि के कारण उत्पन्न चति की पूर्ति के लिये किए गए जीवन प्रयत्नों द्वारा होता है श्रीर काव्य भी चितपूर्ति का ही एक साधना है। हीनता की ग्रंथि का बोध व्यक्ति के परिवेश के साथ होनेवाले संघर्ष में होता है। नगेंद्र ने इन दोनों सिद्धांतों की कुछ बातों को लेकर श्रीर उसके साथ 'श्रात्मामिव्यक्ति की अनिवार्यता' के स्वच्छंदतावादी सौंदर्यवादी सिद्धांत को मिलाकर यह नया मत उपस्थित कर दिया है।

फ्रायड श्रौर एडलर काव्य या कला को किंव की सचेत रूप में श्रात्मा-भिव्यक्ति नहीं मानते, बल्कि श्रचेतन मन का व्यापार मानते हैं। नगेंद्रजी की 'व्यक्तित्व की श्रभिव्यक्ति' या श्रात्माभिव्यक्ति चेतन मन की क्रिया प्रतीत होती है; क्योंकि किंव के चेतन मन को ही उन रागद्वेपों को 'श्रभिव्यक्त करने की उत्कट श्रावश्यकता होती है जिनका संबंध श्रभाव से हैं ।' यहाँ नगेंद्र यह भी कहते हैं कि साहित्य विशिष्ट व्यक्तित्व की विशिष्ट च्यों में हुई विशिष्ट श्रभिव्यक्ति

<sup>ै</sup> विचार और अनुभृति, पृष्ठ १।

२ बही-पृष्ठ १०।

<sup>3</sup> बही-पृष्ठ १०।

है। व्यक्तित्व की विशिष्टता से उनका तात्पर्य राग द्वेष की श्रसाधारण तीव्रता श्रर्थात् श्रत्यधिक भावुकता या संवेदनशीलता से है। पर इसे भी वे फायड के सिद्धांत से जोड़कर श्रंतश्चेतन ( श्रचेतन मन ) श्रोर निरीच्क चेतन ( इगो ) के बीच होनेवाले संवर्ष की उत्कृष्टता सिद्ध कर देते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि काव्यवेरणा संवंबी उनकी मान्यता प्रायः सर्वोशतः मनोविश्लेपणशास्त्रीय सिद्धांतों पर श्राधारित है।

किंतु काव्यप्रेरणा ही नहीं, काव्यप्रयोजन, काव्य-सुजन-प्रक्रिया श्रौर मल स्रोत के संबंध में भी उनकी धारणाएँ मनोविश्लेपणशास्त्रीय चिद्धांतों पर ही श्राधारित हैं। वे साहित्य को जीवन की श्रांतर्म्खी साधना मानते हैं। उनके श्रनुसार 'स्वभाव से ही साहित्यकार में अंतर्भुखो वृत्ति का ही प्राधान्य रहता है। वह जितना महान् होगा उसका श्रहम् उतना ही तीला श्रीर बलिष्ठ होगा जिसका पूर्णतः सामाजीकरण असंभव नहीं तो दुष्कर अवश्य हो जायगा । "साहित्य में जो महान् है वह "दुर्दमनीय श्रहम् का ही विस्कोट है। यों तो श्रहम् का श्रथं भारतीय दर्शन के क्षेत्र में मायाबद्ध श्रात्मन् ( श्रष्टंकार ) श्रौर सामान्य व्यवहार में मिथ्याभिमान होता है, पर फ्रायड के अनुसार श्रहम (हगों ) व्यक्ति के सचत मन का वह नियामक तत्व है जो श्रचेतन मन के इदम् (इद्) तत्व का व्यक्त या संघटित रूप है और जिसका काम दिमत कामेच्छा औं को बाहर निकल ने से रोकना या समाज द्वारा वर्जित इच्छात्रों की पूर्ति में श्रवरोध उत्पन्न करना होता है। वह जगत श्रीर व्यक्ति के अचेतन मन के बीच मध्यस्थ का काम करता है, अर्थात जगत् को इदम् की वासनात्रों के श्रनुरूप मोड़ने तथा इदम् की वासनात्रों को जगत् की वास्तविकता के श्रनुरूप संशोधित करने का प्रयत्न करता है। इस तरह श्रहम मन का बौदिक श्रौर व्यावहारिक पत्त है। निश्चय ही नगेंद्र ने श्रहम् शब्द का प्रयोग इस अर्थ में न कर इदम् के लिये किया है, क्यों कि इदम् ही अपने भीतर संचित दमित वासनाश्रों को बाहर श्रिभिव्यक्त करने के लिये चेतन मन से संवर्ष करता रहता है। श्रतः विस्फोट तो इदम् का ही संभव है, श्रहम् का नहीं। श्रहम् नियंत्रक ग्रौर ग्रावरोधक है, इदम् ग्रावरद्ध कामवृत्ति की ग्रामिव्यक्ति के लिये संघर्ष करनेवाला विद्रोही है। अवरोधों श्रीर वर्जनाश्रों का अतिरेक होने पर इदम् का विस्कोट पागलपन, स्नायविक रोग, स्रादि के रूप में होता है। नगेन्द्रजी ने जिले ब्रहम् कहा है वह संभवतः फायड का 'इदम्' ही है। द क्यों कि ब्रहम्

<sup>े</sup> विचार और अनुभूति, पृष्ठ ६६ ।

विदी की प्रगतिवादी और प्रयोगवादी समीक्षा में इस 'अइस्' शब्द का प्रयोग मनमाने ढंग से होता आ रहा है। कोई इसे 'इगो' और कोई 'इड' के अर्थ में प्रयुक्त करता है। इससे ताल्यवंशिष में बहुत बाषा होती है।

का विस्कोट तो होता ही नहीं है। इस तरह 'श्रहम् के विस्केट' से नगेंद्र का श्राशय यह है कि श्रचेतन मन में संचित दिमत कामवृत्तियाँ स्वप्न, पागलपन श्रादि की तरह चेतन मन के श्रवरोधों को छिन्नभिन्न करके प्रतीकात्मक या प्रच्छन्न रूप में काव्य में श्रमिव्यक्त होती हैं श्रीर ऐसा ही साहित्य महान् साहित्य होता है। श्रहम् जब इदम् की वासनाश्रों श्रीर जगत् की वास्तिवकता के बीच सामंजस्य नहीं करा पाता है तभी इदम् (श्रचेतन मन) की कामवृत्तियों का विस्कोट होता है। निष्कर्ष यह कि काव्य की रचनापिकिया के संबंध में नगेंद्र का मत फायड के सिद्धांतों का श्रनुवर्ती है। फायड श्रीर एडलर भी साहित्यकार का श्रंतर्मुखी होना श्रावश्यक मानते हैं।

नगेंद्र की एक अन्य स्थापना यह है कि छायावादी काव्य मूलतः कुंठा से अनुप्रेरित है और कुंठा प्रथम श्रेणी के काव्य को जन्म नहीं दे सकती: इसलिये छायावादी काव्य प्रथम श्रेगी का काव्य नहीं है। फिर भी वे कहते हैं कि 'संवार का श्रिधिकांश काव्य कुंठाजात ही तो है। उसकी तीव्रता उसके वैभविवलास का जन्म प्राय: कुंठा से ही होता है । श्रन्यत्र नंददलारे वाजपेयी की समीचा की त्रुटि बताते हुए वे कहते हैं कि 'इस युग की सामाजिक कुंटाओं का विशेषरूप से सेक्स संबंधी कुंठाओं का प्रभाव यह उचित मात्रा में स्वीकार न कर सके 3 12 इस तरह कुंटा श्रों - चाहे वे सामाजिक हों या वैयक्तिक-को नगेंद्र जी काव्य का एक प्रमुख हेत या पेरणा स्रोत मानते हैं। पर उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया है कि कंठा से उनका तात्पर्य क्या है श्रीर उसका प्रभाव साहित्य पर कैसे पड़ता है। मनोविश्लेषण शास्त्र के अनुसार नैतिक और सामाजिक निषेधों या वर्जनाओं के कारण मन में अनेक प्रकार की ग्रंथियाँ बन जाती हैं। उन्हीं को हिंदी में कंठा ( कंप्लेक्स ) कहा जाता है। ये कुंठाएँ चरित्र के पतन, श्रपराध कार्य श्रीर स्नाय-विक रोगों का कारण तो बनती ही हैं, उदाचीकरण (संक्लीमेसन) द्वारा ये साहित्य श्रीर कला की हेत भी बनती हैं। साहित्यसर्जना द्वारा कुंठाश्रों श्रवरोधों का रेचन श्रीर निरसन होता है श्रीर स्नायविक तनाव दर होता है जिससे कवि कलाकार के चरित्र में भी साधारणता (नारमैलिटी) श्रीर उदात्तता श्राती है। एडलर के अनुसार व्यक्ति का अहम (इगो) अपने चतर्दिक के पारिपार्शिवक अवरोधों के बीच अपने को स्थापित ( एसर्ट ) करना चाहता है। इस संवर्ष में उसे जो श्रासफलता मिलती है उसमें हीनता की प्रंथि या कुंठा बनती है। इस कुंठा की भावना से मुक्ति पाने के लिये साहित्य श्रीर कला की सर्जना होती है। इस तरह

१ विचार और अनुभृति, पृष्ठ ६०।

२ वही, पुर १०४।

साहित्य हीनता की कुंटा से बचने या उसे छिपाने का एक महत्वपूर्ण उपाय है। छायावादी किवता को कुंटाओं से उद्भूत बताने में नगेंद्र का अभिशाय यह हैं कि यदि छायावादी किवयों के व्यक्तिगत जीवन और उनके सामाजिक पिवेश का अध्ययन किया जाय तो उनके मन की दिमत कामजन्य इडिपस कुंटा या आत्म-स्थापना के संवर्ष से उत्पन्न हीनता कुंटा को उनकी काव्यसर्जना के मूल स्रोत के रूप में देखा जा सकता है।

नगेंद्र की इन्हीं मान्यतात्रीं के कारण बहुत से लोगों ने उन्हें मनो-विश्लेपगुरास्त्रीय त्रालोचक माना है पर वस्तुतः उनकी त्रालोचनात्मक मान्यताएँ यहीं समाप्त नहीं हो जातीं। इन मान्यतात्रों के साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि कलाकृतियों का सापेनिक महत्व उनकी आनंददायिनी शक्ति पर श्राश्रित हैं । श्रीर जो श्रानंददायक है वह उपयोगी है ही, इस बात को मूल-कर त्रालोचक प्रायः मंदर से संदर साहित्य के प्रति अन्याय कर बैठता है। "2 'म्रतएव कान्य की कसौटी है उसकी शुद्ध म्रानंददायिनी शक्ति जिसे म्रपने शास्त्रकारों ने रस कहा है। रस का श्रर्थ व्यापक रूप में श्रानंद से चलकर जीवन पोषक तत्व तक है।<sup>१३</sup> इस तरह नगेंद्र रसवादी प्रतीत होते हैं। उपर्युक्त कथन में उन्होंने पाएचात्य श्रानंदवादी कलासिद्धांत ( हेडोनिस्टिक थीश्ररी श्चॉफ ब्रार्ट) का भारतीय रम्सिद्धांत के साथ समन्वय किया है ब्रीर हींगेल के सौंदर्य दर्शन की, जो सौंदर्य की श्रानिवार्यतः शिव श्रीर सत्य भी मानता है, भी उसी में समेट लिया है। इसी तरह वे रसात्मक आतंद को ही साहित्य का अंतिम उह रेय का प्रयोजन मानते हैं। वे रसानभति के संबंध में भारतीय साधारणीकरण के सिद्धांत श्रीर रसाभिव्यक्ति की संबंध में कीचे के श्रभिन्यं जनावाद तथा रोमें टिक सौंदर्यवादी श्रालोचकों के श्रात्माभिन्यं जना के सिदवांत के अनुयायी प्रतीत होते हैं। साधारणीकरण के संबंध में प्राचीन आचार्यों के समान वे भी यह स्त्रीकार करते हैं कि सदृदय या 'श्रविकारी भोका' में ही रसान्भित होती है श्रीर श्रविकारी भोक्ता वहा है जो संवेदनशील श्रीर संस्कृत शिचित रुचिवाला हो। श्रतः काव्य जन । धारण की वस्तु नहीं है, वह काव्य के विशेषज्ञों यानी सहदयों के लिये ही है। समीचक का भी रसग्राही सहदय होना चाहिए, तभी वह श्राननंददायिनी शक्ति का महत्व श्राँक सकेगा। समी चक के लिये नगेंद्र ने इतना संकेत और दे दिया है कि कलाकृति में कर्ता के

१ विचार और अनुभूति, ५० १३।

२ वही, पु० १२।

<sup>3</sup> वही, पू० १२।

व्यक्तित्व का श्रनुवाद होना चाहिए श्रीर उसका व्यक्तित्व प्राण्वान् होना चाहिए। इस प्रकार नगेंद्र के श्रनुसार कला या काव्य का मूल्य उसके श्रंतिम लक्ष्य श्रानंद, उसके साधन—निष्कपट, तीव्र एवं संपूर्ण श्रात्मिभव्यिक श्रीर उसके उपादान प्राण्वान व्यक्तित्व —पर निर्भर करता है। यह मान्यता निश्चय ही नगेंद्र को रसवादी सिद्ध करती है। उन्होंने श्रपने इस मत की घोषणा भी इन शब्दों में कर दी है—'श्रतः साहित्य की श्रात्मा है रस श्रीर इसी रस की परीचा करना श्रालोचक का कर्तव्य है।'

किंत ग्रात्मामिव्यक्ति का सौंदर्यवादी स्वच्छंदतावादी सिद्धांत उनकी इस मान्यता का ग्रामिल ग्रंग है। शुक्लयुग के बाद वे उत्तरीत्तर भारतीय ढंग के 'शुद्ध रसवादी' होते गए । प्रारंभ में उन्होंने रखवादी शक्लजी का इसलिये विरोध किया था कि उनकी ब्रालोचना दृष्टि वस्त्रसीमित थी ब्रीर 'वस्त् श्रीर श्रमिव्यंजना में श्रांतर मानकर चलती थीर।' इसी कारण उस समय वे प्रभाववादी, शास्त्रीय श्रीर वैज्ञानिक समीचा पद्धतियों का समन्वय श्रावश्यक मानते थे<sup>३</sup>। प्रभाव-वादी पद्धति के अनुसार वे आलोचक का कर्तव्य मानते थे 'आलोच्य वस्त के माध्यम से श्रपने को श्राभिन्यक्त करना जिसके बल पर ही श्रालोचना साहित्य पट को प्राप्त कर सकती है । पर बाद में वे प्रभाववादी और वैज्ञानिक पद्धतियों को छोड़कर शुद्ध शास्त्रीय (भारतीय श्रौर पाश्चात्य ) पद्धति को ही श्रपनाकर चलने लगे, क्योंकि उन तीनों का समन्वय वस्तुतः श्रसंभव ही है। श्रपनी मान्यतात्रों को शास्त्रसम्मत बनाने की प्रवृत्ति उनमें प्रारंभ से ही वर्तमान थी: इसी लिये उन्होंने 'साहित्य की समीचा' शीर्षक निबंध में धर्म के चार लच्यों-श्रात्मनः प्रिय, सदाचार, स्मृति श्रीर वेद के श्राधार पर साहित्य की परीचा करने की विधि बताई थी, परई बस्ततः प्रानी शास्त्रीय शब्दावली के सहारे उन्होंने प्रभाव (श्रात्मन: थिय , सामाजिक हित (सदाचार ), विधान या राष्ट्रनियम , स्मृति ) . श्रीर शाश्वत ज्ञानं (वेद) को ही साहित्यपरीचा का श्राधार बताया था, किंत उनकी यह सलाह दूसरों के लिये ही थी। स्वयं तो उस समय भी रसवादी, श्रिमिन्यंजनावादी श्रीर मनोविश्लेषण्यादी पद्धति को लेकर चलते रहे श्रीर श्रव तो उन्होंने श्रालोचना के शुद्ध शास्त्रीय या रीतिवादी मार्ग को ही ग्रपना लिया है, अन्य समी पद्धतियों से एक प्रकार से संबंधविच्छेद ही कर लिया है।

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> विचार और अनुभृति, पृष्ठ १४।

२ वही, पृष्ठ ५६।

<sup>. 3</sup> वही, पृष्ठ १६।

४ वही, पृष्ठ १७।

#### शांतिप्रिय द्विवेदी

पहले कहा जा चुका है कि स्वच्छंदतावादी सींदर्यवादी श्रालोचकों का एक वर्ग ऐसा था जिसने विश्लेषगात्मक शैली न श्रपना हर प्रभावात्मक श्रीर कान्यात्मक शैली श्रपनाई थी। शांतिप्रिय द्विवेदी इस वर्ग के प्रतिनिधि श्रालोचक हैं। रामकुमार वर्मा, रामनाथलाल सुमन, जानकीवल्लभ शास्त्री श्रौर गंगाप्रसाद पांडेय ने भी इसी पद्धति को अपनाकर अधिकतर व्यावहारिक आलोचनाएँ लिखी थीं। इन सबने छायावादी काव्यधारा के किव रूपमें साहित्यक्षेत्र में प्रवेश किया था श्रीर श्रालोचना के चेत्र में बाद में श्रार थे। उनमें से कुछ तो बाद में काव्यरचना छोड़कर केवल आलोचक ही रह गए और कुछ का दोनों रूप साथ साथ चल रहा है। छायाबादी कविता के द्यांतरंग से पूर्णतः परिचित होने के कारण इनका दृष्टिकोण तो सौंदर्यवादी श्रीर रुढिविरोवी था, पर मूलतः कवि होने के कारण इनकी शैली में काव्यात्मकता श्रिधिक दिखाई पड़ती है। इन्हें प्रभावात्मक इसी अर्थमें कहा गया है कि इन्होंने शास्त्रीय या वैज्ञानिक आधार पर आधुनिक कविता का मूल्यांकन नहीं किया: बलिक त्रालोच्य काव्य या प्रवृत्ति से प्रभावित होकर तब उसकी विशेषतात्रों को उद्घाटित करने का प्रयत्न किया है। इसी कारण व्यावहारिक आलोचना में इन सबने अपनी रुचि के अनुकूल किसी न किसी रहस्यवादी या छायावादी कवि या कथाकार को श्रपना श्रादर्श प्रतिमान बना लिया। रामकुमार वर्मा ने कबीर को चुना तो शांतिप्रिय द्विवेदी ने मुमित्रानंदन पंत त्रौर शरच्चंद्र को। जानकीवल्लभ शास्त्री ने निराला को श्रपना श्चालोच्य प्रतिमान माना तो गंगाप्रसाद पांडेय ने निराला श्चौर महादेवी दोनों को । रामनाथ सुमन ने प्रसाद तक ही श्रपने को सीमित रखा । श्रपनी रुचि के कवियों से प्रमावित होते के कारण उनकी भ्याजीचनात्मक दृष्टि उसी प्रकार तटस्थ नहीं रह सकी है, जैसे रामचंद्र शुक्त की दृष्टि तुनसी से प्रमानित होने कारण निष्पत्त नहीं थी।

किंतु शांतिनिय द्विवेदी इस वर्ग के अन्य आलोचकों से इस अर्थ में भिन्न हैं कि उनकी आलोचना में भावात्मकता या काव्यात्मकता सबसे अधिक है। इस काव्यात्मकता के कारण ही शांतिप्रिय द्विवेदी को इस भयानक अम का शिकार होना पड़ा है कि वे प्रभाववादी आलोचक हैं। रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में शांतिप्रिय विवेदी को प्रभाववादी आलोचक तो नहीं कहा है, पर उनके बारे में एक बहुत ही गूढ़ार्थक वाक्य यह लिखा है—'पं० शांतिप्रिय द्विवेदी ने 'हमारे साहित्य निर्माता' नाम की एक पुस्तक लिखकर हिंदी के कई वर्तमान कवियों की प्रवृत्तियों और विशेषताओं का अपने ढंग पर अञ्चा आभास दिया है।' इसके ठीक बाद ही शुक्लजी ने प्रभावाभिव्यंजक की कई पृष्ठों में कडु आलोचना

की है। उस श्रालोचना के कुछ, वाक्य ये हैं—'ठीक ठिकाने से चलनेवाली समीचाशों को देख जितना संतोष होता है, किसी किय की समीचा के नाम पर उसकी रचना से सर्वया श्रसंबद्ध चित्रमयी कल्पना श्रीर भाष्ठकता की सजावट देख उतनी ग्लानि होती है। ""इस प्रकार की समीचा में, किब ने क्या कहा है, उसका ठीक भाव या श्राशय क्या है, यह समक्ष्ते या समक्षाने की श्रावश्यकता नहीं; श्रावश्यक हतना ही है कि उसकी किसी रचना का जिसके हृदय पर जो प्रभाव पड़े उसका वह सुंदरता श्रीर श्रन्ठेपन के साथ वर्णन कर दे।" हो सकता है, इस कथन में शुक्लजी का संकेत शांतिषिय दिवेदी की श्रोर भी हो, पर बाद के श्रालोचकों—विशेषकर विश्वविद्यालयों के वर्गीकरण्यिय प्राध्यापक श्रालोचकों—ने यह निश्चित रूप से मान लिया कि शांतिष्रिय दिवेदी प्रभाववादी या शुक्लजी के शब्दों में प्रभावाभिन्यंजक इम्बेसीनिस्ट श्रालोचक हैं।

किंत यह श्रत्यंत अममूलक श्रीर शांतिप्रियजी की कृतियों को बिना पढे ही केवल प्रलाप के रूप में मान्य धारशा है। वस्तुतः शांतिप्रिय द्विवेदी न तो पाश्चात्य ब्रालोचना में मान्य प्रभाववादी पद्धति के ब्रालोचक हैं श्रीर न शक्ल जी ने प्रभाव भिव्यं जनावाद की जो व्याख्या की है उसी पद्धति के अनुयायी हैं। उनकी खालोचना खालोच्य वस्तु से ख्रसंबद्ध कहीं नहीं है। हाँ, काव्यात्मक श्रवश्य है: पर केवल काव्यात्मक या भावात्मक होने से ही श्रालोचना प्रभावात्मक नहीं हो जाती । प्रभावात्मक समीचापद्धति श्रिभिव्यंजनावाद का ही श्रालोचनात्मक प्रयोग है जिसमें त्रालोचना स्वयं त्रालोच्य वस्त से विच्छिन्न एक स्वतंत्र रचनात्मक कृति का रूप धारण कर लेती है। मावात्मक निबंधों की तरह प्रभाववादी स्त्रालीचना में भी विवेच्य विषय के विश्लेषणा, परीच्या श्रीर मूल्यांकन की श्रीर उतनी प्रवृत्ति नहीं होती जितनी उस विषय या आलोच्य कति के अपने मन पर पड़े प्रभाव को उद्गार रूप में व्यक्त करने की प्रवृत्ति होती है। इस तरह प्रभाववादी श्रालोचना मुख्यतः प्रशंसात्मक ग्रीर रचनात्मक होती है। यों तो प्रत्येक श्रालोचक कहीं न कहीं प्रभाववादी अवश्य हो जाता है और स्वयं शुक्लजी की आलोचना में ऐसे स्थल हैं, पर विश्लेषणात्मक श्रीर व्याख्यात्मक समीचक उन प्रभावों का बौद्धिकीकरण करता श्रौर उन्हें तर्कपूर्ण संगति देता है। इसके विपरीत प्रभाववादी श्रालोचक मन पर पड़े प्रभावों को उनके मूल श्रविकृत रूप में ही श्रभिव्यक्त करता है श्रीर ऐसा करने में भावात्मकता स्वभावतः श्रा जाती है। शांतिप्रिय द्विवेदी की समीचा में भावात्मक शैली तो है पर प्रभावों की श्रिभव्यक्ति तर्क-

पूर्ण श्रीर व्याख्यात्मक है। मन पर पड़े प्रभावों को श्रालोच्य वस्तु से श्रमंबद्ध करके उन्होंने नहीं व्यक्त किया है। इसिलये श्रधिक से श्रधिक उन्हें प्रभावात्मक या भावात्मक स्वच्छंदतावादी समीच्यक कहा जा सकता है। सींदर्यशदी स्वच्छंदतावादी श्रालोच्यक कभी की श्रालोच्य कृति के सींदर्य के मर्भोद्धाटन के लिये भावाविष्ट होकर काव्यात्मक पद्धित का सहारा लेते हें पर इतने से ही उन्हें प्रभाववादी नहीं कहा जाता। शांति प्रय द्विवेदी का किव रूप उनकी समीच्या में भी प्रमुख रहता है जिससे उनके भावात्मक उद्गार प्रायः प्रकट हो जाया करते हैं। इस बात को उन्होंने स्वयं सामायिकी के 'शुक्लजी का कृतित्व' शिर्षक निवंध में इस प्रकार कहा है—'श्रमुभूतिवाद (छायावाद, रहस्यवाद) के लिये वैधानिक समीच्या की ही नहीं, प्राभाविक समालोचना की भी श्रावस्यकता है। प्राभाविक समालोचना टेकनिकल नहीं, श्राइडियल है। वह किव की श्रमुभूति पाठक में जगाती है, उसे भी किव बनाती है। ''हों ऐसी श्रालोचना में किव की श्रमुभूति से समालोचक की श्रभिन्नता होनी चाहिए निजी श्रारोपण नहीं।'

उपर्युक्त कथन द्वारा शांतिप्रियजी ने स्वयं प्रभाववादी समीचापद्धति से अपनी समीकापद्धति का अंतर इतना स्थए कर दिया है कि उसे और अधिक बताने की आवश्यकता नहीं रह जाती। प्रभाववादी आलोचक आलोच्य वृति पर श्चरनी भावनाशों का त्रारोपण करता है श्रीर भावात्मक प्राभाविक ) पद्धति में श्रालोचक श्रालोच्य कवि के साथ तादातम्य स्थापितकर उसकी श्रातभीतयों को पाठकों तक संप्रेषित या साधारशीकृत करता है। यह मत डॉ॰ नगेंद्र के इस सिद्धांत से मिलता है— 'स्वभावतः साहित्य के ग्रान्य श्रंगों की माँति समालोचना में भी साधारणीकरण को में श्रनिवार्य मानता हूँ। श्रर्थात् श्रालोचक एक विशेष रसग्राही पाठक है श्रीर श्रालोचना उस गृहीत रस की सर्वसलभ करने का प्रयत । इस प्रयत में श्रालोच्य कृति के सहारे श्रालोचक जितनी सचाई श्रौर सफाई के साथ श्रपने को व्यक्त कर अहेगा उतना ही उसकी श्रालोचना का मूल्य होगा।" कहने की श्रावश्यकता नहीं कि शांतिप्रिय की श्रालोचना में रसग्राहिता श्रौर तज्जन्य काव्यात्मक शैली वर्तमान है श्रीर इस दृष्टि से उनकी श्रालोचना का मूल्य बहुत श्रधिक है। सचाई भी इसमें पर्याप्त मात्रा में है, पर सफाई की कुछ कमी श्रवश्य है। उस कमी का कारण शांतिपिय का प्रतिकृत परिस्थितियों श्रौर सामाजिक श्रुद्धविधाश्रों से विवश

<sup>े</sup> विचार और अनुभृति, पृष्ठ १८।

होकर पाश्चात्य श्रीर भारतीय साहित्य सिद्धांतों श्रीर दर्शनों के गंभीर श्रध्ययन से बंचित रहना है। यदि उनको भी वे ध्रुविशाएँ मिली होतीं तो उनकी समीचा-पद्धित कुछ श्रीर ही हुई होती श्रीर तब डा॰ नगेंद्र को यह श्राच्रेप करने का श्रवसर न मिलता कि 'लिरिकल होने के कारण शांतिभियजी की भावनाएँ तरल हैं, यह उनकी सीमा है। इसकी शांतिभियजी श्राधुनिक युग के काव्य -विशेषकर छायावाद के रस का श्रास्वादन तो करा सके, लेकिन उसका स्वरूप स्पष्ट नहीं कर सके। इस कथन का तात्पर्य यह है कि शांतिभियजी की श्रालोचना भावात्मक श्रिषक श्रीर विचारत्मक कम है। यह कथन श्रांशिक रूप से सत्य हो सकता है; पर पूर्णतः सत्य नहीं है। इसके लिये शांतिभियजी के ग्रंथों का पर्यवेद्यंग श्रावश्यक है।

श्रालोच्य काल में शांतिप्रिय के पाँच श्रालोचनात्मक ग्रंथ- हमारे साहित्य निर्माता ( सन् १ ३४ ), कवि श्रौर काव्य (सन् १६३६), साहित्यिकी (सन् १६३८) संचारिणी ( सन् १६३६ ) श्रीर युग श्रीर साहित्य ( सन् १६४० )-प्रकाशित हुए थे इनमें से प्रथम केवल व्यावहारिक त्रालोचना का प्रथ है न्त्रीर शेष ग्र'थों में व्यावहारिक श्रीर श्रालोचनारमक निबंध संकलित हैं। इनमें युग श्रीर साहित्य के श्रातिरिक्त श्रन्य सभी ग्रंथों में लेखक की दृष्टि विशुद्ध रूप से सौंदर्य-मुलक स्वछंदताबादी है। युग श्रीर साहित्य में शांतिविय पंत के प्रगतिशील विचारों से प्रमावित होकर समन्वयात्मक प्रगतिवादी हो गए हैं, पर उसमें भी उनका सौंदर्यवोधात्मक दृष्टिकोण श्रिधिक बदला नहीं है। सौंदर्यसंबंधी उनकी धारणा श्रॅंगरेजी के रोमांटिक श्रौर हिंदी के छायावादी कवियों जैसी ही है। छाया-वादी कवियों विशेषकर प्रसाद की सौंदर्यभावना श्राध्यात्मिक श्रिधिक है, भौतिक कम । शांतिपिय भी सौंदर्य को वस्तु में नहीं द्रष्टा के मन में श्रवस्थित मानते हैं। उनके श्रृतसार 'यह सौंदर्य केवल श्राँखों की दृश्य वस्त नहीं, हमारी कल्यास-मयी चेतना का जुनाव है। जब हम चेतना के उज्ज्वल प्रकाश में सौंदर्य का निरीक्या करेंगे तत्र हमारी श्राँखें ऐसी ही दिव्य छवि खोज सकेंगी। यह सौंदर्य-सुष्टि केवल कवि की ही श्राँखों में नहीं, बल्कि यह विश्व की एक जीवनदायिनी सत्ता है' । स्पष्ट ही यह श्राध्यातिमक सौंदर्यहिष्ट है जो छायावादी कविता की मूल प्रेरणा रही है। किंत उनकी दृष्टि में श्राध्यात्मिक सौंदर्य का श्राधार भी वस्तु जगत् ही है, कोई श्रन्य श्रमौतिक लोक नहीं। इसी लिये शांतिप्रिय जी 'कला को साध्य नहीं, साधन मानते हैं। कला का लक्ष्य जीवन के 'सत्यी श्रीर शिव को

<sup>े</sup> साहित्यिकी, प्रथम संस्करण, पृ० ४६।

मुंदर बनाकर उपस्थित करना है। कला बाह्य श्रिमिन्यक्ति है जो जीवन को ही श्रिमिन्यक्त करती है। यह घारणा कलावादियों श्रीर श्रिमिन्यं जनावादी कोचे की मान्यता से बिलकुल भिन्न है। वस्तुतः शांतिप्रिय का सौंदर्य बोध वस्तु श्रीर चेतना दोनों के सामंजस्य श्रीर श्रिन्वित्पूर्ण प्रभाव को प्राथमिकता देता है। वे कहते हैं—'चेतना के कारण ही तो जीवन बना हुश्रा है श्रीर जीवन के कारण ही कला रसमय श्रीर सहृदयमं वेद्या बनी हुई है। तब, कला जीवन से विच्छित्र केसे हो सकती है।' इस तरह उन्होंने कला के स्वतंत्र श्रिस्ति व के कलावादी सिद्धांत का खण्डन किया है।

शांतिप्रियजी कविता को कवि की तन्मय और ऐकांतिक मनोदशा में श्रपने श्राप निकल पड़नेवाला सरस उद्गार मानते हैं। उनके श्रनुमार कविता 'श्रंतर्जगत की वाणी', 'मावनाश्रों का सुघरतम रूप' श्रोर 'इमारे' हृदय की साँस' है। इस तरह वे कविता को श्रात्मव्यंजक मानते हैं, वस्तुव्यंजक नहीं। उनकी यह धारणा छायावादी कविता के विशेषताश्रों से प्रमानित होकर निर्मित हुई है। छायावादी कवियों की तरह शांतिप्रिय भी वस्तुजगत श्रीर भाव जगत में भाव जगत ( श्रंतर्जगत ) को कविता की दृष्टि से श्रविक महत्वपूर्ण मानते हैं श्रीर कहते हैं - 'वस्तु जगत् विचारों श्रौर स्थूल श्रनुभवों को जन्म देता है जो लोक व्यवहार की वस्तु है। स्रांतजर्गत् भावों स्त्रौर सूदमतम स्रनुभृतियों की उद्भावना करता है जो मनुष्य के मानसिक उपचार के लिये रसायन हैं?। र इस प्रकार वे कविता की उपयोगिता यह मानने हैं कि वह मनुष्य का मानसिक उपचार करती है श्रथना शुक्लजी के शब्दों में 'लोकचित्त का परिष्कार' करती है। पर इसका यह अर्थ नहीं कि वे काव्यकला को उपयोगितावादी दृष्टि से देखते हैं। वे कविता को शरीर या मस्तिष्क के लिये नहीं, हृदय के लिये उपयोगी बताते हैं। कविता मानसिक उपचार के लिये रसायन तभी बन सकती है जब वह रसमयी हो। ग्रातः वे काव्य का रसयुक्त होना श्रावश्यक मानते हैं श्रौर रससंप्रदायवालों के म्बर में स्वर मिलाकर कहते हैं—'शब्द से लेकर रस तक काव्य में प्रवाह

भ 'जीवन में जो कुछ सत्य है, शिव है, कला उसे ही 'सुंदर' बनाकर साहित्य द्वारा संसार के संमुख उपस्थित करती है। कला साहित्य का बाह्य रूप हैं, जीवन उसका इतंदःस्वरूप। कला अभिन्यिक्त है, जीवन अभिन्यक्त।'— संचारिखी, पांचवॉ संस्करण; पु० प्रश्रा

२ वही-पृ दर्।

<sup>3</sup> कवि और काण्य, चतुर्थ संस्करण ए० २१।

४ वही-पु० १०।

की एक लड़ी सी बेधी रहती है। शब्द छंद को अग्रसर करते हैं, छंद भाव को श्रीर भाव रस को। '१ इस तरह वे रस के सभी सहायक तत्वों, शब्द, छंद, विविविधान, अग्रस्तुत विधान श्रादि का महत्व स्वीकार करते हैं। रा शुक्ल जी की तरह शांतिप्रिय भी रसपरिपाक के लिये काव्य में चित्रयोजना (विविधान) आग्रस्त्रक मानते हैं पर उनसे कुछ आगो बढ़कर काव्य की संगीतात्मकता अथवा समुचित वर्णिवित्यास, और शब्दिवत्यास को भी उसके कलात्मक सौष्ठव के लिये अपनिवार्य सिद्ध करते हैं। कें किंतु रसवादी होते हुए भी वे शास्त्रीय या रीतिबद्ध नहीं हैं। उन्होंने आत्मिभिन्यंजना के सिद्धांत को मिलाने का प्रयास किया है जो प्रसाद आयदि लायावादी कवियों की समीचा में भी देखा जा सकता है।

सावारणीकरण के संबंध में भी शांतिप्रियजी की मान्यता शास्त्रीय रस-वादियों से भिन्न है। रष्टिखांत में विविद्यात भावों श्रीर विभावों को रस का प्रमुख अवयव माना गया है और शुक्लजी तो उन दोनों में भी विभाव को सबसे श्रिधिक महत्व देते हैं। पर सौंदर्यवादी, स्वच्छंदतावादी समीचा में भाव की जगह श्रात्मानभृति या स्वानुभृति को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। श्रनुभृतियों में भाव कहीं परिस्फट होते हैं, कहीं प्रच्छन श्रीर कहीं कहीं तो उनमें संवेदनाश्रों श्रीर प्रभावों का जटिल रूप ही वर्तमान रहता है। इस कारण श्रात्माभिव्यंजक कविता में -चाहे वह छायावादी हो या आधुनिकतावादी नई कविता-प्रायः अस्पष्टता रहती है जिससे सामान्य पाठक उसे समभ नहीं पाता; शास्त्रीय शब्दावली में पाठक का श्राश्रय (कवि) के साथ तादात्म्य नहीं हो पाता जिससे साधारणीकरण श्रीर रस-निष्पत्ति नहीं हो पाती । शांतिपिय द्विवेदी के अनुसार कविता में यह अस्पष्टता कहीं कहीं श्रावश्यक हो जाती है। उन्हीं के शब्दों में 'कविता सुंदरी को भी कभी कभी श्रवगुंठन की श्रावश्यकता पड़ती है .... इसलिये कि उसकी शोबाशी एक कल-बध की सलज मुसकान की तरह संयित, गूढ़, गंभीर एवं प्रतिच्या नवीन बनी रहें । इं छायाबादी कविता में लाचाियाकता, व्यंजकता श्रीर प्रतीक पद्धति की श्रिधिकता इसी मान्यता के कारण है। श्रिभिधात्मक पद्धति जन साधारण के लिये श्रधिक उपयुक्त होती है पर उसमें वह सौंदर्य, जिसका उल्लेख शांतिप्रियजी ने किया है. नहीं होता । इसलिये उन्होंने लिखा है-- 'कता की दृष्टि से जो कविताएँ श्चरपष्ट लिखी जाती हैं, वे सर्वधाधारण की नहीं, केवल भावक हृदयों के प्रेम की

<sup>े</sup> कवि और काव्यः, पृष्ठ ४।

२ देखिये 'काल्यचितन शीर्षक निवंध; वही-पृ० १ से १७ तक।

इ वही, ए० ४, ४।

४ कवि और काव्यः पुष्ठ १४४

वस्तु होती हैं। अविका कहना है कि वस्तुतः कोई श्रव्छी किवता श्रस्पष्ट नहीं होती, पाठक किन की परिस्थिति में अपने को रखकर उसे नहीं पढ़ता, हसी से वह श्रस्पट मालूम पड़ती है। भावुक पाठक श्रपने को किन की परिस्थिति शौर मनस्थिति में रखकर यदि किनता पढ़े तो वह भले ही उसे भलीभाँति समक्त न पाने पर उसके सोंदर्य पर मुग्य श्रवश्य हो जायगा। यहाँ शांनिप्रियजी ने श्रवजाने ही एक ऐसी बात कही है जो श्राधुनिक मनोविश्लेपणा शास्त्र की दृष्टि से बिलकुल सही है। उन्होंने लिखा है— 'किन के श्रज्ञात भागों का श्रर्थ न समक्त सकने पर भी ने मान हृदय को भले लगते हैं।" "श्रवरतम चेतना कान्य में भी श्रज्ञात रूप से भीतर ही भीतर मर्मस्थल को छूनी रहती है यद्यपि हम बाहरी चेतना द्वारा श्रर्थविमूढ़ बने रहते हैं।" यहाँ मनोविश्लेपण के चेतन श्रोर श्रचेतन मन के सिद्धांत श्रोर किनता में श्रचेतन मन से नि:सृत प्रतीकात्मक निवों (खंडित या श्रंखिलत) की बात ही भन्न शब्दावली में कही गई। श्रचेतन मन से नि:सृत प्रतीकात्मक निवों किनता सामान्य पाठक के लिये श्रवश्य श्रस्पष्ट श्रोर दुक्ह होती है।

उपर्युक्त विवेचन यह स्पष्ट करने के लिये पर्याप्त है कि श्रपनी प्रारंभिक इतियों में शांतिथिय छायावादी कविता विशेषकर पंत के पल्लवकालीन काव्यादर्श से प्रभावित स्वच्छंद सौंदर्यवादी श्रालोचक थे। पर पंत की काव्यप्रवृत्तियों के परिवर्तन के साथ शांतिथिय के श्रालोचनात्मक दृष्टिकोण में भी परिवर्तन होता गया। साहित्यकी में वे पंत के गुंजन श्रादि काव्यों से प्रभावित होकर मानवतावादी बन जाते हैं श्रोर किव को दुखी विश्वमानव की सुख शांति के लिये काव्यरचना करने की सलाह देते हैं। उनकी उस विचारधारा पर गांधी श्रीर रवींद्र का भी समान प्रभाव है। उसी तरह पंत के युगांत का प्रभाव उनकी संचारिणी पर ( नवीन मानवसाहित्य शीर्षक निबंध में ) तथा 'युगवाणी' का प्रभाव 'युग श्रीर साहित्य' पर दिखाई पड़ता है। श्रतः कुछ लोगों के इस कथन में काफी सचाई है कि 'शांतिप्रिय द्विवेदी की विचार सरिण्यों में भी किव पंत के काव्यिकास की प्रतिच्छाया देखी जा सकती है।' अग श्रीर साहित्य' में उनकी विचारधारा तत्कालीन प्रगतिशील श्रांदोलन से प्रभावित है। उस काल का प्रगतिशील लेवक संघ एक संयुक्त मोर्चा था जिसके हिंदी के प्रतिनिधि नेता सुमित्रानंदन पंत थे। पंत

व कवि और कान्य, पुष्ठ १४४।

२ वही, पृष्ठ १५०।

<sup>3</sup> हिंदी के आजीच ह, सं० शचीरानी गुर्टू, पष्ठ १६२।

ने ज्यानी तत्कालीन रचनात्मक श्रीर श्रालोचनात्मक कृतियों में मान्धीयाद श्रीर गांधीबाद के समन्वय पर बल दिया है श्रीर साहित्य को शोषित पडित मानवता के उत्थान का एक महत्वपूर्ण साधन माना है। उसी तरह 'युग श्रौर साहित्य' में शांतिप्रिय ने भी समाजशास्त्रीय श्रालोचना पद्धति श्रपनाकर हिंदी के विभिन्न युगों के साहित्य को उन उन युगों की सामाजिक, राजनीतिक श्रौर शार्थिक परिस्थितियों के संदर्भ में देखा है और प्राचीन तथा छायावादी कविता को मध्ययगीन जीवनदृष्टि की देन बताया है। इस ग्रंथ में उनकी विचारधारा के साथ उनकी शैजी में भी परिवर्तन हो गया है, काव्यात्मक शैली की जगह विवे-चनात्मक शैली ने ले ली है। यहाँ आकर वे यह मानने लगे हैं कि छायावादी कविता भ्रममुलक श्रीर स्वप्नवत् है, पर श्रव कवियों को यथार्थ भूमि पर उतर कर भावों को नहीं, श्रभावों, जनता के दुःख श्रीर कंदन को श्रभिव्यक्त करना चाहिए । प्रगतिशद के इसी अतिरिक्त उत्साह में उन्होंने यह घोषणा की है-'ग्राज छायात्राद निस्पंद है, साहित्य की नवजीवन देने के बजाय वह स्वयं ही सुमूर्ष की भाँति जीवन भाँग रहा है। ' किंतु उनका यह उत्हाह बहुत दिनों तक नहीं रहा । द्वितीय महायुद्ध के समाप्त होते न होते कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा संचालित प्रगतिशील लेखक संघ का संयुक्त मोर्चा ट्रट गया, पंत, राहुल आदि प्रतिक्रिया-वादी घेषित कर दिए गए। फलस्वरूप पंत को अरविंद दर्शन की शरण में जाना पड़ा । यहाँ श्राकर शांतिप्रिय ने पंत से श्रपना मार्ग श्रालग कर लिया । श्रव वे सर्वोदय की श्रोर हैं जिसकी श्रोर उनकी प्रवृत्ति प्रारंभ से ही रही है। वस्तुतः द्विवेदीजी का सबसे बड़ा महत्व यह है कि शुक्लजी के समय में ही उन्होंने उनके प्रभाव से मुक्त रहकर नवीन स्वच्छंदतावादी समीद्धा का प्रवर्तन किया।

#### (घ) उपयो गतावादी आलोचना

पिछले अध्याय में दिखाया जा चुका है कि देश की राजनीतिक धार्मिक और सामाजिक स्थितियों के दबाव और महात्मा गांधी की नैतिकताबादी दृष्टि के प्रभाव से द्विवेदी युग में साहित्य की उपयोगिता पर अधिक बल दिया जाने लगा था। महावीरप्रसाद द्विवेदी की समीचा में यद्यपि शुद्ध साहित्यिक दृष्टि का अभाव नहीं है पर उनकी प्रवृत्ति मुख्यतः सुधारवादी और शुष्क नैतिकताबादी थी। इस दृष्टिकोण को प्रतिमान बनाकर उन्होंने सुधारवादी और आदर्शवादी लेखकों की एक नई पीढ़ी निर्मित कर दी। रामचंद्र शुक्ल, प्रमचंद, बनारसीदास चतुर्वेदी आदि आदर्शवादी लेखकों की मान्यताओं का निर्माण उसी काल में हो चुका था। अतः

<sup>े</sup> युग और साहित्य, पृष्ठ १६६।

शुक्लजी में लोकहित श्रीर लोकादर्श को साहित्य का मूल्य मानकर साहित्य के परीच्या की जो प्रवृत्ति थी, वह भी बहुत कुछ उपयोगितावादी ही हैं। महाबीर प्रसाद द्विवेदी ने अपनी श्रालोचना में जो काव्यादर्श रखा था, उसमें रादीयता, समाजसुभार और सांस्कृतिक पुनरुत्थान का लद्द्य होते हुए भी उसका कोई शास्त्रीय श्राधार नहीं था, केवल सामयिक श्रावश्यकता की विवेकपूर्ण पहिचान ही उसका श्राधार थी । रामचंद्र शुक्ल ने उस उपयोगिताबादी श्रादर्श को साहित्यशास्त्रीय श्राधार प्रदान किया। पर वे उपयोगिता को सामिथक श्रावर्यकता की दृष्टि से न देखकर मानव स्वभाव (मनोविज्ञान) श्रौर सांस्कृतिक परंपरा की दृष्टि से देखते थे, जिससे उनकी समीचा का मुख्य स्वर साहित्यिक ही रहा, कोरा राजनं तिक. धार्मिक अथवा नै'तेक नहीं। यूरोप में उन्नीसवीं शताब्दी के उपग्रेगितावादी श्रालोचक टालस्टाय, रिकन श्रादि ने स्पष्ट रूप में धार्मिक, नैतिक श्रीर सामाजिक उपयोगिता को कला का सबसे प्रमुख प्रतिमान मान लिया था। शक्लजी ने ऋपनी श्रालोचना में उन लोगों की मान्यताश्रों का खंडन किया है।

द्विवेदी युग में सांस्कृतिक पुनरुत्थान की भावना जितनी प्रवल थी उतनी राष्ट्रीयता त्रीर बिद्रोह की नहीं। किंत्र महात्मा गांधी के भारतीय राजनीति में प्रवेश करने के बाद राजनीतिक आंदोलन तीत्र होता गया। गांधीजी के महान व्यक्तित्व ग्रौर उच्च श्रादशीं के प्रभाव से राट्टीयता ग्रौर मानवता के श्रादशीं की लहर तीव्र गति से देश के एक कोने से दूसरे कोने तक फैल गई। इसके फलस्वरूप राष्ट्रीय और सुधारवादी साहित्य की तो रचना पर्याप्त मात्रा में हुई ही, अनेक लेखकों और पत्रकारों ने इन आदशीं को दृष्टि में रखकर आलोचनाएँ भी लिखीं। गांधीजी का साहित्यक स्नादर्श रिकन स्नौर टाल्सटाय की तरह शद्ध उपयोगितावादी था । वे ऐसे साहित्य को साहित्य ही नहीं मानते थे, जिससे समाज का कोई प्रत्यचा लाभ न हो। समाज का सर्वीगीया उत्थान ही उनकी दृष्टि से साहित्य के मूल्यांकन का प्रतिमान था। गांधीजी के विचारों का सीधा प्रभाव हिंदी के जिन लेखकों पर पड़ा था उनमें रचनात्मक साहित्य लिखनेवाले श्रधिक थे, श्रालोचक कम ! फिर भी हिंदी में उपन्याससम्राट् प्रेमचंद श्रीर पत्रकारप्रवर बनारसीदास चतुर्वेदां ने श्रपने भाषणों, लेखों श्रौर संपादकीय टिप्पणियों में राष्ट्रीय भावना श्रौर समाजसुधार की दृष्टि से लिखे जानेवाले साहित्य का महत्व प्रतिपादित किया। चतुर्वेदीजी ने 'विशाल भारत' में 'कस्मै-देवाय हविषा विधेम'-- साहित्य किसके लिये हो !-- का प्रश्न उठाया और यह श्रांदोलन पारंभ किया कि साहित्य समाज के लिये होना चाहिए श्रीर उसमें राजनीतिक श्रांदोलनों को सशक्त बनाने तथा सामाजिक क्रांति करने की शक्ति

No f

होनी चाहिए। इस दृष्टि से जो साहित्य प्रत्यच्चतः उपयोगी नहीं है उसे उन्होंने लेखकों की 'दिमागी ऐयाशी' बताया। इसी दृष्टि से उन्होंने दिनकर की राष्ट्रीयतावादी किवताश्रों का जोरदार समर्थन किया श्रौर उग्र के यथार्थवादी साहित्य को 'घासलेटी साहित्य' नाम देकर उसकी मत्स्तना की। पर उनकी समस्त श्रालोचना 'पात्रिक श्रालोचना' थी, जिससे उसका सामियक महत्व ही श्रिष्ठिक था; सैद्धांतिक या शास्त्रीय दृष्टि से वह श्रिष्ठिक महत्व नहीं रखती। शुद्ध साहित्यक श्रालोचना के श्रन्तर्गत केवल प्रेमचंद के भाषण श्रौर निबंध श्राते हैं, जिन्हें उपयोगितावादी श्रालोचना कहा जा सकता है। हिंदी में यह श्रालोचनात्मक सिद्धांत श्रिष्ठक प्रचलित नहीं हुश्चा, न उसकी कोई विशिष्ट धारा ही निर्मित हुई। बाद में १६३५ ई० के बाद प्रगतिवादी श्रालोचना में उसका विकसित रूप श्रवश्य दिखाई पड़ा, पर उसकी विवेचना श्रागे की जायगी।

## प्रेमचंद के आलोचनात्मक सिद्धांत

प्रेमचंद के साहित्य और भाषासंबंधी भाषणों श्रीर लेखों का संग्रह उनके 'कुछ विचार' नामक ग्रंथ में हुआ है जिसका प्रकाशन सन् १६३६ ई० में हुआ था। इसी में उनका वह प्रसिद्ध भाषण भी है जो प्रगतिशील लेखक संघ के लखनक अधिवेशन में अध्यन पद से दिया गया था। इन भाषणों और लेखों में यद्यपि विश्लेषतात्मक श्रीर शास्त्रीय पद्धति नहीं श्रपनाई गई है फिर भी वे विचार-प्रधान हैं श्री र उन्हें लेखक की मान्यताश्रों पर प्रकाश पडता है। प्रेमचंद साहित्य को जीवन की आलोचना मानते हैं। उन्होने साहित्य की परिभाषा यह बताई है- 'मेरे विचार से उसकी सर्वोत्तम परिभाषा 'जीवन की ग्रालोचना' है। चाहे वह निबंध के रूप में हो, चाहे कहानियों के या काव्य के, उसे हमारे जीवन की आलोचना और व्याख्या करनी चाहिए।" प्रेमचंद का यह सिद्धांत कोई नया या मौलिक सिद्धांत नहीं है। उन्नीसवीं शताब्दी में मेकाले, कार्लाइल, जान स्ट्यूर्ट मिल श्रीर रिकिन ने साहिस्य को किसी महत्तर सामाजिक या धार्मिक उद्देश्य का साधक मानकर साहित्यरचना करने का श्रांदोलन प्रारंभ किया था। टाल्सटाय ने भी अपने कला क्या है' शीर्षक ग्रंथ में साहित्य के उपयोगिताबादी मुल्य पर ही सबसे अधिक जोर दिया था। प्रेमचंद पर टालस्टाय का सबसे श्रिधिक प्रमाव था। श्रतः 'जीवन की श्रालोचना' से उनका तात्पर्य है साहित्य में यथार्थ जीवन का इस प्रकार चित्रण करना कि मानव की सत्प्रवृत्तियों के प्रति पाठकों में त्रास्या उत्पन्न हो। वे साहित्य को मनोरंजन या मनबहलाव की नहीं,

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> कुछ विचार, प्रथम संस्करण, पञ्ज ६।

यह कसौटी ग्रमीरी श्रौर विलासिता के ढंग की थी।" कला नाम था श्रौर श्रव भी है, संकुचित रूप पूजा का, शब्दयोजना का, भाव निबंधन का'। इसी हिं से प्रेमचंद ने 'फला कला के लिये' के संबंध में भी विचार किया है। 'कला का लक्ष्य' कला ही है, इस कथन का वे केवल यही श्रर्थ लेते हैं कि कला में मन्त्र्य की मौलिक प्रवृत्तियों की छटा दिखानी चाहिए तभी कला या साहित्य चिराय हो सकता है। किंतु वे साहित्य के चिराय होने से अधिक आवश्यक यह समभते हैं कि वह सामयिक आवश्यकताओं की पूर्ति करे। अतः उनके अनुसार 'कला कला के लिये का समय वह होता है जब देश संपन्न श्रीर सुखी हो।'? इस प्रकार वे 'कला कला के लिये' के सिद्धांत को आदर्श रूप में मानते हए भी व्यावहारिक दृष्टि से उसे इसलिये श्रस्वीकार कर देते हैं कि उससे देश के राजनीतिक श्रीर सामाजिक हित में कोई सहायता नहीं पहुँच सकती। फिर भी वे उपयोगिता का ऋर्थ प्रचार नहीं मानते । प्रेमचंद पर उनके ऋालो-चकों ने यह ग्रारीप किया था कि वे 'प्रचारक' (प्रोपोर्गैडिस्ट) हैं, वे उपयोगितावादी सिद्धां में का खलकर प्रचार करते हैं। पर प्रेमचंद ने स्वयं साहित्य की प्रचार का माध्यम बनाने का विरोध किया है। उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि 'जब साहित्य की रचना किसी सामाजिक, राजनीतिक श्रीर धार्मिक मत के प्रचार के लिये की जाती है तो वह अपने ऊँचे पद से गिर जाता है. इसमें कोई संदेह नहीं। '3 पर साथ ही वे यह भी कहते हैं कि माहित्य का विचारप्रधान होना श्रात्यंत श्रावश्यक है, श्रौर सभी बड़े लेखक श्रपने ग्रंथों में किसी न किसी मत या विचार की ही श्रिमिन्यक्ति करते हैं। इस प्रकार प्रेमचंद विचार श्रीर सौंदर्य, नीति श्रीर कला का सामंजस्य चाहते हैं। निष्कर्ष यह कि वे नं तो सौंदर्यमूलक फलावादी न नीतिवादी प्रचारक । उनकी स्थिति इन दोनों के बीच की थी अर्थात वे उपयोगितावादी साहित्य की सच्ची साधना में विश्वास रखते थे।

इसी प्रकार स्रादर्शवाद स्त्रीर यथार्थवाद के विवाद में भी प्रेमचंद मध्यमार्ग के अनुयायी थे। वे यह मानते थे कि 'साहित्य की आतमा आदर्श है और उसकी देह यथार्थ चित्रण। १४ उनकी दृष्टि से दोनों की अपनी अपनी उपयोगिता है, 'यथार्थवाद यदि इमारी ऋाँखें खोल देता है तो ऋादर्शवाद हमें उठाकर किसी

<sup>े</sup> कुछ विचार, पृष्ठ २१। २ वही--पृष्ठ ७६।

<sup>3</sup> वही-पृष्ठ ७८।

४ वही-पुष्ठ १२८।

मनोरम स्थान में पहुँचा देता है।" दोनों एक दूसरे के बिना श्रपूर्ण श्रौर दोषपूर्ण रहते हैं। कोरा श्रादर्शनादी सिद्धांतो की कृतिम मूर्ति गढ़कर साहित्य में प्रतिष्ठित करता है श्रौर कोरा यथार्थनादी कलपनाशृन्य श्रौर स्वकालधर्मी होता है, भविष्य जीवन की कलपना वह नहीं प्रस्तुत करता, इससे वह समाज को निराशावादी बना सकता है। इस कारण प्रेमचंद श्रादर्शनादी श्रौर यथार्थनादी विचारधारा श्रौर रचनापद्धित के समन्वय में विश्वास करते थे। इस संबंध में उन्होंने लिखा है कि 'वही उपन्यास उचकोटि के समक्ते जाते हैं, जहाँ श्रादर्श श्रौर यथार्थ का समावेश हो गया हो। उसे श्राप श्रादर्शीन्मुख यथार्थनाद कह सकते हैं। इन दोनों का समन्वय तभी हो सकता है जब साहित्यकार देश की यथार्थ स्थित से पूर्ण परिचित हो श्रौर उससे प्रमाव प्रह्ण करे तथा साहित्य में देश, काल के चित्र को प्रभावपूर्ण ढंग से चित्रित करे। इस तरह प्रेमचंद साहित्य को समाज का 'दर्पण' श्रौर 'प्रतिविंव' तो कहते ही हैं, उसे प्रकाशित करनेवाला 'दीपक' भी कहते हैं। 'दीपक' इसलिये कहते हैं कि 'साहित्य ही मनोविकारों के रहस्य खोलकर सद्वृत्तियों को जगाता है। ।'।

प्रेमचंद साहित्य का प्रयोजन तो उपयोगिता मानते थे पर साथ ही श्रानंद या 'रसात्मक श्रानंद को उसका श्रंतिम लक्ष्य स्वीकार करते थे। श्रातः उनके विचार शुक्लजी विचार से श्रिथिक भिन्न नहीं हैं। शुक्लजी की भाँति वे भी जीवन को साहित्य का मूल श्राधार, मनोविकारों को उसका मूल उपादान श्रौर श्रानंद को श्रंतिम उद्देश्य मानते हैं। उनकी दृष्टि मानवतावादी है श्रौर टालस्टाय की तरह वे भी मानव को उसके श्रकृतिम श्रौर सहज रूप में दिव्य श्रौर सत्य-शिव-मुंदर समक्षते हैं। श्रातः वे कहते हें—'श्रात्तवमं सचा श्रानंद मुंदर श्रौर सत्य से मिलता है। वही श्रानंद उत्पन्न करना साहित्य का उद्देश्य है। '' जहाँ मनुष्य श्रपने मौलिक, यथार्थ, श्रकृतिम रूप में है वही श्रानन्द है।' इस श्रानंद को वे शुक्लजी, गांधी श्रौर टालस्टाय की तरह लोकहितकारी श्रानंद के रूप में ही श्रहण करते हैं। श्रातः उनके तर्क की श्रंतिम परिण्यित यहो है कि वही साहित्य वास्तिवक श्रानंद प्रदान कर सकता है जो उपयोगी भी है। ऐसा साहित्य मानवता-वादी भावों श्रौर विचारों की श्रिभव्यक्ति श्रीनिगर्य रूप से करता है।

<sup>.</sup> १ कुछ विचार, पृष्ठ ७६।

र वही--पृष्ठ ७४।

**<sup>3</sup> वही**—पृष्ठ ७६ ।

४ वही-पुष्ठ १४४।

व वही-पृष्ठ १४०-१४१।

इस प्रकार प्रेमचंद के विचारों में भी शुक्ल की के समान ही तार्किक संगति श्रीर श्राद्योगांत श्रन्विति है यद्यपि दोनों के दृष्टिकोण श्रीर उद्देश्य में पर्याप्त श्रंतर है। प्रेमचंद की दृष्टि वर्तमान पर है श्रीर शुक्ल की की द्यतीत श्रीर वर्तमान में श्रनुस्यू परंपरा पर। उपयोगिता श्रीर नैतिकता का प्रतिमान भी दोनों का मिन्न मिन्न है। प्रेचंद के श्रादर्श चिरत वर्तमान के महापुरुष गांधी हैं श्रीर शुक्ल की के श्रादर्श श्रतीत के मर्यादा पुरुषोत्तम राम। ये दोनों महान् चितक एक ही बिंदु से चलकर दो दिशाश्रों के पिश्व बन जाते हैं।

# (ङ) मनोविश्लेषणात्मक आलोचना

वैसे तो हिंदी में मनोविश्लेषणात्मक समीक्षा का स्पष्ट रूप सन् १६४० ई॰ के बाद दिखाई पड़ा, पर उसका प्रारंभ नए श्रालोचकों के छिटफुट निवंधों में १६३० ई० के बाद ही हो गया था। डा॰ नगेंद्र की श्रालोचना की मनोवि-श्लेषणात्मक प्रवृत्तियों का उल्लेख पहले किया जा चुका है। डा० नगेंद्र ने इस समीचासिद्धांत को बाद में छोड़ दिया श्रौर भारतीय रससिद्धांत के श्रनुयायी हो गए, इसलिये इस समीचाधारा के विकास में उनका योग महत्वपूर्ण नहीं माना जा सकता । श्राचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी उसी समय श्रपने 'रसात्मक बोध के विविध रूप' शीर्षक निबंध' में करूपना के संबंध में विचार करते हुए फ यड के स्वप्निसद्धांत श्रौर दिमत काम की कला द्वारा तृति के सिद्धांत का उल्लेख केवल उनका खंडन करने के बिये किया है। शुक्लजी बहुत ही जागरूक तथा ज्ञान विज्ञान के नवीनतम विचारी श्रीर उपलब्धियों से परिचय रखनेवाले श्रालोचक थे। इसी कारण त्रालोचना पर मनोविश्लेषणशास्त्रीय सिद्धांतों के प्रभाव की कल्पना कर उन्होंने पहले ही उसका खंडन कर दिया। पर युग किसी आलोचक या विचारक के-चाहे वह कितना ही महान् क्यों न हो-विचारों का नियंत्रण स्वीकार करके आगे नही बढ़ता। शुक्लजी के समय में ही इलाचंद्र जोशी श्रौर सचिदानंद हीरानंद वात्स्या-यन 'स्रज्ञेय' ने मनोविश्लेषणशास्त्र से प्रभावित होकर स्त्रालोचना लिखना प्रारंभ कर दिया था। १६४० ई० तक इन दोनों त्रालोचकों ने कुछ ही निबंध ऐसे लिखे ये जिनमें उपर्युक्त सिद्यांतों की व्याख्या की गयी है। यहाँ उन्हीं के संबंध में विचार किया जायगा।

# (१) इलाचंद्र जोशी

सन् १६४० ई॰ के पहले इलाचंद्र जोशी का केवल एक निवंध संग्रह 'साहित्य सर्जना' (सन् १६४०) प्रकाशित हुस्रा था, जिसमें उनके सन् १६२७

<sup>ै</sup> चितामिया—पहला भाग, पृष्ठ २४२ से २७१।

से सन् १६४० के बीच लिखे गए निबंध संकलित हैं। जोशो स्वयं एक छायावादी किव रहे हैं, श्रातः उनके प्रारंभिक निबंधों में सौंदर्यवादी श्रीर स्वछंदतावादी विचारों की श्रिभिव्यक्ति हुई है। यह श्रवश्य हैं कि प्रारम में उन्होंने श्रान्य स्वच्छदतावादी श्रालोचकों से कुछ हटकर तथा पाश्चात्य कलावाद श्रीर दुःखवाद से प्रमावित होकर श्रालोचनाएँ लिखी थीं। उदाहण के लिये 'कला श्रीर नीति' शीर्पक निबंध (सन् १६२७) में उन्होंने पाश्चात्य कलावादियों के इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है कि कला का मूल उत्स श्रानंद हे श्रीर श्रानंद प्रयोजनातीत होता हैं, कला का नीति या कला से बाह्य किसी श्रान्य उद्देश्य से कोई संबंध नहीं होता। यदि साहित्य में सत्य सींदर्य श्रीर मंगल से पूर्ण स्वामाविक छिवयों विचित्र की जायँ तो वह पाठकों के हृदय को उन्नत बनाने में स्वतः सद्धम होता है। नीति की प्रतिष्ठा मूल उद्देश्य होने पर साहित्य संकीर्ण हो जाता है।

इस फलावादी विचारधारा के साथ उन्होंने ऋपने प्रारंभिक निबंधों में नीत्शे के द:खवाद से भी पर्याप्त प्रभाव ग्रहण किया है। 'साहित्य कला श्रीर विरह' (सन् १६२७) श्रौर 'साहित्य में दु:खवाद' (सन् १६२८) में उन्होंने श्रपने द:खवादी सिद्धांत की व्याख्या की है। साहित्य में व्यक्त द:ख की भावना को उन्होंने विषाद रस कहा है श्रीर उसे 'श्रमिवंचनीय, श्रद्वितीय तथा श्रमोखा' माना है। इस द:खवाद को उन्होंने भारतीय दर्शनों के द:खवाद श्रीर 'श्रात्मा परमात्मा' के बिरह संबंधी सफी सिद्धांत से समन्वित करने का प्रयत्न किया है। बहदारगयक उपनिपद का हवाला देकर उन्होंने परमात्मा की पुरुप और समस्त प्रकृति को स्त्री माना है श्रीर प्रकृति को पुरुष के विरह में चिर व्याकल सिद्ध किया है। ख़र्त में उन्होंने यह मत प्रतिपादित किया है कि 'सनातन नारीत्व के इस भाव के कारण ही सृष्टिजन्य विरह के भाव द्वारा हम श्रानद का श्रानभव करते हैं। " कला के भीतर नाना रूपों में मनुष्य इसी विरह का रोना रोने की चेष्टा करता है। इस चेटा में वह अपूर्व आनंद पाता है। साहित्य कला की श्रभिव्यक्ति इसी मूल भाव में हुई है।" इस तरह उन्होंने साहित्य में वेदना-मुलक रहस्यवाद का प्रतिपादन किया हैं जो प्रसाद के आनंदम्लक रहस्यवाद का विरोधी प्रतीत होते हुए भी वस्तुतः उसी का सगोत्रीय है। जर्मन दार्शनिक नीत्शे से प्रभावित होकर जोशी ने 'हमारे राष्ट्र का भावी साहित्य श्रीर संस्कृति' शीर्घक निबंध ( सन् १६३१ ) में यह प्रतिपादित किया है कि पाप, श्रत्याचार, घूगा श्रादि से मन में जो पीड़ा की गहरी श्रनुभूति होती है वही मन्त्र्य की सर्वश्रेष्ठ ग्रन्भृति है क्यों कि उसी के कारण हम उच्च ग्रादशों को

<sup>े</sup> साहित्य-सर्जना (साहित्य कला श्रीर विरह )—वतुर्थ संस्करण, पृष्ठ ६ ।

प्राप्त कर सकते हैं। नीत्शे का यह कथन उद्भृतकर उन्होंने श्रपने मत की पृष्टि की है - पाप मनुष्य की सर्वश्रेष्ठ शक्ति है। "श्रेष्ठ पाप ही मेरा परितोष है। "मनुष्य श्रिविकतर उन्नत श्रीर विकटतर पापी बने, मैं यही शिल्वा देता हूँ। किंद्र कोशी नीत्शे की पापमायना से उद्भृत निराशावाद श्रीर श्रपने विरहन्य दुःलवाद का संबंध जोड़ने में सफल नहीं हो सके हैं।

इलाचंद्र जोशी के विचारों में युगानुरूप श्रीर कभी कभी वर्पानुरूप परिवर्तन होता रहा है। श्रतः १६३१ ई० तक दुःखवाद के व्याख्याता जोशी १९३६ ई॰ में मनोविश्लेषणशास्त्र के श्रनुयायी बन गए। 'साहित्य सर्जना' का 'काव्य में श्रारपष्टता तथा रूपक-रस' नामक निबंध (सन् १६३६) उनके मनोविश्लेपण सिद्धांत के सद्यः परिचय का परिणाम प्रतीत होता है क्यों कि उसमें उन्होंने फ्रायड के सभी सिद्धांतों की न्याख्या न कर केवल स्वप्नसिद्धांत को प्रह्ने कर किया है। इस निबंध में लेखक ने यह स्थापना की है कि प्रत्येक श्रेष्ठ कविता श्रस्पर होती है। जो कविताएँ स्पर श्रीर सीघे भावोद्रेक करनेवाली होती हैं उन्हें बहुत श्रेष्ठ काव्य नहीं माना जा सकता। श्रस्पप्टता का मुख्य कारण श्रेष्ठ कवि की काव्यस्जन की प्रक्रिया है। काव्य भी एक प्रकार का स्वप्नव्यापार ही है। श्रौर इसी कारण श्रेष्ठ काव्य स्वप्नवत् श्रस्पष्ट होता है। फायड ने लिखा है कि व्यक्ति की दिमत काम इच्छाएँ उसके उपचेतन मन में संचित होकर श्रज्ञात रूप में पड़ी रहती हैं. चेतन मन का श्रहम् उन्हें व्यक्त नहीं होने देता, श्रतः वे रूप बदलकर प्रतीकवत् स्वप्नों के रूप में व्यक्त होती हैं जिससे व्यक्ति का स्नायविक तनाव दूर होता है। उसने यह भी लिखा है कि ठीक इसी तरह काव्य में कवि के उपचेतन मन की दमित कामवृत्तियाँ प्रतीकों श्रौर श्रप्रस्तुतों के रूप में व्यक्त होती हैं; इससे किय की मनस्तृप्ति होती है, श्रीर काम-वृत्ति का उदाचीकरण भी होता है जिसके फलस्वरूप उसको यश, धन, मान, स्त्री-सुख सभी सुलभ हो जाते हैं। जोशी ने इन सभी थातों की व्याख्या न करके केवल इतना ही बताया है कि 'एक विशेष श्रेणी की कविताएँ ऐसी होती हैं जो कवियों की अन्तरचेतना में जागरित होनेवाली अज्ञात आकां चाओं की स्वप्नों के श्राकार में वेष बदलकर सांकेतिक रूप में श्रपने को व्यक्त करती हैं।' इस कथन में कुछ ऐसी बात हैं जो यह स्पष्ट कर देती हैं कि फायड के सिद्धांतों को लेखक ने श्रभी श्रव्ही तरह पचाया नहीं है। फायह का तिद्धांत तभी प्रकार की कविताश्रों के लिये हैं किसी एक प्रकार की कविता के लिये ही नहीं। दिमत वासना ( अज्ञात आकांचा नहीं ) अंतरचेतना ( उपचेतन ) में नहीं जाग्रत होती चेतन मन में वेश बदलकर प्रकट या जाप्रत् होती है, उपचेतन में तो वह प्रसुप्त रूप में श्रज्ञात पड़ी रहती है। उक्त कथन से मालूम होता है कि कविता ही श्राकांचाश्रों का रूप बदलकर श्रपने को व्यक्त करती है पर वस्तुतः दिमत काम श्राकां ज्ञा एँ 192

ही वेश बदलकर अपने को किवता में व्यक्त करती हैं और यह किव की जानकारी में नहीं होता, अपने आप सहज रूप में (आटोमेटिकली) हो जाता है।

इसी प्रसंग में ज्यागे जोशी ने लिखा है-फायड ने कवियों की इस स्वप्नाभिव्यक्ति को उनकी श्रवचेतना में संचित विकारों का अन्नत रूपांतर माना है पर उसी के विरादर युंग ने उसे श्रमंत काल है मानव श्रंतराल में संचित श्रपूर्व रहस्यों का विस्फोट बनाया है।' जोशी ने युंग के सिद्धांत के श्राधार पर साहित्य संबंधी कोई मान्यता नहीं स्थिर की है पर इससे यह तो पता चलता ही है कि फ़ायड के अतिरिक्त एडलर और युंग के मतों से वे परिचित थे। पर युंग के सिद्धांत को उन्होंने गलत रूप में उपस्थित किया है। युंग दो प्रकार के ऋवचेतन को कल्पना करता है, व्यक्तिगत ऋषचेतन होर समक्षिगत अवचेतन। व्यक्तिगत श्रवचेतन तो उसका भी फायड जैना ही है पर समध्यात श्रवचेतन उसके ग्रनसार मनप्य की वह कालहीन छजात चेतना है, जिसमें छादिम समाज से अवतक के सभी मानवीय गुण और धोप वासनारूप में संचित रहते हैं, जो ऋदिम बिंबों ( श्राकीटाइयल इमेजेज ) के रूप में साहित्य में श्रिमध्यक्त होते हैं। संभवतः समिधिगत अवचेतन से निःसन उन्हीं श्रादिम विवी को जोशी ने 'मानव ग्रंतराल में संचित अपूर्व रहस्यों का विस्फोट' कहा है मनोविश्लेपगाशास्त्र पर श्राधारित उनके विचार साहित्य सर्जना के केवल एक निवंब में व्यक्त हुए हैं श्रीर वे भी प्रामाशिक रूप में उपस्थित नहीं किए गए हैं। ग्रन्य निगंधों में वे मुख्यतः दु:खवाद या विषाद रस और रसात्मक छानंद का खिद्वांत अपनाकर चले हैं तथा रहस्यावादी विचारों की ऋभिव्यक्ति की है। इमलिये कंवल इसी ग्रंथ के श्राधार पर उन्हें मनोविश्लेप गवादी हालोचक नहीं कहा जा सकता। पर सन् १९४० के बाद अपने ग्रंथों - 'विवेचन ' श्रीर 'विरत्नेपण' में उन्होंने मनाविश्ले-पणात्मक आलोचना पद्धति को इतना अधिक अपनाया है कि उन्हें उस पद्धति का प्रमुख आलोचक मान लिया गया है।

# (२) सिचदानंद होरानंद वात्स्यायन 'अज्ञेय'

श्रज्ञेय हिंदी के एकमात्र साहित्यकार हैं जिन्होंने मनोविश्ले-पण शास्त्र का न केवल गहरा श्रध्ययन किया है, बल्कि उने श्रात्मसात् करके उसकी उपलब्धियों को श्रपने रचनात्मक श्रोर द्यालोचनात्मक प्रयासों द्वारा मौलिक ढंग से समर्थन श्रोर स्वीकृति दी है। उनकी श्रालोचना पुस्तक 'त्रिशंकु' में संग्रहीत उनके सैद्धांतिक निबंध मनोविश्लेपणात्मक हिंदे से साहित्यकला संबंधी उनके श्रध्ययन श्रोर चितनपूर्ण विचारों के परिणाम हैं। यद्यपि त्रिशंकु

का प्रकाशन १६४५ ई० में हुआ किंतु इनमें संग्रहीत अधिकांश निबंध १६४० ई० के पूर्व लिखे गए थे ग्रौर विभिन्न पत्र पत्रिकाश्रों में प्रकाशित हो चुके थे। इन निबंधों में काव्यकला के सैद्धांतिक पद्म पर विशेष रूप से विचार किया गया है। श्रतः उनको सेंद्रांतिक स्थापनात्रों से साहित्यकला के संबंध में उनकी मान्यतात्रों का पता चलता है, साथ ही उनके रचनाकार के प्रेरणा स्रोतों श्रीर साहित्यिक प्रवृत्तियों को समभने में भी सहायता मिलती है। सिद्धांत प्रतिपादन की दृष्टि से इस संग्रह के तीन निबंध - 'कला का स्वभाव श्रीर उद्देशय'; 'रूढ़ि श्रीर मौलिकता' तथा 'परिस्थिति श्रीर साहित्यकार' विशेष महत्वपूर्ण हैं। इनमें भी 'रूढि ग्रीर गौलिकता' तो टी. एन इतियट के ट्रेडिशन एंड इंडिविजुल टैलेंट' का लगभग भावानुवाद है। 'कला का स्वभाव श्रीर उद्देश्य' स्पष्ट रूप से प्रसिद्ध मनोविश्लेषण शास्त्री एडलर के च्रित्र्ति के सिद्यांत की कलापच् में मौलिक ढंग से विश्लेपण श्रीर व्याख्या है। 'परिश्थित श्रीर साहित्यकार' में कला विषयक श्रपनी स्थापनात्रों के श्राधार पर सामाजिक परिवृति श्रौर साहित्यकार के परस्पर संबंध, साहित्यकार की मनः श्थिति श्रीर प्रतिक्रिया के विषय में महत्वपूर्ण विचार-सच देने के बाद श्राधनिक हिंदी कवियों की कविताशों का उदाहरण प्रस्तुत करके श्चपने निष्कर्प की पुष्टिकी गई है। इसमें संदेह नहीं कि काव्यकला संबंधी ये सिद्धांत श्रीर विचार हिंदी समीचा के लिये विलक्कल नए श्रीर कुछ हद तक चौकानेवाले थे। श्रतः हिंदी समीका के संदर्भ में इन निबंधों के मौ लिक होने के संबंध में लेखक का यह कथन कि 'इसमें प्रस्तत किए गए सिद्धांतों का प्रतिपादन हिंदी में प्राय: नहीं किया गया है श्रीर न उनके सहारे श्राधनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियों का मूल्यांकन करने का कोई प्रयत हुन्ना है', बिलकुल सही है। लेकिन दूसरे संदर्भ में - एडलर के मनोविश्लेपण संबंधी सिंद्धांतों के संदर्भ में-रखकर देखने पर लेखक का यह कथन भी उतना ही सही है कि 'श्रालोचना में 'नया' कम होता है'। अर्थात् आलोचक सर्वाशंतः मौलिक होने का दावा नहीं कर सकता। अतः लेखक ने प्रारंभ में ही स्वीकार कर लिया है कि उसने ऐसे विचार नहीं दिए हैं जो बिलकुल उसके निजी हों। किंतु मौलिकता या नवीनता का यह ऋर्थ नहीं कि ज्ञान विज्ञान के विविध त्रेत्रों में तबतक जो उपलब्धियाँ हुई हों, उनकी उपेचा करके या उन्हें श्रानावश्यक मानकर बिलकुल नए सिरे से नई स्थापना की जाय। अगर कोई चाहे भी तो यह संभव नहीं श्रीर यदि कोई इस रूप में मौलिक होने का दावा करता है तो यह उसकी भ्रांति श्रीर दंभ ही माना जायगा। मौलिकता नई स्थापना में ही नहीं, किसी सिद्धांत या विचार की नई ब्याख्या श्रीर नए संदर्भी में उसके श्राधार पर उसके श्रांगरूप नवीन विचार-सूत्रों की स्थापना में भी होती है। इस दूसरी दृष्टि से देखने पर अज़िय के समीचात्मक विचार साहित्यसमीचा को उनकी नई देन माने जायँगे।

'कला का स्वरूप श्रीर उद्देश्य' शीर्पक निबंध में श्रज्ञेय ने पहले काव्य कला संबंधी श्रपनी सैद्धांतिक मान्यताश्रों श्रौर तद्विपयक श्रपना दृष्टिकी रा स्पष्ट कर दिया है। 'कला क्या है' ? इस प्रश्न के उत्तर में जो सूत्र उन्होंने दिया है, उससे ही उनकी मान्यता शीर उसके मूल स्रोत का पता चल जाता है। उनके श्रनुसार 'कला सामाजिक श्रनुपयोगिता की श्रनुभूति के विरुद्ध श्रपने को प्रमासित करने का प्रयत अपर्याप्तता के विरुद्ध विद्रोह है। इस सिद्धांत के अनुसार आदिम मानव ने अपनी किसी सामाजिक या भौतिक अनुपयोगिता की चृतिपूर्ति के लिये श्रवेतन रूप से कलात्मक चेष्टाश्रों के द्वारा कला को जन्म दिया होगा, सौंदर्यबोध की उपयोगिता की सिद्धि द्वारा ऋपनी उपयोगिता प्रमाणित की होगी। श्रतः कला मानव के ब्रहम् या ब्रात्मस्थापन ( सेल्फ एशर्सन ) की प्रवृत्ति का परिणाम है। कहने की आवश्यकता नहीं कि कलात्मक चेशश्रों के संबंध में आजेय की यह मान्यता एडलर के चतिपूर्ति श्रौर श्रात्मरयापन के शिद्धांत पर श्राधारित है। एडलर ने फायड के सिद्धांत से असहमति प्रकट करते हुए कहा कि कामनृत्ति का मानव के जीवन में उतना महत्व नहीं है जितना श्रहम् का । एडलर के अनुसार मानव की मूल वृत्ति काम (संक्स) की नहीं है। उसके अनुसार मानव की संपूर्ण कियाश्रों श्रीर चेष्टाश्रों के मूल में श्रात्मस्थापन की प्रवृत्ति दिखलाई पड़ती है। ब्रात्मस्थापन की प्रवृत्ति के मूल में व्यक्ति के ब्रह्म की माँग होती है। एडलर के अनुसार किसी अपूर्णता या किसी प्रकार की अपनी असमर्थता या हीनता के वास्तविक अथवा कल्पित कारण से व्यक्ति आत्महीनता का अनुभव करता है। श्रीर यह हीनता की मनोग्रंथि उसे अपने श्रहम या श्रात्म को परितृष्ट करने के लिये प्रेरित करती है श्रीर वह 'किसी चेत्र में विशेष सफलता प्राप्त बरके, श्चपनी उपयोगिता श्रीर महत्व प्रमाणित करके श्रपने श्रापको स्थापित करने तथा श्रपनी उपयोगिता की सामाजिक स्वीकृति प्राप्त करने का प्रयास करता है।

किंतु श्रज्ञेय ने श्रपने कला सिद्धांत के विवेचन में एडलर के सिद्धांतों को श्राधार बनाते हुए साहित्य पन्न में उसकी व्याख्या में 'श्राह्मस्थापन' के लिये कुछ श्रपनी श्रोर से भी जोड़ा है। श्रज्ञेय की मौलिकता या नवीनता एडलर के सिद्धांत की उनकी श्रपनी व्याख्या में है। श्रपूर्णता या श्रसमर्थता की उनकी व्याख्या यह है कि 'यह वास्तविक श्रपूर्णता नहीं, यह एक विशेष दिशा में श्रसमर्थता है'। उनके श्रनुसार सामाजिक धर्मों, मान्य रीतियों श्रीर मार्गों की दृष्टि से ही इसे श्रसमर्थता, श्रनुपयोगिता या श्रपूर्णता कहा जा सकता है, श्रत: यह वास्तव में श्रपूर्णता या हीनता नहीं है। उनका स्पष्ट मत है कि 'समाज का साधारण जीवन जिस दिशा में चलता है उन दिशाशों श्रोर उन लीकों में चलने की श्रसमर्थता तो इससे ध्वनित होती है, लेकिन क्या यही वास्तव में श्रपूर्णता या हीनता (इनफीरियारिटी) है ? पर नहीं। समाज के साधारण जीवन में

श्रपना स्थान न पाकर तो वह प्रेरित होता है कि वह स्थान बनाए; श्रतएव पुरानी लीकों पर चलने का श्रयामर्थ्य ही नई लीकें बनाने के सामर्थ्य को प्रोत्साहन देती है। ' इस प्रकार श्रज्ञेय यह सिद्ध करना चाहते हैं कि श्रपूर्णता को सापेच हिंछ से तत्कालीन सामाजिक मान्यताश्रों श्रीर समाजविहित मार्गों के संदर्भ में देखना चाहिए, श्रपूर्णता ही नवीन मार्गों के निर्माण की मूल शक्ति होती है श्रीर जीवन के विविध देत्रों में नए प्रयोगों, नवीन मूल्यों की खोज के लिये प्रोत्साहत करती है। इससे श्रन्य प्रतिक्रियाएँ भी हो सकती हैं किंतु जिसमें श्रात्मवल है, रचनात्मक प्रतिभा है, जो जीनियस है 'ऐसे व्यक्ति के श्रहम् का विद्रोह श्रनिवार्य-रूप से सिद्धि की सार्थकता के (जस्टीफीकेशन) की खोज करेगा। वह चाहेगा कि वह समाज का साधारण धर्म निवाहने में श्रसमर्थ है, तो वह विशेष धर्म की सृष्टि करे, यदि समाज के रूढ़िगत जीवन के श्रनुरूप नहीं चल सकता है तो उस जीवन को ही एक नया श्रवयव दे जिसके ताल पर वह चले ।'

इस प्रकार चृतिपूर्ति के सिद्धांत के आधार पर अज्ञेय की स्थापना यह है कि प्रतिभाशाली व्यक्ति अपर्याप्तता के विरुद्ध विद्रोह करता है। अपर्याप्तता के विरुद्ध विद्रोह को समझते में कठिनाई हो सकती है। वस्तुत: किसी प्रकार की श्चपूर्णाता या द्दीनता के लिये 'श्चपर्याप्तता' श्चौर प्रतिक्रिया के लिये 'विद्रोह' शब्द का प्रयोग अजेय ने समभ बूभकर किया है। अपर्याप्तता के द्वारा वे यह सिद्ध करना चाहते हैं कि सही अर्थ में कमी प्रतिभाशाली व्यक्ति में नहीं, बल्कि उसकी सामाजिक परिवृति में होती है श्रीर इसी लिये उस समाज के मान्य मार्गी पर चलने में वह असमर्थ होता है और स्वयं को उसके अनुरूप, उसकी मान्यता के अनुसार उसके उपयोग का न बना सकने के कारण वह विद्रोह करता है श्रीर नया मार्ग बनाने का प्रयत्न करता है। इस प्रकार वह उस परिवृति को श्रपने श्रनुरूप बनाकर श्चात्मस्थापन करता है। श्रज्ञेय का साहित्यिक व्यक्तित्व मूलतः श्रहम् के विद्रोह श्रीर नवीन प्रयोगों की माँग को लेकर निर्मित हुआ है, श्रतः वे श्रनुप-योगिता या हीनता के सिद्धांत की ऐसी व्याख्या को स्वीकार नहीं करना चाहते. जिसमें श्रकारण श्रहम् की बार बार स्थापना या विद्रोह के लिये विद्रोह श्रीर शिल्प संबंधी नए प्रयोग आत्महीनता की मनोग्रंथि के परिणाम सिद्ध हों। वैसे 'श्रपर्याप्तता की भावना के प्रति विद्रोह' की बात समक्त में नहीं श्राती। श्रपने भीतर श्रपर्याप्तता का श्रनुभव करनेवाला व्यक्ति दूसरी तरह से उसकी पूर्ति का प्रयत करेगा, उस कमी की भावना के प्रति विद्रोह क्या करेगा ? अगर विद्रोह

<sup>े</sup> त्रिशंकु, १० २७।

<sup>.</sup> व बही, पूर् २४।

करेगा भी तो श्रपर्याप्तता के कारणों, सामाजिक मान्यताश्रों या धर्मों के प्रति करेगा. श्रपनी भावना के प्रति नहीं। श्रपनी किसी श्रपूर्णता की भावना यदि सचमुच है तो उसके प्रति विद्रोह से कुंटा के श्रितिरक्त श्रीर कुछ नहीं प्राप्त होगा श्रीर वह कुंटा मिथ्या विद्रोह का भाव तो उत्पन्न कर सकती है किंतु किसी ऐसे विद्रोह की भावना उत्पन्न नहीं कर सकती जो कुछ नया निर्माण कर सके, जो रचनात्मक हो।

'परिहियति श्रीर साहित्यकार' शीर्पक निवंध में श्राज्य का उपर्युक्त मत श्रीर श्रधिक स्पष्ट हो गया है। यहाँ 'श्रपर्याप्तता' के बोध की प्रतिक्रिया का 'प्रतिना' के श्राधार पर परीच्या किया गया है। प्रतिमाशाली तो विद्रोह करता है क्यों कि बो व्यक्ति श्रीसत से बहुत ऊँचा है, प्रतिभाशाली है, 'बींनियस' है, वह परिस्थिति से नहीं वैंधता और कैसी भी शृंबला को तोडकर अनाहत निकल सकता है। समाज के रूढियस्त श्रीर हामोन्मख होने के कारण यदि किसी व्यक्ति की कचियाँ, उसके विचार श्रौर दृष्टिकी खशीर भावनाएँ सामाजिक स्वीकृति नहीं पाती हैं श्रौर उसके श्रहम् की माँग पूरी नहीं होती है तो प्रतिभा की कोटि के श्रनसार मुख्यतः दो प्रकार की प्रतिक्रियाएँ होंगी। अज्ञेय के अनुसार 'जो प्रतिपावान है, जीनियस है, वह इस परिस्थिति में पड़कर एक इड़कंप पैदा कर देगा श्रीर निर्भय होकर श्रपना मार्ग निकालेगा लेकिन जो जीनियस से कुछ भी कम है. उसके लिये ऐसी परिस्थित का परिणाम केवल इतना ही होगा कि समाज द्वारा स्वीकृति पाने की जो मौलिक श्रावश्यकना है, व्यक्ति की व्यक्तिता की जो पहली माँग है, वह छिप जायगी, कुंठित हो जायगी । इससे एक ऋसंतोष उत्पन्न होगा, जो रचनाशील नहीं, जो केवल एक अतृति, एक भूख, एक ग्रस्पष्ट ग्रशक्त कामना भर होगी-एक दौर्ह द मात्र जो ठीक 'बर की याद के' दौर्ह द जैसा होगा। इस सिद्धांत के प्रकाश में इस काल के साहित्य का मूल्यांकन करने पर श्रज्ञेय भी इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि 'श्राज का साहित्य अधिकांश में अतृति का, या कह लीजिए लालसा का, इन्छित विश्वास (विशक्तल थिंकिंग) का साहित्य है। लेखक के श्रनसार जी साहित्यकार रूढियों के आगे नतमस्तक हो जाता है, वह अपने युग से स्वीकृति पाने की ज्ञमता न रखने के कारण श्रपने पूर्ववर्ती युगों से स्वीकृति लेकर अपने श्रइम् की माँग की तुष्टि करता, अपनी श्रतृति की पूर्ति करता है। श्रज्ञेय का निष्कर्प यह है कि 'अनुप्ति का अनुभव' आधुनिक लेखक में होना चाहिए, किंतु उसकी रचना का महत्व अतृति की अनुभूति नहीं, बलिक उस अनुभूति के प्रति उसके दृष्टिकोण, उसकी प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है। 'यदि श्रपनी श्रन्भृति के प्रति उसकी ग्रालोचक बुद्धि जाग्रत है, यदि उसने धैर्यपूर्वक ग्रपनी श्रांतरिक मांग का समान किया, यदि उसके उद्देग ने उसमें प्रतिरोध श्रीर युयत्सा की भावनाएँ जगाई है, उसे वातावरण या सामाजिक गति को तोडकर नया वातावरण श्रीर नया सामाजिक संगठन लाने की प्रेरणा दी है, तभी उसकी रचनाएँ महान् साहित्य कहलाएँगी "यदि उसके उद्देग ने केवल श्रानिश्चय, घवराहट श्रीर पलायन की भावनाएँ जगाई हैं, तब उसकी रचनाएँ मधुर होकर भी घटिया रहेंगी। लेखक के श्रानुसार प्रसाद, महादेवी, बच्चन श्रादि की किवताश्रों में दूसरे प्रकार की भावना दिखलाई दी है श्रीर यद्यपि शिष्टाचारवश लेखक ने स्वयं नहीं कहा है, उसकी रचनाश्रों में प्रथम प्रकार की प्रतिक्रिया या विद्रोह का स्वर व्यक्त हुशा है। इस सैद्धांतिक विश्लेषण विवेचन से श्राह्मय ने मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के श्राधार का नया मानदंड स्थर किया है श्रीर उनके श्रनुसार जो श्रालोचना रचना के गुण्यदोष-विवेचन से श्रागे बढ़कर, उसको लाँचकर 'रचियता के मन को नहीं परखती वह श्रालोचना निस्सार है, बंहगा है। स्पष्ट है कि मनोवैज्ञानिक समीच्चापद्धति — बल्क एडलर के श्रात्मस्थापन के सिद्धांत के श्राधःर पर श्रज्ञेय द्वारा निश्चित की गई समीच्चापद्धति ही सही समीच्चापद्धति है श्रीर इसी पद्धति से श्रेष्ठ श्रीर श्रेष्ठ रचनाश्रों की सही परख हो सकती है।

### (च) समाजशास्त्रीय आलोचना

समाजशास्त्रीय त्रालोचना में साहित्य के तत्वों न्त्रीर विशेषतात्रों की ही नहीं, उसके मूल खोतों, पारिपारिवक प्रमावों श्रीर उसकी सामाजिक उपयोगिता की भी विवेचना की जाती है। समाजशास्त्रीय स्त्रालीचक की दृष्टि में किसी युग का साहित्य या साहित्यकार शून्य में नहीं उत्पन्न होता, उसकी कोई पूर्वपरंपरा होती है. जिसमें से वह उपयुक्त तत्वों का संग्रह श्रीर श्रवपयुक्त तत्वों का त्याग करता है, उसका समसामयिक राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक श्रीर सांस्कृतिक परिवेश होता है, जो उसे अनेक रूपों में प्रभावित करता या उससे प्रमावित होता है श्रीर उसकी समकालीन समाज के लिये श्रथवा श्रागामी युगों लिये कोई उपयोगिता भी होती है। इस तरह समाजशास्त्रीय श्रालोचक साहित्य को सापेक्ष्य वस्तु मानता है। उनके अनुसार साहित्य को इतिहास, सांस्कृतिक परंपरा, श्रार्थिक श्रीर राज-नीतिक परिस्थिति तथा भविष्य की परिकल्पना के संदर्भ में रखकर देखने से ही उसका वास्तविक मूल्यांकन हो सकता है। पूर्ववर्ती श्रालोचना साहित्य को निरपेक्ष्य श्रौर श्रपने श्राप में पूर्ण वस्तु मानकर उसका मूल्यांकन करती थी श्रौर श्राज भी कुछ, लोग इसी को शुद्ध साहित्यिक श्रालोचना मानते हैं। उनके श्रनुसार साहित्य के मूल स्रोतों, उसपर पड़े प्रभावों श्रौर स हित्यकार व्यक्तित्वनिर्माण के कारणों की वित्रेचना करना साहित्यालोचन के लिये अप्रातंतिक श्रीर श्रनावश्यक है। किंतु प्रसिद्ध समाजशास्त्रीय श्रालीचक क्रिस्टाफर काडवेल का कहना है कि साहित्य क्या, किसी भी वस्तु को देखने की

हिष्टि निरपेक्ष्य नहीं हो सकती । यूरोप में श्राटारह्वीं श्रीर उन्नीसवीं शताब्दी के कुछ दार्शनिकों श्रीर विचारकों—विकोकी, हर्डर, हीगेल, मार्क एंजिल्स स्पेंग्लर, टेन श्रादि ने युग की एउभूमि श्रीर हितहास के श्रालोक में रखकर साहित्य को निरखने परखने की पद्दित प्रारंभ की थी। हीगेल के श्रनुसार कला श्रीर काव्य श्रपने युग की श्रातमा की श्रभिव्यक्ति करता तथा उसी से श्रनुशासित होता है, श्रतः साहित्य युगानुसार परिवर्तित होता रहता है। मार्क ने साहित्य, कला तथा संस्कृति को ऊपरी संस्थान श्रीर समाज के श्रायिक संघटन को उसका मूलाधार माना है। उसके श्रनुसार श्रायिक संघटन के श्रनुरूप समाज वर्गों में विभक्त होता है श्रीर उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण करनेवाला वर्ग ही साहित्य श्रीर संस्कृति को भी नियंत्रित करता है श्रयांत् साहित्य शासक वर्ग का हितसाधक श्रस्त होता है। श्रंग्रेजी साहित्य श्रीर कला को जातीय श्रीर संस्कृतिक परंपरा तथा युगीन समाज की परिस्थियों के संभित्तित प्रभाव का परिशाम माना है।

बीसवीं शताब्दी में श्रुँगरेजी साहित्य के प्रायः सभी इतिहासले अकों ने टेन के श्रनुसार ही ऐतिहासिक परेपेक्ष्य में रखकर साहित्य को देखा है। इसका प्रभाव हिंदी साहित्य पर भी पड़ा श्रार रामचंद्र शुक्ल ने श्रपने हिंदी साहित्य के इतिहास में युगीन प्रवृत्तियों का विवेचन श्रोर विश्लेपण उन्हें उनकी ऐतिहासिक श्रीर सांस्कृतिक पृत्रभूमि में प्रतिष्ठित करके ही किया। उन्होंने साहित्यिक प्रवृत्तियों के मूल स्रोतों की खोज युग की सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों, पूर्ववर्ती साहित्यक, धार्मिक श्रीर सांस्कृतिक परंपराश्रों तथा विभिन्न संस्कृतियों श्रीर जातियों के संघर्ष श्रीर संपर्क में की है श्रीर तदनुका उनकी उपशोगिता, श्रनुपयोगिता श्रयवा अद्यता, श्रश्रेष्ठता का निर्णाय किया है। किंतु इतने से ही शुक्तजी को समाजशास्त्रीय श्रालोचक नहीं माना जा सकता क्योंकि इन्होंने समाजशास्त्रीय दृष्टि को साहित्य के मूल्यांकन में सहायक भर माना है, उनकी श्रालोचना के वास्त्रविक प्रतिमान तो रसिद्यांत श्रीर नैनिकतामूलक श्रादर्शवाद हैं जो शाक्षत हैं। हिंदी में

१ 'इट इज प कामन पजम्परान आफ लिटरेरी किटिसिज्म देंट दी सोसेंग आफ लिटरेचर आर इर्रिलिवेन्ट आर अन्इंड्म्पाटेंट देग्ड देंट लिटरेचर कैन वो कम्पलीट्ली किटिसाइज्ड इन टम्फं आफ लिटरेचर। देअर वाज फार सम टाइम ए सिमिलर किलासकी आब प्वाउट दी स्टडो आफ नेचर……इट वाज सपोज्ड देंट मैटर कुड बी कम्प्लीट्ली डिसक इन्ड इन टमंस आफ इटसेल्फ — निर्माण इज लेफ्ट अन्सोल्यूट वाई माडने फिजिक्स वट इज्रूपसन्स ऐंड दीज आर थाट्स। — किस्टीकर काडवेज—इल्यूजन ऐंड स्पिलिटी—इंट्रोडक्शन पेज १।

पी-एच० डी०, डी० लिट ग्रादि उपाधियों के निये लिखे गए तत्कालीन शोधग्रंथों में साहित्य के मूल स्रोतों ख्रौर परंपराख्रों की जो विवेचना की गई है उसे भी शुक्ल जी की समीद्वापद्धति के ही अंतर्गत मानना चाहिए । डा॰ बडध्वाल, परशुराम चतुर्वेदी, रामकुमार वर्मा श्रादि ने श्रपने शोधग्रंथों में धार्मिक श्रीर सांस्कृतिक परंपराद्यों से त्रालोच्य साहित्य का जो संबंध जोड़ा है उसे भी समाजशास्त्रीय समीचा-पद्धति नहीं कहा जा सकता क्यों कि उन्होंने युग न परिस्थितियों के प्रभाव श्रौर श्चालोच्य कृतियों श्रीर प्रवृत्तियों को महत्वपूर्ण बनाने में परंपरा श्रीर युगीन प्रभाव के योगदान का विवेचन नहीं किया है। इस दिशा में पदमलाल पुन्नालाल वरूशी ने श्रापने 'विश्व साहित्य' श्रीर 'हिंदी साहित्य विमर्श' नामक ग्रंथों में प्रारंभिक कार्य किया था। उन्होंने ही सबसे पहले साहि य का देश और काल के साथ अविचित्रन संबंध माना और सांस्कृतिक अंतरावलंबन से साहित्य की गति में परिवर्तन का सिद्धांत प्रतिपादित किया। साथ ही उन्होंने मानवताबादी दृष्टि से साहित्य के परीचरा की विधि निकाली। वर्ष्य जी मानवतावादी समाजशास्त्रीय समीचा का प्रारंभिक रूप ही निर्मित कर सके थे। उनको पद्धति का विकास हजारीप्रसाद द्विवेदी ने चितिमोहन सेन तथा श्रन्य बंगाली विद्वानों का श्रनुगमन करते हुए किया।

### हा० हजारीप्रसाद द्विवेदी

सन् १६४० ई० के पूर्व इनारीप्रशाद द्विवेदी ने तीन ग्रंथ सूरशाहित्य (सन् १६३६), हिंदी साहित्य की भूमिका (सन् १६४०) श्रौर कवीर (प्रकाशन सन् १६४१) लिखे थे। वस्तुतः ये तीनों ही समीक्षात्मक नहीं, शोधात्मक ग्रंथ हैं। इनमें द्विवेदीजी ने श्रालोच्य किवयों श्रौर काव्य प्रवृत्तियों की साहित्यक समीक्षा नहीं की है, बलिक उनकी समीक्षा के लिये प्रामाणिक सामग्री प्रस्तुत की है। इन ग्रंथों में उन्होंने श्रपने श्रालोचनात्मक प्रतिमानों या निद्धांतों का भी कहीं उल्लेख नहीं किया है। इनमें प्रस्तुत प्रायः समस्त शोध हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियों श्रौर दार्शनिक साधनात्मक सिद्धांतों के मूल होतों के संबंध में पूर्ववर्ती आलोचकों श्रौर शोधकर्ताश्रों की भ्रांत धारणाश्रों के खंडन के लिये हैं। श्रतः व्यावहारिक श्रालोचना की सामग्री के लिये उनका निःसंदेह बहुत श्रधिक महत्व है। पर स्वयं द्विवेदीजी ने श्रपनी शोध संबंधी उपलब्धियों श्रौर स्थापनाश्रों का उपयोग करके इन ग्रंथों में सैद्धांतिक या व्यावहारिक श्रालोचना नहीं लिखी है। फलतः ये साहित्यक श्रालोचना से श्रधिक समाजशास्त्र के ग्रंय हो गए हैं। वस्तुतः सन् १६४० ई० तक द्विवेदीजी का श्रालोचनात्मक व्यक्तित्व निखर नहीं पाया था। समाजशास्त्रीय दृष्टि तो उन्हें मिल गई थी पर साहित्य में उसके उपयोग की

पद्धित श्रमी नहीं उपलब्ध हो सकी थी। इस समय तक वे एक गंभीर श्रध्येता (स्कालर) ही बन प ए थे, साहित्यिक समीक्षक नहीं।

किंतु इन ग्रंथों की विवेचना की पद्धति, निष्कर्प श्रीर दृष्टिकोण के श्राधार पर दिवेदीजी की साहित्यिक मान्यतात्रीं का कुछ ग्रामास ग्रवश्य मिल जाता है। वस्तुतः वे हिंदी साहित्य के च्रेत्र से प्राचीन भारतीय वाङ्मय के च्रेत्र की श्रोर नहीं गए हैं, बलिक भारतीय वाङ्मय के भीतर से गुजरते हुए हिंदी के चेत्र में श्रा पहुँचे हैं श्रीर उसमें श्रपने विशाल ज्ञान की सुविधाशों के साथ उन्होंने श्रपना एक सुनिश्चित स्थान बना लिया है। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की तरह दिवेदीजी भी साहित्य को श्रपने श्रापमें स्वतंत्र श्रार पूर्ण मानकर नहीं चलते बल्क उसे संस्कृति की जीवंत धारा का एक महत्वपूर्ण अंग मानते हैं। संस्कृति को वे शाश्वत या एकदेशीय वस्तु नहीं मानते। उनके अनुसार वह परिवर्तनशील और परंपरा-नैरंतर्य से युक्त होती है। इस तरह साहित्य भी संस्कृति का श्रंग होने के कारण ऋनिवार्यतः परिवर्तनशील ग्रीर प्रगतिशील होता है। वे साहित्य को सामान्य जनता की जीवन बारा से विच्छित्न कोई ग्रालग वस्तु नहीं मानते । मनुष्य को जीवन के केंद्र में प्रतिष्ठित करके हा उन्होंने साहित्य को देखने का प्रयत्न किया है। यह विभिन्न वर्णी, वर्गी, धर्मी, संप्रदायों, जातियों, राष्ट्रों ग्रादि की सीमाग्रों में बँटा श्रीर बँधा मन्ष्य नहीं है बल्कि समग्र और मुक्त, एक इकाई है। उन्होंने प्रमाणों श्रीर उदाहरणों द्वारा बरावर यह निद्ध करने का प्रयत्न किया है कि विभिन्न जातियों खार देशों के बीच खादिकाल से सांस्क्रीक खादानगदान होता श्राया है, क्योंकि सत्य एककालिक, एकदेशीय या एकजातीय नहीं होता। साहित्य और कला भी ऐसे ही स य हैं। इसी दृष्टि से उन्होंने भारतीय समाज में विभिन्न कालों में आकर बुलामित जानेवाली विभिन्न जातियों और उनके धर्म, साहित्य, रीनिनीति म्रादि का समाजग्रास्त्रीय विश्लेपण किया है श्रौर तत्वंबंधी पूर्व-प्रचलित अनेक भ्रमों का निवारण किया है। उन्होंने विभिन्न संप्रदायों, धर्मी, शास्त्रों श्रीर सांस्कृतिक साहित्यिक परंपराश्रों के ऐसे तत्त्रों का भी विश्लेषण किया है जिनकी ग्रामिट छाप लोकचेनना के माध्यम से हिंदी साहित्य पर पड़ी है। इसलिये उन्होंने बार बार इस प्रकार के वाक्यों का प्रयोग किया है—'इस विषय को ठीक ठीक समभते के लिये हमें एक और प्राचीन भारतीय परंपरा की जान-कारी त्रावश्यक है। भारतीय साहित्य की यह शाखा श्रत्यधिक संपन्न है।13 'नाथपंथ की साधनापद्धति का नाम हठयोग है। कबीरदास को समभाने के लिये

१ हिंदी साहित्य की भूमिका—चतुर्थ रांस्करण, पृष्ठ ११८। १३-४१

इस साधनापद्धित की जानकारी होनी चाहिए। '२ 'भारतवर्ष की वह धारा जो आचार प्रधान वर्णाश्रम धर्म के विधानों के नीचे गुप्त रूप से वह रही थी, एकाएक इस सुधर्मी (सूफ़ी मत) को पाकर विशाल वेग से जाग पड़ी। निरंजन, नाथ, श्रादि मार्गों की साधना पहले से ही निर्गुण ब्रह्म की श्रोर प्रवृत्त थी। इन दो धाराश्रों के संयोग से एक श्रिभनव साधना ने जन्म लिया। '३

साहित्य के उचित मल्यांकन के लिये द्विवेदीजी पूर्वपरंपरा श्रीर सांस्क-तिक ग्रांतरावलंबन के ग्रातिरिक्त युगीन परिस्थितियों के प्रभाव की भी महत्व देते हैं यद्यपि सामाजिक, राजनीतिक श्रौर श्रार्थिक परिस्थितियों का विवेचन उन्होंने श्रिधिक नहीं किया है फिर भी साहित्य पर सामाजिक परिस्थितियों के प्रभाव के महत्व को स्वीकार करते हुए वे कहते हैं - 'कहा जा सकता है, स्रदास या कबीर-दास की साधना का विशिष्ट रूप किसी सामाजिक परिस्थित का परिशाम नहीं है. वह व्यक्तिगत चीज है ग्रीर व्यक्तिविशेष की शिक्षा का फल है। समाज से उसका कोई संबंध नहीं । परंत इतना तो मानना ही पड़ेगा कि ये लोग श्रपने श्रासपास की परिस्थित से प्रभावित हुए थे। ' इसी लिये उन्होंने उपर्युक्त तीनों ग्रंथों में तत्कालीन राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों का भी यत्र तत्र विवेचन किया है। पर सच बात यह है कि उनकी वृत्ति धार्मिक श्रीर सांस्कृतिक परंपरात्रों और खिद्धांतों के विवेचन में जितनी रसी है उतनी सामाजिक श्रीर राजनीतिक परिवेश के विवेचन में नहीं। वस्तुतः उनका मुख अतीत की श्रोर ही श्रिधिक रहता है, वर्तमान श्रीर भविष्य की श्रीर तो वे कभी कभी उलटकर देख लेते हैं। इस कारण वे साहित्य के विवेचन में श्रपने ऐतिहासिक ज्ञान का श्रिधिक लाम नहीं उठा सके हैं। विभिन्न युगों के साहित्य के सींदर्यबोधात्मक मल्यों के निर्माण में सामाजिक परिस्थितियों का क्या योग था, तत्कालीन कवियों का व्यक्तित्व उन परिस्थिति भी से किस रूप में प्रभावित हुआ था, इन बातों पर उन्होंने बहत कम विचार किया है। हिंदी साहित्य के विकास में लोकजीवन का प्रभाव उन्होंने अवश्य स्वीकार किया है पर लोकजीवन साहित्य को क्यों प्रमावित करता है, इसपर प्रकाश नहीं डाला है। मक्तिकाल के साहित्य के रूढिविद्रोही श्रीर लोकोन्मुख होने में तःकालीन विकासमान मध्यवर्ग की व्यक्ति-वादी श्रौर स्वच्छंदतावादी प्रवृत्तियों का प्रभाव कारण रूप था, इस तथ्य की श्रोर भी उनकी इष्टि नहीं गई है।

२ कदीर-- तृतीय संस्करण, पृष्ठ ४४।

<sup>3</sup> स्र साहित्य-प्रथम संस्कर्ण, पृष्ठ ४१।

४ बही-पृष्ठ ६६।

निष्कर्ष यह कि द्विवेदीजी की समाजशास्त्रीय समीद्वादृष्टि उस समय तक एकांगी थी। हाँ, 'हिंदी साहित्य की भूमिका के उपसंहार में आधुनिक साहित्य का पर्यवेद्धण करते समय उन्होंने श्रवश्य युगीन परिस्थितियों के प्रभाव का विशद विवेचन किया है। इस पर्यवेद्धण में उनकी समाजशास्त्रीय समीद्धा-पद्धति का स्पष्ट श्रौर विकासमान रूप दिखाई पड़ता है। उन्होंने इस समीद्धा-पद्धति को सन् १६४० ई० के बाद श्रपो श्रालोचनात्मक निवंधों में विशेष रूप से श्रौर पूर्ण श्रात्मविश्वास के साथ विकित्त किया है श्रौर विशुद्ध समाजशास्त्रीय विवेचना से हटकर साहित्य के मूल्यांकन की श्रोर भी मुड़े हैं। उनकी परवर्ती श्रालोचना में ही उनकी मानवतावादी समाजशास्त्रीय समीद्धापद्धति का स्पष्ट श्रौर सुनिश्चित रूप दिखाई पड़ता है।

#### ( छ ) मार्क्शवादी समाजशास्त्रीय आलोचना

हिंदी में समाजशास्त्रीय त्रालोचना की दूसरी प्रवृत्ति मार्कवाद से प्रभावित प्रगतिवाद की है जिसका प्रारंभ इजारी प्रसाद द्विवेदी की ज्याली चना के साथ साथ ही सन् १६३६ ई० के बाद हुन्ना था। इस न्नालीचनात्मक प्रवृत्ति के पीछे एक संघटित श्रंतरराष्ट्रीय श्रांदोलन था जिसका नेतृत्व श्रंतरराष्ट्रीय कम्युनिस्ट सत्र (कोमिनफार्म) के हाथ में था। इस समीचापद्धति का सैद्धांतिक श्राधार मार्क्सवाद का द्वंदात्मक भौतिकवादी दर्शन है जो मन्त्य के समस्त जीवन प्रवर्तों की प्रेरक शक्ति अर्थ को मानता है। द्वारमक भौतिकवाद हींगेल के द्वंद्वारमक प्रत्ययवाद ( डायलेक्टिकल श्राइडियलिंडम ) श्रीर फायर-बाख के यांत्रिक भौतिकवाद का समन्त्रित रूप है। मार्क्स ने हीगेल के द्वन्द्व सिद्धांत को तो ग्रह्ण कर लिया पर उसके प्रत्ययवाद को, जो शाइवत चेतना को सृष्टि का मूल स्रोत मानता है, छोड़ दिया। उसी तरह उसने फायरबाख के वस्तुवाद या भौतिकवाद की, जो पदार्थ की ही प्रत्यय का उद्गम मानता है, श्रपना लिया पर उसके इस सिद्धांत को श्रस्वीकृत कर दिया कि प्रत्यय निष्क्रिय होता है, श्रौर उसका कोई स्वतंत्र श्रास्तित्व नहीं होता । इन दोनों मतवादों के समन्वय द्वारा माक्र ने यह प्रतिपादित किया कि जगत् का मून उदगम पदार्थ है श्रीर उसी से चेतना या प्रत्यथ का विकास हुन्ना है। पर एक बार चेतना का विकात हो जाने पर वह निष्क्रिय नहीं रहती, बल्कि जिस तरह पदार्थ चेतना को परिवर्तित करता है उसी तरह चेतना भी पदार्थ को परिवर्तित करती है। फिर भी सृष्टि की विकासप्रक्रिया में प्रधानता पदार्थ की ही होती है। विकासप्रिकिया द्वंदात्मक या संवर्पात्मक होती है श्रर्थात् दो मूल विरोधी शक्तियों के संवर्ष में स्थिति, प्रतिस्थिति स्त्रीर संस्थिति की स्त्रवर जिनमें एंस्थिति की श्रवस्था में गुणात्मक परिवर्तन के द्वारा उन दं

सामंजस्य से एक भिन्न नवीन शक्ति का उदय हो जाता है। मार्क्स ने इस सिद्धांत को मनुष्य के सामाजिक जीवन पर भी घटित किया और सिद्ध किया कि मनुष्य की चेतना उसके अस्तित्व को निरूपित और नियंत्रित नहीं करती बल्कि उसकी सामाजिक ह्यौर भौतिक परिस्थितियाँ उसकी चेतना का रूपनिर्माण श्रीर नियंत्रण करती हैं। इस तरह जीवन के भौतिक साधनों के उत्पादन के दंग से ही मनप्य के सामाजिक राजनीतिक श्रीर बौद्धिक जीवन का संघटन श्रीर विकास होता है किंत बौदियक कारण भी इतिहास की गतिविधि पर प्रभाव डालते है श्रीर परिवर्तनों का रूपप्रकार निर्मित करने में प्रमुख भाग लेते हैं। इस तरह भौतिक शक्तियों श्रीर मनष्य के संघर्ष के फलस्वरूप सामाजिक जीवन का विकास होता है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के अनुसार पदार्थ के इतिहास की तरह मानव समाज के इतिहास पर दृष्टि डालने से जो निष्कर्ष निकलता है वह यह है कि श्रादिम समाजवादी समाजव्यवस्था के बाद दास युग, सामंत युग श्रीर पूँ जीवाद युग का मानवसमाज वर्गों में विभक्त हो गया जिसमें शासक वर्ग उत्पादन के माधनों पर श्रिधकारकर शासित वर्गी का शोषणा करना था जिसके फलस्वरूप वर्ग-संघर्ष की स्थित बराबर बनी रहती थी। हर युग में समाज के आर्थिक संघटन के अनुसार ही उसका साहित्य, कला, धर्म, राजनीति, नीतिशास्त्र आदि हुआ करते है श्रीर वे वर्गसंघर्ष में शोषक वर्ग का साथ दिया करते श्रथवा उसके हाथ के श्चस्त्र होते हैं। इस तरह मार्क्सवाद वर्गसंघर्ष में विश्वास करता है श्रीर श्राधनिक पँ जीवादी युग में वर्गसंघर्ष को तीब बनाकर पूँ जीवाद को मिटाना श्रीर सर्वहारा वर्ग का श्रिधनायक तंत्र कायम करके साम्यवादी समाजन्यवस्था लाना चाहता है। श्रातः वह साहित्य श्रीर कला को भी वर्गसंघर्ष को तीव्र बनाने तथा शोषित वर्ग को मिटाने के शिथे क्रांति के श्रस्त्र के रूप में प्रयुक्त करने का पद्मपाती है। क्योंकि उसके अनुसार साहित्य, कला आदि सदा से पच्चर होते आए हैं।

मारत में सन् १६३६ ई० में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हो जाने के बाद प्रयत्नपूर्वक श्रीर एक श्रांदोलन के रूप में प्रगतिशील रचनाएँ श्रीर प्रगतिवादी समीचाएँ लिखी जाने लगीं जिनमें मार्क्स के द्वारमक मौतिकवाद को सैद्वांतिक श्राधार बनाया गया था। हिंदी में प्रगतिवादी श्रांदोलन के तथा रचनात्मक प्रगतिशील साहित्य का प्रारंभ करनेवानों में सुमित्रानंदन पंत, नरेंद्र शर्मा, रामविलास शर्मा, शिवदानसिंह चौहान श्रीर प्रकाशचेंद्र गुप्त प्रमुख हैं। प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम श्रधवेशन में प्रेमचंद ने समापति पद से जो भाषण किया था उसमें साहित्य में युगीन संघर्षों श्रीर सामाजिक श्रावश्यकताश्रों की श्रिमव्यक्ति करने का श्राग्रह तो किया गया था पर मार्क्सवादी सिद्धांतों के श्राधार पर साहित्यरचना करने की बात कहीं नहीं कही गई थी। मार्क्सवादी हिष्टांतों के श्राधार पर साहित्यरचना करने की बात कहीं नहीं कही गई थी। मार्क्सवादी हिष्टांतों को स्वीयथम शिवदानसिंह चौहान ने सन् १६३७ ई० में विशालभारत

में प्रकाशित श्रपने एक लेख 'भारत में प्रगतिशील साहित्य की श्रावश्यकता' में उपस्थित किया था। सन् १६१८ ई० में सुमित्रानंदन पंत श्रीर नरेंद्र शर्मा के संपादकत्व में कालाकाँकर से 'रूपाम' नामक मासिक पत्र निकला जिनमें पंत, रामित्रलास शर्मा श्रादि की प्रगतिशादी किवताएँ प्रकाशित होती थीं। सन् १६४० ई० में प्रकाशचंद्र गुप्त की 'नया हिंदी साहित्य—एक दृष्टि' नामक पुस्तक प्रकाशित हुई जिसमें मार्क्षवादी दृष्टि को प्रमुखता दी गई थी।

सन् १६४० ई० तक हिंदी के श्रीर भी कई लेखक-नंददलारे वाजपेयी. शांतिप्रिय द्विवेदी, श्रज्ञेय, यशपाल, इलाचंद्र जोशी, राहुल सांकृत्यायन, नरोत्तम नागर श्रादि-प्रगतिवाद की श्रोर श्राकृष्ट हो गए थे। इनमें से राहल श्रीर यश-- पाल तो पहले से ही मार्क्सवादी थे, पर अन्य लोगों ने मार्क्सवादी दृष्टि को आंशिक रूप में ही स्वीकार किया था। पंत मार्क्सवाद श्रीर गाँधीवाद को समन्वित करके नवीन मानवतावाद को प्रतिष्ठित करना चाहते ये तो नंददलारे वाजपेयी श्रीर शांतिप्रिय द्विवेदी मार्क्सवाद श्रौर सौंदर्यवाद के समन्वय का पन्न उपस्थित कर रहे थे। श्रज्ञेय विद्रोह की भावना में ही मार्क्वाद श्रौर मनो-विश्लेपराशास्त्र का समन्वय ढूँढ रहे थे। प्रकाशचंद गुप्त की समीचात्रों में भी उस समय तक मार्क्सवाद का ऐकांतिक आग्रह नहीं था और वे सौंदर्यबोध को भी साहित्य का एक आवश्यक प्रतिमान मानते थे। इस तरह उस समय तक विश्वा रूप से मार्क्सवादी समाजशास्त्रीय समीचा की पद्धति को श्रपनाकर चलनेवाले श्रकेले श्रालोचक शिवदान सिंह चौहान थे। किंतु एक बात में ये सभी लेखक सहमत थे कि छायावादी काव्य अत्यधिक कल्पनाप्रवर्ण और आत्माभिव्यंजक होने के कारण युग की आवश्कताओं की पूर्ति करने में असमर्थ है, अतः नवीन साहित्य में युगीन परिस्थितियों के प्रतिबिंब के साथ भविष्य के सुखमय समाज की बल्पना श्रीर स्वस्थ जीवनदृष्टि से उद्भूत ग्राशात्रों, ग्राकांचात्रों की श्रिमिव्यक्ति भी चाहिए। वस्तुतः प्रारंभ में प्रगतिशील आंदोलन अन्य पेशों की भाँति भारत में भी 'कोमिनपार्म' के आदेशानसार एक संयुक्त मोर्चे के रूप में चल रहा था, क्यों कि उस समय यूरोप में फासिस्टवाद श्रीर नाजीवाद से लड़ने के लिये सारे विश्व के प्रगतिशील विचारवाले लोगों की संमिलित शक्ति की आवश्यकता थी। दितीय महायुद्ध छिड़ जाने पर संयुक्त मोची श्रीर भी श्रावश्यक हो गया था। श्रतः उस समय प्रगतिशील होने के लिये पूर्णतः मार्क्षवादी होना त्रावश्यक नहीं था। सन् १६४५ ई॰ में महायुद्ध की समाप्ति श्रीर मित्रराष्ट्रों की विजय के बाद संयुक्त मोचें की आवश्यकता नहीं रह गई और तब यह देखना कम्युनिस्ट लेखकों श्रीर श्रालो चकों के लिये श्रावश्यक हो गया कि कौन मार्क्सवादी विचारों को पूरी तरह मानता है और कीन नहीं। अतः हिंदी में भी रामविलास शर्मा ने सुमित्रानंदन पंत, राहुल सांक्रत्यायन, यशपाल, श्रज्ञेय, रांगेयराघत श्रादि श्रर्घ मार्क्वादियों की कटु-श्रालोचना शुरू की। यही नहीं, काडवेल की मार्क्वाद श्रौर मनोविश्लेषण्शास्त्र के समन्वय की पद्धति को श्रपनाकर चलनेताले श्रालोचक शिवदान सिंह चौहान को भी सौंदर्यवादी श्रौर प्रतिक्रियावादी कहकर निराहत किया जाने लगा। पर ये सब हमारे श्रालोच्य काल के बाद की बातें हैं। सन्१६४० ई० तक मार्क्वादी समीच् के रूप में प्रकाशचंद्र गुप्त श्रौर शिवदान सिंह चौहान—ये दो ही लेखक सामने श्राए थे।

## (१) प्रकाशचंद्र गुप्त

श्रालोच्य काल में गुप्त की एक ही समीचा पुस्तक 'नया हिंदी साहित्य-एक दृष्टि' प्रकाशित हुई थी जिसमें लेखक ने श्रपने समसामियक साहित्य-कारों श्रीर साहित्यिक प्रवृत्ति में के संबंध में व्यावहारिक श्रालोचना लिखी। श्रतः इस पस्तक के संबंध में बाद में यथास्थान विचार किया जायगा। ब्यावहारिक श्रालोचना के बीच बीच में समीजासिद्धांतों के प्रतिपादन की शैली इन्होंने नहीं श्रपनाई है फिर भी उनकी दृष्टि की दिशा का ज्ञान तो इस ग्रंथ से हो ही जाता है। पस्तक में प्राक्कथन में उन्होंने लिखा है—'इस संग्रह के निबंब एक विशेष दृष्टिकोगा से लिखे गए हैं। इस दृष्टिकोगा से हिंदी संसार का परिचय उत्तरोत्तर बढ़ रहा है। समाज श्रीर साहित्य में परस्पर ए ह श्रंतरंग संबंध है श्रीर साहित्य समाज का दर्पण है-यह सिद्धांत इन निवंधों में व्यवहार रूप में माना गया है। स्व प्रसाद श्रीर महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य के 'रोमैंटिक' कवि हैं। उनकी श्रालोचना रूढिवादी दृष्टि से की गई है। यह जीवन की विशेषताश्रों से बचकर चलते हैं। इससे स्पष्ट है कि गुप्त समाज के दर्पण के रूप में जीवन का यथार्थ चित्र उपस्थित करनेवाले साहित्य को ही श्रेयस्कर साहित्य मानते हैं। यही उनका दृष्टिकोगा है श्रीर यही उस काल की प्रारंभिक प्रगतिवादी समीचा का दृष्टिकोगा था जिसकी श्रोर उन्होंने उक्त कथन में संकेत किया है। पूरी पुस्तक में उन्होंने द्वंद्वारमक भौतिकवाद या मार्क्सवाद का विवेचन कहीं नहीं किया है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि मार्क्सवाद की कहरता उनमें नहीं थी श्रौर प्रगतिवाद को वे व्यापक भावभूमि पर प्रतिष्ठित देखना चाहते थे। इसी लिये प्रसाद श्रीर महादेवी के मुल्यांकन में वे जानकुमकर रूढिवादी दृष्टि श्रपनाकर समीचा करने की उदारता दिखाते हैं।

पुस्तक के निबंधों में भी कहीं कहीं उन्होंने श्रपने दृष्टिकोगा को स्पष्ट किया है। एक स्थान पर वे रस को काव्य की श्रात्मा बताते हैं श्रीर श्रलंकार मत का खंडन करते हुए कहते हैं— श्रलंकार गिनकर काव्य की श्रेष्ठता निर्धारित नहीं की

जा सकती। "र श्रन्यत्र वे समस्त पुराने समीचासिद्धांतों को नए साहित्य के मुल्यां-कन में श्रद्धम बताते हैं। र समकालीन छायाबादी काव्य की समीद्धा करते हुए वे कहते हैं कि हमारा साहित्य मध्य वर्ग की कृति है। जनसाधारण के जीवन से इम सर्वथा विमुख हैं। प्रगति के नियमों का तर्क पूंजीवाद के साथ साथ प्रातनशाही श्रीर मध्य वर्ग की कला में प्रतिबिंबित है। यह कथन गुप्त के मार्क्सवादी जीवनदर्शन की ऋभिव्यक्ति करता है। वे काडवेल की तरह छायावादी (रोमांटिक) कविता को मध्य वर्ग की देन मानकर उसकी भत्सीना करते हैं श्रौर सर्वहारा वर्गे के लिये साहित्यरचना में विश्वास करते हैं। वे समाज के शोषक सामंतों श्रौर प्रजीपतियों तथा साम्राज्यवादियों से लड़ने-वाली शक्तियों का समर्थन करना साहित्य का धर्म मानते हैं पर साहित्य को प्रचार-वादी बनाने के समर्थक नहीं हैं। इसीलिये कहते हैं - 'हम यह नहीं कहते कि कला प्रचारवादी हो, किंत देश के जीवन से बिलग साहित्य की कल्पना इम नहीं कर सकते। इमारे जीवन में जो संवर्ष श्राज इस विराट्रूप में व्यापक है उसकी प्रतिध्वनि हमारे साहित्य में आएगी ही। 10 इस प्रकार मार्क्सवादी सिद्वांतों के अन-सार वे वर्गसंवर्ष तथा स्वातंत्र्ययुद्ध के समर्थक हैं श्रौर साहित्य को शोषक, शासित वर्ग का एक श्रस्त मानते हैं। जो साहित्यकार ऐसे साहित्य की रचना नहीं करते उन्हें वे पलायनवादी श्रौर प्रतिक्रियावादी मानते हैं। ऐसे साहित्य को वे निर्जीव मानते हैं। उनके अनुसार 'समाज की प्रगति' के नियमों को समभना अर्थात द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की दृष्टि से समाज के विकास का श्रध्ययन करना श्रीर प्रगति-शील शक्तियों का साथ देना साहित्यकार का कर्तंव्य होता है। इस तरह वे साहित्य को पचघर (पार्टीजन ) मानते हैं श्रीर स्पष्ट शब्दों में घोषणा करते हैं कि श्राज इमारे देश में ही नहीं. वरन् सारे संसार में समाज की शक्तियाँ दो दलों में बँट गर्ड हैं। हम बीच में निश्चल खड़े नहीं रह सकते। "श्राज कलाकार की श्रपने विचार सुल भाने ही होंगे। क्या वह धनकुवेरी श्रीर पूँजीवाद की श्रोर श्रपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा, अथवा मुखी नंगी (भूखे-संगे ?) जन समाज की श्रोर ? या वह मौन धारणकर ऋपना उमड़ा गीत कंठ में ही सखा देगा ?' \*

किंतु इस तरह के विचार गुप्त ने कुछ ही निबंधों में व्यक्त किए हैं। श्रान्य निबंधों में उन्होंने इस तरह की भावावेशपूर्ण बातें नहीं लिखी हैं बल्कि संयत

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> 'नया हिंदी साहित्य-एक दृष्टि; प्रथम संस्करण-पृष्ठ ७१।

२ 'पुरानी काव्य कसौटियों से नए साहित्य की ठीक परख नहीं हो सकतीं। वहीं-पृष्ठ ७३।

<sup>3</sup> वही-पृष्ठ २१४।

४ वही-पू० २१२।

<sup>&</sup>quot; वही—पृ० २१५—२१६ ।

श्रीर विवेचनात्मक दृष्टि से काम लिया है। ऐसा मालूम पड़ता है कि प्रगतिशील विचारोंवाले उनके निबंध प्रगतिवादी श्रांदोलन के संपर्क में श्राने के बाद तथा श्रान्य निबंध उसके पूर्व के लिखे हैं क्योंकि दोनों प्रकार के निबंधों में विचारसाम्य श्राधिक नहीं है।

# (२) शिवदान सिंह चौहान

शिवदान सिंह चौहान मार्क्वादी आलोचकों में सबसे अधिक वैज्ञानिक श्रीर साहित्यिक दृष्टिवाले श्रालोचक हैं। इसका कारण यह है कि उनके प्राय: सभी सैद्धांतिक विचार श्रंग्रेजी के मार्क्वादी श्रालोचक काडवेल से प्रभावित हैं जो मार्क्सवाद की उपपत्तियों को मनोविश्लेषण शास्त्र श्रीर श्राधुनिक विज्ञान की उपलब्धियों के मेल में रखकर देखता है। सन् १६४० ई० के पूर्व उनके दो तीन निबंध ही प्रकाशित हुए थे, पर उन्हीं के बल पर उस समय ही एक सुलभे हुए मार्क्सवादी ब्रालोचक के रूप में उनकी ख्याति हो गई थी। उनका पहला लेख 'भारत में प्रगतिशील साहित्य की त्रावश्यकता'-विशाल भारत में सन् १६३७ई० में प्रकाशित हुन्ना था श्रीर दूसरा 'छायावादी कितता में श्रसंतीय की भावना' सन् १६४० ई० में हिंदी साहित्य परिपद, मेरठ के श्रिधवेशन में पढ़ा गया था श्रीर उसी वर्ष श्रज्ञेय द्वारा संपादित संकलन ग्रंथ 'श्राधिनक हिंदी साहित्य में प्रकाशित हुआ था। उनके अन्य निबंध जो १६४० से १६४५ ई॰ तक लिखे गए थे, उनके निबंधसंग्रह प्रगतिवाद (सन् १६४६ ई०) में संकलित हैं। पर उपर्युक्त दोनों निबंधों में उनके प्रायः सभी आलोचनात्मक सिद्धांत आ गए हैं। उनका पहला लेख एक प्रकार से हिंदी में प्रगतिवादी समीचा का घोषणापत्र है। इस लंबे निबंध में मावर्ष के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद से संबंधित विभिन्न सिद्धांतों-वर्ग संघर्ष, भौतिकवाद, आदि - की विस्तार से विवेचना की गई है और हिंदी के तत्कालीन साहित्य को पूँजीवाद की हासोन्मुख प्रवृत्तिभी की देन सिद्ध किया गया है। सैद्धांतिक त्रालोचना की दृष्टि से यह निबंध त्रधिक महत्व का नहीं है क्यों कि मार्क्षवादी सिद्धांतं का, जिसका परिचय ऊपर दिया जा चुका है, उसमें हिंदी रूपांतर उपस्थित कर दिया गया है। इस दृष्टि से उनका दूसरा निबंध श्रिशिक महत्व का है। श्रतः उसी के श्राधार पर यहाँ उनके समीचात्मक सिद्वांतों का विवेचन किया जा रहा है।

चौहान साहित्य का समाज से अवििन्छन संबंध मानकर साहित्यिक अविचियों और धाराओं के विवेचन में उन्हें उत्पन्न करनेवाले सामाजिक प्रमावों और कारणों की खोजबीन करना आवश्यक मानते हैं। उनके अनुसार व्यक्ति और समाज के संबंधों से ही भावों और विचारों का निर्माण होता है। अतः

भावीं विचारीं का मूल उत्स सामाजिक संबंध हैं श्रीर उन्हें समके बिना साहिन्य कला के सौंदर्य श्रौर मूल्य को नहीं समभा जा सकता। दंदात्म क भौतिकवादी दर्शन के श्राधार पर वे यह मानते हैं कि मन्त्य के सामाजिक विकास ने ही उसमें ज्ञात चेतना उत्पन्न की है। यह चेतना वैयक्तिक स्तर पर उत्पन्न होकर सामाजिक रूप धारण कर लेती है श्रीर इस तरह समस्त समाज का एक सामहिक भावकोश बन जाता है। पर व्यक्ति की सभी शंतः प्रवृत्तियों या श्रांतः प्रेरणाश्रों को समाज स्वीकार नहीं करता, कुछ को ही ग्रहण करता है श्रीर जिन्हें ग्रहण करता है वे व्यक्ति की न रहकर 'समाज की ज्ञात चेतना के चिर परिवर्धित कोष में परिवेष्ट्रित होती? जाती हैं। सामाजिक जीवन श्रौर सामाजिक श्रनुभव से जिनका संबंध रहता है वहाे श्रांत:प्रेरणाएँ इस कोष में स्थान पाती हैं। र इस प्रकार चौहान सामाजिक भावकोश को अधिक महत्व देते हैं. वैयक्तिक भावों या अन्तः-प्रेरपात्रों को नहीं। यह सामाजिक भावकोश (सोशल इगो) बाह्य सामाजिक पि स्थितियों में परिवर्तन के साथ परिवर्तित परिवर्धित होता रहता है। चूँ कि साहित्य श्रीर कला का संबंध भाव जगत से है इसलिये समाज के विकास के साथ भावकोश की भाँति कला भी परिवर्तनशील श्रीर प्रगतिशील होती है। इस तरह चौहान की प्रथम स्थापना यह है कि भाव शाश्वत या स्थायी नहीं, परिवर्तन-शील होते हैं।

काव्य के उद्देश्य के संबंध में उनकी मान्यता है कि कविता मनुष्य की स्वतंत्रता का श्रस्त्र है पर वह स्थूल शस्त्र के रूप में नहीं प्रयुक्त होती: 'कविता, जो भावों को संगठित या उन्हें तरतीय देती है, नवीन श्रंतः प्रेरणाश्रों द्वारा भाव जगत् की सीमा विस्तृत करती जाती है। वह जीवनश्रम या संघर्ष को भावों के रस से सींचकर मधुर बनाती है। कविता का यहां उद्देश्य रहा है। वह सामाजिक जीवन श्रीर सामाजिक अम के साथ मन्ष्य का 'मानवी लगाव' उपन करती है।" यह सिद्धांत शुक्लाजी के इस मत के अधिक निकट है कि कविता लोक चित्त का परिष्कार करती और उसे मनुष्यता के गुणों से युक्त करके वास् विक मनुष्य बनाती है। पर दोनों में मुख्य श्रंतर है दृष्टिकोशा का। शुक्लाजी श्रादर्श-वादी होने के कारण भावों को शाश्वत श्रीर स्थिर मानते हैं। उनके श्रनुसार काव्य का उद्देश्य मनुष्य में दिव्य श्रादशीं की, जिसे उन्होंने मनुष्यता कहा है, प्रतिष्ठा करना है। इसके विपरीत चौहान समाजगदी होने के कारण बाह्य जगत् के समान भावों को भी परिवर्तनशील मानते हैं श्रीर यथार्थ जगत् के संघर्षी श्रीर अम की सफलता के लिये कविता को श्रस्त्र के रूप में प्रयुक्त करना चाइते हैं। इस तरह दोनों की दृष्टि उपयोगिताबादी है पर लदय दोनों का भिन्न है।

चौडान कविता का कार्य एक नूतन श्रीर श्रेष्ठतर कल्पनात्मक संसार की रचना करना बताते हैं जो अस होते हुए भी सत्य होता है। उनके अनुसार 'कविता का जन्म ही श्रेष्टतम वास्तविकता की कल्पनात्मक रूपरेखा ऋंकित करने से होता है। यद्यपि इम इस कल्पना मक वास्तिविकता का स्पर्श नहीं कर पाते. तथापि इस 'भ्रम' के दीपक को लेकर भविष्य के तमपूर्ण गर्भ में घसने का साहस संचित कर लो हैं। यह भ्रम, यह श्रेष्ठ जीवन की कल्पना मृगमरीचिका के समान श्रवाप्य नहीं होती. क्योंकि वर्तमान के गर्म में उसके बीज होते हैं जिन्हें संपूर्ण मानवता की श्रम शक्ति अंकरित करने में सफल होती है-कल्पना सत्य हो जाती हैं. ग्राकांचाएँ वास्तविकता के रूप में परिग्रत हो जाती हैं। "र इस कथन में चं हान ने काव्य में कल्पना श्रीर छापामास जैसे विविधान की महत्ता स्वीकार की है. पर वे कल्पनान्त्रों स्रोर बिंबों के' सामाजिक यथार्थ से विन्छिन्न करके नहीं देखते श्रीर यह मानते हैं कि कविता के कल्पनात्मक संसार से पाठकों का संबंध श्रांतर्वृत्तियों द्वारा नहीं बल्कि श्रार्थिक सामाजिक जीवन की श्रावश्यकताश्रों की चेतना द्वारा होता है। इस तरह वे साधारणी करण का साधन भावों को नहीं सामाजिक श्रावश्यकताश्रों को मानते हैं। काव्यरचना का साधन भी वे वैयक्तिक नहीं सामृहिक अनुभूति को मानते हैं।

ये मान्यताएँ चौहान की श्रपनी नहीं हैं। उन्होंने उन्हें काडवेल की पुस्तक 'भ्रम श्रौर यथार्थ' ( इल्यूजन ऐंड रियेलिटी ) से लिया है, पर गड़बड़ी यह हुई कि जिन सिद्धांतों की स्थापना श्रौर व्याख्या काडवेल ने तीन सवा तीन सौ पृष्ठों में की है, उन्हें चौहान ने कुछ पृष्ठों में उतारने का प्रयास किया है जिससे विवेचना श्रध्री श्रौर श्रस्पष्ट हो गई है। इससे उनकी श्रालोचना में मौलिकता का नितांत श्रमाय दिखाई पड़ता है। फिर भी प्रगतिवादी श्रालोचकों में सैद्धांतिक विवेचना उन्होंने ही सबसे श्रिक की है। इस दृष्टि से उनका महत्व श्रासंदिग्ध है।

१ प्रगतिवाद—पृष्ठ २६ ।

# चतुर्थ अध्याय

# व्यावहारिक आलोचना

पिछले श्रध्यायों में बताया जा ज़का है कि हिंदी में श्राधनिक शालोचना का प्रारंभ व्यावहारिक श्रालोचना के रूप में ही हुन्ना था। भारतेंद्र युग में तो उस समय प्रकाशित होनेवाले प्रंथों के गरादोपों, विशेष रूप से भाषा संबंधी गुणदोषों पर ही विचार होता था, पर द्विवेदी युग में संस्कृत श्रीर हिंदी के प्राचीन कवियों तथा उनके प्रंथों के संबंध में तथा समकालीन काव्यप्रवृत्तियों के बारे में व्यावहारिक श्रालोचना व्यापक रूप में लिखी जाने लगी. हिंदी के सर्व-श्रेष्ट कवियों की गराना की जाने लगी श्रीर विभिन्न कवियों का तलनात्मक गुरा-दोष-विवेचन किया जाने लगा। शुक्ल युग में सैद्धांतिक आलोचना लिखने का कार्य व्यापक रूप में प्रारंभ हुन्ना, पर व्यावहारिक म्नालोचना म्राब भी सैद्धांतिक श्रालोचना की तलना में श्रिधिक लिखी जाती रही। इस युग में व्यावहःरिक श्रालोचना के दोत्र में नवीनता यह दिखलाई पड़ी कि एक ही श्रालोचक श्रनेक साहित्यिकों या साहित्यिक प्रवृत्तियों पर श्रलग श्रलग श्रालोचनात्मक लेख लिखकर उन्हें संग्रहग्रंथों के रूप में प्रकाशित करने लगे। साथ ही इस युग से हिंदी साहित्य का इतिहास भी वैज्ञानिक पद्धित से लिखा जाने लगा जो केवल इतिवृत्तात्मक न होकर म्रालोचनात्मक भी होता था। इस युग की व्यावहारिक म्रालोचना केवल श्रालोच्य कृति या कृतिकार के जीवनवृत्त या गुगादोपों के विवेचन तक ही सीमित नहीं रही, उसमें युगीन परिस्थितियों के प्रभावों, कृतिकार की श्रंतर्वृत्तयों श्रीर दार्शनिक, सामाजिक चिंताधाराश्रीं का भी विवेचन किया जाने लगा। इस तरह शुक्ल युग में निर्णायात्मक श्रीर तुलनात्मक समीचापद्धति का प्रचार कम हो गया और ऐतिहासिक, व्याख्यात्मक, समाजशास्त्रीय, मनोविश्लेपशात्मक समीचा पद्धतियों को अधिक अपनाया जाने लगा।

यहाँ श्रालोच्य युग की व्यावहारिक समीत्ता को चार मागों में विभाजित कर उनपर श्रलग श्रलग विचार किया जायगा। वे चार विभाग ये हैं—(१) प्राचीन काव्य श्रीर कियों की श्रालोचना, (२) श्राधुनिक काव्य श्रीर कियों की श्रालोचना, (३) श्राधुनिक गद्यसाहित्य श्रीर गद्यलेखकों की श्रालोचना श्रीर (४) मिलेजुले विषयों के श्रालोचनात्मक निबंधसंग्रह। प्रत्येक भाग में श्रालोचकों के श्रनुसार नहीं, श्रालोच्य साहित्यकार, ग्रंथ या प्रवृत्ति के श्रनुसार विचार किया जायगा।

## (१) प्राचीन काव्य की आलोचना

श्रालोच्य काल में प्राचीन काव्य की प्रवृत्तियों, किवयों श्रोर उनके साहित्य की श्रालोचना चार रूपों में की गयी: १-हिंदी साहित्य के इतिहासप्रंथों के श्रंतर्गत, २—फुटकल निवंधों में, ३—स्वतंत्र श्रालोचनाग्रंथों में श्रोर ४—संपादित ग्रंथों की भूमिकाश्रों में। इतिहासप्रंथों तथा शोधपुस्तकों को वास्तविक श्रर्थ में व्यावहारिक श्रालोचना नहीं माना जा सकता क्यों कि उनमें ऐतिहासिक इतिवृत्त श्रोर श्रालोच्य वस्तु की सामग्री की प्रधानता होती है। इसी लिये उनके संबंध में श्रुगले श्रध्याय में श्रलग से विचार किया जायगा। किर भी उनमें से कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथों की चर्चा यहाँ की जायगी क्योंकि उनमें ऐतिहासिक के साथ श्रालोचनात्मक दृष्टि भी वर्तमान है श्रीर साथ ही कुछ इतिहासकारों की स्थापनाएँ इतनी महत्वपूर्ण हैं कि श्रागे के श्रालोचकों ने उन्हीं को श्राधार बनाकर श्रपने विचार क्यक्त किए हैं।

#### (क) काव्यप्रवृत्तियों की समीचा

श्रालोच्य काल में हिंदी साहित्य के स्नादि काल की काव्यप्रविचेंगें श्रीर काव्यग्रंथों के संबंध में महत्वपूर्ण श्रालीचना का श्रामाव दिखाई पड़ता है। उस काल के संबंध में रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदरदास तथा अन्य इतिहासकारों ने ऐतिइ।सिक दृष्टि से ही थोड़ा बहुत विचार किया है। पदुमलाल पुनालाल बख्शी ने श्रपने 'हिंदी साहित्य विमर्श' नामक ग्रंथ में श्रादिकालीन हिंदी कविता की विवेचना कुछ मौलिक ढंग से की है। शुक्लजी ने इस काल की मुख्य प्रवृत्ति वीरगाया की मानी थी श्रीर उसी के नाम पर इस युग को ही बीरगाथा काल नाम दे दिया था। बाबू श्याम सुंदर दा ने भी उसका शक्लजी की तरह वीरगाथा काल श्रौर श्रादि काल दोनो ही नाम स्वीकार किया है। चन्दवरदाई के प्रथ्वीराज रासों के संबंध में इन लोगों ने प्राय: एक ही ढंग से विचार किया है श्रीर यह स्वीकार किया है कि उसके वर्तमान रूप में प्रक्रिप्त श्रंशों की श्रधिकता है जिससे उसके मूल रूप का पता लगाना श्रसंभव सा है।' रामकुमार वर्मा ने अपने 'हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास' में पृथ्वीराज रासो के विभिन्न रूपांतरों की विस्तार से चर्चा की है। श्रादिकाल की काव्यप्रवृत्तियों श्रीर ग्रंथों के संबंध में सम्यक् विवेचन श्रालोच्य काल के बाद इजारीप्रसाद दिवेदी, माताप्रसाद गुप्त श्रादि द्वारा किया गया।

इतिहासग्रंथों में पूर्वमध्य काल या भक्ति काल के संबंध में अवश्य बहुत ही विवेचनात्मक ढंग से विचार किया गया है। रामचंद्र शुक्ल श्रीर श्यामसंदर दास दोनों ने ही मक्ति काल की ब्राध्यात्मक श्रौर धार्मिक काव्यप्रवृत्ति को निर्गुण श्रीर सगुण धाराश्री में बाँटकर उनकी चार शाखाश्री-ज्ञानमार्गी शाखा, प्रेममार्गी शाखा, राममिक शाखा श्रौर प्रेममिक शाखा-की काव्यप्रवृत्तियों की राजनीतिक, सामाजिक ग्रीर धार्मिक पृष्ठभूमि, दार्शनिक परंपरा श्रीर काव्यगत बिशेषताश्रों का विस्तार से विश्लेषणा किया है। श्रन्य इतिहासकारों ने भी उन्हीं की पद्धित श्रपनाई है। इन दोनों विद्वानों ने भक्ति श्रांदोलन का मुख्य कारण मुसलमानों के स्त्राक्रमण ग्रौर राज्यस्थापन के बाद हिंदु श्रों में व्याप्त घोर निराशा की भावना को माना है पर पदुमलाल पुत्रालाल बख्शी ने श्रपने 'हिंद'-साहित्य विमर्श' नामक ग्रंथ में इस संबंध में यह मत व्यक्त किया है 'इसमें तो संदेह नहीं है कि मुसलमानों के शासनकाल में हिंदी साहित्य का प्रचार बढा । पर यह कहना कठिन है कि यदि भारतवर्ष में मुसलमानों का आगमन न हुआ होता तो हिंदी साहित्य का कैसा स्वरूप होता ? हाँ, इतना निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि हिंदी के उस युग में भक्तिवाद का आविर्भाव श्रवश्यंभावी था। हिंद समाज में जो विचार-धारा वह रही थी उसकी गति मसलमानों के आगमनकाल के पहले से ही निर्दिष्ट हो चुकी थी। न तो मुसलमानों के स्थाक्रमण ने स्थौर न उनके शासन ने ही उसकी गति में किसी प्रकार की बाधा डाली। भारतवर्ष का सामाजिक संबटन ही ऐसा था कि राजनीतिक च्लेत्र में उल्हांति होने पर भारतीय समाज उससे चुन्त्र नहीं हो सकता था। " कशोर, दाद श्रादि संतों ने जिन भावों का प्रचार किया वे हिंदू जाति की परंपरागत निधि हैं। इन भावों को हिंदी साहित्य ने श्रपने प्राचीनतम साहित्य से प्राप्त किया हैं। रे ये विचार बख्शीजी ने सन् १६२३ में व्यक्त किए थे पर शुक्लजी, श्यामसुंदरदास तथा परवर्ती सभी इतिहासकारों ने इसकी श्रोर ध्यान न देकर यह हिंदू पुनरुत्थानवादी विचार व्यक्त किया कि भक्ति आंदोलन धार्मिक श्रीर राजनीतिक पराजय की भावना से उद्भूत निराशा की देन है। फिर बहुत बाद में हजारीप्रसाद द्विवेदी ने बख्शीजी के उपर्युक्त मत को अपनाकर शुक्लजी स्त्रादि के मतों का खंडन किया। स्त्रपने प्रंथ 'हिंदी साहित्य की भूमिका' (वन् १६४०) उन्होंने उन समस्त पूर्ववर्ती धार्मिक श्रीर दार्शनिक परंपराश्रों श्रीर ceकालीन लोकधर्म की प्रवृत्तियों का उल्लेख श्रीर विश्लेपचा किया है जिनकी परिचाति हिंदी साहित्य की मध्य प्रालीन काव्यपत्रचियों में दिखाई पड़ती है। उन्होंने बख्शीजी के मत को श्रीर स्पर श्रीर जीरदार भाषा में इन प्रकार व्यक्त किया है-

<sup>ै</sup> हिंदी माहित्य विमशं—वतुर्थं संस्करण, पृष्ठ ४५-४६।।

'दुर्मीग्यवश, हिंदी साहित्य के श्रध्ययन श्रौर लोक-चत्नु-गोचर करने का मार जिन विद्वानों ने श्रपने ऊपर लिया है, वे भी हिंदी साहित्य का संबंध हिंदू जाति के साथ ही श्रिषक बतताते हैं। श्रौर इस प्रकार श्रमजान श्रादमी को दो ढंग से सोचने का मौका देते हैं—एक यह कि हिंदी साहित्य एक हतदर्प पराजित जाति की संपत्ति है, इसिलये उसका महत्व उस जाति के राजनीतिक उत्थान पतन के श्रंगांगिमान से संबद्ध है, श्रौर दूसरा यह कि ऐमा न भी हो तो भी वह एक निरंतर पतनशील जाति की चिंताश्रों का मूर्त प्रतीक है। मैं इन दोनों बातों का प्रतिवाद करता हूँ। .... ऐसा करके मैं इस्लाम के महत्य को भूल नहीं रहा हूँ लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि श्रगर इस्लाम नहीं होता तो भी इस साहित्य का बाग्ह श्राना वैसा ही होता जैसा श्राज है। "

इसी मान्यता के श्रनुपार दिवेदीजी ने हिंदी साहित्य को 'भारतीय चिंता का स्वाम विक विकास' मानकर बौद्ध धर्म के हीनयान, महायान, बज्रयान ग्रौर सहज्ञयान संप्रदायों, नाथ सं ।दाय, त्र्यालवार भक्ति मत, योग मत, तंत्र साधना तथा वैष्णाव मतों की विस्तृत न्याख्या की है। यद्यपि इस विवेचन को शुक्लजी द्वारा निर्दिष्ट मार्ग पर चलने के कारण बिलकुल नवीन उद्भावना नहीं माना जा सकता पर उसकी विशेषता यही है कि शुक्लजी की तुलना में इसमें परंपराबोध ऋपनी चरम सीमा पर पहुँच गया है। शुक्तजी श्रीर श्याम बुंदरदात ने मुस्तमानों के संपर्क को भी महत्व दिया है श्रीर सूफियों तथा ज्ञानमार्गी संतों को हिंद श्रीर मसलिम संस्कृतियों के बीच एक आ लाने का श्रेय दिया है। द्विवेदीजी ने परंपराज्ञान के प्रदर्शन के जोश में इस बात की स्रोर ध्यान ही नहीं दिया है कि पूर्वमध्य काल में हिंदी साहित्य के माध्यम से हिंदू श्रीर मुस्लिम संस्कृतियों का समन्वय करने का प्रयत्न किस रूप में हुन्ना। गोरखनाथ, चैतन्य, रामानंद, वल्लभाचार्य, नानक, कबीर श्चादि द्वारा प्रवर्तित पंथीं श्रीर संप्रदायों में मुसलमान भी दी जित होते थे श्रीर स्फीमत को माननेवाले हिंदुओं की संस्था भी कम नहीं थी, इस बात पर दिवेदीजी ने श्रपने किसी भी ग्रंथ में विचार नहीं किया है। उनकी दृष्टि श्रतीत में ही उलमकर रह गई है। आरचर्य की बात है कि द्विवेदीजी ने बक्शी जी के 'पूर्वपरंपरा के स्वामाविक विकास' का सिद्धांत तो अपना लिया पर 'हिंद मुसलिम समन्त्रय' वाली उनकी बात को एकदम छोड़ ही दिया। बख्शीजी ने इस सबंघ में लिखा है. 'यह सच है कि मुसलमानों के शासनकाल में भारतीय

<sup>ै</sup> हिंदी साहित्य की मूमिका—चतुर्थ संस्करण, १९४ १-२।

ऐश्वर्य नच्ट नहीं हुन्ना था। देश धनधान्य से पूर्ण था। मारतीय संपत्ति पर भारतीयों का ही न्नाधिपत्य था। तो भी यह कहना त्रमुचित नहीं कि हिंदू जाति का सौभाग्यसूर्य त्रस्त हो चुका था। ऐसी त्रवस्था में हिंदी के धार्मिक साहित्य ने बड़ा काम किया। यह साहित्य उदार भावों से पूर्ण है। इसी ने नीचों त्रौर त्रधमों के लिये भी त्रात्मोद्धार का मार्ग खोल दिया। सबसे महत्व-पूर्ण बात यह हुई कि हिंदी साहित्य के ही द्वारा हिंदू त्रौर मुसलमानों में एकता का सूत्रपात हुन्ना। कुन्न विद्वानों की राय है कि हिंदू समात्र में एकेश्वरवाद का प्रावल्य मुसलमानों के ही कारण हुन्ना। किसी किसी को यह भी संमित है कि हिंदी में तुकांत कितात्रों का प्रचार अमलमानों ने ही किया। दिवेदी जी ने मध्यकात्रीन हिंदी साहित्य के इस पन्न का त्राविकारिक त्रौर प्रामाणिक रूप में विवेचन नहीं किया है। उनके पूर्व डा० पोतांवरदत्त बडध्याल ने त्रपने न्नां ग्रों वो शोवगं थ 'निर्गुन स्कूल त्राफ हिंदी पोयद्री' (सन् १६४६ ) में त्रवश्य इस बात की त्रोर ध्यान दिया था पर उनके ग्रंथ में दार्शनिक विवेचन की प्रमुखता होने के कारण इसके लिये त्रिविक त्रवकाश नहीं था। बाद में सरस ती पत्रिका में उन्होंने 'कबीर त्रौर गांधी' शीर्पक लेख में इसपर विशेप रूप से विचार किया था।

निर्गुंगाधारा के काव्य के मूल स्रोतों की विवेचना करनेवाले इस काल के महत्वपूर्ण श्रीर मौलिक विद्वान् पीतांबरदच बड्थवाल थे। उन्होंने ही सर्वप्रथम मध्यकालीन संत कशियों का संबंध योग मार्ग नाथ संप्रदाय श्रीर निरंजन संपदाय से जोड़ा। उनके निबंधसंप्रह 'योगप्रवाह' (सन् १६४६) के सभी शोधनिबंध सन् १६४० के पूर्व के लिखे हैं जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके थे। उनका 'हिंदी कविता में योगप्रवाह' शीर्पक लेख इतना महत्व-पूर्ण था कि रामंचंद्रशुक्ल, इरिश्रौध, रामकुमार वर्मा श्रादि तत्कालीन इतिहासलेखकों ने उसे पूर्णतः स्वीकार कर लिया । शुक्लजी के इतिहास के परिवर्धित संस्करण में प्रारंभ में 'श्रपभ्रंश काल' में सिद्धों श्रीर नाथपंथियों की कविता श्रीर सिद्धांतों का विवेचन बहुथ्वालजी के उपर्युक्त लेख तथा तद्विषयक अन्य निवंधों का ही परिशाम है। डा॰ रामकुमार ने भी श्रपने 'हिंदी साहित्य के श्रालोचनात्मक इतिहास' में संधिकाल के अंतर्गत सिद्ध कवियों श्रीर गोरखनाथ की कविता का विवेचन डा॰ बड्ध्वाल के निबंधों तथा पुरातत्व निबंबावली में प्रकाशित राहल सांकृत्यायन के 'चौरासी सिद्ध' तथा 'हिंदी के प्राचीनतम कवि श्रीर उनकी कविताएँ शीर्षक निबंधों के श्राधार पर किया है। इन सभी शोधों श्रीर स्थापनाश्रों का उपयोग करके तथा चितिमोहन सेन की पुस्तकों से

१ हिंदीसाहित्य विमरौ—पृष्ठ ४५ ।

सामग्री ग्रहण करके हजारीप्रसाद द्विवेदी ने 'हिंदी साहित्य की भूमिका' श्रीर 'कवीर' नामक ग्रंथ लिखे जिनमें संग्रहवृत्ति जितनी प्रमुख है उतनी काव्यालोचन की वृत्ति नहीं। इन दोनों प्रंथों में नवीनता इतनी ही है कि लेखक ने मध्यकालीन हिंदी काव्य की सभी घाराश्रों का संबंध पूर्व परंपराश्रों से जोड़ने के प्रयत्न के साथ विभिन्न दार्शनिक सिद्धांतों का शास्त्रीय विवेचन भी प्रस्तुत किया है। शुक्लजी ने निर्गुण काव्यधारा की पूर्व परंपरा की बात तो स्वीकार कर ली पर इस बात पर स्रांत तक स्राटल रहे कि 'उनकी रचनाएँ तांत्रिक विधान, योगसाधना, त्रात्मनिग्रह, श्वासनिरोध, भीतरी चक्रों श्रीर नाड़ियों की स्थिति, श्रंतर्मुख साधना के महत्व इत्यादि की सांप्रदायिक शिद्धा मात्र हैं; जीवन की स्वामाविक श्रनुभृतियों श्रीर दशाश्रों से उनका कोई संबंध नहीं। अतः वे शुद्र साहित्य के अंतर्गत नहीं आतीं। उनकी उसी रूप में प्रहण करना चाहिए जिस रूप में ज्योतिष, श्रायुर्वेद श्रादि के प्रंथ'। संत साहित्य के 'संबंब में भी उनकी वही धारणा थी। उसके संबंध में उन्होंने जिला है कि 'इस शाला की रचनाएँ साहित्यिक नहीं हैं। उनकी भाषा श्रीर शैली म्रिधिकतर म्रव्यवस्थित और ऊटपटांग है। कबीर म्रादि दो एक प्रतिमासंपन्न सतों को छोड़ श्रौरों में ज्ञानमार्ग की सुनी सुनाई बातों का पिष्टपेषण तथा हठयोग की बातों के कुछ रूपक भदी तुकवंदियों में हैं। श्याम संदरदास, बड़श्वाल. रामकुमार वर्मा श्रौर इजारीप्रसाद दिवेदी ने शुक्लजी से श्रागे बढकर संत साहित्य का महत्व केवल साहित्यिक स्त्राधार पर नहीं सांस्कृतिक स्त्रार दार्शनिक श्राधार पर प्रतिपादित किया । श्यामसुंदरदास ने संत कवियों के काव्य की विशेषता उसकी प्रभावीत्पादकता मानी है। उनके अनुसार 'कविता के लिये उन्होंने कविता नहीं की है। उनकी विचारधारा सत्य की खोज में वही है: उसी का प्रकाश करना उनका ध्येप है। "र श्यामसंदरदास के इस मत को ही बाद के श्रिधिकतर विद्वानों ने स्वीकार किया। संत साहित्य संबंधी गवेषणा श्रीर विवेचना से मध्यकालीन भक्ति श्रांदोलन की गरिमा, मौलिकता श्रीर महत्व का सम्यक् उद्याटन हुआ किंतु प्रेमाख्यानक काव्यों श्रीर वैष्णाव धर्माश्रित साहित्य का जो श्राकलन शुक्लजी ने किया वही उस समय श्रंतिम माना जाता रहा श्रौर श्राज भी उस चेत्र में उनसे श्रागे बहुत कम लोग बढ सके हैं।

रीतिकालीन प्रवृत्तियों की विवेचना रामचंद्र शुक्ल श्रीर श्यामसुंदरदास ने श्रपने इतिहासग्रंथों में मिन्न मिन्न दृष्टियों से की है। शुक्लजी ने रीति

१ हिंदी साहित्य का इतिहास-परिविद्धित संकरण, १०१७।

२ वही-पृ०६१।

३ हिंदी भाषा और साहित्य-पृ० ३१६।

काल की सुख्य प्रवृत्ति रीतिवद्धता श्रीर शंगार को माना श्रीर इसका कारण यह बताया कि रीतिकालीन किवयों ने संस्कृत के पिछले खेवे के कवियों का अनुसरण किया जो किव और आचार्य दोनों ही होते थे और शास्त्रीय नियमों से हटकर जिनकी दृष्टि प्रकृति श्रीर जीवन के ज्यापक द्वेत्रों में नहीं रमती थी। श्रंगारिकता की श्रिधिकता का कारण उन्होंने कवियों का विलासी राजाओं के आश्रय में चला जाना बताया । इसी स्प्राधार पर उन्होंने रीतिकालीन साहित्य को विलासितापुर्श श्रीर कत्रिम साहित्य कहकर उसकी भत्सीना की। पर श्यामसंदरदास ने रीति की प्रवृत्ति का कारण यह बताया कि रचनात्मक साहित्य पर्याप्त मात्रा में निर्मित हो जाने के बाद श्रालोचनात्मक या रीति ग्रंथों की रचना होती है; इसी कारण भक्ति काल में प्रचर साहित्य निर्माण के बाद रीतिकाल में रीतिप्रंथों की रचना होने लगी। श्रंगारिकता का कारण उन्होंने भक्तिकाल की आध्यात्मिक कविता के विकट्य प्रतिक्रिया और गाईस्थ्य जीवन के सख सींदर्य की श्रोर स्वामा-विक आकर्पण वताया है। इसी आधार पर उन्होंने रीति काव्य की आलोचना सहानभृतिपूर्ण ढंग से और निष्पन्त होकर को है। शुक्ल जी प्रबंध काव्यों के पच्चपाती थे पर श्याम संदरदास ने मुक्तक काव्य को भी काव्यत्य स्त्रीर जीवनदर्शन की गंभीरता की श्रमिव्यक्ति के लिये पर्याप्त उपयक्त माध्यम माना है। इन्हीं सब कारणों से रीतिकाल का जैता सामंजस्यपूर्ण और पूर्वप्रहरीन आकलन श्यामसंदर-दास ने किया है वैसा शुक्लजें ने नहीं।

शुक्ल जी ने रीतिकाव्य की पूर्वपरंपरा संस्कृत में ही दूदी है। लेकिन बाद में विश्वनाथप्रसाद मिश्र ने श्रपने 'बिहारी की वाग्विभूति' नामक ग्रंथ में इस परंपरा को प्रकृत, श्रपभ्रंश श्रीर लोक गीतों में खोजने का सुभाव दिया। उनके श्रनुसार 'श्रंगार की प्रवृत्ति का लोप साहित्य में कभी नहीं होता। हिंदी की ही हिंदे से विचार करें तो स्पष्ट दिखाई देता है कि प्राकृत श्रीर श्रपभ्रंशकाल में श्रंगार श्रीर वीर रस की धाराएँ प्रवाहित थीं।' मिश्रजी ने यह सूत्र पद्मसिंह शर्मा की तुलना मक समीत्ता से प्राप्त किया था। शर्माजी ने विहारी सतसई के दोहों की तुलना प्राकृत ग्रंथ 'गाथा सप्तश्वती' की गाथाओं से की थी जो श्रंगार श्रीर प्रेम की श्रीभव्यंजना का प्राचीनतम उदाहरण है। पर गाथा सप्तश्वती या श्रपभ्रंश के दोहों में राधा कृष्ण का श्रावरण नहीं लिया गया है श्रीर न उनमें परकीया नायिका को ही प्रधानता दी गई है। हिंदी के रीतिकाव्य में परकीया नायिका का प्राधान्य क्यों हो गया श्रीर प्रेमव्यंजना के लिये राधाकृष्ण का श्रावरण क्यों श्रपनाया गया, इसके लिये विश्वनाथ गसाद मिश्र ने तीन कारण

१ विद्यारी-- ५० १८।

बताए हैं --१-मिक्तकालीन परंपरा के पालन के लिये रीतिकाल में श्रंगार का प्रधान भ्यालंबन राधा ग्रीर कप्शा को रखा गया यद्यपि मक्तिभावना की प्रवृत्ति पं छे छट गई। जयदेव में भक्ति श्रीर श्रंगार का जो संतुलन था वह रीतिकालीन कविता में नहीं रहा। र-सफी कवियों ने 'प्रेम की पीर' तथा लौकिक के भीतर खलौकिक प्रेम का जो मार्ग प्रदर्शित किया था वह कष्णाभिक्त काव्य के भीतर से होता हन्ना रीतिकालीन काव्य में पहँचा पर यहाँ श्रलौकिक प्रेम गौरा श्रीर लौकिक प्रेम ही प्रधान हो गया। इस तरह इस काल का श्रंगारिक काव्य प्राकृत अपभ्रंश के श्रंगारिक काव्य की भाँति शदध लौकिक नहीं था बलिक खलौकिकता के खावरशा में लौकिक था। ३-परकीया प्रेम की प्रवृत्ति भी इस काल के काव्य को कृष्णाभक्ति काव्य से ही उत्तराधिकार रूप में मिली है। इस तरह मिश्रजी ने रीतिकालीन काव्य की मुख्य प्रवृत्ति 'श्रंगार मानकर इस काल को 'श्रंगार काल' नाम दिया और इस काल के काव्य को दो मख्य धाराश्चों में विभक्त किया, रीतिबद्ध काव्य धारा श्चौर रीतिमुक्त या स्वच्छंद काव्य धारा: श्रीर फिर इन दोनों को दो दो उपधाराश्रों में विमाजित करके लक्तगाबद्ध काव्य, लक्ष्यमात्र काव्य, रहस्योन्मुख काव्य श्रीर शुद्ध प्रेम काव्य-ये चार घाराएँ मानीं श्रौर यह सिद्ध किया कि रीतिबद्ध काव्य सुख्यतः टरबारी कवियों द्वारा ख्रौर रीतिमुक्त काव्य दरवारी वातावरण सं ऋलग रहने-वाले कवियों द्वारा रचा गया। मिश्रजी ने एक श्रीर महत्वपूर्ण कार्य किया कि रीतिग्रंथों के निर्माण की कपाराम से लेकर सेनापति तक एक श्रखंड परंपरा प्रमाणित की। शुक्लजी ने सामग्री के श्रभाव में यह मान लिया था कि केशवदास के बाद ५० वर्ष तक रीतिप्रंथों की रचना नहीं हुई श्रौर रीति की श्रखंड परंपरा चिंतामिश के बाद से प्रारंभ हुई।

रीतिकालीन श्रंगारिक काव्यप्रवृत्ति के संबंध में हजारीप्रसाद द्विवेदी ने भी 'हिंदी साहित्य की भूमिका' में मिश्रजी के मत से मिलता जुलता ही मत श्रमिक्यक्त किया है। उन्होंने दूसरे विद्वानों का, जिनका नाम उन्होंने नहीं बताया, हवाला देकर यह सिद्ध किया है कि भारत में श्रंगारमूलक मुक्तक काव्य के प्रारंम का प्रधान कारण श्रानीर जाति का संसर्ग है। ईसा की प्रथम शताब्दी के बाद प्राकृत में श्रौर किर श्रपभ्रंश में इस प्रकार की ऐहिकतामूलक मुक्तक रचनाएँ श्रिविक तिली जाने लगीं, जो पूर्वंकी श्रार्य साहित्य में श्रहात थीं। दिवेदीजी

की इस मान्यता में भी कोई नवीनता नहीं है क्यों कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने 'पुरानी हिंदी' नामक लेख में यह मत बहुत पहले व्यक्त कर दिया था। पद्मसिंह शर्मा ने भी तुलना करके प्राकृत और रीतिकालीन हिंदी के श्रंगा-रिक काव्य में एक ही परंपरा का प्रवाह प्रमाणित किया है।

# (ख) कवियों और काव्यमंथों की समीचा

#### १-कबीर

श्रालोच्य काल में कबीर श्रीर उनके साहित्य के संबंध में दो श्रालोचनात्मक ग्रंथ लिखे गए. रामकुमार वर्मा का 'कबीर का रहस्यनाद' (सन् १६३१) श्रीर हजारीप्रसाद द्विवेदी का 'कबीर' (प्रकाशन सन् १६४१)। पर कबीर के जीवन, पंथ श्रीर दर्शन से संबंधित गवेपस्थात्मक श्रीर श्रालोचनात्मक निवंध उस समय बहुत श्रिथक लिखे गए जिनमें से हरिश्रीध श्रीर डा॰ बड़ध्वाल के निवंध उल्लेखनीय हैं। हरिश्रीधजी की 'कबीर वचनावली' श्रीर रयामधुंदरदास द्वारा संपादित 'कबीर ग्रंथावली' में लंबी भृमिकाएँ भी लिखी गई थीं जिनमें कबीर के जीवन श्रीर दर्शन के साथ उनके काव्य का भी विवेचन किया गया है। शुक्लजी, श्यामसुंदर दास, रामकुमार वर्मा श्रादि ने श्रपने हतिहास ग्रंथों में तथा डा॰ बड़ध्वाल ने श्रपने श्रंभेजी के शोध ग्रंथ 'निर्णुन स्कूल श्राफ हिंदी पोएट्री' में कबीर के संबंध में पर्याप्त विचार किया है। इन सभी ग्रंथों श्रीर निवंथों में कबीर की जीवनी श्रीर दार्शनिक तक्षों पर जितना विचार किया गया है उतना उनके काव्य के काव्यत्व, शिल्प श्रादि की साहित्यिक श्रलोचना नहीं की गई है। इसलीय उनका मूल्य जितना शोधात्मक है उतना श्रालोचनात्मक नहीं।

कवीर के संबंध में शुक्त जी की दृष्टि निष्पद्ध श्रीर उदार नहीं थी। वे सगुणा भक्ति में ही भक्ति का प्रकृत रूप देखते थे श्रीर साहित्य के लिये उसी को उपयुक्त मानते थे क्योंकि वे रसयादी श्रीर लोकमर्यादावादी थे। सगुणा भक्ति-काव्य में लौकिक भावों श्रीर सगुणा श्रालंबन के कारणा रसवचा के साथ लोकादर्श की श्रिभिव्यक्ति उन्हें जितनी पसंद थी उतनी कश्रीर की निर्णुणा उपासनापद्धति पर श्राधारित श्राध्यात्मिक श्रीर रहस्यात्मक श्रनुभूतियों की प्रतीकात्मक श्रीभव्यक्ति या ज्ञानोपदेश नहीं। इसी लिये कश्रीर के संबंध में उन्होंने श्रपने इतिहास में बहुत कम विचार किया है श्रीर जो कुछ लिखा है, वह उनकी उपासनापद्धति श्रीर काव्य के वस्तुतत्व के मूल खोतों तक ही सीमित है। जिन मूल खोतों का निर्देश उन्होंने किया है उन्हीं की विस्तृत विवेचना बाद के श्रालोचकों—डा० बङ्ग्वाल श्रीर हजारीप्रसाद द्विवेदी ने श्रपने श्रंथों में की है। मूल खोतों श्रीर पूर्वपरंपरा का विवेचन शुद्ध समालोचना नहीं है; श्रतः बङ्ग्वालजी की

'हिंदी काव्य में निगुंश घारा' तथा 'योग प्रवाह' ग्रीर हजारी असाद द्विवेदी की 'हिंदी साहित्य की भूमिका' श्रीर 'कवीर' के संबंध में श्रुगले श्रध्याय—'इतिहास श्रीर शोध साहित्य'—में विशेष रूप से विचार किया जायगा। यहाँ उनमें व्यक्त कवीर के काव्य से संबंधित विचारों पर ही हिंधिपात किया जायगा।

साहित्यिक दृष्टि से कबीर की सबसे श्रिषक महत्वपूर्ण श्रालोचना स्याम-संदर दास का है जो उन्होंने श्रापने इतिहास श्रीर कशीर प्रथावली की प्रस्तावना में लिखी है। दोनों पुस्तकें एक ही समय ( सन् १९३०) की हैं श्रीर दोनों में कबीर संबंधी बहत सी बातें एक सी हैं। 'कबीर ग्रंथावली' की प्रस्तावना में उन्होंने कबीर के जीवनकाल की सामाजिक, राजनीतिक श्रौर धार्मिक परिश्यितियों के साथ उनके सिद्धांतीं, श्राचारगत विश्वासीं, र्हस्यवादी काव्याभिव्यक्तियीं, काव्यसौष्ठव श्रीर भाषा के संबंध में भी विस्तार के साथ विचार किया है। श्यामसुंदर दास ने कबीर को एक महान् तत्ववेत्ता श्रौर पहुँचा हुश्रा संत मानकर उसी दृष्टि से उनके काव्य की महत्ता का विवेचन किया है। शुक्लजी के अनुसार कबीर ने सत्संग से योग, ज्ञान श्रौर प्रेम मागी की सुनी सुनाई बातों का संचय मात्र किया है, श्रीर वे वैष्णाव भक्त नहीं है। पर श्यामसंदरदास ने स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि 'कबीर सारत: वैष्णाव थे' श्रौर 'पहुँचे हुए ज्ञानी थे। उनका ज्ञान पोथियों से चुराई हुई सामग्री नहीं थी ग्रौर न वह सुनी सुनाई बातों का बेमेल मंडार ही था। 12 हिंदी के प्रथम रहस्यवादी कवि के रूप में कबीर का महत्व प्रतिपादित करते हुए उन्होंने लिखा है- 'जैसे कबीर का जीवन संसार से ऊपर उठा हुन्ना था, वैसे ही उनका काव्य भी साधारणा कोटि से ऊँचा है। श्रतएव सीखकर प्राप्त की हुई रिक्तता की उनमें काव्यानंद नहीं मिलता। 18 कबीर में परमात्मा के प्रति श्रात्मसमर्पेश का जो भाव है वह प्रेम की पराकाष्टा है श्रीर श्यामसुंदर दास के मत से काव्य जगत् में उसका बहुत श्रिधक मूल्य है, उसे शुष्क ज्ञानकथन नहीं माना जा सकता। कबीर में कुत्रिम श्रालंकारिकता श्रीर 'मानिषक कलावाजी श्रीर कारीगरी' के श्रमाव को स्थामसंदर दास उनका

<sup>ै</sup> शुक्लजी ने अपने इतिहास में पृष्ठ ४६२ पर लिखा है कि कबीर अंथावली की भूभिका हा॰ बहब्बाल की लिखी है। पर कबीर अंथावली में इसका कही उल्लेख नहीं है। अतः इस इसे श्यामधंदर गास का ही मानेंगे।

र कवीर प्र'यावली ,परतावना—पृष्ठ १७।

<sup>3</sup> वही-- पृष्ठ ४६।

४ हिन्दी मात्रा और साहित्य, प्रश्निसंस् करण-पृष्ठ ३४१।

दोष नहीं; विशिष्ट गुण मानते हैं। उनकी दृष्टि में कबीर का रहस्यवाद भारतीय सर्वात्मवाद पर श्राधारित श्रीर सूफियों के माधुर्यभाव से रसिक्त होने के कारण मनोमोहक है, शुष्क नहीं। काव्यगत चित्रात्मकता, श्राध्यात्मिक प्रेम की प्रतीकात्मक श्रीमिव्यंजना, सहज विदग्धता, विचार स्वातंत्र्य, सर्व धर्म समन्वय की भावना, श्राचार निष्ठा, सामाजिक न्याय का श्रायह श्रादि बातों के श्राधार पर श्यामसुंदर दास कबीर को श्रत्यंत उच्च कोटि का किव मानते हैं।

श्रयोध्यासिंह उपाध्याय हरिश्रीय ने कबीर बचनावली के 'मुखबंध' तथा अपने इतिहास में कबीर के साहित्य और दर्शन के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए हैं। कबीर बचनावली की भूमिका में उन्होंने कबीर के जीवन से संबंधित ज्ञातव्य बातों का विवरण देने के बाद उनके रचित ग्रंथों, पंथ, धर्मसिद्धांत. विचारपरंपरा. संतमत ऋादि वातों पर विस्तार से विचार किया है। पर उनके विचार उनकी रूढ़िवादी दृष्टि के द्योतक हैं क्योंकि उन्होंने कबीर के स्वतंत्र चिंतन श्रीर सत्यदादिता को श्रशिष्टता दंभ, परधर्म विरोध श्रीर महात्माओं के लिये अनुपयक्त आचार कहा है। कहीं कहीं तो उन्होंने कबीर के लिये बहत कद्र शब्दों का व्यवहार किया है जिससे पता चलता है कि वे कबीर की आलोचना साहित्यिक या शोधकर्ता की दृष्टि से नहीं, धार्मिक या सांप्रदायिक दृष्टि से कर रहे हैं। कबीर के काव्य के संबंध में उनका मत है—'इन ग्रंथों की श्रिधिकांश कविता साधारण है। सरस पद्म कहीं कहीं मिलते हैं। "छंदोमंग इन सब में इतना है कि जी ऊब जाता है। जहाँ तहाँ कविता में श्रश्लीलता भी है। ""कबीर साहब के ग्रंथों का आदर कवितादृष्टि से नहीं विचारदृष्टि से है। उन्होंने श्रपने विचार इदता श्रीर कइरता के साथ प्रकट किए हैं'। र स्पष्ट है कि इरिग्रीच जी को कबीर की सत्यवादिता श्रीर विद्रोही मावना पसन्द नहीं थीं श्रीर वे उनके साहित्य को ऋपनी मर्यादावादी नैतिकता श्रीर रुढिबद्ध काव्य-संस्कार की तुलापर तौलना चाहते थे। श्रपने इतिहास में भी उन्होंने इसी प्रकार के विचार व्यक्त किए हैं, पर उसमें तबतक प्रकाशित सामग्री का लाभ उठाकर कवीर पर वैष्णवधर्म योगमार्ग, नाथसंप्रदाय, तंत्रमार्ग स्नादि के प्रभावों का भी सोदाहरण विवेचन कर दिया गया है।

कबीर साहित्य के आलोचकों में रामकुमार वर्मा का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बड़ध्वाल और हजारीप्रसाद द्विवेदी से भी पूर्व उन्होंने कबीर पर एक स्वतंत्र ग्रंथ 'कबीर का रहस्यवाद' (सन् १६३१) लिखा था। यह ग्रंथ

कवीर के काव्य के केवल एक पन्न 'रहस्यवादी भावानुभृति' से संबंधित है, श्रत: लेखक ने कबीर के काव्यत्व, भाषा श्रौर दार्शनिक सिद्धांतों के मूल स्रोतों पर विचार नहीं किया है, जो उचित ही है। कबीर के रहस्यवाद को समम्भने के लिये इसमें ब्रह्म, माया, श्रात्मा श्रीर परमात्मा के संबंध, गुरुमहत्व, श्रादि से संबंधित कबीर की मान्यतात्रों पर प्रभावपूर्ण ढंग से विचार किया गया है। मध्यकालीन भारतीय रहस्यवाद मुख्यतः ऋदैतवाद, इठयोग श्रीर सूफी सिद्धांतों पर श्राधारित है। श्रतः रामक्रमार वर्मा ने इन दर्शनों के सिद्धांतों की व्याख्या भी की है यद्यपि यह विवेचना श्रधिक विशद श्रीर शास्त्रीय नहीं हो पाई है । नाथपंथियों श्रीर बजुयानी, सहज्ञयानी तांत्रिकों तथा सिद्धों का कबीर पर कितना श्रौर दैसा प्रभाव पड़ा था, इसका उल्लेख इस मं य में नहीं हुन्ना है, क्योंकि तजतक इस संबंध में राहल सांकृत्यायन श्रीर पीताम्बरदत्त बङ्ग्वाल के शोधनिबंध नहीं प्रकाशित हए थे श्रीर रामकुमार वर्मा का उद्देश्य इस ग्रंथ में शोध करना नहीं, बल्कि उपलब्ध सामग्री के श्राधार पर कबीर साहित्य के वस्तुपत्त तथा उसकी श्रांत: प्रवृत्तियों का विवेचन करना था। यद्यपि लेखक की शैली अनेक स्थाों पर भावुकतापूर्ण श्रीर काव्यात्मक हो गई है, जिससे विषय के श्रध्येता की श्रध्ययन प्रक्रिया में बाधा पहुँचती है, फिर भी इस दिशा में प्रारंभिक प्रथ होने के कारण उसका महत्व श्रामंदिग्ध है। कत्रीर का जीवनवृत्त ग्रंथ के परिशिष्ट में देकर लेखक ने ग्रंथ की उपयोगिता बढ़ा दी है यद्यपि जीवनवृत्त देना श्रालोचक का काम नहीं, इतिहासकार का काम है। अपने 'हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास' में उन्होंने कबीर की जीवनी श्रीर रचित ग्रंथों पर श्रीर भी साधिकार श्रीर गवेषणात्मक ढंग से विचार किया है। साथ ही तत्कालीन सामाजिक श्रीर धार्मिक तथा राजनीतिक परिस्थितियों का विवेचन करते हुए कबीर के काव्य का महत्व भी प्रतिपादित किया है। यहाँ उन्होंने लिखा है- 'कबीर का काव्य बहत ही स्पष्ट और प्रभावशाली है। "उनकी काव्यानुभृति इतनी उत्कृष्ट थी कि वे सरलता से महाकवि कहे जा सकते हैं। " "कविता की मर्यादा जीवन की भावात्मक श्रीर कल्पनात्मक विवेचना में हैं। यह विवेचना कबीर में पर्याप्त है। श्रतः वे एक महान् किव हैं। ११ इस तरह रामकुमार वर्मा ने, स्वयं एक रहस्यवादी कवि होने के कारण, कबीरसाहित्य के मर्म को पकड़ने का प्रयत किया है। यद्यपि श्याम मुंदर दास की तरह कबीर के संबंध में उनकी हिष्ट निष्यन्त नहीं है, क्योंकि कबीर की त्रुटियों का उन्होंने कहीं उल्लेख नहीं किया है, फिर भी उनकी श्रालोचना में एकांगिता या रूढिवादिता नहीं है।

<sup>1.</sup> बिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इन्द्रियास, प्रथम संस्करण, पृष्ठ-३८१।

जैसा पहले कहा जा चुका है, बङ्ध्याल ऋौर हजारीप्रसाद द्विवेदी के प्रंथों श्रौर निबंधों में मूल दर्शनों श्रौर संप्रदायों तथा उनकी पूर्वपरंपराश्रों की विवेचना की प्रधानता है, इससे वे विश्द आलोचना की कांटि में नहीं आ सकते । हाँ, कबीर साहित्य या संत साहित्य की आलोचना की सामग्री प्रस्तुत करने की दृष्टि से अवश्य उनका अत्यविक महत्व है। फिर भी इन विद्वानों ने जो निष्कर्ष निकाले हैं या कवीर के व्यक्तित्व श्रीर जीवनदर्शन की जो व्याख्या की है, वह कबीर साहित्य को समभ्तने के लिये श्रत्यंत श्रावश्यक है। डा॰ बड़थ्याल ने 'हिंदी काव्य की निगुर्श धारा' में कबीर के संबंध में अलग से विचार नहीं किया है पर श्राध्यात्मिक प्रेम, गुरुमहत्व, शब्दयोग, परचा, निगुन-बानी, श्रादि के विश्चन में कदीर साहित्य से बहुत श्रविक उदाहरण दिए हैं श्रीर स्थान स्थान पर कवीर के मतों की व्याख्या की है। इससे कवीर के काव्य के भावपन और विचारवस्त पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है श्रीर उनके रहस्यवाद की बहुत सी गुरिथयाँ मुनभ जाती हैं। 'योगप्रवाह' शीर्पक निबंध-संग्रह में कबीर के संबंध में तीन निबंध हैं पर तीनों ही में कबीर की जाति, कुल, जन्मस्थान, जन्मकाल स्रादि के बारे में शोधपूर्ण विवेचना की गई है। स्रतः साहित्यिक समीचा की दृष्टि से उनका कुछ भी गूल्य नहीं है। उनके 'हिंदी काव्य में निर्पुण धारा' प्रथ के पाँचवें अध्याय में कबीर तथा अन्य निर्पुण मतवादी क वियों की अभिन्यं जना शैली पर जो कुछ लिखा गया है, उसे साहित्य-समीता के श्रंतर्गत श्रवश्य लिया जा सकना है। इस श्रध्याय में लेखक ने फाटा का लक्ष्य श्रलौकिक श्रानंद की प्राप्ति, उसकी श्रात्मा रस श्रीर भाष्यम ध्वनि या व्यंजना को माना है श्रीर इसी श्राधार पर कशीर के काव्य को ध्वनिकाव्य माना है जिसमें संकेतों श्रीर प्रतीकों के माध्यम से सूक्ष्म श्रीर श्रमिवर्चनीय श्राध्यात्मिक श्रानुभूति की श्राभिष्यक्ति की गई है। पाश्चात्य प्रतीकवादी सिद्यांत की व्याख्या करने हुए उन्होंने कत्रीर को ऐसा द्रश किन माना है जो प्रातिभ ज्ञान ( स्वयंप्रभ ज्ञान, द्वारा काव्यरचना करता है ऋर्जित ज्ञान और पाडित्य का प्रदर्शन नहीं करता। इस प्रकार बड़ध्वालजी ने कवीर के काव्य सीध्यव के रहस्य को प्रथम बार उद्वाटित किया। ब्रागे के ब्रालोचकों को इस दिशानिदेश के स्राधार पर कबीर के काव्य के कलापन का पूर्ण विवेचन करना चाहिए था, पर ऐसा हुआ नहीं और उसकी आवश्यकता आज भी बनी हुई है।

कवीर साहित्य पर श्रालोच्यकाल का श्रंतिम महत्वपूर्ण कार्य हजारी-प्रसाद द्विवेदी का है। उन्होंने 'हिंदी साहित्य की भूमिका' के पाँचवें श्रध्याय 'योगमार्ग श्रोर संतमत' में कबीर के साधनामार्ग की पूर्वपरंपरा श्रोर योगदर्शन के सिद्धांतों को तबतक की उपलब्ध सामग्री श्रीर श्रन्य विद्वानों द्वारा किए गए शोध कार्यों के श्राधार पर श्रव्छी तरह समकाया है। यही पद्धित श्रपनाकर उन्होंने श्रपने दूसरे ग्रंथ 'कबीर' में युगी श्रीर जुलाहा जाति की उत्पत्ति, कबीर के ग्रंथ, योगमत, नाथ संग्रदाय, सहजयान श्रीर वज्रयान का कबीर पर प्रभाव, हठयोग, निरंबन ब्रह्म, माया, श्रादि का श्रध्ययन प्रस्तुत किया है। केवल उपसंहार में कबीर के व्यक्तित्व श्रीर महत्व पर चलते ढंग से प्रकाश ढाला गया है। इस तरह यह साहित्यालोचन का ग्रंथ न होकर समाजशास्त्रीय श्रध्ययन विवेचन का ग्रंथ प्रतीत होता है। यद्यपि उन्होंने कुछ पंक्तियों में कबीर के किय के रूप का महत्व भी भावु-कतापूर्ण ढंग से प्रतिपादित किया है पर भूमिका में उन्होंने स्वयम् कहा है कि 'पुस्तक में निन्न मिन्न साधन मागों के ऐतिहासिक विकास की श्रोर ही श्रधिकांश ध्यान दिया गया है।' इस हिट से हजारीप्रसाद द्विवेदी के 'कबीर' श्रीर 'हिंदी साहित्य की भूमिका' को व्यावहारिक श्राजीचना का ग्रंथ न मानकर शोधग्रंथ मानना ही श्रधिक समीचीन है।

## २-मिलक मुहम्मद जायसी

जायसी के संबंध में इस काल में श्रिषक श्रालोचनएँ नहीं लिखी गईं। इस विषय की पहली महत्वपूर्ण श्रालोचना, जो श्राज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, श्राचार्य रामचंद्र शुक्ल की जायसी प्रथावली (सन १६२४) की २०२ पृष्ठों की भूमिका है। शुक्ल जी ने श्रपने इतिहास में भी जायसी की काव्यप्रदृतियों पर कुछ प्रकाश डाला है। श्यामसुंदर दास श्रीर रामकुमार वर्मा ने भी श्रपने इतिहास-ग्रंथों में जायसी विषयक सामान्य श्रालोचना लिखी है। श्रयोध्यासिंह उपाध्याय 'हिरिश्रीध' ने भी पटना विश्वविद्यालयत्राले भाषणों में से एक में जायसी का काव्यत्व का सामान्य परिचयात्मक श्राकलन किया है। सन् १६३३ में डा० पीतांवर-दत्त बड़ध्वाल ने 'पद्मावत की कहानी श्रीर जायसी का श्रध्यात्मवाद' शीर्षक एक निबंध लिखा या जो छोटा होते हुए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस काल में जायसी के संबंध में चंद्रवली पाडेय, गौरीशंकर हीराचंद श्रोक्ता श्रादि के जो निबंध प्रकाशित हुए वे किन के जीवनवृत्त श्रीर पद्मावा की ऐतिहासिकता से संबंधित होने के कारण यहाँ विचारणीय नहीं है। इन सबमें रामचंद्र शुक्ल की भूमिका ही उचकोट की साहित्यक समीचा कही जा सकती है।

शुक्लजी ने जायसी प्रंथावली की भूमिका द्वारा सर्वप्रथम जायसी की महत्ता से हिंदी संसार को परिचित कराया। इसके पूर्व वजनापा के काव्यास्यासी आ आ लोचक जायसी को उचकोटि का किव नहीं मानते थे। मिश्रबंधु श्रों ने इनको 'तोष' की असी (चतुर्य वा पंचम श्रेम्मी) का किव मानकर उन्हें 'हिंदी नवरतन'

में स्थान देना उचित नहीं समका था। हाँ, श्रियर्सन ने अपने 'द माडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर आफ हिंदुस्तान' में जायमी का महत्व आवश्य प्रतिपादित किया था। श्रतः वहत संभग है कि श्रियर्जन से प्रभावित होकर शुक्लजी का ध्यान जायसी की श्रोर गया हो। पर उन्होंने जायशी ग्रंथायली की भूमिका में जिस तरह जमकर श्रीर साधिकार विवेचना की है वह उनकी मौजिक तथा गंभीर त्रालोचनात्मक दृष्टि का परिचायक है। उसमें प्रारंभ में जायसी के काल की सामा-जिक श्रौर धार्मिक परिस्थिति, प्रेमगाथा काञ्य की परंपरा, जायपी के जीवनवृत्त, पद्मावत की कथा श्रोर उसके ऐतिहासिक श्राचार का वर्णन करके तब जायसी के काव्य श्रीर उसकी प्रवृत्तियों की श्रालोचना में प्रवृत्त हुए हैं। मनोवृतियों श्रीर काव्य के प्रमुख श्रवयवों का सुद्धम विश्लेपमा करके उसके श्राधार पर जायसी के काव्य का मूल्यांकन इस ह्यालोचना की सबसे बड़ी विशेषता है जो शुक्लजी के अतिरिक्त उस काल के अन्य किसी आलोचक में नहीं दिलाई पइती । यद्यपि यह त्रामीचना मुख्यतः शास्त्रीय शैली में लिखी गई है। स्रर्थात इमका बहुत बड़ा भाग पद्मावन में रस, श्रालंकार, बस्तुवर्णन, भाव व्यंजना, प्रबंधत्व ब्रादि का भारतीय साहित्यशास्त्र के मान्य सिद्धांतों के ब्राधार पर परीक्षण किया किया है, पर साथ ही श्राधुनिक मनोवैज्ञानिक हिं से भी काव्य की सूक्ष्म विशे-षतात्रों का उद्घाटन करने की प्रवृत्ति सर्वत्र दिखाई पड़ती है। ग्रपनी ग्रन्य व्यावहारिक समीकाश्रों की तरह इगमें भी उन्होंने कोई नया प्रसंग प्रारंग करने के पूर्व मनोबै-ज्ञानिक या शास्त्रीय सिद्धांत की स्थापना कर ली हैं ख्रीर तब उसके खनसार पद्मावत के विभिन्न काव्यस्थलों की व्याख्या की है। इस तग्ह इसमें व्याख्यात्मक पद्धति की अधिकता दिखाई पहती है। पद्मायत का काव्यसींदर्य पाठकों को अच्छी तरह हृद्यंगम कराने की दृष्टि से ही उन्होंने ऐसा किया है यद्यपि इस न्याख्यात्मक पद्धति के कारण आलोचना में स्फीति अधिक आ गई है। व्याख्यात्मक अंशों को निकाल देते पर भी इस ग्रालोन्यना की ग्रान्यित बनी रह सकती है जैया उनकी तीनों भूमिकाश्चों के संकलन 'त्रिवेशी' में किया गया है। विवेचनात्मक पद्धति वहाँ दिखाई पड़ती है जहाँ सूफी मत के सिद्धांतों श्रौर जायसी की भाषा पर शुक्लजी ने विचार किया गया है श्रौर पद्मावत के उद्धरण देकर श्रपने कथन की पृष्टि की है। जायसी के रहस्यवाद का सैद्धांतिक विवेचन भी इसी शैली में किया गया है।

इस त्रालोचना में शुक्लजी की मुख्य स्थापना यह है कि जायसी ने कबीर की तरह केवल शुक्क ज्ञानिक्षणा नहीं किया बल्कि जीवन श्रीर जगत के बीच हृदय का प्रसार भी किया है श्रीर साथ ही व्यक्तिगत साधना के साथ लोकपच्च की श्रीर भी थोड़ा बहुत ध्यान दिया है। इसी कारण उनके श्रनुसार 'हिंदी के किवयों में यदि कहीं रमगीय श्रीर सुंदर रहस्यवाद है तो जायसी में, जिनकी भाइकता बहुत

ही उचकोटि की हैं । १ वस्तुनः वे रामभक्त कवियों के सबसे श्रिधिक निकट जायसी को ही पाते हैं क्यों कि विशिष्टाद्वेत की तरह सूफीमत में भी जगत को पारमार्थिक सत्ता से श्रिधिक भिन्न नहीं माना जाता श्रीर निग्री ग्रह्म के प्रतीक के रूप में ही सही, सुकी भी सगुण सत्ता को स्वीकार करते हैं। इन दो कारणों से शक्लाजी सफीमत के उतने विरोधी नहीं हैं जिनने योगमार्ग, नाथ संप्रदाय, तंत्रमार्ग श्रीर कवीर श्रादि के निर्पुण साधना मार्ग के। सूफी कवियों ने श्रपनी प्रेम भावना के पूर्ण प्रसार के लिये प्रबंध काव्य को ही माध्यम बनाया था, पद या मुक्तक कान्य को नहीं; यह भी शुक्लजी की मनचाही बात थी क्यों कि वे मानते थे कि जीवन की नाना भूमियों श्रीर दशाश्रों के बीच लोकमंगल की साधनावस्था के चित्रणा का जितना अवसर प्रबंध काव्यों में मिलता है उतना मुक्तक काव्य में नहीं। इस सब कार्गों से वे जायसी के काव्य की बहुत उच्च स्थान देते हैं, 'यद्यपि वे यह भी कहते हैं कि 'जायसी का ध्यान स्वभारचित्रण की श्रोर नहीं था ..... मनुष्य प्रकृति के सूचम निरीक्षण का प्रमाण हमें जायसी के प्रबंध के भीतर नहीं मिलता।" श्रादशेवादी शुक्लजी को जायसी के प्रबंध के भीतर यह बड़ी भारी कमी दिखाई पड़ती है कि उसमें रामचरितमानस की तरह उच श्रौर श्रादर्श चरित्रों की श्रवतारणा नहीं की गई है। फिर भी गंभीर भाव व्यंजना, प्रबंध के विभिन्न प्रसंगों के क्रमनिर्वाह लोक हृदय की पहिचान श्रीर वैविध्यपूर्ण वस्तु-वर्णन की परीचा करके उन्होंने जायसी को हिंदी कवियों में बहुत ही उच्च पद का श्रिधिकारी सिद्ध किया है।

व्यावहारिक समीचा में श्रालोच्य कृति के रूपिशल्प का सम्यक् विश्लेषण विशेष महत्व का होता है। शुक्लजी ने श्रपनी तीनो भूमिकाश्रों में काव्य के कला पच की विवेचना बहुत ही विद्वत्तापूर्ण ढंग से श्रौर श्रद्भुत स्क्ष्मबूक्त के साथ की है। पद्मावत में समासोक्ति पद्धित के प्रयोग की खोज उनकी इसी स्हम बुद्धि श्रौर गहरी पकड़ का परिणाम है। उन्होंने पद्मावत को श्रन्योक्ति पद्धित का काव्य न मानकर समासोक्ति पद्धित का काव्य माना है श्रौर उसकी कथा के प्रस्तु-तार्थ श्रौर प्रतीकार्थ दोनों को समान महत्व का माना है। उनके श्रनुसार 'प्रबंध के भीतर शुद्ध भाव के स्वरूप का ऐसा उत्कर्ष जो पार्थिव प्रतिबंधों से परे होकर श्राध्यात्मिक स्वेत्र में जाता दिखाई पड़े, जायसी का मुख्य लक्ष्य है। क्या संयोग क्या वियोग दोनों में किव प्रेम के उस श्राध्यात्मिक स्वरूप का श्राभास देने लगता

<sup>े</sup> जायसी ग्रंथावली की भूमिका, वृष्ठ--१५७। ने बही-पृष्ठ १२६।

है, जगत् के समस्त न्यापार जिसकी छाया से प्रतीत होते हैं। "शुक्लजी ने पद्मावत के प्रबंधत्व की दूसरी विशेषता बताई है उनमें जीवन के मर्मस्पर्शी स्थलों की योजना जो 'मानस' में छौर भी श्रिक दुई है। प्रबंध कान्यों में रसवता ऐसे ही प्रसंगों के कारण श्राती है। इसी तरह 'संबंधनिर्वाह' के विवेचन में उन्होंने पद्मावत की कथावस्तु की भारतीय श्रीर पाश्चात्य साहित्य शास्त्र में मान्य कार्यावस्थाश्री, पंचसंघियों श्रीर श्रन्वितत्रय के मिद्धांतों के श्राधार पर परीच्चा की है श्रीर उसे प्रबंध कान्य के लिये उपयुक्त माना है। उसी तरह जायती के श्रलंकार विधान को भी उन्होंने स्वाभाविक श्रीर रसोरकर्पकारक माना है क्योंकि 'जायती ने साहश्य-मूलक श्रलंकारों का ही श्राक्षय श्रिक लिया है। कोरे चमत्कार प्रदर्शन के लिये प्रयुक्त श्रलंकारों के शुक्लजी विशेधी थे। श्रतः पद्मावत में उनकी कमी देखकर उन्होंने उसकी बहुत प्रशंसा की है। इस तरह पद्मावत के कला पन्न का जैसा सूक्ष्म श्रीर सम्यक् विवेचन शुक्लजी ने किया है, वैसा श्रवतक नहीं किया जा सका है।

श्चन्य श्चालोचकों ने जायसी के काव्य की विस्तृत विवेचना नहीं की है। श्यामसंदर दास ने अपने इतिहास में जायनी के संबंध में कछ प्रशंसात्मक वाक्य लिखकर ही चलता कर दिया है। श्रयोध्यासिंह उपध्याय ने श्रपने भाषण में जायसी की धार्मिक उदारता, विस्तृत ज्ञान श्रीर भारतीयता की भावना की श्रीर पाठकों का ध्यान श्राकृष्ट किया है. पर साहित्यिक त्रालोचना की दृष्टि से इस भाष्या का श्रिधिक महत्व नहीं है। रामकुमार वर्मा ने श्रपने विवेचनात्मक इतिहास में जायसी के जीवन वृत्त, रचनात्रों श्रीर पद्मावत के कथाप्रसंगों का उल्लेख करने के बाद उनके किव रूप की जो श्रालोचना की है वह संज्ञिप्त होते हुए भी महत्वपूर्ण है। उनकी स्थापना यह है कि जायसी कबीर से प्रभावित ये पर उन्होंने कबीर का फाड़ फटकारवाला मार्ग न श्रपनाकर प्रेम श्रीर सद्भावना का मार्ग श्रापनाया था। इसी तरह श्रन्य कई बातों के श्राधार पर उन्होंने जायसी श्रीर कबीर की तुलना की है। सूफी मत, मतनवी काव्यपद्धति का प्रभाव, विस्तत ज्ञान के स्राधार पर वस्तुवर्णान स्रादि का विवेचन उन्होंने शुक्लजी के स्राधार पर ही किया है जिससे उसमें कोई नवीनता नहीं है। पद्मावत की कथा के प्रस्तत श्रीर श्रप्रस्तुत श्रथीं में उन्हें वैपम्य दिखाई पड़ा है क्योंकि वे उस कथा को समासोक्तिमूलक न मान कर रूपकात्मक काव्य ( एलेगोरी ) मानते हैं। डा॰ बडध्वाल ने तो श्रपना निवंध ही इसी समस्या को लेकर लिखा है। उन्होंने पद्मावत की कथा को श्रन्योक्तिमूलक मानकर यह निर्णय दिया है कि 'जायसी एक सफल अन्योक्तिकार नहीं हैं, क्योंकि पद्मावत में अन्योक्ति का सूत्र कहानी को एक से दूसरे सिरे तक वेधता नहीं गया है। आध्यात्मिक और लौकिक दोनों पद्म कहानी में सर्वत्र एकरस नहीं दिखाई देते'। यह समस्या पद्मावत के उपसंहार के उस अंश के कारण उत्पन्न हुई है जिसमें इस रूपक का रहस्य खोला गया है। पर बाद की खोजों से सिद्ध हुआ है कि उक्त चौपाइयों प्रित्तित हैं। अतः शुक्लजी द्वारा प्रतिपादित समासोक्ति पद्धित को मान लेने पर इस समस्या का समाधान अपने आप हो जाता है। बड़थ्वालजी ने जाने क्यों शुक्लजी के उक्त मत की जानबूम कर उपद्मा की और यह निर्माय दिया कि रत्नसेन का नागमती को त्यागकर पद्मावती के लिये योगी बनकर निकत्त पड़ना लोकसंग्रही भावना के विकद्ध है। इसी से पद्मावत की 'कहानी आध्यात्मिकता की हँसी उड़ा रही है और आध्यात्मिक कहानी को विरूप बना रही है। दे' पाआत्य देशों की रूपक कथाएँ (एलेगोरी) समासोक्तिमृलक ही होती हैं अतः इस सिद्धांत को मान लेने पर बड़थ्वालजी की आपित्त निर्मूल हो जाती है। फिर भी इस निबंध में लेखक ने बहुत ही तर्कपूर्ण डंग से विवेचना की है। शिल्प विधान संबंधी यह एक महत्वपूर्ण आलोचना है।

#### ३ - सूरदास

स्रदास के संबंध में विवेच्य काल की सबसे महत्वपूर्ण आलोचना श्राचार्य रामचंद्र शुक्ल की है जो उन्होंने भ्रमरगीत शर (सन् १६२५) की भूमिका के रूप में लिखी थी। लाला मगवानदीन ने भी सूर पंचरतन (सन् १६२७) की भूमिका के रूप में स्र साहित्य की विस्तृत श्रालोचना प्रस्तुत की थी। श्रयोध्यासिंह उपाध्याय ने पटना विश्वविद्यालय में हिंदी साहित्य के संबंध में जो व्याख्यान दिए थे उनमें एक स्रदास के संबंध में भी था जो बाद में उनके ग्रंथ 'हिंदी भाषा श्रीर साहित्य का विकास' (सन् १६४०) में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद सन् १६३४ में इजारीप्रसाद द्विवेदी का 'स्र साहित्य' लिखा गया। रामचंद्र शुक्ल, श्यामसुंदर दास श्रीर रामकुमार वर्मा ने श्रपने इतिहास ग्रंथों में भी स्रदास के जीवन वृत्त के साय उनके साहित्य का संज्ञित श्रालोचनात्मक परिचय दिया है। साहित्यक श्रालोचना की दृष्टि से इन सब में शुक्लजी के भ्रमरगीत-सार की 'भूमिका' सर्वश्रेष्ठ श्रालोचनात्मक कृति है।

<sup>े</sup> पद्मावत की कहानी और जायसी का अध्यात्मवाद—दिवेदी अभिनंदन प्रंथ (सन् १६३३) —पृष्ठ ३६४।

<sup>.</sup> व वही, प्रष्ठ-४०१।

भ्रमरगीतसार की भूमिका लिखने के पूर्व शुक्लजी तुलसी ग्रंथावली श्रीर जायसी ग्रंथावली की भूमिकाएँ लिख चुके थे। ये तीनों भूमिकाएँ सन् १६२३ से सन् १६२५ के बीच लिखी गई थीं। अतः उन सबमें शुक्लजी का आलोच-नात्मक प्रतिमान एक ही है जो उस समय तक पूरी तरह निश्चित श्रीर हु हो चुका था। भ्रमरगीतसार की भूमिका (सन् १६२५) त्रांतिम होने के कारण उसमें विचारों की प्रौढता तथा शैलीगत गंभीरता श्रधिक हैं; साथ ही पूर्व मूमिकाशों जैसी स्कीत श्रौर भावुकता का प्रवाह भी उसमें कम है। इसी कारण यह भूमिका वड़ी नहीं हुई है पर सैद्धांतिक विवेचन की अधिकता के कारण इसका महत्व अधिक बढ गया है। किसी भी पत्त की श्रालोचना करते समय पहले वे कुछ सिद्धांतीं की स्थापना करके तब उनके आधार पर न्यावहारिक आलोचना में प्रवृत्त होते हैं। यह पर्धति उन्होंने सर्वत्र श्रपनाई है, श्रतः सूर साहित्य की विवेचना में भी उसका होना स्वाभाविक ही है। व्यावहारिक ग्रालोचना में उन्होंने प्रायः विवेचनात्मक ग्रीर व्याख्यात्मक शैली श्रपनाई है पर कहीं कहीं तुलनात्मक, निर्ण्यात्मक श्रीर भावात्मक पद्धति का भी सहारा लिया है। सिद्यांत निरूपण श्रौर श्रांतर्वृत्ति-विश्लेषणा में विवेचनात्मक पद्धति श्रौर सिद्धांतों का प्रयोग करते समय व्याख्यात्मक श्रीर भावात्मक शैली श्रपनाई गई है। शुक्लजी के श्रादर्श कवि तुलसी श्रीर श्रादर्श काव्य रामचरित मानस हैं। श्रतः जायसी हों या सूर या श्रन्य कोई किव उसके महत्व श्रीर काव्यसौंदर्य का मृल्यांकन करते समय वे तुलसी से उसकी तलना श्रवश्य करते हैं। सूर की श्रालोचना में भी उन्होंने यही किया है।

शुक्ल जी सूर के प्रशंसक हैं पर उनका स्थान तुलसी से नीचे मानते हैं क्यों कि उनके अनुसार तुलसी के काव्य में शैलियों की विविधता, जीवनदशाश्रों की व्यापकता, श्रादर्श चिरतों की उँचाई, लोकमंगलकी भावना श्रोर सांस्कृतिक एकता तथा दार्शनिक समन्वय की प्रवृत्ति जितनी श्रिषक है उतनी सूर के काव्य में नहीं मिलती। फिर भी वे सूर के महत्व को श्रस्वीकार नहीं करते। यह कहते हुए भी कि 'तुलसी की प्रतिमा सर्वतोमुखी है श्रोर सूर की एकमुखी' वे यह स्वीकार करते हैं कि 'एकमुखी होकर भी उसने श्रपनी दिशा में जितनी दूर तक की दौड़ लगाई है उतनी दूर तक तुलसी ने भी नहीं; श्रोर किसी किय की तो बात ही क्या है। जिस चेत्र को सूर ने चुना है उसपर उनका श्रिकार श्रपरिमित है, उसके वे सम्राट् हैं।' फिर भी सूर की महत्ता या प्रतिभा की विशिष्टता का विश्लेषणा उन्होंने उतना नहीं किय। है जितना उनके काव्य की सीमाश्रों या श्रमावों का विवेचन

<sup>े</sup> अमरगीतसार की भूमिका, दशम संस्करण-पृष्ठ २६।

किया है। कान्याालोचन संबंधी उनकी एक प्रमुख मान्यता यह है कि कि कि चिर्त्रगत शिक्त, शील, श्रीर सौंदर्य तीनों का समान रूप से चित्रण करना चाहिए। इस प्रतिमान का प्रयोग सूर पर करते हुए वे कहते हैं कि 'शिक्त, शील श्रीर सौंदर्य मगवान की इन तीन विभूतियों में से सूर ने केवल सौंदर्य तक ही श्रपने को सीमित रखा है जो प्रेम को श्राकपित करता है।" इसी कारण सूर ने जीवन की केवल दो चुचियों—मालचुचि श्रीर यौवनचुच्ति को लिया है। इन दोनों के मीतर भी केवल 'बालकीड़ा' प्रेम के रंग रहत्य श्रीर उसकी श्रवण्य वासना' तक ही उनकी हिन्ट सामित रह गई है जिससे उनके कान्य में घटना न्यापारों का वैविध्य नहीं मिलता।

वस्तुत: शुक्लजी की दृष्टि जीवन के स्थूल घटना व्यापारों श्रथवा उन्हीं के शब्दों में शक्ति श्रौर शीलयुक्त कर्म सौंदर्य की श्रोर जितनी थी उतनी श्रांतर्वृत्तियों के सक्ष्म सौंदर्य की श्रोर नहीं। इसी दृष्टि से वे सभी प्रकार के काव्यों को देखते हैं. चाहे वे काव्य किसी भिन्न उद्देश्य, परिस्थिति, मनोदशा, युगधर्म या सौंदर्यबोध की प्रेरणा या रचनात्मक 'बाध्यता' से ही क्यों न लिखे गए हों। श्रतः तुलसी से भिन्न श्रादर्शवाले कवियों में शुक्ल जी को दोष श्रीर श्रभाव ही श्रिधिक दिखाई पड़ते हैं। पर उन्होंने सूर में जो नहीं है उसी को नहीं देखा बल्कि जो है उसे भी ब डी सुक्स श्रीर विवेकपूर्ण दृष्टि से देखा है। इसी से सूर की भावन्यंजना, बिंब-विधान श्रीर वाग्वैदग्ध्य का विवेचन उन्होंने बड़े विस्तार से उद्धरण देकर श्रीर पदों की व्याख्या करते हुए किया है। फलतः इस आचीचना में व्यास शैली की व्याख्यात्मकता श्रिधिक हो गई है। संभवतः विद्यार्थियों के लिये इस भूमिका की उपयोगिता को ध्यान में रखकर ही शुक्लजी ने ऐसा किया है। भाव पन्न कः श्रालोचना के साथ साथ उन्होंने स्रसाहित्य के कला पच-माषा, संगीत तत्व, श्रलंकार विधान, उक्ति चमत्कार श्रादि - की भी सहदयता श्रीर गहराई के साथ विवेचना की है पर यह विवेचना कोरी प्रसंशा नहीं है, तुटियों की स्रोर भी वे संकेत करते गए हैं। यद्यपि यह समस्त विवेचना मूलतः शास्त्रीय श्राधार पर की गई है श्रीर रसों, श्रलंकारों, भाव पत्त श्रीर विभाव पश्, संचारी, भावों, श्रनुभावों, चेष्टाश्रों श्रादि की छानशीन में ही श्रिधिक शक्ति लगाई गई है पर शुक्लजी ने श्रपनी ऐतिहासिक समीन्तापद्धति का यहाँ भी परित्याग नहीं किया है। उन्होंने प्रारंभ में सरदार के समय की धार्मिक श्रीर सांस्कृतिक स्थिति तथा श्रन्त में वल्लभ संप्रदाय की उपायनापद्धति श्रीर शुद्बाद्देत के दार्शनिक सिद्धांतों का भी

<sup>े</sup> असरगीतंसार की भूमिका - पृष्ठ ४।

संचेप में परिचय दे दिया है। सूर काव्य के मूल सोतों की छोर उन्होंने दो एक स्थलों पर संकेत किया है। एक स्थान पर उन्होंने लिखा है कि 'स्रामार किसी पहले से चली छाती हुई परंपरा का चाहे वह मौखिक ही रही हो, पूर्ण विकास सा जान पड़ता है।' फिर छान्यत्र ग्रुंदावन के सामाजिक जीवन को स्वच्छंद छौर लोक बंधनों से मुक्त बताया हे छौर एक जगह पदकाव्य तथा लीलागान की पूर्वपरंपरा जयदेव छौर विद्यापित में देखी है। इस तरह उन्होंने शोधकर्ताछौं के लिये शोध का दिशानिदेश कर दिया। इसी सूत्र को पकड़कर हजारीप्रसाद हिवेदी ने हिंदी साहित्य की मृमिका' में सूर काव्य की पूर्व परंपरा की खोज की है।

श्यामसुंदरदास ने अपने इतिहास में पूरदास के जीवनवृत्त के साथ सूरसागर का परिचायात्मक विवरण ही श्रिधिक दिया है, उसपर श्रालोचनात्मक दृष्टि कम डाली है। सूर की काव्यगत विशेषताश्री का जो थोड़ा सा विवेचन उन्होंने किया है वह रामचंद्र शुक्ल की विवेचना से प्रभावित जान पड़ता है। वे भी सूर को तुलसी से नीचे ही स्थान देते हैं। लाला भगवानदीन ने 'सूर पंचरत्न' में १६४ पृष्ठों की ग्रालोचनात्कक म्मिका लिखी जिसमें उन्होंने मिक्त ग्रांदोलन की सामाजिक श्रीर राजनीतिक पृष्टभूमि, भक्ति के स्वरूप श्रीर प्रभाव, तथा व्रजमाया का इतिहास श्रीर व्याकरण भी श्रत्यंत भावुकतापूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया है श्रीर उसके बाद बड़े विस्तार से सूर की शैली, भाषा, प्रतिभा, शास्त्रनिपुण्ता, काव्यनिपुण्ता, श्चंतर्वित निरूपण, श्चादि की व्यास शैली में व्याख्या की है। श्चंत में उन्होंने रस, शब्दशक्ति, ऋलंक:र, वर्णविन्यास ऋादि की दृष्टि से स्रसागर की शास्त्रीय शैली में श्रालोचना भी है। इस तरह उनकी श्रालोचना में ऐतिहासिक श्रीर शास्त्रीय पद्धतियों का संमिश्रण हुन्ना है श्रीर उसकी शैली श्रधिकांशतः भावात्मक है। भूमिका के उत्तरार्ध में उन्होंने विद्यार्थियों के लाभ की दृष्टि से पंचरतन में संग्रहीत पदों के भव पच श्रीर विविध प्रसंगों भी भावात्मक शैली में व्याख्या की है। इसमें उन्होंने सूरकाव्य के भाव, विचार श्रीर दर्शन तथा कलासी छत्र का भी परिचयात्मक विवरण दिया है। इस तरह कुल मिलाकर यह परंपराविहित शास्त्रीय दृष्टि से लिखी गई श्रालोचना है जिसमें विचारगांभीर्य, मनोवैज्ञानिक विश्लेपण तथा व्यापक स्त्रालोचनात्मक प्रतिमान का स्त्रभाव दिखाई पड़ता है। शुक्लजी की उपर्युक्त समीचा के संमुख लालाजी की यह समीचा हलकी श्रौर स्थून प्रतीत होती है।

इजारीप्रसाद द्विवेदी का सूर साहित्य प्रमुखतः कृष्ण भक्ति काव्य के मूल स्रोतों से संबंद शोधप्रधान ग्रंथ है, व्यावहारिक श्रालोचना का नहीं। पर इसमें

<sup>े</sup> अमरगीतसार की भूमिका, पृष्ठ—७।

लेखक ने कोई मौलिक शोध नहीं किया है। उन्होंने प्रारंभ में ही स्वीकार कर लिया है कि 'पिष्टपेषगा कहलाने योग्य तो कुछ नहीं हुन्ना पर नई बात भी नहीं कह सका। पंडितों ने कुछ छोड़ा भी तो नहीं है। यत्र तत्र विकीर्ण सामग्री को नए रूप में उपस्थित कर रहा हूँ।' जैसा आचार्य चितिमोहन सेन ने ग्रंथ की समिका में कहा है-दिवेदीजी ने राधाकृष्ण मतवाद, भक्ति तत्व, प्रेम तत्व, मध्ययुगीन धर्मसाधना आदि के वारे में तबतक की अधिकांश उपलब्ध सामग्री का संकलन करने का प्रयास किया है। फलत: इस पुस्तक का आधा से अधिक भाग श्रप्रासंतिक है. सर साहित्य से उसका कोई सीधा संबंध नहीं है। स्त्रीपूजा श्रीर उसका वैष्णाव रूप तथा जयदेव, विद्यापित श्रीर चंडीदास की राधा शीर्षक अध्यायों में सरदास का कहीं नाम तक नहीं आया है न उनमें कही बातों का सरदास से कोई संबंध ही स्थापित किया गया है। अधिकांश अध्यायों में या तो धार्मिक श्रीर दार्शनिक पूर्वपरंपरा पर विचार किया गया है या तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक और साधनात्मक परिवेश और उसकी प्रतिक्रियाओं का विश्लेष्या किया गया है। ग्रंथ के शेष भाग में सूर साहित्य के अध्ययन के आधार पर तत्कालीन भारतीय समाज का चित्र प्रस्तुत करने श्रीर ईसाई कवियों श्रीर नंददास के साथ सरदास की तुलना करने के साथ ही सूर साहित्य की भाव-भूमि की भावात्मक शौली में व्याख्या की गई है। ग्रंथ के श्रांतिम श्रध्यायों में रामचंद्र शुक्ल की व्याख्यात्मक शैली श्रीर सूर साहित्य की विशेषता संबंधी विचारों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है। निष्कर्ष यह कि द्विवेदीजी के सूर साहित्य प्रथ में मूल स्रोतों श्रीर पूर्वपरंपरा संबंधी श्रंशों में तो मौलिकता श्रीर नवीनता नहीं ही है, उसके ब्रालोचनात्मक ब्रंशों में भी विचारों की गहराई ब्रौर नवीनता नहीं दिखलाई पड़ती, जिससे वह सतही, परिचयात्मक श्रीर प्रारंभिक प्रयास मालूम पड़ता है। व्याख्यात्मक श्रंशों की शैली पर बंगीय श्रालोचना की भावुकतापूर्ण काव्यात्मक शैली का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है।

हरिश्रोधजी ने श्रपने 'हिंदी भाषा श्रौर साहित्य का विकास' में सुख्यतः सूरदास की भाषागत निशेषताश्रों का ही वर्णन किया है। सूर के भाषा शिल्प की विवेचना को दृष्टि से यह निर्चंध निस्संदेह महत्वपूर्ण है पर सूर के काव्यसौंदर्य श्रौर काव्यवस्तु की श्रोर इसमें विशेष ध्यान नहीं दिया गया है।

र हिंदी भाषा और साहित्य का विकास, मुछ २३६ से २५६।

<sup>े &#</sup>x27;श्रीइ नारीप्रसाद जी भिक्त तत्व, प्रेम तत्व, राधाकृष्ण मतनार आदि के संबंध में जो जो कुछ भी उल्लेख योग्य जहाँ कही से पा सकें है, उसे इस प्रंथ में उन्होंने संग्रह किया है और उसपर भलीभाँति विचार किया है।' सूर साहित्य, भूमिका—पृष्ठ १।

रामकुमार वर्मा के हिंदी साहित्य का आलो ननात्मक इतिहास' में सूर्दास के बारे में लिखा तो बहुत गया पर उसका अधिकांश सूर के जीवन नृत्त, रचित अंथ, रचनाकाल सांप्रदायिक आचार आदि से ही संबंधित है। सूर के काव्यत्व का विवेचन उन्होंने शास्त्रांय दृष्टि से किया है और विरह की एकादश दशाओं, रसों और संचारी भावों के आधार पर सर के पदों की व्याख्या की है। अतः इस आलोचना में भी कोई नवीनता नहीं है।

### ४- तुलसीदास

श्रालोच्य काल में तुनसी साहित्य की श्रालोचना मबसे श्राधिक लिखी गई। मिश्रबंबुश्रों, लाला सीताराम, ग्रियसंन, ग्राउन, ग्रीब्स, टेसीटरी, इंद्रदेव नारायण सिंह, शिवनंदन सहाय आदि ने द्विवेरी युग में ही तुलसी के संबंध में बहुत कुछ लिखा था पर उन्होंने तुलसी के जीवन वृत्तांत. रचित ग्रंथ, धर्म, मत श्रीर दर्शन पर ही श्रिधिक विचार किया था। श्रातः तुलसी की साहित्यिक श्रालोचना का कार्य वस्तनः सन् १६२० के बाद तलसी ग्रंथावली के तीसरे खंड (सन् १६२३) के प्रकाशन के साथ प्रारंभ हुआ। इस ग्रंथ में तुलसी के जीवन श्रीर साहित्य के विविध पतों से संबंधित श्रयोध्यासिंह उपाध्याय हरिश्रीध. ग्रीब्स, शिरिधर शर्मा चतुर्वेदी, रामचंद्र दुवे, बलदेव उपाध्याय, राजबहादर लमगोडा, सुखराम चौवे, ब्योहार राजेंद्र सिंह श्रीर कृष्ण विहारी मिश्र के निबंध हैं. जिनमें केवल हरिश्रीध के निबंध में श्रालीचनात्मक तत्व हैं, श्रन्य निबंध तुलसी के जीवन धर्म, रचनाकाल क्रम, दर्शन, धर्म श्रादि से संबंधित है। ग्रंथावली के इस खंड में प्रारंभ में रामचंद्र शुक्ल की ४१ पृष्ठों की प्रस्तावना भी जुड़ी है जिसमें १७ पृष्ठों में तुलसी के जीवन वृत्त से संबंधित वातों पर शोधपूर्ण ढंग से विचार किया गया है श्रीर शेष प्रस्तावना शुद्ध साहित्यिक श्रालोचना है। यही प्रस्तावना 'गोस्वामी तुलसीदास' नाम से एक ऋलग ग्रंथ के रूप में भी प्रकाशित हुई। श्यामसंदर दास ने भी इंडियन प्रेस द्वारा प्रकाशित 'मानस' के नवीन संशोधित संस्करण की प्रस्तावना के रूप में गोस्वामीजी के जीवनचरित श्रीर ग्रंथों का विवरण विस्तार से लिखा या जो सन् १६४१ में पुस्तकाकार प्रकाशित हुआ। सन् १६३१ में हिंदुस्तानी एकेडमी प्रयाग से पीतांत्ररदत्त वडध्वाल ऋौर श्यामसुंदर दास द्वारा लिखित गोस्त्रामी तुलसीदास नामक एक ग्रंथ प्रकाशित हुम्रा था जिसके कुल २१० पृष्ठों में से १५० पृष्ठों में जीवनवृत्त लिखा गया है। इसका स्रालोचनात्मक श्रंश कम होते हुए भी महत्वपूर्ण है। इसी काल के स्रासपास शुक्क जी, श्याम सुंदरदास ग्रीर सूर्यकांत शास्त्री के इतिहास ग्रंथ ग्रीर हरिग्रीधजी के हिंदी साहित्य के इतिहास विषयक भाषण भी लिखे गए जिनमें तुलसी के जीवन श्रीर साहित्य के संबंध में भिन्न भिन्न रूपों में विचार किया गया है। लाला

भगवान 'दीन' ने विनयपत्रिका, कवितावली श्रीर दोहावली की टीकाश्रों के साथ श्रालोचनात्मक भूमिकाएँ श्रीर तुलसी पंचरत की प्रस्तावना भी इसी काल में लिखी थी। उनकी कवितावली की टीका का जो नवीन संस्करण सन् १६३१ में प्रकाशित हन्ना उसमें विश्वनाथप्रसाद मिश्र लिखित एक लंबी न्नालोचनात्मक प्रस्तावना भी जोड़ दी गई थी। सन् १६३५ में माताप्रसाद गुप्त का तुलसी संदर्भ नामक शोध निबंधों का संकलन प्रकाशित हुन्ना जो साहि यालोचन का नहीं, शोध का ग्रंथ है। उसी वर्ष सद्गुक्शरण श्रवस्थी ने तुलसी की चार छोटी रचनात्रों का संग्रह 'तुलसी के चार दल' प्रकाशित किया । इसके पहले भाग में तलसी का जीवनवृत्त, धर्म, दर्शन श्रीर काव्य की विशेषताश्रों का श्रालीचनात्मक वर्णन है। सन् १६३७ में रामनरेश त्रिपाठी का 'तुलसीदास श्रीर उनकी कविता' नामक ग्रंथ दो भागों में प्रकाशित हुआ, इसके पहले भाग में कवि की जीवनी, त्तरतंबंधी उपलब्ध सामग्री, तुलसी के रचित ग्रंथों उनकी प्राचीन प्रतियों, टीकाश्रों श्रादि के संबंध में विस्तार से विचार किया गया है, श्रीर दूसरे भाग में तुल भी की भाषा, धर्म, मत, जानकारी तथा काव्यत्व की समीचा की गयी है। सन् १६३८ में बलदेवप्रसाद मिश्र का 'तुलधी दर्शन' नामक ग्रंथ प्रकाशित हुन्ना जो तुलसी के जीवन, धार्मिक सिद्धांतों ग्रीर दर्शन से संबंधित शोध ग्रंथ है, ग्रालोचना ग्रंथ नहीं। इन ग्रंथों की भूकिकान्रों त्रौर निवंधों में से यहाँ केवल उन्हीं के संबंध में विचार किया जायगा जिनमें किसी न किसी श्रंश में साहित्यक श्रालोचना वर्तमान है। श्रौरों के संबंध में विचार नहीं किया जायगा।

तुलसी ग्रंथावली के तीसरे खंड में संकलित निबंधों में कुछ, किव के जीवनवृत्त से संबंधित है, कुछ, में उनके दार्शनिक, राजनीतिक द्यौर सामाजिक विचारों
की समीचा की गई है द्यौर कुछ, में तुलसी के काव्य की संस्कृत, श्रंग्रेजी श्रौर
हिंदी के श्रन्य कियों की किवताश्रों से तुलना की गई है . ऐसे निवंधों में सबसे
श्रिषक महत्वपूर्ण गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी का निबंध है जिन्होंने बहुत ही विद्वत्तापूर्ण
ढंग से 'मानस' से उदाहरण देकर तुलसी को श्रद्धैतवादी सिद्ध किया है।
श्रालोचनात्मक निवंशों में राजबहादुर लमगोड़ा का निवंध हिंदी माषा श्रौर
तुलसीकृत रामायण इस हिंदि से महत्वपूर्ण है कि इसमें पहली बार पाश्चात्य
साहित्य के काव्य प्रतिमानों के सहारे मानस का मूल्यांकन करने की प्रवृत्ति दिखाई
पड़ती है श्रौर साथ ही संस्कृत, श्रॅगरेजी, फारसी श्रौर उद्दू के किवयों की काव्यगत
विशेषताश्रों के साथ तुलसी की विशेषताश्रों की तुलना मी की गई है। यद्यि
इस श्रालोचना में माष्ठकता का मिश्रण हो जाने से स्पीति श्रिषक श्रा गई है
पर 'मानस' की कला श्रौर शिल्प के विवेचन की दृष्टि से यह रूढ़िवद्ध शास्त्रीय
पद्धित से श्रलग हृटी हुई समीचा है। यह दृष्टि मौलिक तो नहीं है पर उसमें

गहराई श्रौर सूक्ष्म पकड़ श्रवश्य है। इम निवंच में लेखक ने पहले श्रच्छे काव्य के ये लच्चण निर्धारित किए हैं—शब्द शक्ति (ध्वन्यात्मकता श्रौर संगीत तत्व, चित्र शक्ति (विवयोजना), भाव शक्ति (तन्मयता श्रौर भावात्मकता), उपयुक्त शब्द चयन, नाटकीय दृश्य योजना, संवाद, श्रन्विति श्रौर प्रकृतिचित्रण। फिर इन्हीं प्रतिमानों के श्राधार पर उन्होंने मानस के कितपय स्थलों की बहुत ही सूक्ष्म श्रौर सोदाहरण व्याख्या की है। वर्णों, शब्दों श्रोर दृश्यों के चयन का विवेचन करनेवाली यह उस काल की प्रथम श्रालोचना है। यद्यपि इस निबंध की शैली कथावाचकों जैसी, भावुकतापूर्ण है श्रोर उसमें निर्णयात्मक तथा तुलनात्मक पद्धित के कारण स्कीति श्रधिक है, पर उसके विचार की दिशा श्रवश्य नई है। हिरश्रौधजी का निबंध 'गोस्वामी तुलसीदास का महत्व' भावात्मक शैली का है श्रौर उदाहरणों तथा श्रन्य लेखकों के उद्धरणों से भरा हुन्ना है। मैथ्यू श्रानंत्व, श्रव्हें लायल, द्विजंद्रलाल राय श्रौर खींद्रनाथ ठाकुर के श्राधार पर उन्हें ने प्रारंभ में काव्यालोचन की जो 'कसौटी' बनाई है, श्रागे उसका प्रयोग करना मूलकर वे श्रादर्शवादी विचारों श्रौर भावुकता के प्रवाह में वह गए हैं। इससे इस निबंध में गंभीर विवेचना का श्रमाय है।

तुलसी ग्रंथावली के इस खंड की प्रस्तावना के रूप में शुक्ल भी द्वारा लिखी गई श्रालोचना हिंदी में श्रवतक लिखी गई व्यावहारिक श्रालोचनाश्रों में सर्वश्रेष्ठ मानी जा सकती है। इसका महत्व इसी से स्पष्ट है कि शुक्लजी के बाद तुलसी के संबंध में जितने लोगों ने समीचाएँ लिखीं, प्रायः सबने उन्हीं की बातों को दहराया है अथवा उन्हीं की स्थापनाओं और शैली को आधार बनाकर श्रपनी श्रालोचना का भवन खड़ा किया है। यह प्रस्तावना पहले ज्यों की त्यों 'गोस्त्रामी तुलसीदास' नाम से पुस्तकरूप में प्रकाशित हुई थी। सन् १६३३ में उसमें से तुलसी के जीवनवृत्तवाला श्रंश निकालकर तथा तुलसी की मिकपद्धति श्रीर काव्यपद्धति के विवेचन में कुछ प्रकरण श्रीर प्रसंग बढ़ाकर उसका नवीन परिवर्द्धित संस्करण प्रकाशित हुन्ना था। त्रातः यहाँ उसी परिवर्द्धित, परिवर्तित संस्करण को श्राधार बनाकर शुक्कजी की तुलसी विषयक श्रालोचना के संबंध में विचार किया जायगा। इस प्रंथ में शुक्लजी ने श्रपनी ऐतिहासिक समीचा पद्धति के श्रनुसार प्रारंभ में तुलसीकालीन भारत की राजनीतिक, धार्मिक, सामा-जिक श्रौर सांस्कृतिक परिस्थितियों का वर्णन करके उनकी किया प्रतिकिया के प्रमाव या प्रतिच्छाया को तुलसी के काव्य में खोजने का प्रयत्न किया है। प्रारंभ के कई श्रध्यायों ( तुलसी की भक्ति पद्धति, प्रकृति श्रीर स्वभाव, लोकधर्म, धर्म श्रीर जातीयता का समन्वय, मंगलाशा, लोकनीति श्रौर मर्यादावाद, शीलसाधना श्रौर भक्ति तथा ज्ञान श्रौर भक्ति ) में शुक्कजी ने वही ऐतिहासिक या समाजशास्त्रीय श्रालो-

चना की पद्धति अपनाकर तुलसी के काव्य की मून पैरेखाओं, उद्देश्य तथा विचारभूमि का ग्रन्वेषण श्रीर तर्कपूर्ण विवेचन किया है। यद्यपि इस विवेचन में उन्होंने श्रपनी व्यक्तिगत पूर्वग्रह्युक्त घारणात्रों श्रौर संस्कारों से ही श्रिधिक काम लिया है जिससे उनके निर्णय तटस्य नहीं रह सके हैं, फिर भी उनकी दृष्टि की गहरी पैठ, विश्लेषण की श्रद्भुत चमता श्रीर श्रगाध पांडित्य का परिचय पंक्ति पंक्ति में मिलता है। इस विवेचना से स्पष्ट हो जाता है कि शुक्लजी वर्णाश्रम धर्म में विश्वास करनेवाले, शास्त्रसंमत नैतिकता श्रीर लोकमर्यादा के कहर विश्वासी, वैष्णाव धर्म के उदार श्रीर समन्वयवादी श्राचार विचारों के संस्कार-वाले व्यक्ति थे और अपनी इन्हीं धारणाओं और संस्कारों की उन्होंने तुलसी के दर्शन, उपासनापद्धति तथा धर्मानरूपण के विवेचन में प्रतिमान के रूप में प्रयुक्त किया है, यद्यपि उन्होंने अपनी तर्कशक्ति और पांडित्य के बल पर उन वैयक्तिक धारणात्रों श्रीर संस्कारों का श्राधुनिक युग के श्रनुरूप बौद्धिकीकरण भी किया है जो द्विवेदीयुगीन श्रादर्शवादी, सुधारवादी श्रीर नैतिकतावादी दृष्टिकोण के सर्वथा मेल में है। भक्तिकालीन हिंदी साहित्य को देखने की उनकी दृष्टि हिंद्दृष्टि है जिससे वे मुसलमानों के साम्राज्यस्थापन के कारण उत्पन्न निराशा की भावना को ही भक्ति श्रांदोलन से उदय का कारण मानते हैं। वैष्णाव धर्म की दृष्टि उन्हें निर्मुण्पंथ, योगमार्ग, नाथसंप्रदाय, सहजयान त्रादि को संकीर्ण, कट्टर, लोकधर्म विरहित श्रीर ऋसामानिक सिद्ध करने के लिये बाध्य करती है। श्रपने श्रवतारवादी श्रौर पंच देववादी स्मार्त संस्कारों के कारण वे सूफीमार्ग की उपासना को 'श्राशिकी रंगढंग' वाली तथा कृष्ण मक्ति को ऐकांतिक श्रौर लोकबाह्य प्रेम की पद्धति कहकर उनकी मत्सेना करते हैं क्योंकि उन्हें तुलसी की विशिष्टाद्वेतवादी सगुण रामभक्ति को उनकी तलना में श्रेष्ठ ठहराना है। वे लोक को व्यवस्थित करनेवाली मर्यादा को ही धर्म की प्रमुख कसौटी मानते हैं और इस बात को एकदम मुला देते हैं कि आध्यात्मिक साधना की ऐसी अनेक पद्धतियाँ इस देश में बहुत पहले से चली आ रही थीं, जो जगत् श्रीर जागतिक जीवन को माया का प्रपंच श्रीर साधना के मार्ग में बाधक मानती थीं। इसी लिये शुक्लजी पूर्व परंपरात्रों पर विचार करते समय सांख्य, योग, मीमांसा स्त्रादि दर्शनों तथा उपनिषदों की श्रोर या बौद्ध श्रौर जैन धर्मसाधनाश्रों की श्रोर, जो अमण् संस्कृति की परंपरा की देन है, नहीं जाते, केवल वेदों, समृतियों श्रीर वैष्णव संप्रदायों की ब्राह्मण परंपरावाली धर्मसाधनात्रों श्रीर लोकमर्यादाश्रों तक ही रह जाते हैं।

इस तरह लोकादर्श से उनका तात्पर्य राम के जीवनगत आदर्शों से है। उनकी दृष्टि में वर्णाश्रम व्यवस्था की रचा हिंदू शास्त्रों का पठन पाठन और स्मृतियों के नियमों का पालन ही लोकमयीदा है। उनके लोकधर्म और लोकहित

का स्पर्थ वस्तुतः उच्चवगाय हिंदुस्रों के हितों की रच्चा, उनका राजनीतिक स्प्रौर • श्रार्थिक लाम है। उपर्युक्त कथन की पृष्टि शुक्लजी के इन वाक्यों से हो जाती है-'तलसीदास के समय में दो प्रकार के मक्त पाए जाते थे। एक तो प्राचीन परंपरा के रामकृष्णोपासक जो वेदशास्त्रज्ञ तत्वदर्शी आचार्यों द्वारा प्रवर्तित संप्रदायों के श्चन्यायी थे; जो श्रपने उपदेशों में दर्शन, इतिहास, पुराण श्रादि के प्रसंग लाते थे। दुसरे वे जो समाजव्यवस्था की निंदा श्रौर पूज्य तथा संमानित व्यक्तियों के उपहास द्वारा लोगों का स्नाकर्षित करते थे। समाज की व्यवस्था में कुछ विकार स्ना जाने से ऐसे लोगों के लिये अब्छा मैदान हो जाता है। समाज के बीच शासकों, कुलीनों, श्रीमानों, विद्वानों, शुरवीरों, त्राचायों इत्यादि को श्रवश्य श्रिषकार श्रौर संमान कुछ अधिक प्राप्त रहता है, अतः ऐसे लोगों की भी कुछ संख्या सदा रहती है, जो उन्हें त्रकारण ईर्ष्या श्रीर द्वेष की दृष्टि से देखते हैं। श्रीर उन्हें नीचा दिखाकर अपने श्रहंकार की तष्ट करने की ताक में रहते हैं। .... योरप में जो सामाजिक अशांति चली आ रही है वह बहुत कुछ ऐसे ही लोगों के कारण। " इन्ही उन्मादियों के हाथ में पडकर वहाँ का समाज छिन्नभिन्न हो रहा है।" इससे स्पष्ट है कि शुक्लजी वर्णाश्रम धर्म श्रीर सामंती समाजन्यवस्था में परिवर्तन के विरोधी थे श्रीर सामाजिक, धार्मिक या राजनीतिक क्रांति जो 'यथारियति' में उलटफेर कर देती है, उन्हें पसंद नहीं थी। इसी कारण उन्होंने सामाजिक कांति के पोषक श्रीर धार्मिक बाह्याचार के विरोधी कर्व र श्रादि निर्गुश संतों को लक्ष्य करके उपर्यंक मत व्यक्त किया है। तलाधीदासजी स्वयं वर्णाश्रम धर्म श्रौर सामंती समाजन्यवस्था के समर्थक थे। शुक्लजी के शब्दों में ही 'गोस्वामीजी का समाज का स्रादर्श वही था जिसका निरूपण वेद, पुराण, स्मृति स्रादि में है, स्रर्थात वर्णा-अम की पूर्ण प्रतिष्ठा। " उसी तरह श्रादर्श श्रीर लोकमर्यादा संबंधी तुलसी की मान्यता भी सामंती और रुद्धिवादी थी, जिसका समर्थन शुक्लजी ने बहुत ही श्चावेशपूर्ण ढंग से किया है। <sup>3</sup> इन कार्गों से शुक्लजी का तुलसी के प्रति पच्चपात श्रीर श्रगाय अद्धा होना स्वामाविक ही है।

शुक्लजी के संस्कार श्रीर दृष्टिकोण चाहे जैसे हों, पर उनकी यह स्थापना बिलकुल सही है कि प्रेम श्रीर मिक्त का श्रालंबन सदाचारपूर्ण शील या चिरत्र है। सदाचार की परिभाषा श्रीर मान्यता मित्र मित्र हो सकती है पर उससे इस

गोस्वामी तुलसीदास—सप्तम संस्करण, (सन् १६४१)—पृष्ठ २०-३१।

२ वही, पृष्ठ ३८।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> वही, पृष्ठ ३६, ४१, ४३।

मनोवैज्ञानिक तथ्य में कोई अंतर नहीं पड़ता । श्रतः तुलसीदास ने श्रपनी दृष्टि से समाज के हितसाधक जिस ग्रादर्श चरित्र की ग्रवतारणा की उसका शील. निरूपण भी उन्होंने श्रपने दृष्टिकीण के अनुरूप ही किया है। उस दृष्टिकीणवाले व्यक्तियों की ही उस आदर्श महापुरुष में अदा श्रीर भक्ति होगी. सबकी नहीं हो सकती। शक्क जी ने त्रादर्श पुरुष के शील के कुछ सामान्य गुणों - दया, चमा, संकोच भाव, कृतज्ञता, विनय, सरलता ब्रादि का उल्लेख किया है जो मानवीय गगा है अर्थात जो सार्वकालिक और सार्वदेशिक सत्य हैं। ऐसे गुणोंवाले चरित्री के प्रति सभी देशों श्रौर सभी काल के लोगों के मन में भक्तिभावना उत्पन्न होती है। बाल्मीकि ने भी रामायण के प्रारंभ में ही राम के इन गुणों का उल्लेख किया है। पर शक्कजी ने वाल्मीकि के राम को नहीं, तुलसी के राम को आदर्श पुरुष माना है। इसका कारण यह है कि वालमं कि के राम युग के महापुरुष मात्र है - ( कोन्विस्मिन् सांप्रतं लोके गुण्वान् कश्च वीर्यवान् , पर तुलसी के राम स्वयं भगवान हैं जो लोकधर्म, लोकमर्यादा श्रौर वर्णव्यवस्था को पनः प्रतिष्ठापित करने के लिये अवतरित हुए हैं। अतः शुक्क जी जाहे जितने मानवीय गुणों का हवाला दें, उनकी राममिक, राम के भगवान होने के कारण है, उन मानवीय गुलों के कारण नहीं तुलसी के राम, शुक्कजी के शब्दों में, शक्ति, शील श्रीर सौंदर्य भगवान की इन तीनों निभूतियों से युक्त हैं श्रीर इसी से तुलसी का राम विषयक शीलनिरूपण काव्य के लिये सबसे श्रिधिक उपयुक्त श्रीर रहोपकारक है। इस तरह शक्कजी शील ग्रीर मिक का श्राधार श्राधेय संबंध मानकर राम के शीलनिरूपण द्वारा तुलसी की भक्ति भावना की ग्राभिव्यक्ति को मनोत्रैज्ञानिक तथ्य सिद्ध करना चाहते हैं। तुलसी श्रीर शुक्कजी के लिये तो यह बात मनोवैज्ञानिक दृष्टि से सही है पर तुलसी के काव्य के सभी पाठकों के लिये यह सत्य नहीं हो सकती। क्योंकि सभी राम को भगवान् या ईश्वर का अवतार मानने को बाध्य नहीं किए जा सकते, श्रीर तुलसी के राम से यदि ब्रह्मत्व या श्रवतारी रूप इटा दिया जाय तो निश्चय ही वे शील की उचता में बाल्मीकी के राम की बराबरी नहीं कर सकते। श्रतः भक्ति भावना को श्रालग हटाकर यदि केवल काव्यगत शीलनिरूपण की दृष्टि से देखा जाय तो शायद मनोवैज्ञानिक श्रीर मानवीय द्दिर से तुलसी को महान् चरित्रों का निर्माता न मान जाय। कहने का ताल्पर्य यह है कि शुक्क जी ने कांव्यगत समीचा में शीलनिरूपण के श्रंतर्गत भक्ति को व्यर्थ ही घसीटा है।

शुक्कजी की स्थापनाएँ बहुत ही तर्कपूर्ण श्रौर परस्पर शृंखलित हैं। उन्होंने श्रपनी सभी स्थापनाश्रों का संबंध सगुण मतवाद से जोड़कर उनका विवेचन श्रौर प्रतिपादन किया है। उदाहरूण के लिये 'लोकमंगल की साधनावस्था' का

उनका पूर्ववर्ती सिद्धांत श्रीर 'गोस्वामी तलसीदास' ग्रंथ में 'लोकधर्म श्रीर 'मंगलाशा' संबंधी मान्यताएँ एक दूसरे से शृंखलावद सी हैं। भगवान् का श्रवतार रामराज्य की स्थापना के लिये होता है क्यों कि उसी से लोक की रचा श्रीर मंगल होता है। लोकरचा श्रीर लोकरंजन भगवान के सत श्रीर श्रानंद पत्त के चोतक हैं। श्रतः लोकमंगल का श्रमिलाषी सगुण ब्रह्म या श्रवतारी ब्रह्म की भक्ति में भी श्रानिवार्यतः विश्वास करेगा या इसे उलटकर कह सकते है कि सगुरा भक्त लोक की रचा श्रौर रंजन में श्रवश्य श्रास्था रखेगा। इसी से उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि जो सगरा भक्त नहीं है वह लोकरचा और लोकमंगल की बात सोच ही नहीं सकता, गो कि उनका यह तर्क हेत्वामास (फैलेसी) मात्र है। इस तरह लोकरचा श्रीर लोकमंगल का कार्य ही लोकधर्म है। यहाँतक तो टीक है पर यह लोकमंगल और लोकरंजन हैं क्या ? शुक्क जी के शब्दों में 'लोकसंग्रही वे हैं जो समाज की व्यवस्था और मर्यादा की रखा में तत्पर रहते हैं श्रीर भिन्न भिन्न वर्गों के परस्पर संबंध को सुखावह श्रीर कल्यांगापद करने की चेष्टा करते रहते हैं। '२ लोकसंग्रह का यह कार्य भगवान का कार्य है क्योंकि शक्ति, शील श्रीर सौंदर्यकी पराकाष्ट्रा भगवान का व्यक्त या सग्रा स्वरूप है। इनमें से सौंदर्य और शील भगवान के लोकपालन और लोकरंजन के लच्छा है। श्रीर शक्ति उद्भव श्रीर लय का लक्षण है। " जो व्यक्ति केवल भगवान की शक्ति की अनंतता के मूल उत्स तक जाने के लिये उत्सुक होता है वह ज्ञानमार्गी होता है पर यह मार्ग बहुत कठिन है। यद्यपि वह 'भक्ति का ही एक रूप है पर एक ऐसे कठिन दोत्र की स्रोर ले जानेवाला है जिसमें कोई बिरला ही ठहर सकता है। ४ ज्ञानमार्गी रागामिका वृत्ति को मार डालना चाहता है पर यह केवल बात की बात है। श्रतः उसे मारने का प्रयुक्त न करके 'एक श्रन्छी जगह टिका देना चाहिए-ऐसी जगह टिका देना चाहिए जहाँ से वह न लोकधर्म के पालन में. न शील की उच साधना में श्रीर न ज्ञान के मार्ग में बाधक हो सके। इसके लिये भगवान के सगुग रूप से बढकर श्रीर क्या श्रालंबन हो सकता है जिसमें शील. शिक श्रीर सौंदर्भ तीनों परमावस्था को प्राप्त होते हैं।" इस प्रकार शुक्त जी के तर्क का चक्र पूरा हो :। है--भगवान के सगुरा रूप से लोक की रचा, लोकरचा

१ चिंतामिथ, भाग १, पृष्ठ २१३।

२ वही---१ष्ठ---२५।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> वही—पृष्ठ ६२।

४ वही---पृष्ठ ६२ ।

प वही-- पृष्ठ ६३।

या लोकमंगल से लोकधर्म, लोकधर्म से सगुणा भक्ति, सगुणा भक्ति से शील, शक्ति श्रीर धौंदर्य के चरम रूप सगुणा ब्रह्म श्रीर उसके व्यक्त रूप 'लोक' के प्रति प्रेम ।

इन सब तकों का सहारा शुक्क जी ने केवल इसलिये लिया है कि तुलसी को कबीर, जायसी, सूर ब्रादि पूर्ववर्ती भिन्न मतवादी कवियों से श्रेष्ठ सिद्ध किया जा सके। इस कार्य के लिये शुक्क जी को धार्मिक श्रीर दार्शनिक मतवादों के तर्क-जाल में उलक्षते की कोई ग्रावश्यकता न होती, यदि वे केवल शुद्ध काव्यालोचन संबंधी प्रतिमानों के श्राधार पर ही इन कवियों की तुलना करते, क्यों कि तब भी तलसी का स्थान सर. कबीर श्रौर जायसी से नीचे शायद ही जा पाता। पर उन्हें तो तुलसी के धार्मिक श्रौर सामाजिक श्रादशों में ही श्रपने श्रादर्श भी दिखाई पड़े थे, इसी लिये काव्य के उद्देश्यों श्रीर उसकी उपयोगिता की श्रीर उन्होंने इतना ऋधिक और अनावश्यक ध्यान दिया। कवि की आलोचना उसके काव्य की विशेषताओं श्रीर सौंदर्यवीधात्मक मूल्यों के श्राधार पर होनी चाहिए, उसमें निहित धार्मिक, दार्शनिक, राजनीतिक सिद्धांतों के श्राधार पर नहीं। यह उद्देश्य महाकवि की कविता में श्रवश्य होता है, पर वह सदैव उपयोगितावादी ही नहीं होता। श्रतः यदि किव के उद्देश्यों की परीचा करनी ही हो तो तटस्थ रूप से करनी चाहिए। शक्रजी अपनी भ्रादर्शवादी श्रीर उपयोगितावादी दृष्टि के कारण व्यावहारिक श्रालोचना में तटस्थ नहीं रह सके, यह एक सर्वविदित सत्य है। इसी से वे कबीर श्रौर तुलसी के मूल्यांकन में दुहरे प्रतिमानों का प्रयोग करते हैं: कबीर की भर्त्जना इसलिये करते हैं कि उनमें नीति और ज्ञान की श्रिधिकता है पर इन्हीं बातों को तलसी में देखकर वे उनकी प्रशंसा इन शब्दों में करते हैं—'दोहावली के समान रामचरित मानस में भी गोस्वामीजी कवि के रूप में ही नहीं धर्मोपदेष्टा नीतिकार के रूप में भी हमारे सामने आते हैं। \*\*\*\*\* इसी एक ग्रंथ से जनसाधारण को नीति का उपदेश, सत्कर्म की उत्तेजना, दुःख में धेर्य, ग्रानंदोत्सव में उत्साह, कठिन स्थिति को पार करने का बल सब कुछ प्राप्त होता है। १९ यदि किव की महत्ता नीति श्रीर धर्म के उपदेश के कारण ही है तो कबीर तलसी से किसी भी तरह कम नहीं, बढ़कर ही हैं। कबीर के काव्य का प्रभाव श्राज भी निम्नवर्गीय दलित जातियों के लोगों पर उतना ही है जितना तुलसी का उच्च वर्णवाले लं:गों पर । श्रतः यह काव्यपरी च्या की कोई सामान्य कसौटी नहीं हुई ।

शुक्रजी अपने प्रतिमान की इस कमी से अवगत नहीं थे, यह बात भी नहीं है। शुद्ध काव्य की कसौटी 'रसात्मकता' भी उनके पास थी। पर उसका प्रयोग वे

<sup>ौ</sup> गोस्वामी तुलसीदास, पृष्ठ ७१। 🌘

कबीर त्यादि को श्रक्षवि सिद्ध करने के लिये ही विशेष रूप से करते हैं। पर तलसी के मुल्यांकन में नैतिक उपदेश श्रीर रसात्मकता दोनों की श्रेष्ठ काव्य का लच्चा मानकर चलते हैं। मानस में वे जहाँ धर्मों पदेश की श्रविकता देखते हैं उसकी दबी जवान से निंदा करते हुए भी फिर उसके पद्ध में तर्क देने लगते हैं: जैसे - 'वह ग्रंथ एक धर्मग्रंथ के रूप में भी लिखा गया होर माना जाता है। इससे शद्य काव्य की हिं से देखने पर उसके बहुत से प्रसंग और वर्णन खटकते हैं। .... मानस में उक्त प्रकार के उपदेशात्मक वचन किसी न किसी पात्र के मुँह से कहलाए गए हैं। शतः यह कहा जा सकता है कि ऐसे वनन पात्रों के शील-व्यंजक मात्र हैं ग्रीर काव्यावंत्र के ग्रांतर्गत हैं। " यद्यपि शुक्र की ईमानदारी से ऐसे स्थलों को काव्यत्वहीन श्रीर नीरस मानते हैं पर साथ ही यह भी कह देते हैं कि 'जैसे समचे प्रबंब के रस से बीच में श्राए हुए 'श्रागे चले बहुरि रघुगई' ऐसे नीरस पद भी रसवान हो जाते हैं, नैसे हो इस प्रकार के कोरे उपदेश भी।"? इस तरह काव्यं की रसा मक दियांत के लिये वे प्रबंध काव्य को मक्त क्या गीति-काव्य से श्रधिक उपयक्त या श्रीष्ठ मानते हैं। यह भी शुक्क जी की काव्यसमी द्वा का एक महत्वपूर्ण प्रतिमान है जिनका प्रयोग उन्होंने अपने अन्य निवंधों और भूमिकाश्रों में भी किया है। उनके श्रानुसार 'प्रबंब काव्य सदा बाह्यार्थनिरूपक ( ग्राब्जेक्टिव ) होता है। 'र प्रबंध काव्य का स्वरूप ग्रन्कत या प्रकृत ( इमी-टेटिव या रियलिस्टिक) होता है श्रीर मुक्तक या प्रगीत का श्रातिरंजित या प्रगीतात्मक ( एक्जैगरेटिव या लिरिकल ) होता है। इनमें से प्रथम प्रकार के काव्य का झाधार वास्तविकता होती है। प्रबंध काव्य में कवि कल्पनातिरंजित रूपों, व्यापारों श्रीर भावों की व्यंजना नहीं करता, वास्तविक जीवन के भीतर श्रानेवाली प्रत्येक दशा श्रौर परिस्थिति का मर्मस्पर्शी चित्रण करता है। जीवन के मर्मस्पर्शी व्यापारों की पहिचान प्रबंधकार कवि को जिल्लानी हो है उतनी प्रगीत कवि को नहीं। इस तरह शुक्क नी प्रबंधकाव्य के पच्चपाती इसलिये हैं कि वह बाह्यार्थनि रूपक होता है श्रीर बाह्यार्थनिरूपण इस कारण श्रधिक श्रच्छा है कि वह वास्तविकता पर आधारित होता है, और वास्तविक जीवन दशाओं के मार्मिक रूपों का चित्रण किव का प्रमुख कर्तव्य है जो प्रबंध काव्य में ही संभय है। इसी सिद्धांत के श्रान-सार शुक्क जो ने तुलसी की भागुकता और जायती की प्रबंबप्रता की प्रशंसा की है श्रीर सर, कबीर श्रादि की मक्तक या प्रगीत कवि होने के कारणा, श्रधिक महत्व

<sup>ै</sup> गोस्वामी तुलसीदास, पृष्ठ ७२।

२ वही, पृष्ठ ७३।

उ वही, पृष्ठ ७६।

नहीं दिया है। ऐसे किवगों को वे हेय दृष्टि से देखकर फुटकरिया किव कहते हैं— 'कहने की त्रावश्यकता नहीं कि इस उच्चभूमि में त्राने पर फुटकरिये किव पीछे छूट जाते हैं: केवल प्रबंधकुशल किव ही दिखाई पड़ते हैं।'' त्रातः इसी प्रतिमान के सहारे शुक्रजी ने इस ग्रंथ में तुलसी की भावुकता की परीद्धा करते हुए विभिन्न भावों, संचारियों, त्रानुभावों, चेशत्रों त्रादि का नए ढंग से सोदाहरण विवेचन किया है।

शुक्क जी प्रबंध काव्य को इसलिये भी श्रेष्ठ मानते हैं कि उसमें शीलनिरूपण श्रीर चरित्रचित्रण द्वारा श्रादर्श चरित्रों श्रीर सत्प्रवृत्तियों की महत्ता श्रीर विजय तथा दृष्ट चरित्रों एवं श्रसत्प्रवृत्तियों की हेयता श्रीर पराभव दिखाने का श्रवकारा रहता है। जीवन के मर्मस्पर्शी स्थलों को पहचानकर उनके चित्रण द्वारा पाठकों में रससंचार करना प्रबंधकार कवि के लिये जितना आवश्यक है उतना ही शील-निरूपण द्वारा खादशों की स्थापना भी। इसी दृष्टि से शक्कजी प्रबंधकार कविशों में भी तलसी को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, क्यों कि 'चारणकाल के चंद ग्रादि कवियों' ने प्रबंध काव्यों में चरित्रचित्रण को वैसा स्थान नहीं दिया और 'बायसी श्रादि मुसलमान कवियों की प्रबंधधारा केवल प्रेमपथ का निदर्शन करती गई है। १२ केवल तुलसी ने श्रादर्श चरित्रों की श्रवतारणा की श्रोर सबसे श्रिधिक ध्यान दिया है। श्रादर्श चरित्र शक्कजी ने दो प्रकार के माने हैं-सालिक वृत्तिवाले खीर तामस वाले। राम सात्विक भावों वाले आदर्श चरित्र हैं तो रावरा तामस भावों वाला। यह वर्गीकरण शक्कजी की निजी देन है। शीलनिरूपण अथवा भावों के विवेचन में उन्होंने प्राचीन साहित्यशास्त्र का ऋंधानुकरण नहीं किया है बल्कि पाश्चात्य साहित्यिक और मनो वैज्ञानिक सिद्धांतों तथा प्राचीन भारतीय ग्रालंकारिकों के मतों का समन्वय करते हुए चरित्रविश्लेषण श्रौर रसभावविवेचन में प्रवृत्त हुए हैं। तलसी के काव्य में प्रयक्त खलंकारों का विवेचन भी उन्होंने रसवादी ख्राचायी की माँति अलंकार को रस ( अलंकार्य ) का उपकारक मानकर किया है श्रौर साथ ही श्राधिनिक हिंध से भी उनपर विवार करते गए हैं। इसी समन्वयवादी दृष्टिकी ए के फलस्वरूप वे ब्रालंकार को 'कथन की एक युक्ति या वर्णन शैली मात्र' मानते हैं। तुलसी के कव्य में प्रयुक्त श्रलंकारी को उन्होंने चार वर्गों में विभक्त किया है -- भावोत्कर्षक, तथा रूप, गुण श्रीर किया का श्रानुभव तीव्र करने में सहायक। यद्यपि उन्होंने प्राचीन ऋलंकारों को ही लिया है पर उनके विवेचन

<sup>ै</sup> गोस्वामी तुलसीदास, पृष्ठ ११३। ९ वृद्दी, पृष्ठ ११३।

की पद्घित नवीन है। वस्तुवर्णन के विवेचन में उन्होंने अपनी वर्ण्य वस्तु का संलिष्ट चित्र उपस्थित करने में ही किव की कुशलता मानी है ताकि पाठकों को उसका बिंबग्रह्ण हो सके। उनका यह पूर्व निश्चित प्रतिमान उनकी सभी व्याहारिक समीचाओं से प्रयुक्त हुआ है। यह प्रतिमान भी उन्हें पाश्चात्य मनोविज्ञान और साहित्यशास्त्र के अध्ययन से उपलब्ध हुआ है, भारतीय साहित्यशास्त्र से नहीं। इसी दृष्टि से उन्होंने तुलसी के प्रकृतिचित्रण और वस्तुवर्णन में संश्लिष्ट विंबों की खोज की है।

इस प्रकार शुक्क जी की यह त्रालोचनात्मक कृति हिंदी की व्यावहारिक त्रालोचना को श्रपनी नवीनता, गहराई, समन्वयात्मकता तथा सुदृढ़ सैद्धांतिक श्राधार के कारण एक नवीन दिशा में मोड़नेवाली सिद्ध हुई। शुक्क जी ने 'गोस्वामी तुलसीदास' में जिस गंभीर विवेचनापद्धति का प्रारंभ किया उसका विकास उन्होंने जायसी, सूर श्रीर श्राधुनिक कियों की समीचा में किया। इस श्रालोचना में उन्होंने व्याख्यात्मक पद्धति को भी काफी तूर तक श्रपनाया है; विशेषकर 'तुलसी की भावुकता', 'वाह्यदृश्य चित्रण' श्रीर 'श्रलंकारविधान' के प्रसंग में, पर उससे पूरे ग्रंथ के समन्वित प्रभाव में श्रिषक वाधा नहीं पड़ती।

लाला भगवानदीन ने दोहावली श्रीर किवतावली की टीकाश्रों के साथ जो प्रस्तावनाएँ लिखी हैं, उनमें उल्लेखनीय श्रालोचनात्मक गुणों का श्रमाव दिखाई पड़ता है। उनकी दृष्टि मूलतः परंपराविहित श्रीर शास्त्रीय है। इसी लिये दोहावली की प्रस्तावना में वे श्रारंभ में ही कह देते हैं कि श्रलंकार, रस, ध्विन श्रीर व्यंजना के सम्यक् ज्ञान बिना किवता का भाव ठीक से नहीं समक्ता जा सकता। इनमें से भी वे ध्विन को श्रिषक महत्व देते हुए कहते हैं—'स्वमुच ध्विन काव्य की श्रातमा ही है। जिस किवता में श्रव्ही ध्विन नहीं वह श्रव्ही किवता नहीं। इस शास्त्रीय प्रतिमान का प्रयोग यद्यपि उन्होंने भूमिका के भीतर नहीं किया पर दोहों की टीका में श्रलंकारों का निदेश करते गए हैं। किवतावली की प्रस्तावना में श्रवश्य उन्होंने परिचयात्मक ढंग से तुलसी के छंदचयन, श्रलंकारविधान, रसयोजना, भाषा श्रीर शैली पर विचार किया है। पर शास्त्रीय दृष्टि का उन्होंने श्राधुनिक दृष्टि के साथ समन्वय करने का भी प्रयास किया था; यह बात दोहावली की भूमिका में तुलसी की उपासनापद्धित, ज्ञान श्रीर भक्ति, प्रेम पद्वित, ज्ञानकारी श्रादि के विवेचन में देखी जा सकती है। कहीं कहीं तो उनकी विवेचनापद्धित ही नहीं,

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> कान्य में प्राकृतिक दृश्य चिंतामणि, दूसरा भाग ।

र दोहाबली ( सटीक ) टी॰ लाला भगवानदीन, भूमिका, पुष्ठ र ।

विचार भी शुक्क जी से बिलक ल मिल जाते हैं जैसे सगुरा मत तथा ज्ञान श्रीर भक्ति के विवेचन मे। लालाजी ने हिंदू विश्वविद्यालय के ग्रन्य श्रध्यापक ग्रालोचकों रामचन्द्र शुक्क ग्रौर श्यामसुंदरदास से मानों पीछे रहने के लिये ही समन्वय का मार्ग विवश होकर ग्रह्ण किया था । बाबू रथामसुंदरदास की वृत्ति श्रालोचना-त्मक से श्रधिक शोधात्मक श्रौर संकलानात्मक थी। इसका प्रमाश उनकी 'गोखामी तल सीदास' नामक दोनों पुस्तकें हैं। दोनों में ही तल सी के जीवनवृत्त से संबंधित बातों का संकलन ही श्रिधिक है। जीवनवृत्तवाला श्रंश तो दोनों में भिन्न भिन्न है पर पहली पुरुक का 'गोस्वामीजी की कला' शीर्षक ऋध्याय १६४१ वाली पुस्तक में भी नया शीर्षक 'गोस्वामी जी का काव्यसैंदिय' देकर जैसा का तैसा रख लिया गया है। यद्यपि इस विवेचन में शुक्क की का गर्ग--- भक्ति का स्वरूप-निरूपण, तल्लीनता, प्रबंधपद्वता रसों, भाशों, संचारियों ग्रादि का विवेचन, भाषा-सौष्ठव आदि को ही अपनाया गया है पर स्थामसंदरदास की स्थापनाएँ शुक्क जी से श्रानेक जगह भिन्न हैं। उन्होंने काव्य को कला मानकर विचार किया है श्रीर सौंदर्यवादी ह्यालोचकों की तरह कविता को सहज भागोदेक कहा है। इसी दृष्टि से उन्होंने तलसी के काव्य की परीचा की है। श्रादर्श चरित्रों की श्रवतारणा लोक-मर्यादा की रचा, मनोवृत्तियों के राक्ष्म ज्ञान, रसयोजना, तुलसी की उदारता श्रीर सारग्राहिता, भाषा और शैली म्यादि का विवेचन प्रायः शुक्लजी के श्रनुसार ही किया गया है जिससे इस विवेचन में कोई नवीनता नहीं है। तुलसी के व्यवहार धर्म, तत्वसाधन ग्रीर व्यक्तित्व का विश्लेपण भी शुक्रजी के विश्लेषण की तुलना में बहत ही सामान्य प्रतीत होता है।

सन् १६३१ में लाला भगवानदीन की सटीक कवितावली की प्रस्तावना के रूप में विश्वनाथप्रसाद मिश्र ने तुलसी की जो सामान्य परिचयात्मक समीचा लिखी थी उसमें शुक्क की ऐतिहासिक समीचापद्धित श्रीर लालाजी की शास्त्रीयपद्धित का समन्वय किया गया है। प्रारंभ में उन्होंने शुक्क की के ही श्राधार पर तुलसीकालीन धार्मिक परिस्थितियों का परिचय दिया है श्रीर निर्मुण मत की श्रपेचा सगुण मत को रागात्मिका वृत्ति से युक्त होने के कारण लोक के लिये श्रिषक उपयुक्त ठहराया है। उन्होंने तुलसी की महचा उनके सांप्रदायिक समन्वय की भावना, लोकमर्यादा की रच्चा की प्रवृत्ति, तत्कालीन प्रचलित विभिन्न काव्यशैलियों के ग्रहण, जनता की रच्चा की प्रवृत्ति, तत्कालीन प्रचलित विभिन्न काव्यशैलियों के ग्रहण, जनता की रच्चा की उद्धरणी है। कवितावली की माका, रस श्रीर भावव्यंजना की व्याख्या श्रीर उसमें प्रयुक्त श्रलंकार, ध्विन श्रादि का विवेचन उन्होंने लालाजी की पद्धित से किया है। निष्कर्ष यह कि यह समीचा विद्यार्थियों के काम की ही श्रिष्ठक थी, उसमें

लेखक की स्वतंत्र उद्भावना नहीं थी श्रीर न उसके लिखने में लेखक का ऐसा कोई बड़ा उद्देश्य ही था।

सद्गुदशरण अवस्थी ने 'तुलसी के चार दल' में तुलसीदास के चार लघु काव्यों-रामलला नइछ, बरवे रामायण, पार्वती मंगल श्रौर जानकी मंगल-के संबंध में ऋपने विनिध प्रकार के विचार व्यक्त किए हैं। वस्तुत: इसे सही अर्थ में ब्यालोचना का ग्रंथ न कहकर परिचयात्मक या विवरणात्मक ग्रंथ ही कहा जा सकता है क्योंकि व्यावहारिक श्रालोचना की विवेचनात्मक, व्याख्यात्मक, ऐति-हासिक, शास्त्रीय, प्रभावात्मक श्रादि में से किसी भी पद्धति का इसमें श्रवलंबन नहीं किया गया है श्रीर न किसी ग्रंथ की सांगोपांग साहित्यक समीद्धा लिखने का लेखक का उद्देश्य ही जान पहता है। जगह जगह अनावश्यक और अप्रासंगिक विषयों की लंबी विवेचना दे दी गई है जिसका ग्रालोच्य विषय से कोई संबंध नहीं है। केवल एक अध्याय 'काव्यकला और गोस्वामीजी की निजी प्रेरणा' में साहित्यिक समीचा है पर वह भी सैद्धांतिक है, व्यावहारिक नहीं। श्रान्य श्रध्यायों में शीच बीच में कहीं ऋलंकारयोजना, कहीं रसयोजना ऋौर कहीं चरित्रचित्रण के संबंध में चलते ढंग से विचार कर लिया गया है। श्रुतः सांगोगंग व्यावहारिक समी जा की दृष्टि से यह ग्रंथ महत्वहीन है। यही स्थित रामनरेश त्रिपाठी की पुस्तक 'तुलसीदास श्रीर उनकी कविता' की भी है। उसका पहला भाग तो कवि के जीवनवृत्त से संबंधित है श्रीर दूसरे भाग में तुलसी की भाषा, वाणीविलास, महाकाव्यत्व श्रौर काव्यसंपदा शीर्षक श्रध्यायों में साहित्यिक समीचा के नाम पर केवल तुलसी के काव्य से उदाहरणों का श्रंबार खड़ा किया गया है श्रथवा ग्रंथ का त्राकार मोटा बनाया गया है। एसा लगता है कि लेखक समीचाशास्त्र की सामान्य जानकारी के बल पर ऐसा काम द्वाय में ले बैठा है जो उसके ब्ते का नहीं है।

तुलसी साहित्य की दो ऐसी समीचाएँ इस काल में श्रीर लिखी गईं जिनमें शोध सामग्री श्रीर ऐतिहासिक इतितृत्त के साथ साथ तुलसी के काव्य की विद्वत्तापूर्ण समीचा की गई है। इनमें से प्रथम रामकुमार वर्मा का इतिहास-ग्रंथ श्रीर दितीय माताप्रसाद गुप्त का 'तुलसीदास' हैं। रामकुमार वर्मा ने तुलसी के संबंध में श्रपने इतिहास के १७८ पृश्चें में विचार किया है। इसमें किव के जीवनवृत्त श्रीर रचनाक्रम के साथ समीचा की पूर्वप्रचित परंपरा के श्रनुसार तुलसी श्रीर राजनीति, तुलसी श्रीर समाज जैसे विषयों पर भी विचार किया गया

१ देखिये तुलसी के चार दल, पुस्तक पहली—पृष्ठ १२६, २१३, २६७।

है जो शक्क जी की पद्धति की तरह साहित्यिक समी जा के भीतर अंतर्भुंक नहीं हो सका है। इस आलोचना का आकार अलग अलग प्रंथों के छंद, वर्ग्यविषय श्रादि के विस्तृत विवर्गा के कार्गा वढ गया है। श्रालोचना का मुख्य स्वर शास्त्रीय हैं। लेखक ने सभी प्रंथों की श्रालोचना में रस, भाव, संचारी भाव, श्रनुभाव, श्रलंकार, गुर्गा, चरित्रचित्रगा, श्रादि की विवेचना की है। फलतः इस श्रालोचना में कोई नवीन उद्भावना या गहराई नहीं दिखाई पड़ती। वर्माजी ने कहीं कहीं निर्णायात्मक श्रीर तलनात्मक पद्धति श्रपनाकर भी तलसी की महत्ता प्रतिपादित की है। तलसी के दार्शनिक श्रौर सामाजिक विचारों की श्रालोचना में उन्होंने जो निष्कर्ष निकाले हैं वे शुक्क जी के निष्कर्षों से अधिक भिन्न नहीं हैं। इस प्रसंग में उनकी नवीनता यही है कि उन्होंने विशिष्टाद्वैत के सिद्धांतों की विस्तत व्याख्या भी की है और यह स्पष्ट कहा है कि तलसीदास विशिष्टाहैतवादी थे। माताप्रसाद ग्रात की प्रस्तक द्वलसीदास यद्यपि सन् १६४२ में प्रकाशित हुई पर वह १६३७ में ही लिखी जा चकी थी। मुख्यतः तुलसी के जीवन से संबंधित शोधग्रंथ होने के कारण इसमें केवल एक अध्याय में तुलसी की 'कला' का विवेचन किया गया है। इसमें भी चरित्रचित्रण, रस, भाव, वस्तुविन्यास नखशिख वर्णन, कल्पना-चित्रण ( अलंकार विधान ), उक्तिवैचित्र्य और शैली की दृष्टि से शास्त्रीय ढंग से तलसी के सभी प्रंथों की सोदाहरण समीचा प्रस्तृत की गई है। निश्चय ही यह शास्त्रीय ढंग की एक प्रौढ समीचा है पर पाठकों को इससे तलसी के काव्य को समभाने की कोई नवीन दृष्टि नहीं मिल सकती। उक्ति विकय श्रीर शैली के विवेचन में श्रवश्य उन्होंने शास्त्रीय पद्वति से कुछ इटकर विवेचना की है: उदाहरणार्थ शैली के ग्रंवर्गत उन्होंने लिखा है-- 'कवि की शैली का सिंहाव-लोकन करते हुए इस कह सकते हैं कि कवि की शैली के मौलिक गुण हैं उसका श्राजैव, उसकी सरलता, उसकी स्वोधता, उसकी निव्याजता, उसकी श्रलपालंकार-प्रियता, उसकी चारता, उसकी रमशीयता श्रौर उसका प्रवाह : ' किंतु इन गुर्शो की दृष्टि से तुलसी की काव्यशैली की विवेचना में लेखक विशेष प्रवृत्त नहीं हुआ है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि रामचंद्र शुक्क के बाद तलसी के काव्य की सबसे साफस्थरी श्रीर व्यवस्थित श्रालोचना माताप्रसाद गृप्त की ही है। सूर्यकांत शास्त्री ने श्रपने इतिहासग्रंथ में तुलसीदास के बारे में लिखा तो बहुत है पर उसमें तुलना की प्रवृत्ति इतनी ऋषिक है कि होमर, शेक्सपीयर, मिल्टन, गेटे, बिलियम मारिस स्त्रादि पाश्चात्य कवियों की प्रशंसा में ही लेखक ने ऋपनी सारी शक्ति लगा दी है। तलसी के काव्य की समीचा उसमें ऐसे काव्यातमक दंग से की गई है कि तुलसी के काव्य की विशेषतात्रों पर कुछ भी प्रकाश नहीं पड़ता। इते प्रभावात्मक समीचा का अच्छा उदाहरण माना जा सकता है।

### ४-केशवदास

केशवदास के ग्रंथों की टीकाएँ तो इस काल में लिखी गई पर उनसे संबंधित त्रालोचनाग्रंथ या निबंध श्रिषिक नहीं लिखे गए। लाला मगवानदीन ने किविप्रिया श्रीर रामचंद्रिका की टीकाश्रों की जो भूमिकाएँ लिखीं उन्हें समीचा नहीं कह सकते। बाद में रामचंद्र शुक्त, रयामसुंदरदास श्रीर रामकुमार वर्मा ने श्रपने इतिहासग्रंथों मे केशव के काव्य का मृत्यांकन किया। हरिश्रीधजी ने भी एक निबंध में केशव के काव्य का महत्व प्रतिपादित किया था। सन् १६३३ में कृष्णशंकर शुक्त ने 'केशव की काव्यकला' नामक एक ग्रंथ लिखा जिसके संबंध में शुक्तजी ने श्रपने इतिहास में लिखा है कि 'केशव की काव्यकला में पं॰ कृष्णशंकर शुक्त ने श्रव्छा विद्वत्तापूर्ण श्रमुसंधान किया है।" इस काल में केशव से संबंधित श्रालोचनाग्रंथ बस एक यही निकला। उसी वर्ष पीतांबरदत्त बड़थ्वाल ने भी संचित्त रामचंद्रिका की भूमिका के रूप में एक महत्वपूर्ण समीचा लिखी थी।

परंपरागत रूप में हिंदी जगत् में सूर और तुलसी के बाद केशव को ही स्थान दिया जाता रहा है पर शुक्ल पहले आलोचक हुए जिन्होंने केशव में काव्यत्व का श्रमाव देखा श्रीर नकी खरी आलोचना की। अपने इतिहास में उन्होंने केशव का जो मूल्यांकन किया है वह तटस्य निर्ण्यात्मक समीचा का उत्कृष्ट उदाहरण है। उनके अनुसार 'केशव को कविद्धदय नहीं मिला था। उनमें वह सद्धदयता श्रीर भावुकता न थी जो एक किय में होनी चाहिए। 'र शुक्ल जो यह बताया है कि केशव का उद्देश्य संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर श्रपने पांडित्य श्रीर रचनाकौशल की धाक जमाना था न कि महान् चिरतों की श्रवतारणा करना या जीवन के मार्मिक स्थलों की योजना करके रसव्यंजना करना; इस कारणा रामचंद्रिका में न तो प्रबंधपटुता श्रीर संबंधनिर्वाह है, न प्राकृतिक हश्यों का रमणीय चित्रण या हश्यों की स्थानगत विशेषताश्रो का उद्घाटन, श्रीर न जीवन के मार्मिक श्रीर गंभीर पन्हों का वर्णुन। वेशव की प्रवृत्ति श्रालंकारिक चमत्कारों की श्रोर थी, हृदयग्राही वस्तुवर्णुन की श्रोर नहीं, इससे उनके काव्य

<sup>ै</sup> हिंदी साहित्य का इतिहास, पृष्ठ ५६२।

२ वही, पृष्ठ २०६।

में पददोष, वाक्यदोष श्रनौचित्यपूर्ण श्रामस्तुत योजना श्रादि की भरमार है। उनका दृष्टिकोण दरवारी वातावरण श्रीर शास्त्रीय रूढ़ियों द्वारा निर्मित हुश्रा था जिससे संस्कृत साहित्यशास्त्र में निर्दिष्ट नियमों के श्रनुसार ही उन्होंने वस्तु-न्यापार-योजना की है, स्वामाविक किव कलपना उनके पास नहीं थी। इतना दोष गिनाने के बाद श्रंत में शुक्लजी ने सफल संवादयोजना के लिये केशव की प्रशंता की है श्रीर उनका यह महस्व स्वीकार किया है कि 'काव्यांगों का विस्तृत परिचय कराकर उन्होंने श्रागे के लिये मार्ग खोला"।

श्यामसंदरदास ने भी श्रापने इतिहास में केशव को चमत्कारवादी कवि ही माना है श्रीर यह मत व्यक्त किया है कि केशव ने श्रलंकारों के फेर में पड़कर ऐसी जटिल श्रीर निरर्थक पदरचना की है जिससे सहदयों का जी ऊन जाता है। यद्यपि श्यामसुंदरदास ने शुक्कजी की तरह ही केशन के काव्य में श्रानेक प्रकार के दोष गिनाए हैं पर साथ ही यह भी कहा है कि उन्हें हृदयहीन कहना उनके प्रति श्रन्याय करना है क्यों कि श्रनेक स्थलों पर उन्होंने पूर्ण सद्धदय होने का परिचय दिया है। केशव की संवादयोजना की भी उन्होंने प्रशंसा की है। उपर्धृक्त दोनों श्राचार्यों के मतों का ही जैसे खंडन करते हुए हरिश्रीध जी ने श्रपने इतिहास में केशव के काव्य की बहुत अधिक प्रशंसा की है और यहाँतक कह दिया है कि हिंदी में यदि किसी कवि ने संदर श्रीर संशिलष्ट प्रकृतिचित्रण किया है तो केशव ने । केशव की 'रामचंद्रिका' का उद्देश्य उन्होंने पांडित्यपदर्शन माना है और इसी दृष्टि से उसका मूल्यांकन करने का सुकाव दिया है। उनके श्रन्सार साहित्य में सरल और प्रसाद गुणवाले काव्यों की ही नहीं, जटिल और गंभीर काव्यों की भी अपनी अलग महत्ता होती है। अतः उनका मत है कि रामचंद्रिका की गंमीरता इस योग्य नहीं कि उसपर कटाच्च किया जाय। जिन उद्देश्य से यह मंथ लिखा गया है, मैं समकता हूँ, उसकी प्ति इस मंथ द्वारा होती है। 12 उन्होंने केशव की श्लिष्ट पद योजना की भी बहुत सराहन। की है। हरिश्री भजी के निबंध की एक विशेषता यह है कि उन्होंने केशव की भाषा पर भी विस्तार से भ्रौर विश्लेषणात्मक पद्धति से विचार किया है। रामकुमार वर्मा ने अपने इतिहास में केशव के जीवनवृत्त और रचित गंथों का विवरण देने के बाद रामचंदिका की लंबी समीचा प्रस्तुत की है। इस समीचा में पूर्ववर्ती त्रालोचकों की बातें ही दुहराई गई हैं जिससे उसमें कोई नवीनता नहीं है। इसकी विशेषता इतनी ही

<sup>े</sup> हिंदी साहित्य का बतिहास, पृष्ठ २१३। े हिंदी भाषा भौर साहित्य का विकास, पृष्ठ २८५।

है कि लेखक ने अपने प्रत्येक कथन की पृष्टि उदाहरणों श्रीर उनकी व्याख्या द्वारा की है। हरिश्रीष्ठजी की तरह रामकुमार वर्मा ने भी केशव के प्रकृतिचित्रण की प्रशंसा करते हुए लिखा है—'केशव का प्रकृतिनिरीच्एा बहुत व्यापक है। उन्होंने अपने सूक्ष्म निरीच्एा श्रीर श्रलंकार के प्रयोग से प्रकृति के दृश्य बहुत सुंदर रीति से प्रस्तुत किए है।' इस कथन की पृष्टि के लिये उन्होंने उदाहरण रूप में जो कविताएँ उद्धृत की हैं उनमें प्रकृति का संश्लिष्ट श्रीर सुंदर चित्र किसी श्रीर से देखने पर नहीं दिखाई पहता।

केशव के काव्य की सर्वोगीग समोचा कृष्णशंकर शुक्त के केशव की काव्यकला' नामक प्रथ में मिलती है। तत्कालीन न्यावहारिक समीचा को ध्यान में रखते हए यह निस्तंकोच कहा जा सकता है कि यह प्रंथ उस काल के सर्वश्रेष्ठ समीचा-ग्रंथों में से है। इसकी विवेचना की पद्धित ही नहीं, शैली श्रौर विचार वस्त पर भी रामचंद्र शुक्क का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है। उन्होंने भी प्रारंभ भें केशव का जीवनपरिचय श्रौर उनके ग्रंथों तथा उनपर लिखी गई टीकार्श्रों का विवरण देने के बाद उनकी भावव्यंजना, वाह्यदृश्य चित्रण, प्रबंधकलपना श्रीर चरित्रचित्रणा, संवाद, अलंकार, भाषा, आध्यात्मिक सिद्धांत, श्राचार्यत्व श्रीर पांडित्य श्चादि से संबंध में ऋलग श्रलग श्रध्यायों में विचार किया है। उनके श्चनुसार देशव दिखलाई पड़ती हैं उनका मूल कारण वह विलासितापूर्ण सामंती वातावरण है जिसमें केशव रहते थे श्रीर जहाँ के चमत्मकारिय श्रीर विलासी लोगों को प्रसन्न करने के लिये उन्होंने काव्यरचना की । वे वेशव को संस्कृत के पिछले खेवे के श्रलंकारी कवियों का श्रनुकर्ता मानते हैं जिससे वे गंभीर भावों की रसपूर्ण व्यंजना न कर सके । उन्होंने तर्कपूर्ण ढंग से श्रीर उदाहरण देकर यह सिद्ध किया है कि केशव की भावन्यं जना दोषपूर्ण है, रसन्यं जना में स्ववाच्यत्व दोष जगह जगह मिलता है श्रीर शृंगारवर्णन में मार्मिक्ता श्रीर प्रभविष्णुता नहीं, चमत्कारपूर्ण त्र्रलंकृति श्रीर श्रश्लीलता है। विभिन्न रसों, भावों संचारियों श्रादि की दृष्टि से रामचंद्रिका के विभिन्न स्थलों से उदाहरण लेकर उन्होंने उनकी व्याख्या की है। यह व्याख्यात्मक पढ़ति इस ग्रंथ में त्रादि से त्रंत तक दिखाई पड़ती है जिससे ग्रंथ का अनावश्यक विस्तार हो गया है। बाह्यहर्य चित्रण की विवेचना में उन्होंने केशव के मानवरूप चित्रण, प्रकृतिचित्रण के साथ चरित्र-चित्रण को भी ले लिया है जो अनुचित प्रतीत होता है क्यों कि चरित्र के विवेचन में मानिसक तत्वों, विचार, भाव, उद्देश स्त्रादि पर विचार किया जाता

१ हिंदी साहित्य का त्रालोचनात्मक इतिहास, पृष्ठ-६७४।

है। चरित्र बाह्य दृश्य नहीं है। केशव के वस्तुवर्णन के संबंध में विशेष विवेचना न करके उन्होंने विभिन्न प्रसंगों के दंदों को उद्धृत कर दिया है। केशव की प्रबंध-कल्पना पर उन्होंने जो विचार किया है वह शुक्क जी के मत का विस्तार मात्र है। प्रबंधकल्पना के प्रसंग में उन्होंने रामचंद्रिका के चरित्रचित्रण पर फिर विचार किया है पर यहाँ भी चरित्रों की विशेषतात्रों या दोषों की विवेचना न कर केवल चलते ढंग से उनका उल्लेख भर कर दिया है। पूर्ववर्ती आलोचकों का श्रानुसरणा न करके उन्होंने केशव की संवादयोजना के दोप भी दिखाए हैं। श्रलंकारों के विवेचन में भी शास्त्रीय शैली का श्रनुसरण न करके, शुक्रजी की मनोवैज्ञानिक पद्धति को श्रापनाकर केशव की श्रापस्त्रत योजना के गुरा दोपों पर विचार किया है। यद्यपि कृष्णाशंकर शुक्क रामचंद्र शुक्क की परंपरा के रसवादी श्रालोचक है फिर भी उन्होंने केशव की सम की प्रशंसा इन शब्दों में की है-'केशव के श्रलंकारों में चाहे उतनी सहृदयता न मिलती हो, परंतु यह मानना पहेगा कि उनकी सुभ तथा प्रतिमा विस्तृत व गंभीर थी। एक एक इरय को लेकर उत्पेचा संदेह, रूपक की लड़ी बाँघते चलते हैं।" लेखक ने केशव की एक ही जगह निंदा श्रौर प्रशंसा दोनों कैसे कर डाली, यह समभ में नही श्राता। संभवतः विभिन्न ग्रलंकारों के उदाहरण देकर पुस्तक का ग्राकार बढ़ाने के लिये प्रशंसा करना त्रावश्यक था। शृक्कजी ने 'गोस्त्रामी तुलसीदास' नामक पुस्तक में तुलसी की श्रलंकारयोजना पर जिस तरह युक्तिपूर्ण ढंग से विचार किया है कृष्णशंकर शुक्क ने वैसा न करके केवल प्रसंगों का उल्लेख करके प्रभाववादी ढंग से उदाहरणों की व्याख्या मात्र की है।

केशव की भाषा, शास्त्रीय ज्ञान, श्रानार्यंत्र श्रीर साहित्यशास्त्रीय सिद्धांतों की विवेचना जैसी अपेचित थी वैसी इस ग्रंथ में नहीं हुई है। 'भाषा' शिर्षक श्रध्याय में भाषा पर कम, शेलीगत तत्वों—शब्दशक्ति, गुण, दोष श्रादि पर विचार किया गया है श्रीर श्रंतिम दो श्रध्यायों में केशव के पांडित्य, श्राचार्यंत्व श्रीर उनपर संस्कृत श्रालंकारिकों के प्रभाव का परिचयात्मक विवेचन कर दिया गया है। लेखक शुक्क जी के रसवादी दृष्टिकोण से इतना प्रभावित है कि केशव के श्रलंकारसंबंधी सिद्धांतों की तात्विक व्याख्या न करके तुरंत इस निर्णय पर पहुँच जाता है कि 'केशव का श्रलंकारशास्त्र का ज्ञान ठोस नहीं था। श्राचार्य ऐसे उच्च पद के योग्य जैसी योग्यता तथा श्रिभिज्ञता श्रिपेच्नत है वैसी उनमें नहीं।"

<sup>े</sup> केशव की काव्यकता, प्रथम संस्करण-पृष्ठ २११।

यह निर्ण्य तटस्थ नहीं प्रतीत होता, क्योंकि इस ग्रंथ में लेखक ने मुख्यतः केशव को किव मानकर समीचा की, साहित्यशास्त्र की समीचा की दृष्टि ही दूसरी होती है जो कृष्णशंकर शुक्ल में नहीं है। वस्तुतः केशव हिंदी में साहित्यशास्त्र के प्रथम अलंकारवादी आचार्य हैं और उनकी समीचा शास्त्रीय धरातल पर होनी चाहिए, काव्य के धरातल पर नहीं। इन सब दृष्टियों से 'केशव की काव्यकला' को बहुत गंमीर और पांडित्यपूर्ण समीचाग्रंथ नहीं माना जा सकता। व्याख्याओं और उदाहरणों के कारण इसमें गंमीर विवेचना के लिये और भी अवकाश नहीं रह गया है।

पीतांबरदत्त बड़वाल ने 'संचित रामचंद्रिका' की जो प्रस्तावना लिखी है उसमें केशव के काव्य का बहुत हो पांडित्यपूर्ण ढंग से मूल्यांकन किया गया है। बड़थ्वालजी ने रामचंद्रिका को शास्त्रीय दृष्टि से महाकाव्य मानते हुए भी उसमें यह मत व्यक्त किया है कि 'महाकाव्य को महान् होने के पहले काव्य होना चाहिए।' रामचंद्रिका में प्रबंधत्व, सूक्ष्म निरीच्च्या, क्रांतदर्शिता, संवेदनशीलता, मर्मस्पर्शिता श्चादि काव्यगुर्यों का इतना श्चमाव है कि बड़थ्वालजी उसे उच्च कोटि का काव्य मानने को तैयार नहीं हैं। वे दरवारी वाग्वैदग्ध्य श्चीर कल्पना के श्चद्युत चमत्कारों को काव्य का लच्च्या नहीं मानते। इसी कार्या केशव के काव्य की उन्होंने कड़ी श्चालोचना की है।

## ६-मीराबाई

मीराबाई के संबंध में इस काल में केवल एक पुस्तक मुवनेश्वरताथ मिश्र 'माधव' की 'मीरा की प्रेमसाधना' (सन् १६३४) प्रकाशित हुई। रामचंद्र शुक्ल श्रीर रामकुमार वर्मा ने भी मीरा के जीवन श्रीर काव्य के संबंध में श्रपने इतिहासग्रंथों में विचार किया है पर उनकी विवेचना बहुत ही संद्यित है। शुक्लजी ने यह माना है कि मीरा की माधुर्य भाववाली उपासनापद्धति पर स्फियों का प्रभाव पड़ा है। इस संबंध में उन्होंने लिखा है कि 'माधुर्य-भाव की जो उपासना चली श्रा रही थी, उसमें स्फियों के प्रभाव से श्राम्यंतर-मिलन, मूर्छा, उन्माद श्रादि की भी रहस्यमयी योजना हुई। मीराबाई श्रीर चैतन्य महाप्रभु दोनों पर स्फियों का प्रभाव पाया जाता है।' शुक्लजी ने स्फीसाबना श्रीर कुष्ण्यभक्ति की प्रेमसाधना में साम्य देखकर ही यह बात कही है, इसे प्रमाणों से पृष्ट नहीं किया है। उन्होंने 'मीरा की प्रेमसाधना' नामक उपर्युक्त ग्रंथ की प्रस्तावना में स्वयं लिखा है कि सातवीं शताब्दी में दित्त ण में

<sup>ै</sup> संचिप्त रामचंद्रिका, प्रस्तावना, पृष्ठ १७, द्वितीय संस्करण-सन् १६३३।

र दिंदी साहित्य का इतिहास-पृष्ठ १५६।

श्रंदाल तथा श्रन्य भक्तिने हुईं जो कृष्ण को ही श्रपना पति कहती थीं श्रौर उन्हीं के प्रेम में मन्न रहती थीं। श्रीमद्भागवत की प्रेममूला भक्ति को भी शुक्लजी ने माधुर्य भाव की उपासना का कारण माना है। श्रतः उनका मीरा को सूफी प्रेमसाधना से प्रभावित बताना स्वयदतोव्याघात है। शुक्लजी ने मीरा के काव्य की विशेषताश्चों पर विचार नहीं किया है। केवल मीरा की उपासना-पद्धति तक ही उनकी विवेचना सीमित रह गई है। रामकुमार वर्मा ने श्रपने इतिहास में मीरा के संबंध में लिखा तो बहत है पर साहित्यिक समीचा केवल दो तीन पृष्टों में की है। उनके अनुसार मीरा में सग्रण मक्ति और निर्गुण साधना दोनों प्रवृत्तियों का सामंजस्य हुन्ना है, इसी लिये वे सगुरा कृष्ण को भी पति रूप में मानती हैं श्रीर संत कवियों की तरह निर्मुण ब्रह्म से मिलने के लिये योग, ज्ञान, श्रीर प्रेम के साधनापथों का भी श्रनुसरण करती दिखाई पड़ती हैं। रामकमारजी ने मीरा पर सफ़ी प्रमाव का उल्लेख नहीं किया है। उन्होंने मीरा की कविता में सहजता, मार्मिकता श्रीर श्रांतरिक भावाभिव्यंजना का प्राधान्य मानते हए भी उसमें कलात्मकता की कमी देखी है। कबीर का श्राकलन उन्होंने जिस प्रतिमान के सहारे किया है. यदि उसी का प्रयोग मीराबाई पर करते तो कलात्मकता की श्रोर शायद उनका ध्यान ही न जाता।

भुवनेश्वरनाथ 'माधव' की 'मीरा की प्रेमसाधना' विशुद्ध साहित्यिक समीद्या की पुस्तक नहीं कही जा सकती; क्योंकि इसमें मीरा के काव्यपद्ध पर विचार ही नहीं किया गया है, केवल उनकी उपासनापद्धति की प्रभावात्मक शैली में विवेचना की गई है श्रीर प्रेममूला भक्ति के मूल स्रोतों की खोज वैदिक काल से लेकर मध्यकाल तक की दार्शनिक श्रीर धार्मिक परंपरा में की गई है। 'माधवजी' की शैली में भावात्मकता इतनी श्रिषिक है कि माधुर्य भाव की भिक्त के मूल स्रोतों श्रीर पूर्वपरंपरा पर विचार करते समय भी वे काव्यात्मक भाषा का ही प्रयोग करते हैं, जिसका एक उदाहरण यह है— मधुमास में मंजरी के भार से भुकी हुई श्रमराइयों, गदराई हुई लताबल्लिरयों के भीतर छिपकर कोकिला कल्याण का राग छेड़ जाती है, श्रमने दर्द भरे घायल दिल को उँडेल जाती है श्रीर इमारा हृदय किसी श्रज्ञात वेदना से कुहुँक उठता है। '' उनकी भावात्मक शैली को लक्ष्यकर ही इस ग्रंथ के संबंध में शुक्लजी ने लिखा है— 'मीरा की प्रेमसाधना' भावात्मक है जिसमें 'माधव' जी मीरा के भावों का

<sup>े</sup> मीरा की प्रेम साधना, प्रथम संस्कर्या-एष्ठ ११।

स्वरूप पहचानकर उन भावों में आप भी मग्न होते दिखाई देते हैं।" यह पूरी पुस्तक उस प्रभावात्मक समीचा का उदाहरण है जिसके बारे में शुक्लजी ने जैसे खीचकर लिखा है-'किसी कवि की आलोचना कोई इसलिये पढने बैठता है कि उस कवि के लक्ष्य को, उसके माव को ठीक ठीक हृदयंगम करने में सहारा मिले, इस्लिये नहीं कि आलोचक की भावमंगी और स्कीले पदविन्यास द्वारा श्रपना मनोरंजन करे। " 'माधवजी की इस पुस्तक में भी विवेच्य वस्तु उनके गद्यकाव्य के भीतर खो गई है। बहुत ध्यान से पढ़ने पर यही उपलब्धि होती है कि माधुर्य भाव ही परम भाव है क्योंकि उसमें उपासक श्रीर उपास्य के बीच की दूरी मिट जाती है, दास्य भाव में वह दूरी सबसे श्रिधिक रहती है, सख्य श्रीर वात्सल्य भावों में उससे कम । इस भाव के महामिलन का माधुर्य विरह में ही श्रिधिक प्रस्फुटित रहता है। श्रतः विरहमूलक प्रेमामिक ही भक्ति का सर्वोत्कृष्ट रूप है, जिसमें ब्रह्म श्रीर जीव का संबंध पुरुष श्रीर स्त्री का होता है। यह दांपत्य प्रेमसंबंध भक्ति में तीव्रता लाने के लिये परमावश्यक है। इसी कारण 'मीरा का विरद्द गहरा श्रिधिक है, व्यापक कम । उसमें प्रकृति के नाना रूपों एवं विलासों के साथ तन्मयता स्थापित करने की न चिंता ही है श्रीर न श्रवकाश ही। " कृष्ण को पति रूप में मानकर अपनी विरद्द भावनाओं को सीधे सीधे श्रमिन्यक्त करनेवाली 'मीरा का दु:ख उधार लिया हुश्रा दु:ख नहीं है', वह उनकी श्रंतरात्मा का सहज उद्गार श्रीर कातर पुकार है। माधवजी के इस निष्कषं से शायद ही किसी को मतमेद हो. पर माधुर्य भाव की विवेचना में वे तटस्थ नहीं रह सके, अतः उसके प्रति उनके अनुरागपूर्ण पद्मपात के कारण तत्संबंधी उनकी समीद्धा 'सांगदायिक' कही जा सकती है।

#### ७—बिहारीलाल

विद्यारीलाल श्राधुनिक समीद्धा के प्रारंभ से ही विवाद के विषय बन गए थे। हिंदी नवरल में मिश्रबंधुश्रों ने किस तरह बिहारी के काव्य के दोष गिनाकर उन्हें देव, मितराम श्रादि से भी नीचे स्थान दिया श्रीर महावीरप्रसाद द्विवेदी, पद्मसिंह शर्मा श्रादि ने कैसे उनका खंडन किया, यह सब द्विवेदी युग की समीद्धा के प्रसंग में बताया जा चुका है। सन् १६२० में कृष्णविहारी मिश्र की 'देव श्रीर विहारी' नामक पुस्तक निकत्ती थी जित्रमें देवका पद्म लेते हुए दोनों

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> हिंदी साहित्यक का इतिहास, पृष्ठ ५६३ ।

२ वही, पृष्ठ ४६४।

<sup>3</sup> मीरा की प्रेम साधना, पृष्ठ ७२।

किवयों की तुलनात्मक समीचा की गई थी। इस पुस्तक का उद्देश्य देव की किवता को विहारी से अ कि ठहराने के अतिरिक्त पद्मसिंह शर्मा की बातों का खंडन करना भी था। 'देव और विहारी' संबंधी इस विवाद में लाला भगवानदीन ने भी भाग लिया और 'श्रीशारदा' नामक पित्रका में बिहारी का पच्च लेते हुए और मिश्र कंपनी (मिश्रबंधु तथा कृष्णिविहारी मिश्र) के तकों का खंडन करते हुए एक लेखमाला लिखी को सन् १६२६ में पुस्तकाकार प्रकाशित हुई। इस पुस्तक के प्रकाशन तथा रक्ताकरजी के 'बिहारी सतसई' के पांडित्यपूर्ण 'संजीवनी भाष्य' के उपरांत तुलनात्मक समीचा के नाम पर चलनेवाला यह साहित्यिक विवाद समाप्त हो गया। रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में विहारी की बोडोटी किंतु गंभीर और तात्विक समीचा लिखी उससे नई दृष्टि से विहारी के मूल्यांकन का मार्ग खुल गया। सन् १६३६ में विश्वनाथप्रसाद मिश्र ने 'बिहारी की वाग्विभूति' नामक पुस्तक लिखी जिसे विहारी से संबंधित संतुलित साहित्यक समीचा का प्रथम ग्रंथ कहा जा सकता है। सन् १६४० में हरदयालु सिंह का 'बिहारी विभव' प्रकाशित हुआ जिसमें विहारी की आलोचना के साथ सतसई भी संमिलत है।

लाला भगवानदीन की पुस्तक 'विहारी श्रौर देव' भी पद्मसिंह शर्मा की 'विहारी सतसई की भूमिका' श्रौर कृष्ण्विहारी मिश्र के 'देव श्रौर विहारी' के ढंग की विवादमूलक तुलनात्मक समीचा की पुस्तक है। इसके संबंध में लालाजी के पट्ट शिष्य विश्वनायप्रसाद मिश्र ने निष्पच्च होकर बहुत ठीक लिखा है कि 'उसमें विहारी श्रौर देव की बड़ाई छोटाई की ही नापजोख है श्रौर वह इसी भगड़ें को लेकर लिखे गए लेखें का संग्रह मात्र है। '' श्रात: इसे वास्तविक सभीचा नहीं कहा जा सकता। किर भी इस प्रंथ में प्राचीन शास्त्रीय पद्धति से जो गुण-दोष विवचन किया गया है उससे देव श्रौर बिहारी के श्रध्येताश्रों को कुछ लाभ तो हो ही सकता है। इसमें लालाजी ने मुख्य रूप से यही दिखाया है कि मिश्रबंधुश्रों ने विहारी में शब्दों को तोड़नेमोड़ने, श्रप्रचलित श्रयवा गढ़े हुए शब्दों का व्यवहार करने श्रौर दूसरे कियों का माव श्रयहुत करने के जो दोष दिखाए हैं वे मिथ्या श्रारोप मात्र हैं, इसके विपरीत ये सभी दोष देव की किवता में श्रिषक मात्रा में वर्तमान हैं। लालाजी ने देव की भाषा में व्याकरण्यंव घी दोषों तथा भावापहरण्य की प्रवृत्ति का विस्तृत वर्णन किया है। दोषदर्शन के प्रसंग में उन्होंने देव के लिये ऐसी भाषा का प्रयोग

किया है जिसे आज का पाठक अनुचित और अशिष्ट कहेगा, जैसे - 'देव ने की हैं, शब्दों की खूब अच्छी कपालिकया 'देव के छुक्के छुट गये, हेश नौ दो ग्यारह हो गये!' 'परंतु आपकी इस गुस्ताखी की सजा भी पब्लिक ने खूब दी ' तुलनात्मक समीचापद्धति के अन्य पूर्ववर्ती आलोचकों की तरह लालाजी की दृष्टि भी भाषा की शुद्धता, उक्तिवै चेत्र्य, अलंकार और रस, तथा नायिकाभेद तक ही सीमित रह गई है, देव या बिहारी के काव्य के आंतरिक सौंदर्य और मूल प्रवृत्तियों के परीच्या की ओर वे प्रवृत्त नहीं हुए हैं। उनके इस ग्रंथ को पढ़कर आधुनिक पाठक इन दोनों कि कीव्यों के काव्य सौंदर्य को कुछ समभ नहीं पाता उल्टेयह धारया होती है कि इन दोनों में समान दोष हैं, दोनों ही अश्लील और रीतिबद्ध परंपरा के घोर श्रंगरी कवि हैं।

बिहारी की वास्तविक साहित्यिक श्रौर संतुलित समीचा रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में सत्र में की है। उन्होंने विहारी की साहित्यिक उपलिध्यों श्रीर सीमाश्रों की श्रोर कुछ वाक्यों में संकेत मात्र किया है। जिनकी व्याख्या बाद के आलोचकों ने की। शुक्लजी के अनुसार 'मुक्तक कविता में जो गुगा होना चाहिए वह बिहारी के दोहों में श्रपने चरम उत्कर्ष पर पहुँचा है।" वे यह मानते हैं कि रस की जैसी पूर्णता अप्रैर धारा प्रबंध काव्य में होती है वैसी मुक्तक काव्य में नहीं - 'यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हन्ना गुलदस्ता है। इसी से वह सभा समाजों के लिये श्रिधिक उपयुक्त होता है।" इस तकंद्वारा शुक्लजी इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि बिहारी को मुक्तक काव्य में इसलिये सफलता मिली है कि उनमें कल्पना की समाहार शक्ति ग्रीर भाषा की समास शक्ति है जिससे उनके दोहे चुस्त, रस के छीटों की तरह चमत्कृत श्रीर रसिक्क करनेवाले और प्रभावपूर्ण हो सके हैं। रसव्यंजना के श्रंतर्गत अनुभावों श्रीर हावों की सुंदर योजना में शुक्लजी बिहारी को श्रद्धितीय मानते हैं पर वस्तुव्यजना में उन्हें बिहारी कहीं कहीं श्रौचित्य सीमा लाँघते हुए भी दिखाई पड़ते हैं। उनके अनुसार व्यंजना वृत्ति श्रीर श्रलंकारों के प्रयोग में कहीं कहीं दरारूढ कल्पना का प्रयोग होते हुए भी बिहारी के काव्य में भहापन नहीं है श्रीर पाठक अपनी श्रोर से प्रसंगों का श्राद्मेप करके मूल अर्थ तक पहुँच जाता है। इस प्रकार शुक्लजी ने बिहारी की छमीचा में सर्वप्रथम नवीन दृष्टिकी या का प्रयोग किया है। हरिश्रीधजी का निबंध छोटा है जिसमें उन्होंने बिहारी के काव्य की संचित्तता, रसात्मकता, भावव्यं जकता, बहु ज्ञता, शब्द चयन संबंधी कलात्मकता

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> हिंदी साहित्य का इतिहास, पृष्ठ २४७। २ वही, पृष्ट वही।

श्रादि विशेषताश्रों को गिना दिया है श्रीर उनपर भारतीय श्रंगारी मुक्तक काव्य की परंपरा तथा फारसी के मुक्तक काव्य का प्रभाव दिखाकर सतसई के दोहों के उद्धरण दे दिए हैं। वस्तुतः यह एक प्रभावात्मक भाषण ही है विश्लेषणात्मक समीक्षा नहीं।

जैसा पहले कहा जा चुका है, शुद्ध साहित्यिक समीचा की दृष्टि से विहारी के काव्य की विशेषतास्रों स्त्रीर सामास्रों की विश्लेषगात्मक समीचा पहलेपहल विश्व-नाथप्रसाद मिश्र की 'बिहारी की विश्वभूति' में मिलती है। शुक्लजी ने ऋपने इतिहास में बिहारी के मूल्यांकन के जो सूत्र दिए हैं, विश्वनायजी ने इस ग्रंथ में उन्हीं को लेकर एक एक को व्याख्या एक एक अध्याय में की है। इस तरह इसकी श्रिधिकांश स्थापनाएँ शुक्लजी के विचारसूत्रों पर ही श्राद्भृत हैं। भूमिका में विश्वनाथ जी ने इस बात की ग्रोर संकेत भी कर दिया है। पर इसका यह श्रर्थ नहीं कि इसमें लेखक की श्रपनी उद्भावनाएँ श्रीर स्वतंत्र विचारपद्धति नहीं है। वत्तुतः इस प्रथ के त्राधि से श्रिधिक श्रध्यायों - तत्कालीन लोक रुचि, बाहरी प्रमाव. सतसई प्रंपरा, प्रेम का संयोग पत्त, विव्रलंभ द्यौर विरह वर्णन, भित भावना, भाषा-स्त्रादि में विश्वनायजी ने जो बातें कही हैं, वे उनकी अपनी विवेक बुद्धि की देन हैं, शुक्लजी ने उन विषयों को लेकर विदारी के संबंध में कुछ नहीं कहा है, हाँ यह हो सकता है कि मौखिक रूप से, पढ़ाते समय या बातचीत में, उन्होंने वे बातें बनाई हों। शुक्लजी के सूत्रों की व्याख्या मुख्यतः मुक्तकरचना, प्रतंगविधान, दोहे की समास पद्वति, अनुभावविधान, विप्रलंभ एवं विरह वर्णन, वाग्वैदग्ध्य श्रौर उक्तिवैचित्र्य श्रादि के संबंध में विचार करते समय की गई है। शुक्लजी का अनुसरण करते हुए उन्होंने भी यह माना है कि प्रबंध काव्य में रस धारारूप में बहता है. इससे उसमें नीरस पद भी रस-सिक्त प्रतीत होते हैं, मुक्तक में ऐसी बात नहीं होती, वहाँ प्रत्येक मुक्तक के लिये एक परिस्थिति या प्रसंग की कल्पना करनी पड़ती है। इस तरह 'जबतक मुक्तक में जीवन या जीवन के श्रानुषंगिक ब्यापारों के मेल में श्रानेवाला खंड-चित्र लेकर कोई बंधान न बाँधा जायगा तबतक उसमें न तो सरसता ही श्रा सकती है श्रीर न वह श्रवसर के प्राप्त होने पर वैसा प्रभावशाली ही हो सकता है। १२ इससे विश्वनाथजी इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि मुक्तक काव्य की उत्तमता

व बिहारी की वान्त्रिमृति, प्रथम संस्करण, पृष्ठ ३२।

भिस्त से अधिक कृतज्ञ इम अपने अद्धेय आवार्य पं० रामचंद्र शुक्ल के हैं, जिनकी लिखित और कथित वातों का भी निश्वंकोच प्रयोग किया गया है। — विहारी की वाग्विभृति म्मिका, ए० १०।

की कसीटी उसमें चित्रित त्रानुवृत्तों की स्पश्ता श्रीर सहजता है श्रार्थात् प्रबंध काव्य की तरह मुक्तक काव्य में भी मर्मस्पर्शी जीवनचित्रों के चुनाव से ही रसवत्ता श्राती है। नीतिकथन या चमत्कार प्रदर्शन के उद्देश्य से लिखित मुक्तकों में इसी कारण रसवत्ता नहीं होती। इसी प्रतिमान के सहारे उन्होंने बिहारी के दोहों का मूल्यांकन किया है श्रीर यह सिद्ध किया है कि श्रालंकारचमत्कार से शुक्त होते हुए भी बिहारी के नीतिपरक दोहों में रसव्यंजना की शिक्त नहीं है श्रीर जिन दोहों में रसवता है उनके प्रसंगों का चुनाव किन ने उच्च वर्ग श्रीर सामान्य वर्ग दोनों के जीवन से किया है पर उन्हें सफलता उच्चगीय जीवनप्रसंगों की उद्मावना में ही मिली है, सामान्य जीवनप्रसंगों के चित्रण में नहीं क्योंकि उनकी समस्त जीवनानुभूतियाँ सामंती वातावरण की थीं; इससे उनका चेत्र व्यापक नहीं है पर उन बँधे बँधाए प्रसंगों को लेकर ही बिहारी ने श्रापनी प्रतिभा के बल पर बड़े ही सरस संदर्भों या खंड चित्रों की योजना की है। इस तरह विश्वनाथजी ने यह निर्ण्य दिया है—'जब सब बातों पर विचार करके बिहारी की मुक्तकरचना पर दृष्टि डाली जाती है, तो यह स्पष्ट लिखत होता है कि इनकी काव्य दृष्टि दूर तक थी, काव्य का लक्ष्य पहचाननेवाली थी।'

उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि विश्वनाथजी रसवादी हैं श्रीर वह भी शुक्लजी के ढंग के श्रामिनव रसवादी जो प्रबंध काव्य को ही रसात्मक काव्य का श्रादर्श मानते हैं। इसी कारण इस पुस्तक में उन्होंने शुक्लजी की ऐतिहासिक श्रीर विवेचनाः मक समीचा की पद्धति श्रपनाई है, जिसमें कवि की सामाजिक परिस्थित तथा उसकी मूल प्रवृत्तियों की विवेचना, सिद्धांतों की स्थापना श्रीर उनके श्राधार विवेच्य काव्य का विश्लेषण श्रीर व्याख्या करते हए, की जाती है। अतः इस ग्रंथ में प्रारंभ में तत्क लीन राजनीतिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों तथा लोकरुचि की विवेचना की गई है श्रीर विहारी पर उनका प्रभाव दिखाया गया है। इस संबंध में उन्होंने कुछ नए निष्कर्ष निकाले हैं जिनकी स्रोर शुक्लजी ने संकेत भर किया था। रीति काव्य में प्रेम की पीर की स्रिति-शयोक्तिपूर्ण श्रिमिन्यंजना की पद्धति को वे सूफियों का प्रभाव मानते हैं। उनकी द्सरी स्थापना यह है कि रीति काल के कुछ किव रीतिमुक्त या स्वच्छंद धारा के भी हैं श्रीर कुछ ऐसे हैं जिन्होंने रीति प्रथ तो नहीं लिखे पर रीति शास्त्र में निष्णात श्रवश्य थे जिससे उनकी रचनाएँ लच्गों के उदाहरण के रूप में भी रखी जा सकती हैं। बिहारी दूसरे प्रकार के किव थे जिन्होंने 'श्रलंकार की काव्योपयोगिता पर बराबर दृष्टि रखी है ऋौर ऋलंकारों की योजना एवं ऋपस्तुतों का विधान बहुत कुछ काव्य के माव श्रीर वस्तु के रूप, गुण श्रादि की श्रनुभूति

कराने के जिये ही किया है। " उनकी तीसरी नई स्थापना यह है कि रीति-कालीन श्रंगारी मुक्तक काव्य की प्रवृत्ति का मूल स्रोत संस्कृत, प्राकृत श्रौर श्रापभंश की मक्तक परंपरा में है जो रहीम, कृपाराम श्रादि से होता हुआ बिहारी तक पहुँचा था। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि बिहारी के काव्य की प्रौढ़ता का कारण यह पूर्ववर्ती शृंगारी मुक्तक परंपरा ही है। इन उपर्युक्त स्थापनाश्चों के श्राधार पर विश्वनाथजी ने बिहारी की कविता की र बचा, संयोग श्रीर विरह वर्णन, भाव श्रीर श्रनुभावव्यंजना, श्रलंकारयोजना, श्रप्रस्तुत विधान, उक्तिवैचिन्य स्रादि की शास्त्रीय ढंग से विवेचना की है। बिहारी की भाषा के संबंध में इस ग्रंथ में जैसा शास्त्रीय विवेचन किया गया है वैसा श्रन्य किसी ने नहीं किया है। विश्वनाथजी लालाजी की तरह भिहारी के श्रंवभक्त नहीं हैं। उन्होंने उनके दोषों को भी देखा है श्रौर जगह जगह उनकी कर त्रालोचना की है श्रौर साथ ही, उनके महत्व तथा परवर्ती हिंदी साहित्य पर उनके काव्य के व्यापक प्रभाव को भी स्वीकार किया है। इस तरह यह पुस्तक संतुलित श्रीर शुद्ध समीचा की दृष्टि से श्रालोच्य काल की सर्वश्रेष्ठ समीचा पुस्तकों में से है। बिहारी के संबंध में हरदयाल सिंह ने 'विहारी विभा 'नामक जो प्रंथ लिखा है उसमें पूर्ववर्ती सभी आलोचकीं की कही बातों का संग्रह कर दिया गया है। इसमें विहारी का जीवनवृत्त. वहज्ञता ऋादि के बारे में ही ऋधिक लिखा गया है, भाषा, भाव, ऋलंकार विषयक विवेचना बहुत ही सामान्य कोटि की है। लेखक की शुद्ध समीचा की दृष्टिन होने से यह ग्रंथ श्रधिक महत्व का नहीं है।

### अन्य मध्यकालीन कवियों की समीचा-

प्राचीन किन्यों की समीचा का जो कार्य रामचंद्र शुक्ल, श्याममुंदर दास श्रीर लाला भगवानदीन ने प्रारंभ किया, वह श्रिथिक इनिलये नहीं बढ़ा कि श्रनेक महत्वपूर्ण किन्यों का काव्य श्रभीतक प्रकाश में ही नहीं श्रा सका था। श्रतः इस काल के विद्वानों के सामने प्राचीन किन्यों के काव्यग्रंथों या ग्रंथावली के संपादन, पाठिनिर्धारण श्रीर प्रकाशन की समस्या भी थी। रामचंद्र शुक्ल ने श्रपने इतिहास में जहाँ बहुत से सामान्य किन्यों का जीवनवृत्त श्रीर रचनाश्रों का उल्लेख करके छोड़ दिया है वहाँ तुलसी सूर, जायसी श्रादि पूर्वनिर्दिष्ट किन्यों के श्रातिरिक्त रहीम सेनापित, देव, मितराम, भूषण, घनानंद श्रीर पद्माकर के काव्यों की समासशैली में कुछ श्रालोचना भी की है। इस तरह इन किन्यों का महत्व शुक्लजी द्वारा स्वीकृत होने पर परवर्ती श्रालोचकों में उनके ग्रंथों का संपादन श्रीर समीचा करने का उत्साह उत्पन्न होना स्वामानिक था। प्राचीन किन्यों की

किवताएँ उच्च कचात्रों में पाठ्यप्रंथों में भी रखी गईं जिससे उन किवयों की किविताल्रों का संकलन करने तथा भूमिकाएँ और भाष्य लिखनेवाले भी सामने श्राए। पर कुछ साहित्य के सावकों श्रीर शोधकों की वृत्ति इस श्रोर भी थी कि जिन किवयों के ग्रंथ श्रमीतक श्रप्राप्त हैं, उन्हें प्राप्तकर संपादन श्रीर पाठसंशोधन करके उनका प्रकाशन किया जाय। इस तरह इस काल में रहीम, सेनापित, मितराम, भूषणा श्रीर पद्माकर के काव्य के संग्रह या ग्रंथाविलयाँ प्रकाशित हुईं जिनमें लंबी भूमिकाएँ भी थीं। साथ ही कुछ किवयों के संबंध में स्वतंत्र समीचाग्रंथ भी प्रकाशित हुए।

देव के संबंध में कृष्णविद्वारी मिश्र, पद्मसिंह शर्मा, लाला भगवानदीन श्रादि ने अपना अपना पत् जिस तरह उपिथत किया था वह शुद्ध साहित्यिक समीचा नहीं थी. विवाद ही था। देव के काव्य का सही मूल्यांकन रामचंद्र शुक्ल ने श्रपने इतिहास में किया जिसमें उन्होंने यह मत व्यक्त किया है कि देव का महत्व श्राचार्य रूप में नहीं, कवि रूप में ही है, क्योंकि कवित्व शक्ति, मौलिकता क्यार प्रतिभा तीनों वर्तमान हैं यद्यपि श्रन्पास तथा चमत्कार के श्राडंबर के कारण इनकी भाषा प्राय: विकत हो गई है। शुक्तजी की राय में 'इन सा अर्थसौष्ठव श्रीर नवोत्मेष विरले ही कवियों में मिलता है('। हरिश्रीधजी ने भी देव के संबंध में एक निबंध लिखा था पर उसमें देव की भावकतापूर्ण प्रशंमा श्रीर उनकी कविताशों के लंबे लंबे उद्धरणों के श्रितिरिक्त श्रीर कुछ नहीं है। रहीम के संबंध में शुक्लजी ने अपने इतिहास में लिखा है कि मार्मिक जीवनाभृतियों की सच्ची श्रिभिव्यक्ति के कारण ही तुलसी के बाद उन्हीं की रचनाएँ सबसे श्राधिक सर्वसाधारण के मुँह पर रहती हैं। उनमें कल्पना की उड़ान नहीं, श्रिमिव्यक्ति की सहजता है। इसी से उनकी नीति श्रीर श्रृंगार की रचनाएँ समान रूप से मार्मिक और सरस हो सकी है। रहीम की सभी रचनाओं का कोई बड़ा संग्रह नहीं था। त्रातः सन् १६२८ में मायाशंकर याज्ञिक ने बड़े परिश्रम से उनकी कविताश्रों की खोज करके उनका संग्रह 'रहीम रत्नावली' नाम से प्रकाशित कराया । इस ग्रंथ में ६१ पृष्ठ की भूमिका है जिसमें किव के जीवन-वृत्त श्रीर ग्रंथों का लंबा परिचय देने के बाद उसकी विशेषताश्रों पर कुछ पृथ्ठों में उल्लेखकर चलता कर दिया गया है। यात्रिक जी भी रहीम की कविता के वास्तविक जीवनानुभवों को ही उनकी लोकप्रियता का श्राधार मानते हैं: उनके श्रनुसार रहीम में भावों का सहजोद्रेक, उनकी श्रयत्नज श्रमिव्यक्ति है, श्रमसाध्य गंमीरता या कलाकारी नहीं । श्रंत में लेखक ने तुलनात्मक समीचापद्वति श्रपनाकर

रहीम की तुलना संस्कृत तथा हिंदी के किवयों से बड़े विस्तार से की हैं। इस प्रकार याज्ञिक जी की इस भूमिका में शुद्ध समीचा के तत्वों का श्रभाव ही हैं।

सेनापति के कवित्त रत्नाकर को उमाशंकर शुक्ल ने डा० धीरेंद्र वर्मा के निर्देशन में संपादित करके सन् १९३६ में प्रकाशित कराया। इसमें संपादक ने ५७ पृष्ठों की भिमका लिखी है जो वस्तुतः एक बड़ा समीचात्मक निबंध ही है। इसके प्रारंभ के कविपरिचय और स्रंत के इस्तलिखित प्रतियों और संपादन सिद्धांतों वाले ऋंशों को छोड़ शेष पूरी मुमिका में सेनापति के काव्य की शास्त्रीय पद्धति से विवेचना की गई है। 'रसपरिपाक' पर विचार करते हए संपादक ने नायिकात्रों के मेदों के स्राधार पर भावों की व्याख्या की है जो उसकी रूढिवद्ध शास्त्रीय दृष्टि का परिचायक है। सेनापति के तिरहवर्णन में संचारियों की कमी उसे खटकती है. उसमें मानिसक दशात्रों के सूक्ष्म विश्लेषणा का त्रमाव भी दिखाई पड़ता है, पर इस श्रोर उसका ध्यान नहीं जाता कि जिन भावों की व्यंजना कवि करना चाहता है उनको उसने यथार्थ जीवन के मर्मस्पर्शी प्रसंगों या दृश्यों के बीच में रखकर उपरिथत किया है या नहीं श्रथवा कवि ने उन भावों की श्रिमिन्यक्ति किस महत्त्वर उद्देश्य से की है। इससे स्पष्ट है कि सेनापति की कान्य की समीचा में उमाशंकर शुक्ल की दृष्टि श्राधुनिक नहीं, रीतिवादी है। पर उनकी यह बात सही है कि यद्यपि सेनापित ने प्रकृति का चित्रण मुख्यतः उद्दीपन के रूप में किया है पर उस वर्णन में स्वामाविकता और वास्तविकता है, कलपना की उड़ान से उत्पन्न कोरा चमत्कार नहीं है। श्रांत में किव के श्रलंकारविधान, विशेष रूप से शिलष्ट पद योजना पर विस्तार से विचार किया गया है। इस पूरी समीचा में व्याख्यात्मक गद्धति श्रपनाकर उदाहरणों का भाष्य ही श्रिधिक किया गया है। सेनापति का इससे कहीं अच्छा मूल्यांकन रामचंद्र शुक्ल ने सूत्र रूप में ही कर दिया है। उन्होंने निर्णयात्मक स्वर में कहा है कि 'इनकी कविता बहुत ही मर्मस्पिशिनी, रचना बहुत ही पौढ़ प्रांजल है। जैसे एक श्रोर इनमें पूरी भावुकता थी वैसे ही दूसरी श्रोर चमत्कार लाने की पूरी निपुराता भी। रलेष का ऐसा साफ उदाहरण शायद ही श्रीर कहीं मिलेगा।' शुक्लजी ने ऋतुवर्णन में सेनापति के प्रकृतिनिरी च्राण की भी बड़ी प्रशंसा की है। शुक्ल जी के इन्हीं सूत्रों की व्याख्या करने का प्रयास उमाशंकर शुक्ल ने कवित्त रतनाकर की मुमिका में किया है।

१ दिंदी साहित्य का इतिहास, पृष्ठ-२५

मतिराम के संबंध में भी शद्ध समीचा के रूप में जो कुछ लिखा है शुक्लजी ने ही लिखा है। उन्होंने अपने इतिहास में मितराम के काव्य की सरसता, भावों और भाषा की सहजता की बहत प्रशंसा की है। उनका मत है कि 'इनका सच्चा कवि हृदय था। " " मारतीय जीवन से छाँटकर लिए हुए इनके मर्मस्पर्शी चित्रों में जो भाव भरे हैं, वे समान रूप से सबकी अनुभति के अंग हैं' । शुक्लजी ने मतिराम का महत्व इस बात के लिये भी माना है कि उनके श्रलंकार ग्रंथों में उदाहरणों में रमणीयता, सरसता श्रीर स्पष्टता बहुत श्रिधिक है। मितराम की इन विशेषताश्रों की स्रोर मिश्रबंध तथा मतिराम ग्रंथावली के संपादक कृष्ण्विहारी मिश्र ने भी ध्यान नहीं दिया था। कृष्ण्विहारी मिश्र ने तो मतिराम ग्रंथावली की विस्तृत मुमिका का श्रिधिकांश कवि के जीवनवृत्त श्रौर शंथों का विवर्ण देने में ही लगा दिया था। समीचा का अर्थ वे तुलनात्मक समीचा ही मानते थे, अतः शक्लजी के शब्दों में भिमिका का आवश्यकता से श्रिधिक श्रंश उन्होंने इस 'तुलनात्मक श्रालोचना' को ही श्रिपैत कर दिया, श्रौर बातों के लिये बहुत कम जगह रखी। " द्विवेदीयुगीन आलोचकों ने तो तुलनात्मक समीचा ही सही, मतिराम पर कुछ विचार भी किया, शुक्लयुग में तो किसी ने इस कवि की विस्तृत आलोचना लिखने की प्रवृत्ति ही नहीं दिखाई। बहुत बाद में, सन् १६३६ में, इरदयाल सिंह ने मितराम के कुछ प्रथों का संचित संग्रह 'मतिराम मकरंद' नाम से प्रकाशित कराया जिसकी भूमिका में ५० पृष्ठों में तो कवि के जीवनचरित. उसके आश्रयदाताओं के इतिहास तथा उसकी भाषा पर विस्तार से विचार किया गया है श्रीर श्रंत में कुछ पृष्ठों में उसके काव्य के श्रलंकारविधान, नायिकाभेद वर्णन तथा श्रन्य कवियों से उसके भावों के साम्य पर तलनात्मक श्रीर व्याख्यात्मक पद्धति से विचार किया गया है। इस तरह शुद्ध समीचा की दृष्टि से यह प्रंथ एकदम व्यर्थ है।

इस काल में भूषण की ग्रंथाविलयाँ या काव्यसंग्रह सबसे भ्राधिक प्रकाशित हुए। सन् १६२६ में हिंदी साहित्य संमेलन से देवव्रत शास्त्री द्वारा संपादित भूषण ग्रंथावली प्रकाशित हुई। सन १६३० में व्रजरत्नदास ने दूसरी 'भूषण ग्रंथावली' संपादित कर प्रकाशित कराई। हिंदी भवन लाहौर से भी एक भूषण ग्रंथावली इसीं काल में निकली जिसकी टीका राजनारायण शर्मा, भूमिका देवचंद्र विशारद ने लिखी थी। सन् १९३६ में उदयनाराण तिवारी द्वारा संपादित 'भूषण संग्रह' का दूसरा माग

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> हिंदी साहित्य का इतिहास, पृष्ठ २५३।

२ वही--पृ० ५३१।

ने लिखी भूमिका श्रीर टीका के साथ प्रकाशित हुआ। उसी वर्ष हरदयालु विंह ने भी भूषणा की कवितात्रों का एक संग्रह 'भूषणा भारती' नाम से प्रकाशित कराया। ये सभी संकलन विद्यार्थियों की उपयोगिता की दृष्टि से प्रकाशित हुए थे। इसी लिये उन सबमें प्रारंभ में छात्रोपयोगी लंबी भूमिकाएँ जुड़ी हुई थीं। सभी भूमिकात्रों में एक ही तरह की बातों का होना यह सिद्ध करता है कि उन सबमें एक ही मूल स्रोत से सामग्री ली गई थी। उनमें से उदयनारायण तिवारी के 'भूपण संग्रह' की भूमिका के ब्रातिरिक्त ब्रन्य सबमें भूषणा के जीवनवृत्त ब्रौर रिचत प्रंथों के साथ मराठा वंश के राजाओं, मुगल बादशाहों और दिच्या के नवाबों का ऐतिहासिक इतिवृत्त भी बड़े विस्तार से दिया हुआ है पर कवि की साहित्यिक समीचा रस, अलंकार श्रीर भाषा पर सामान्य विचार करते हुए बहुत ही चलते ढंग से की गई है जो छात्रों के लिये ही उपयोगी हो सकतो है। उदयनारायण तिवारी की भमिका अपेनाकत छोटी है क्योंकि उनमें तत्कालीन एंतिहासिक व्यक्तियों का इतिहास नहीं दिया गया है पर उसका समीदात्मक श्रंश छात्रीपयोगी होने के कारण ग्रत्यंत संचित्र ग्रीर परिचयात्मक ही है। इस तरह इन भूमिकाओं की, व्यावहारिक आलोचना की दृष्टि से, न तो कोई मूल्य है न वे यहाँ विचार के योग्य ही हैं। इस तरह इस काल में भूषणासंबंधी शुद्ध समीचा भी शुक्लजी के इतिहास में ही मिलती है। शुक्लजी ने भूपणा की महत्ता इस बात में मानी है कि उन्होंने अपने वीर काव्य का आलंबन ऐसे वीरी को चना जो श्रन्याय के विरोधी श्रौर धर्मसंरच्नक होने के कारण हिंदू जनता के श्रादर श्रीर भक्ति के पात्र थे। इसी कारण भूपण की कविता को जनता के हृदय ने स्वीकार किया श्रीर इसी लिये भूपण 'हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं।' शुक्तजी की इस मान्यता को कुछ लोग इसलिये ग्रस्वीकार कर सकते हैं कि उन्होंने भूपरा को सांप्रदायिक कवि मान लिया है। वस्तुतः भूषरा के काव्य को तत्कालीन दृष्टि से राष्ट्रीय काव्य ही मानना उचित है क्योंकि उसमें श्रन्याय श्रीर श्रत्याचार का विरोध है, न कि इस्लाम धर्म का। कलात्मकता की दृष्टि से शुक्लज़ी ने भूषणा को उच्चकोटि का किन नहीं माना है, क्यों कि उनकी भाषा में श्रनेक प्रकार के दोष हैं।

पद्माकार की कविता लोकियिय तो बहुत थी पर उसकी विशेषतार्थों का विवेचन शुक्ल की से पहले श्रन्य किसी व्यक्ति ने समीद्धात्मक दृष्टि से नहीं किया था। श्रपने इतिहास में शुक्ल की ने पद्माकर के संबंध में विचार करते हुए लिखा है कि 'ऐसा सर्वेपिय किन रीतिकाल के भीतर विहासी को छोड़ दूसरा नहीं हुआ। इनकी रचना की रमणीयता ही इस सर्वेपियता का एकमात्र कारण है। '''श्रातः जिस प्रकार ये श्रपनी परंपरा के परमोत्कृष्ट किन हैं उसी प्रकार

प्रिविद्ध में श्रंतिम भी। '१ इस रमणीयता का कारण शुक्लजी के श्रनुसार, पद्माकर की सजीव श्रीर हाव-भाव-पूर्ण मूर्तिविधायिनी कल्पना है जिसके बिना भावकता कुछ नहीं कर सकती क्योंकि 'कल्पना श्रीर वाशी के साथ जिस भावकता का संयोग होता है वही उत्कृष्ट काव्य के रूप से विकसित हो सकती है। "र शुक्लजी को पद्माकर में इन तीनों का समुचित संयोग दिखाई पडता है, इसी लिये उन्होंने उनकी कविता की इन तीनों तत्वों से संबंधित उपलब्धियों की प्रभावात्मक ढंग से प्रशंसा की है। शुक्लजी के बाद कुछ लोगों का ध्यान पद्माकर की श्रालोचना लिखने की श्रोर गया श्रौर सन् १६३४ में श्रलौरी गंगाप्रसाद सिंह की 'पद्माकर की काव्यसाधना' नामक समीद्या पुस्तक प्रकाशित हुई। 'इस पुस्तक के संबंध में शुक्लजी ने ठीक ही लिखा है कि 'पद्माकर की काव्यसाधना' द्वारा भी पद्माकर के संबंध में बहुत सी जानकारी हो जाती है। 13 पर वह जानकारी कवि के जीवन और रचित प्रंथों के बारे में ही होती है, उसकी काव्यगत विशेषतास्त्रों पर इस प्रथ में स्थिक प्रकाश नहीं डाला गया है। इसमें पद्माकर की भाषा, छंद, रस, भाव, ऋलंकार, वस्तुचित्रण ऋादि के प्रसंग इठाए तो इस तरह गए है मानों इसपर शास्त्रीय ढंग से गंभीर विवेचना की जायगी पर स्वयं लेखक को न तो इन विषयों के शास्त्रीय पन्न की जानकारी है न उसे समीचा लिखने की पद्धति ही मालुम है जिससे वह तुलनात्मक श्रौर व्याख्यात्मक पद्धति का पल्ला पकड़कर मनमाने ढंग से जो जी में श्राय। है लिखता चला गया है। फलत: उसने पद्माकर की संस्कृत ग्रीर हिंदी के कवियों से तुलना करके ग्रंथ का श्राकार तो बढाया ही है, शेक्सपीयर, मिल्टन, बर्ड्सवर्थ, शेली, कीट्स, बायरन, ब्राउनिंग, लांगफेलो, टेनिसन, लिटन, थामसन, रवींद्रनाथ ठाकुर, श्रादि से भी उनकी तुलना कर हाली है श्रीर उन कियों की कविताश्रों के उद्धरण श्रपांसिक रूप से भर दिए हैं। इस प्रकार पद्माकर का मूल्यांकन इस ग्रंथ में कुछ भी नहीं हो सका है।

पौद्माकर की सही श्रर शुद्ध साहित्यिक समीद्धा विश्वनायप्रसाद मिश्र ने लिखी है को उनके द्वारा संपादित 'पद्माकर पंचामृत' (सन् १६३५) के श्रामुख के रूप में है। इसमें विश्वनाथकी ने शुक्लकी श्रीर लालाकी की समीद्धा-पद्धतियों का समन्वय करते हुए पद्माकरकालीन सामाजिक श्रीर राजनीतिक परिस्थितियों का विश्लेषण करने के वाद उनकी पृष्ठभूमि में पद्माकर के जीवन

१ हिंदी साहित्य का इतिहास-पृष्ठ ३०७।

२ वही-पृष्ठ ३०६।

३ वही-पुष्ठ ५६३।

श्रीर काव्य को रखकर देला है श्रीर फिर उनके प्रबंधविधान, श्रलंकार-निरूपण, नायिका-मेद-वर्णन, रस-भाव-निरूपण, शृंगार भावना, भक्ति भावना, वस्त चित्रगा. भाषा स्नादि की शास्त्रीय विधि से विवेचना की है। प्रबंधविधान के अंतर्गत उन्होंने 'विहारी की वाग्विभृति' में व्यक्त विचारों को ही दुहराया है श्रीर प्रबंध काव्य में नायक के चरित्र की महानता को श्रावश्यक ठहराते हुए पद्माकर के प्रबंध दोष दिखाए हैं। नायिकाभेद श्रीर श्रलंकारनिरूपण में उन्होंने पद्माकर के आचार्य रूप की विद्वचापूर्ण ढंग से आलोचना की है। 'श्रंगार भावना' के विवेचन में उनका सिद्धांतनिरूपण शुक्लजी से प्रभावित है पर शक्ल जीने अपने इतिहास में पद्माकर की समीचा जिस पैनी दृष्टि से की है, विश्वनाथजी वैसा नहीं कर सके हैं। 'चित्रण' पर विचार करते हुए भी उन्होंने शुक्लजी की 'सजीव मृर्तिविधायिनी कल्पना' वाले सूत्र की श्रौर बिलकुल ही ध्यान नहीं दिया है श्रीर रूपचित्रण संबंधी दो एक उदाहरण देकर चलता कर दिया है। उसी तरह 'भाव व्यंजना' की विवेचना भी बहुत ही सामान्य ढंग से की गई है, पर पद्माकर की भाषा की विशेषतात्रों, स्वरूप त्रौर दोषों का विश्लेषण विद्वत्तापूर्ण ढंग से किया गया है। इस तरह यह भूमिका बहुत बड़ी न होते हुए भी, पद्माकर के काव्य की शात्त्रीय समीचा की दिशा में एक महत्वपूर्णं समीकात्मक कृति मानी जायगी।

शुक्ल ने अपने इतिहास में भिलारीदास, ठाकुर और घनानंद के संबंध में भी कुछ विस्तार से विचार किया है पर इनमें से भी सबसे अधिक प्रशंसा उन्होंने घनानंद की की है। परंतु आलोच्य काल में इन कियों की ग्रंथावली, या उनसे संबंधित समीद्धा ग्रंथ नहीं प्रकाशित हुए। सन् १६४० के बाद इन कियों की ओर आलोचकों और शोधकों का ध्यान विशेष रूप से गया। अतः उनके संबंध में शुक्ल जी के विचारों की आलोचना यहाँ अग्रासंगिक होगी।

## (२) श्राधुनिक काव्य की समीचा-

श्रालोच्यकाल में प्राचीन किवयों श्रीर काव्य प्रवृत्तियों की विस्तृत समीचा प्रस्तुत करने के साथ ही श्राधुनिक काव्य श्रीर किवयों के संबंध में व्यावहारिक समीचाएँ भी प्रस्तुत की गईं। ये समीचाएँ दो रूपों में की गई हैं—(क) काव्य प्रवृत्तियों का सामान्य विवेचन, (ख) विशिष्ट किवयों श्रयवा काव्य कृतियों का समीचात्मक मूल्यांकन।

## (क) काव्य प्रवृत्तियों की समीचा-

 श्राधुनिक किवता के विभिन्न युगों श्रथवा धाराश्रों की प्रवृत्तियों श्रौर विशेषताश्रों का विवेचन करनेवाली कोई स्वतंत्र श्रालोचना पुस्तक इस काल में

नहीं लिखी गई। फिर भी हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों तथा ग्रालोचनात्मक निबंध संग्रहों में कई आलोचकों द्वारा आधुनिक काव्य की युग प्रवृत्तियों तथा काव्या-धारात्रों का विवेचन विश्लेषणा किया गया । इस दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कार्य श्राचार्य रामचंद्र शक्ल ने 'हिंदी साहित्य का इतिहास' में श्राधनिक काव्य के विकास कम का ऐतिहासिक विवेचन प्रस्तुत करते हुए प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय उत्थान के श्रंतर्गत भारतेंद युग, द्विवेदी युग तथा छायावाद युग की काव्यगत प्रवृत्तियों। काव्यधारात्रों तथा विशिष्ट कवियों त्रीर काव्यकतियों के संजित किंत सारगिर्भत समीज्ञात्मक विवेचन द्वारा किया । भारतेंद्र युग श्रौर द्विवेदी युग की काव्यधाराश्रों का तो शुक्लजी ने मुख्यतः विवरणात्मक परिचय ही दिया किंतु छायावाद के संबंध में विचार करते समय उन्होंने उसकी प्रवृत्तिगत विशेषताओं. प्रमावों आदि का ग्रालोचनात्मक विवेचन करने के साथ ही प्रमुख कवियों श्रौर उनके कृतित्व का ग्रपने ग्रालोचनात्मक मान के ग्रनुसार सुद्म विवेचन किया है, साहित्यिक इतिहास की प्रचलित पद्धति के अनुसार केवल विवरणात्मक परिचय नहीं दिया है। छायाबाद श्रौर उसके कविशों के संबंध में जो श्राश्रीचना शुक्लजी ने प्रस्तत की, उसका महत्व इतने से ही समभा जा सकता है कि परवर्ती आलोचकों ने इन कवियों के संबंध में जो श्रालोचनाएँ लिखीं. उनमें शक्लजी के समीचात्मक निष्कर्षों को निश्चित रूप से ध्यान में रखा गया । छायाबाद के संबंध में शक्लजी के मत से बिलकुल मतभेद रखनेवाले आलोचकों को भी अपने मत का प्रतिपादन करने के लिये शुक्ल जी के मत का खंडन करना पड़ा। भारतेंद्र युग श्रीर द्विवेदी युग की जिन सामान्य विशेषतात्रों की त्रोर शुक्लजी ने त्रपने इतिहास में संकेत किया, इस काल में इन युगों का प्रवृत्तिगत विवेचन विश्लेषणा प्रायः वहीं तक धीमित रहा। ये दोनों युग आधुनिक काव्य विकास के प्रारंभिक युग थे जिनमें हिंदी कविता को काव्य वस्तु, भाव, भाषा सभी दृष्टियों से पूर्वपरंपरा से भिन्न नया रूप देने का प्रयास किया जा रहा था। अतः इस परिवर्तन के प्रयास में इन प्रारंभिक युगों से जो प्रवृत्तियाँ श्राईं वे बहुत स्थूल श्रीर स्पष्ट थीं श्रतः उनके सामान्य स्वरूपं निर्धारण के लिये बहुत गंभीर विश्लेषणात्मक श्रीर तत्वग्राहिणी श्रालो चनात्मक प्रतिमा श्रावश्यक न थी । संभवतः इसी लिये शुक्ल जी ने छायावादी काव्यप्रवृत्तियों के विवेचन श्रीर मूल्यांकन में जितनी शक्ति लगाई है, किसी सीमा तक उतनी भारतेंद्र और द्विवेदी युग की सामान्य प्रवृत्तियों और विशेषताओं के उद्घाटन में नहीं। बाद में शुक्लजी के ही सूत्रों को विशेष रूप से श्राधार बना कर उनके शिष्य कृष्णाशंकर शुक्त ने 'श्राधुनिक साहित्य का इतिहास (सन् १६०४) में भारतेंद्र युग श्रीर द्विवेदी युग की सामाजिक श्रीर राजनीतिक स्थिति का प्रभाव बतलाते हुए शुक्लजी की श्रपेचा श्रिधिक विस्तृत रूप में इन युगों की सामान्य प्रवृत्तियों श्रौर विशेषताश्रों का उद्घाटन किया।

भारतेंद्र युग के काव्य का मूल्यांकन करते हुए शुक्लजी ने सूत्र रूप में उसकी ऋधिकांश विशेषताओं की स्रोर संकेत कर दिया। साथ ही स्राधुनिक कविता के विकास में भारतेंदु हरिश्चंद्र तथा उसके सहयोगियों के योग का भी उन्होंने श्चाकलन किया । उनके श्रनुसार कविता को नए विपयों श्रौर नूतन भावनाश्रों की श्रोर मोड़ने का श्रेय भारतेंद्र युग को ही है। 'इस नए रंग में सबसे कँचा स्वर देशमक्ति की वाणी का था। उसी से लगे हुए विपय लोकहित, समाजसुधार, मातृभाषा का उद्घार स्त्रादि थे। हास्य स्त्रौर विनोद के नए विषय भी इस काल में कविता को प्राप्त हुए : इसी प्रकार वीरता के श्राश्रय भी जन्मभूमि के उद्धार के लिये रक्त बहानेत्राले, श्रत्याचार श्रौर श्चन्याय का दमन करनेवाले इतिहासप्रसिद्ध वीर होने लगे। सारांश यह कि इस नई धारा की कविता के भीतर जिन नए नए विपयों के प्रतिविव आए, वे अपनी नवीनता से आकर्षित करने के श्रतिरिक्त नृतन परिस्थिति के साथ इमारे मनोविकारों का सामंजस्य भी घटित कर चले।" साथ ही प्रबंधों के प्रति अपनी विशेष रुफान के कारण शुक्लाजी ने यह भी लक्ष्य किया कि इस काल में श्चनेक प्रकार के सामान्य निपयों पर कुछ दूर तक चलती हुई विचारों श्रीर भावों की मिश्रित धारा के रूप में प्रबंध या निबंध लिखने की परंपरा चली जो भारतेंद्र युग में तो बहुत कुछ भावप्रधान रही पर त्यागे चलकर शुष्क श्रौर इतिवृत्तात्मक ( मैटर श्राफ फैक्ट ) होने लगी।

भारतें दु युग की इन विशेषता श्रों पर प्रकाश डाल ने के साथ ही शुक्ल जी ने इन युग की काव्य सीमाश्रों को साथ करके किसी प्रकार की भ्रांति के लिये श्रवकाश नहीं रहने दिया है। उनका यह निर्भात मत है कि नए विषयों श्रौर नई भावना श्रों के प्रहण के श्रितिरक्त भारतें दु युग में काव्य की परंपरागत पद्धित में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुश्रा। काव्य की माधा भी मुख्यतः ब्रजभाषा ही बनी रही। सामाजिक श्रौर राजनीतिक स्थिति की श्रोर कियों ने हृदय को बहुत दूर तक प्रशुच नहीं किया। देशमिक श्रौर स्वदेश में की भावना भी वर्तमान, स्थिति के प्रति खिन्नता श्रौर श्रवीत के गुणानुवाद तक ही सीमित रही। श्रवः 'यह प्रेम जगाया तो गया पर कुछ नया नया होने के कारण उस समय काव्यभूमि पर पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित न हो सका।' जैसा कि प्रारंभ में कहा गया, कृष्णशंकर शुक्ल ने शुक्ल जी की ही बातों को बहुत कुछ उन्हों के ढंग से रखा। वाबू श्यामसुंदरदास ने 'हिंदी भाषा श्रौर साहित्य' में श्राधुनिक साहित्य पर इतने संच्लेप में शिचार किया कि उसमें इन सभी प्रवृत्तियों का उल्लेख भी नहीं हो सका, केवल प्रमुख विशेषताश्रों

<sup>ै</sup> हिंदी साहित्य का इतिहास, पूर ५११°।

का ही उल्लेख करके वे आगे बढ़ गए हैं। इस प्रकार भारतेंदु युग की काव्य-प्रवृत्तियों का विवेचन मौलिकता की दृष्टि से ही नहीं, विस्तृत अध्ययन की दृष्टि से भी आलोच्यकाल में शुक्लजी से आगे नहीं बढ़ा।

द्विवेदी युग का भी सूत्र रूप में ही सही, शुक्लजी ने बहुत स्पष्ट प्रवृत्ति विवेचन किया है। द्विवेदीयुगीन कविता के संबंध में शुक्लजी द्वारा दिए गए इस सूत्र का ही हिंदी आलोचना में बहत बाद तक भाष्य होता रहा है- दितीय उत्थान में काव्य की नृतन परंपरा का अनेक विषयस्पर्शी प्रसार अवस्य हुआ पर द्विवेदीजी के प्रभाव से एक स्थोर उसमें भाषा की सफाई, दूसरी स्थोर उसका स्वरूप गद्यवत् रूखा. इतिवृत्तात्मक श्रीर श्रिधिकतर बाह्यार्थनिरूपक हो गया। भारतेंद्र युग के बाद द्वितीय उत्थान की कविता के विकास के संबंध में शुक्लजी का मत यह था कि श्रीधर पाठक ने श्रपनी कविताश्रों द्वारा काव्य की स्वच्छदतावादी धारा का सही ऋर्थ में प्रवर्तन किया किंत सची ऋौर स्वाभाविक स्वच्छंदता का का यह मार्ग चल नहीं सका। जब कविता शास्त्रीय परंपरा में बँध जाती है उस समय लोक जीवन में स्वच्छंद रूप से प्रवाहित होती हुई भावधारा को लोकानुरूप श्रभिन्यंजना पद्धतियों में व्यक्त करनेत्राली स्वच्छंतावादी घारा का उदय होता है। श्रीधर पाठक काव्य की इस स्वाभाविक दिशा में बढे किंत उसी समय महावीरप्रसाद द्विवेदी संस्कृत काव्य के संस्कारों को लेकर हिंदी साहित्य चेत्र में श्राए श्रीर उनके प्रभाव से उस युग की काव्यप्रवृत्ति स्वामाविक स्वच्छंदता की स्रोर न जाकर संस्कृत साहित्य की पद्मति की स्रोर चली गई।

शुक्ल की के श्रितिरिक्त श्रिथिकांश श्रालोचक ब्रजभाषा श्रीर खड़ी का बोली संबंधी विवादों श्रीर खड़ी बोली के काव्य भाषा के रूप में विकास परिचय देने तक ही सीमित रहे या इससे श्रागे बढ़े भी तो खड़ी बोली को उत्तम काव्य के उपयुक्त बनाकर उसे व्यवस्थित रूप देने श्रीर उसे भावों की श्रिभिव्यं जना का पर्याप्त सशक्त माध्यम बनाने को ही द्विवेदी युग की काव्यगत विशेषता मानकर श्रपने कर्तव्य की इति श्री समक्त ली। उदाहरण के लिये हिरश्रीधजी ने श्रपने हतिहास में श्रीर प्रो० सत्यंद्र ने 'गुप्त की की कला' नामक पुस्तक के प्रारंभ में इसी दृष्टि से इस युग का मूल्यांकन किया है। पदुमलाल पुनालाल बख्शी ने श्रवश्य शुक्र की से भी श्रिधिक स्पष्ट शब्दों में उनसे पहले ही इस युग की सीमाश्रों का व्यंग्यात्मक शैली में परिचय दे दिया था। कला का श्रभाव, इतिष्टचात्मकता श्रीर उपदेशात्मकता की प्रवृत्ति

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> हिंदी भाषा और साहित्य का विकास-पुस्तकभंडार, लहेरियासराय, सन् १६३०।

के संबंध में बह्हिशानी ने लिखा है कि 'उस समय हमारे कियागा स्पष्ट बातें कहते थे। उन्होंने अपनी कियाकामिनी का सुख किसी अवगुंठन से नहीं दँका। दो एक को छोड़कर प्रायः सभी किय आचार्य के आसन पर बैठकर लोगों को कर्तव्याकर्तव्य की शिचा देते थे। उनकी संमति थी कि कियों का काम मनोरंजन नहीं, शिचादान है। अतएव शिचा के नाम से वे स्कूलों की दीवारों पर चिपकाने योग्य उपदेशों के गड़े हिंदी के पाठकों पर लादने लगे। कोई करुणाव्यंजक स्वर से उपदेश देने लगा तो कोई निर्देशस्त्रक वाक्यों में शिचा प्रदान करने लगा'। दिवेदी युग के महत्व का उचित मूल्यांकन करने के साथ ही उसके अभावों और सीमाओं का बख्शीजी ने इस प्रकार सबसे पहले इतनी स्पष्टता के साथ परिचय दिया।

भारतेंद्र युग श्रीर दिवेदी युग की अपेचा छायावादी कविता की प्रवृत्तियों का विवेचन श्रौर मुल्यांकन श्रालोच्य काल में श्रिधिक किया गया। कारण यह था कि छायावाद का काल भी (सन्१६२० से ४०) यही था श्रीर इस काल के प्रथम दशक (सन् १९२०-३०) में पूर्व प्रवृत्तियों से भिन्न यह नई कविता इतनी नवीनता श्रीर परिवर्तन लेकर श्राई कि इस काल के प्रायः सभी श्रालोचकों ने श्राधनिक काव्यविकास पर विचार करते समय इसी काव्यप्रवृत्ति के संबंध में मुख्य रूप से विचार किया। छायाबादी कविता पर श्रिधिक विचार होने का दूसरा कारण यह था कि इसके संबंध में परस्पर बिलकुल भिन्न मत रखनेवाले इसके समर्थक श्रौर विरोधी श्रालोचकों का दो वर्ग ही इस काल में खड़ा हो गया। छायावाद के प्रारंम के साथ ही उसके संबंध में जो विवाद उठ खड़ा हुआ उसने समकालीन साहित्य का मूल्यांकन ही त्रालोचक का प्रमुख कर्तव्य माननेवाले ऋधिकांश नए श्रालीचकों को तो इस काव्यधारा पर विचार करने के लिये वाध्य किया ही, प्राचीन साहित्य में ही विशेष श्रिभिष्वि रखनेवाले श्रालोचकों ने भी इस संबंध में कुछ कहना श्रावश्यक सममक्तर जहाँ कहीं श्रवसर मिला, कुछ कह डाला। इस संबंध में यह ध्यान में रखना श्रावश्यक है कि किसी नवीन काव्यधारा का प्रारंभ होने पर शुरू शुरू में ही उसके प्रवृत्तिगत वैशिष्टच श्रौर विकास की दिशा को ठीक से समक्त सकना बहुत कठिन होता है। छायाबाद के संबंध में सन् १६३० तक त्रिभिन्न त्रालोचकों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों से इसी स्थित की सूचना मिलती है। छायावादी कविता इस समय तक अपने विकास की स्थिति में थी, अतः इसकी सभी काव्यप्रवृत्तियाँ श्रपने पूर्ण श्रौर स्पष्ट रूप में सामने नहीं श्रा पाई थीं। इन सभी कारणों से सन् ३० के पहले छायावाद के संबंध में लिखी गई

श्रालोचनाश्रों में प्रवृत्तिगत विश्लेषण श्रौर मूल्यांकन की श्रपंचा व्यक्तिगत काव्य-रुचि श्रौर संस्कार के शाधार पर खंडन, मंडन की प्रवृत्ति श्रधिक दिखलाई पड़ती है। श्रतः छायावाद के संबंध में प्रारंभ में ऐसी निर्णयात्मक त्रालोचनाएँ लिखी गईं, जिनमें ब्रालोचक निर्णायक के ब्राधिकार से छायाबाद नामधारी नई कविता के हिंदी काव्य द्वेत्र में प्रवेश के श्रौचित्य श्रनौचित्य पर ही श्रधिक विचार करते थे। छायावादी कविता का प्रारंभ में ही जोरदार विरोध करनेवाले द्विवेदी यग के अधिकांश आलोचकों द्वारा नई किवता के संबंध में प्रकट किए विचार दोष-दर्शन तक ही सीमित हैं। जिन त्रालोचकों ने इस नई कविता पर सहानुमृति-पूर्वक विचार किया, उनकी दृष्टि भी इस धारा की मूल प्रवृत्तियों ख्रौर विशेषताख्रों तक न पहुँचकर उसकी 'रहस्यात्मकता' में ही उलभी रह गई। इस नई काइय-प्रवृत्ति को ठीक से न समभने के कारण छायावाद को रहस्यवाद का समानार्थी या उसका ऋंग समभने की भ्रांति सन् १६३० के पूर्व तक अधिकांश आलोचकीं ने की है। सन् १६३४ में भी मिश्रबंधु श्रों को पंत के 'पल्लव' में छायाबाद नहीं दिखलाई पड़ता—'इनमें केवल छायाबाद नहीं है वरन् इतर साहित्य के साथ कुछ कुछ वह भी मिल गया है।' यहाँ तक कि रामचंद्र शुक्क जैसे समर्थ श्रालोचक ने भी छायावादी कविता की मुख्य प्रवृत्ति रहस्यवादी भावना ठहराई श्रौर नई काव्य-चेतना को रहस्यवाद या श्रनुकृत रहस्यवाद कहकर उन्होंने इसे हिंदी काव्य के स्वस्थ विकास के लिये घातक बतलाया । हिंदी साहित्य का हतिहास के प्रथम संस्करण (सन् १६२६) में त्रौर श्रन्यत्र जहाँ कहीं भी शुक्कजी ने इस नई काव्यचेतना पर विचार किया है या मत प्रकट किया है, उनकी दृष्टि पूर्वप्रह्युक्त श्रीर विरोधमूलक ही है। सन् १६३० तक इस नई कविता से सहानुभूति रखनेवाले श्रालोचकों की भी श्रनिश्चितता की स्थिति दिखलाई पड़ती है श्रीर वे निश्चित नहीं कर पाए हैं कि इस कविता को रहस्यवाद कहा जाय या छायावाद । श्रतः श्यामसुंदरदास ने छायावादी कविता पर विचार करते समय लिखा है---'स्रव थोड़े समय से हिंदी कविता में रहस्यवाद या छायावाद की सृष्टि हो रही है। कुछ लोग रहस्यवाद या छायावाद को आध्यात्मिक कविता वतलाते हैं। १ हरिश्रीधजी ने इस श्रनिश्चय के संबंध में लिखा है कि 'छायावाद शब्द कहाँ से कैसे क्राया, इस बात की अवतक मीमांसान हो सकी। छायाबाद के नाम से जो कविताएँ होती हैं उनको कोई 'हृदयवाद' कहता है श्रीर कोई प्रतिविचवाद। श्रिधिकतर लोगों ने छायावाद के स्थान पर रहस्यवाद कहने की संमित ही दी है। किंत अवतक तर्क वितर्क चल रहा है और कोई यह निश्चित नहीं कर सका

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> हिंदी भाषा श्रौर साहित्य, श्यामसुंदरदास, प्रथम संस्करण सं० १६८७।

कि वास्तव में नूतन प्रशाली की कविताश्रों को क्या कहा जाय। इसपर लेख बहत लिखे जा चुके हैं। पर सर्वसंमति से कोई बात निश्चित नहीं की जा सकी। " किंत छायाबाद नाम के प्रहण की सलाह देते हुए भी हरिश्रीधजी स्वयं छायाबाद या रहस्यवाद की उलक्तन में पड़ गए हैं क्योंकि इस प्रसंग में वे रहस्यवाद की परंपरा श्रीर उसके सिद्धांत के संबंध में ही विचार कर ने में विशेष रूप से प्रवृत्त हो गए हैं श्रीर श्रंत में इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि 'इसका प्राचीन नाम रहस्यवाद ही है जिसे श्राँगरेजो में मिरिटसिज्म कहते हैं। उसी का साधारण संस्करण छायाबाद है। 12 पुराने ब्रालोचकों द्वारा छायाबाद के संबंध में लिखी गई प्रारंभिक श्रालोचनाश्रों में सबसे स्पष्ट श्रीर निर्भात श्रालोचना पदमलाल पुत्रालाल बरूशी द्वारा 'हिंदी साहित्य विमर्श' नामक पुस्तक के 'श्राधुनिक हिंदी काल' शीर्पक निबंध में की गई है। महत्व की बात यह है कि यह निबंध सन् १६२३ में लिखा गया था जब कि छायाबादी कविता श्रापने विकास की प्रारंभिक ग्रावस्था में थी। बख्शीजी पहले श्रालोचक हैं जिन्होंने स्पष्ट शब्दों में छायाबाद के नाम से प्रचलित कवितायों की मुख्य प्रवृत्ति 'रोमैंटिसिडम' बतलाई । यद्यपि इस निबंध में तनतक ( सन् १६२३ तक ) लिखी गई छायावादी कवितात्रों, विशेष रूप से पंत का 'पलूत्र' - के ही श्राधार पर छायाबाद की प्रवृत्तियों पर बहुत संद्गेप में विचार किया गया है किंद्र तब भी वे विचार एंपर्श छायावादी कविता के लिये कुछ सीमात्रों के साथ उतने ही उही हैं। बख्रीजी ने भावीनमाद, कल्पनाशीलता श्रीर प्रकृतिसौंदर्य के प्रति श्रत्यधिक कुतृहल श्रीर विस्मय के भाव को छायाबाद की प्रमुख प्रवृत्ति माना है श्रीर रहस्यात्मकता का कारण उन्होंने श्रनुभूति की प्रधानता श्रीर कल्पना का त्राधिक्य बताया है। कहने की त्रावश्यकता नहीं कि छायावाद के संबंध में बख्शीजी के मत की ही बाद में श्रिधिकांश आलोचकों ने मान्यता दी श्रीर श्राज भी श्रिधिकांश श्रालीचक श्रन्य प्रवृत्तियों के साथ साथ इन्हें भी छायाबाद की प्रमुख प्रवृत्ति मानते हैं। छायाबाद के प्रवृत्तिगत विवेचन की दिशा में इसे प्रथम, पूर्वग्रहहीन, वास्तविक समीचात्मक मूल्यांकन कहा जा सकता है। छायावाद में किसी एक भाव (रइस्यवाद) या एक शैली के स्थान पर भाव श्रीर शैली के वैविध्य को भी बख्शीजी ने सबसे पहले लक्ष्य किया श्रीर इस श्राधार पर उन्होंने स्पष्ट कहा कि 'हमारी समक्त में तो छायाबाद के नाम से प्रचलित कविता श्रों में न तो भावों की एकता है, न विचारों की श्रीर न शैली की "उसमें मिस्टिसिज्म तो नहीं, रोमैंटिसिज्म अवश्य है। "?

१ हिंदी भाषा और साहित्य का विकास।

२ वही।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> हिंदी साहित्य विमर्श, पु॰ १०६ ी

किंतु छायावाद के संबंध में बल्शीजी के इस स्पष्ट मत के बाद मी द्विवेदी
युग के श्रालोचक श्रानिश्चय की श्यित में ही रहे श्रीर इस श्रानिश्चय की श्यित
को दूर करने के लिये छायावादी किवयों को स्वयं श्रालोचना के च्रेत्र में उतरकर
छायावाद श्रीर रहस्यवाद का स्वरूप, उनका श्रंतर श्रीर परिभाषा श्रादि स्पष्ट
करनी पड़ी। प्रसाद श्रीर महादेवी ने छायावाद श्रीर रहस्यवाद पर स्वतंत्र रूप
से गंभीर श्रालोचनात्मक विचार प्रस्तुत किए। साथ ही इस काल में श्राधुनिक
साहित्यिक चेतना से श्रुक्त ऐसे कई श्रालोचक समीचा के च्रेत्र में श्राए जिनकी दृष्टि
श्रीर समीचात्मक प्रतिमान पूर्वंवर्ती श्रालोचकों से मिन्न थे। नंददुलारे वाजपेयी श्रीर
नगेंद्र ऐसे ही श्रालोचक हैं जिन्होंने हिंदी की श्राधुनिक का यमदृच्यों पर विचार
किया श्रीर छायावाद तथा रहस्यवाद संबंधी भ्रांतियों का निराकरण करके उसकी
मूल प्रवृत्तियों श्रीर विशेषताश्रों का सम्यक् विवेचन प्रस्तुत किया। छायावाद,
रहस्यवाद के संबंध में लिखी गई इनमें से कुछ गंभीर श्रालोचनाश्रों के परिणामस्वरूप ही शुक्रजी को श्रपने हिंदी साहित्य के इतिहास के परिवर्द्धित सस्करण
(सन् १६४०) में इन काव्यावृत्तियों के संबंध में विस्तार से गंभीरतापूर्वंक
विचार करना पड़ा।

काव्य कला तथा श्रन्य निबंध में संग्रहीत प्रसादजी के 'यथार्थवाद श्रौर छायावाद' तथा 'रहस्यवाद' शीर्षक निबंध तत्कालीन काव्यप्रद्वित्यों के मूल्यांकन की दिशा में ऐतिहासिक महत्व रखते हैं। 'यथार्थवाद श्रौर छायावाद' शीर्षक निबंध में सबसे पहले यह स्पष्ट किया गया कि हिंदी में जब पौराणिक घटना श्रौर बाह्य स्थूल वर्णन को छोड़कर वेदना के श्राधार पर स्वानुमूतिमयी श्रमिव्यक्ति होने लगी, तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से श्रमिहित किया गया। साथ ही उन्होंने नवीन पदयोजना नया वाक्यविन्यास श्रौर शैजीगत नवीनता को श्राम्यंतर सूक्ष्म मावों की श्रमिव्यक्ति का श्रमिवार्य परिणाम बतलाया। इस प्रकार उन्होंने इस मत का खंडन किया कि छायावाद रहस्यवाद का पर्याय या श्रमिव्यंजना की नवीन पद्धति मात्र है। इस प्रसंग में प्रसादजी ने शब्दों के प्रयोग, मिन्न प्रयोग से नवीन श्रर्थ उत्पन्न करने की उनकी शक्ति, शब्दोर्थ की वकता तथा ध्वन्यात्मकता श्रादि के धंबंध में शास्त्रीय विचार प्रस्तुत करते हुए इस नवीन श्रमेव्यंजना पद्धति की पूर्व परंपरा बतलाकर विद्वापूर्वक यह प्रतिपादित किया कि 'ध्वन्यात्मकता, लाच्चित्रकता, सौदर्यमय प्रतीकविधान तथा उपचारवक्रता के साथ स्वानुमूति की विवृत्ति छायावाद की विशेषताएँ हैं। ' हायावाद के वस्तुगत श्रौर शैलीगत

<sup>े</sup> काव्यकला तथा अन्य निबंध, पृ० ६२।

विश्लेषण की दृष्टि से यह प्रथम गंभीर विचारोचेजक समीचा है जिसने हिंदी के पुराने त्रालोचकों को छागावाद के संबंध में श्रपने विचारों में संशोधन करने तथा नए श्रालोचकों को भाष्य करने के लिये महत्वपूर्ण विचारसूत्र तथा दृष्टि मिली। 'रहस्यवाद' शीर्पक निबंध प्रमुखतः शोधारमक है श्रीर श्राधुनिक रहस्यवाद को शुद्ध भारतीय परंपरा की देन सिद्ध करना ही उसका प्रधान उद्देश्य है। भारतीय दर्शन के गंभीर श्रध्ययन द्वारा प्रसादजी ने इस निबंध में भारतीय रहस्यवाद के मूल स्रोत श्रोर विकास का श्रध्ययन प्रस्तुत करते हुए तत्कालीन काव्य में रहस्यवाद की सांदर्यमयी व्यंजना को भारतीय रहस्यवाद का स्त्राभिक विकास सिद्ध किया है। यह निबंध शुक्लजी के 'काव्य में रहस्यवाद का रत्राभाविक विकास सिद्ध किया है। यह निबंध शुक्लजी के 'काव्य में रहस्यवाद का रत्राभाविक विकास सिद्ध किया है। यह निबंध का स्विताश्रों को पारचारय रहस्यवाद की श्रनुकृति माना था। प्रसादजी के इस निबंध का सद्धांतिक महत्व तो है ही, व्यावहारिक समीचा को भी इस निबंध की बहुत बड़ी देन यह है कि छायावाद श्रीर रहस्यवाद को समानार्थी श्रीर छायावाद को रहस्यवाद का स्वानार्थी श्रीर छायावाद को रहस्यवाद का स्वानार्थी श्रीर छायावाद को रहस्यवाद का स्वानार्थी श्रीर

जैसा कि पहले बताया गया छायावाद श्रीर रहस्यवाद संबंधी इन गंभीर समी जा श्रों के बाद अपने मत प्रतिपादन के लिये शुक्ल जी को अपने इतिहास के संशोधित संस्करण में छायावादी कवितात्रों पर विस्तार से विचार करना पड़ा। यद्यपि द्यायावाद के उनके विवेचन से आज के अधिकांश आलोचक असहमत हैं, किंत शक्लाजी ने अपनी समीचाओं में जिस बौद्धिक स्तर पर और तर्कपर्शा विवेचनपद्धति द्वारा अपने निष्कर्षों को रखा है, वे ऐसे नहीं हैं कि उनकी यों ही उपेक्ता करके कोई आगे बढ़ सके। उन्होंने छायाबाद को दो अर्थों में लिया है. एक तो रहस्यवाद के अर्थ में जहाँ उसका संबंध काव्यवस्तु से होता है, श्चर्यात बहाँ कवि उस भ्रमंत श्रीर श्रज्ञात प्रियतम को श्रालंबन मानकर श्रास्वंत चित्रमयी मापा में प्रेम की श्रानेक प्रकार से श्रामिन्यंजना करता है; और दसरे का श्रीली या पद्धतिविशेष के व्यापक ऋर्य में । छायावाद के प्रथम श्रीर मुल अर्थ में वे महादेवी वर्मा को ही छायावादी मानते हैं। उनके मतानुसार 'पंत, प्रसाद, निराला इत्यादि श्रीर सब कवि प्रतीकपद्धति या चित्रभाषा शैली की दृष्टि से ही छायाबादी कहलाए।' इस प्रकार रहस्यबाद से भिन्न छायाबाद शुक्रजी के ग्रनसार विशिष्ट काव्यशैली मात्र हैं ग्रातः वस्तु की दृष्टि से छायावाद की मुख्य प्रवृत्ति रहस्यवाद मानकर श्क्लुजी ने यह मत व्यक्त किया है कि 'बँगला कविताश्रीं, विशेष रूप से रवींद्रनाथ के प्रभाव या श्रनुकरण के परिणामस्वरूप, हिंदी में यह काव्यप्रवृत्ति त्राई त्रौर बंगाल में इस प्रकार की कविताएँ पुराने ईसाई संतों के छायामास (फॅन्टासमाटा ) तथा यूरोपीय काब्य होत्र में प्रवर्तित श्राध्या-रिमक प्रतीकवाद ( सेम्बालिज्म ) के अनुकरण पर' लिखी गई। प्रसादजी ने उपर्युक्त निबंध में शुक्क की के इसी मत का खंडन किया है जिसका उत्तर

शुक्लकी ने अपने इतिहास के इस संशोधित संस्करण में दिया। उनके अनुसार साधनात्मक रहस्यवाद की परंपरा तो भारतवर्ष में अत्यंत प्राचीन काल से चली श्रा रही है किंतु 'श्रजेय श्रीर अव्यक्त को श्रजेय श्रीर अव्यक्त ही रखकर कामवासना के शब्दों में प्रेमव्यंजना भारतीय काव्यधारा में कभी नहीं चली ? शुक्लजी छायाबाद की रहस्यबादी कविताश्री पर बंगमाया की रहस्यात्मक कवितास्त्रों का प्रभाव तथा स्त्रन्य कवितास्त्रों को स्नंगरेजी के कजावाद स्त्रौर श्रिमिन्यं जनावाद का अनुकर्ण मानते हैं। श्रतः नवीन श्रिमिन्यं जना पद्धतियों का सुंदर विकास ही वे छायावाद की मुख्य उपनिवेध मानते हैं। शुक्तजी के इस विवेचन से ग्रसहमत हांने पर भी इतना स्वीकार करना पहेगा कि उन्होंने छायात्राद को काव्यशैली मानकर छाय वादी कतिता की अभिव्यंत्रना पद्धतियों का सूक्ष्म विश्लेषण कर दिया है। शुक्लजो के इस विवेचन की दूसरी महत्वपूर्ण देन यह है कि ज्यालोच कों ने उन पारचात्य प्रवृत्तियों पर विशेष ध्यान दिया जिनका प्रभाव छायावादी कवितास्रों पर बतलाया गया था। स्राँगरेजी के लाच्चिषक प्रयोगों श्रीर श्रन्य श्रिभिव्यंजना पद्धितयों को छायात्रादी कवियों ने ज्यों का त्यों उठा लिया है, इस मत ने अँगरेजी की रहत्यवादी और स्वच्छंदतावादी कविता के साय छायावादी कविता के तलनात्मक अध्ययन को विशेष गति दी।

शुक्लजी का 'हिंदी साहित्य का इतिहास' संशोधित श्रौर परिवर्द्धित रूप में सन् १६४० में प्रकाशित हुआ। पर इस संस्करण में भी आधुनिक कविता ( छायावादी कियता के प्रति उनके दृष्टिकोण में कोई मौलिक परिवर्तन नहीं दिखाई पड़ा किंतु स्वर अवश्य बदल गया था। छायाबाद को काव्य की एक शैली मानते हुए भी उन्होंने यह स्वीकार किया कि स्त्रव कई कि उस संकीर्ण देव से बाहर निकलकर जनत् और जीवन के और श्रीर मार्मिक पर्दों की श्रीर बढते दिखाई दे रहे हैं। इस स्वरपरिवर्तन का कारण तवतक प्रकाशित छायावादी कविता श्रों का स्पष्ट रूप श्रीर उनका विशेष श्रध्ययन तो था ही, साथ ही तब तक छायायादी कविता के संबंध में लिखी गई श्रन्य महत्वपूर्ण समीद्धाश्रों ने भी उन्हें स्वर बदलने के लिये वाध्य किया। द्वायावादी कविता के विशिष्ट कवियों के संबंध में सन् १६३१-३२ तक नंददुलारे व। जपेशी की गंभीर विश्लेषणात्मक समीचाएँ प्रकाश में श्राने लगी थीं। डा॰ नगेंद्र ने श्रपनी पुरनक 'सुमित्रानदन पंत' में पंतजी के काव्य के विविध पच्चों पर विस्तृत श्रीर गंभीर समीचा प्रम्तुत की थी। इस प्रकार तबतक छायावाद विवाद की सीमा पार करके अपने विकास की उस सीमा पर पहुँच चुका था जब कि सामान्य प्रवृत्तिगत विवेचन के स्थान पर एक एक कवि श्रौर प्रवृत्ति को लेकर उसका विशिष्ट श्रध्ययन करने की श्रावश्यकता का श्रनुमन लोग करने लगे थे। सन् १९४० न्तक महादेनी वर्मा द्वारा छायावाद श्रीर रहस्यवाद की दार्शनिक श्रीर भावनात्मक भूमिका तथा पं॰ शांतिपिय द्विवेदी द्वारा उसका भावात्मक श्रीर सौंदर्यपरक मूल्यांकन प्रस्तुत किया जा चुका था।

नंददलारे वाजपेयी ने छायावादी कविता का स्वतंत्र प्रवृत्तिगत विश्लेषण तो नहीं किया है किंत विभिन्न छायावादी कवियों के संबंध में 'हिदी साहित्य बीसवीं शताब्दी' में १६३० से ४० के बीच लिखी गई जो समी चाएँ संग्रहीत हैं, उनसे उनका मत स्पष्ट हो जाता है। इन कवियों के मुल्यांकन के प्रसंग में छायावाद के संबंध में शक्लजी तथा अन्य समीचकों की भ्रांत धारगाओं का उल्लेख करते हए श्रानेक स्थानी पर उन्होंने श्रापना स्पष्ट मत भी व्यक्त किया है। १६३१ में लिखे गए 'जयशंकर प्रसाद' शीर्षक निबंध में उन्होंने छायावाद को एक नवीन सांस्कृतिक श्रीर दार्शनिक चेतना की देन बतलाते हुए स्पष्ट कहा था कि 'इस छायाबाद को इस पं॰ रामचंद्र शुक्ल के अनुसार केवल अभिव्यक्ति की एक लाचिशिक प्रशालीविशेष नहीं मान सकेंगे। इसमें एक सांस्कृतिक मनोभावना का उद्गम है श्रीर एक स्वतंत्र दर्शन की नियोजना भी। " वाजपेयीजी की दृष्टि मुख्यतः सौंदर्यवादी है श्रीर उनकी समीचापद्वति स्वन्छंदतावादी। श्रतः छायावादी सौंदर्यबोध के ग्रह्ण की उनकी जैसी समीद्धात्मक प्रतिमा कम ब्राली-चकों में दिखलाई पड़ती है। इस कारण अपने निवंधों में छायावादी कविताओं की निजी विशेषतास्त्रों के उद्वाटन के साथ छायाबाद स्त्रौर रहस्यवाद का स्वरूप-भेद वे श्रधिक स्पष्टता के साथ बतला सके हैं। वाजपेयीजी के अनुसार 'मानव श्रथवा प्रकृति के सुक्ष्म किंत व्यक्त सौंदर्य में श्राध्यात्मिक छाया का मान' छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। उनके मत में छायाबाद श्रीर रहस्यवाद में व्यष्टि सौंदर्यशोध श्रीर रहस्यवाद में समष्टि सौंदर्यशोध की श्रनुभृति को श्रमिन्यक्ति मिलती है। न्यष्टि-सौंदर्य-दृष्टि श्रीर समष्टि सौंदर्य-दृष्टि में स्रंतर न करने के कारण ही छ।यावाद स्त्रीर रहस्यवाद के स्वरूपमेद को सममने में लोगों को कठिनाई होती है।

डा॰ नगेंद्र ने श्रपनी पुस्तक सुमित्रानंदन पंत (सन् १६३८) में संमवतः पहली बार छायात्राद की प्रमुख प्रवृत्तियों पर स्वतंत्र रूप से गंभीर समीद्धा प्रस्तुत की। यद्यपि यह पुस्तक पंतजी के काव्य की समीद्धा से संबंध रखती है किंतु पुस्तक के प्रारंभ में इसमें छायात्राद पर भी विचार किया गया है। इसके पूर्व छायात्राद पर जो निबंध लिखे गए थे, उनमें छायात्रादी कित्ततात्रों के श्राधार पर उनकी प्रमुख प्रवृत्तियों पर उतना विचार नहीं किया गया था

<sup>े</sup> दिंदी साहित्य बीसवी शताब्दी-पृ० १३३।

जितना छायावाद शब्द के अर्थ, उसके स्वरूप श्रीर परिभाषा श्रादि के संबंध में। साथ ही स्वपन्न समर्थन श्रीर महत्व प्रतिपादन का आग्रह भी इसके पूर्व श्रिधिक था। किंतु १९३८ तक छायावाद का विकास भी पूर्ण हो गया श्रीर वाजपेयीजी ने त्रपनी गंभीर समीचात्रों द्वारा उसका स्वरूप श्रीर उसकी प्रवृत्तियों को भी, कितयों को व्यक्तिगत रूप से लेकर, बहुत कुछ स्पष्ट कर दिया। श्रतः इस समय तक श्रनिश्चितता की स्थिति दूर हो गई थी। फिर भी समग्र रूप से छायावादी कान्यप्रवृत्तियों का विवेचन श्रमी होना बाकी था। डा॰ नगेंद्र ने श्रपनी पुस्तक द्वारा यह कार्यभी पूरा कर दिया। उन्होंने शुक्लजी की तरह ही छायावाद को द्विवेदी युग की प्रतिक्रिया कहकर स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह माना है। त्राज कई त्रालोचक इस मत को नहीं मानते, वे द्विवेदी युग श्रौर छायावाद दोनों को सीधे रीतिकाल के प्रति विद्रोह मानते हैं। इन स्त्रालोचकों के श्रनुसार भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग श्रौर छायावाद युग नवीन सांस्कृतिक उत्थान के तीन चरण हैं। छायावाद इस सांस्कृतिक चेतना की चरम परिण्ति है। नगेंद्रजी छायाबाद को रीतिकाल और दिवेदी युग दोनो के बिदद प्रतिक्रिया मानते हैं। साथ ही वाजपेयीजी की तरह उन्होंने भी छायावाद को नवीन सांस्कृतिक जागरण का साहित्यिक रूप माना है। यही नहीं, नगेंद्रजी पहले आलोचक हैं जिन्होंने ग्रॅंगरेजी के 'रोमैटिंक रिवाइवल' श्रीर हिंदी के छायावाद को समान परिस्थितियों से उत्पन्न एक विशेष प्रकार की जागृति का साहित्यिक रूप, बतलाकर शक्लजी के 'पाश्चात्य अनुकरण' संबंधी मत का खंडन किया। इस प्रकार उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि छायावादी श्रीर ग्राँगरेजी की स्वच्छंदतावादी कविता में पाई जानेवाली समान काव्यप्रवृत्तियों का कारणा समान परिस्थिति श्रीर एक सी सांस्कृतिक चेतना है। छायाबादी काव्यसमीचा को नगेंद्र जी की यह महत्वपूर्ण देन है, जिसके आधार पर आगे चलकर अनेक आलोचकों ने इस समान परिस्थित की विशद विवेचना थी। नगेंद्रजी की दूसरी महत्वपूर्ण देन यह है कि उन्होंने छायावाद की कुछ प्रमुख काव्यप्रवृत्तियों को श्रालग श्रालग लेकर सोदाहरण उनका विवेचन उपस्थित किया । छायावादी कवियों की प्रकृति श्रौर मानव जगत् के प्रति भावना, उनकी सौंदर्यहृष्टि, श्रात्माभिन्यंजन की प्रवृत्ति श्रीर स्थल नैतिक मान्यतात्रों के प्रति विद्रोह तथा दुःखवादी श्रीर रहस्यवादी भावना पर विचार करने के साथ ही उन्होंने उसकी कलात्मक उपलब्धियों पर भी संतेष में विचार किया है। श्रतः यह निरुषंकोच कहा जा सकता है कि छाया-वाद के सही मुल्यांकन की दिशा में नगेंदजी की यह विशिष्ट देन है।

इसके बाद महादेवी वर्मा ने श्रपने 'छायावाद' शीर्षक निबंध ( 'महादेवी का विवेचनात्मक गद्य' में संग्रहीत ) में बहुत विस्तार के साथ छायावादी कविता की सामाजिक श्रीर सांस्कृतिक पृष्ठभूमि तथा उसकी विविध प्रवृत्तियों श्रीर विशेषतात्रों पर विचार किया। छायावाद के संबंध में सर्वागीण विवेचन प्रस्तुत करनेवाला यह प्रथम विस्तृत प्रबंधात्मक श्रालोचना है। यह निबंध महादेवीजी के श्रन्य निबंधों की तरह ही काव्यगुणों से युक्त भावात्मक शैली में लिखा गया है, श्रतः इसमें स्फीति बहुत है। उस समय सामाजिक, श्रौर राजनीतिक स्थितियों की पृष्ठभूमि में रीतिकाल, द्विवेदी युग श्रौर छायावाद युग की सांस्कृतिक श्रौर साहित्यक चेतना का मूल्यांकन इसकी निजी विशेषता है। इसकी दूसरी विशेषता यह है कि इसमें छायावादी कविता के संबंध में नवोदित प्रगतिवादियों के श्रारोणों का भी विस्तार से उत्तर दिया गया है।

यहाँ यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि आलोच्य काल के अंतिम वर्षों ( सन् १६३६-४० ) में छायावाद के पूर्ण विकास के साथ ही हिंदी में प्रगति-वादी विचारधारा भी आ गई थी और आंदोलन के रूप में ४, ५ वर्षों में ही उसने काफी 'तूफान' उठा दिया था। इस म्रांदोलन ने कई कवियों का भी प्रभावित किया श्रीर साथ ही ऋख ऐसे साहित्यिक समीचकों को भी जन्म दिया जिन्होंने मार्क्सवादी दृष्टि से श्राधनिक साहित्य का परीक्षण मुल्यांकन किया। मार्क्षवादी समाजशास्त्रीय समीचा सिद्धांत के श्रांतर्गत इनके काव्यसिद्धांतों पर पहले विचार किया जा चुका है। इन समी बकों ने भी छायावादी काव्य प्रवृत्तियों पर मार्क्सवादी दृष्टि से विचार किया है। ग्रालोच्य काल में मार्क्सवादी दृष्टि से छायाबादी कविता पर चलती टीका टिप्पणी तो कई लोगों ने की है, लेकिन इस कसौटी पर उसकी अञ्जी तरह जाँच शिवदान सिंह चौहान ने 'छायावादी कविता में असंतोष की भावना' शीर्षक अपने ३१ पृष्ठ के विस्तत निबंध में (सन् १६४० में) की थी। हिंदी में छायावादी कविता पूँ जीवाद की कविता है श्रौर उसमें पूँ बीपित वर्गया मध्यम वर्ग की वर्गमावना की श्रमिन्यक्ति हुई है, इस सूत्र की व्याख्या करते हुए उन्होंने यह प्रतिपादित किया है कि 'छायावादी कवि प्रारंभ में क्रांतिकारी के रूप में श्रवतरित हन्ना। उसने कविता को सामंती बंधनों से मुक्त कर दिया, किंतु पूँ जी जीवी मनी वृति होने के कारण वह नवीन समाज (पूँजीवादी समाज) के संश्लिष्ट बंधनों की कल्पना न कर पाया। उनमें स्वयं को जकड़ा पाकर वह समस्त बंधनों और समाज-संबंधों के प्रति विद्रोही बन गया। 12 किंतु चौहान के श्रनुसार छायाबाद की यह विद्रोहभावना भ्रांतिमूलक श्रौर निष्क्रिय है श्रौर ये भावनाएँ 'श्राधनिक

<sup>े</sup> आधुनिक हिंदी साहित्य-सं ० सिचदानंद हीरानंद, वास्त्यायन, पृ० १३ द-१६६। २ वही, पृ० १६०।

जीवन की. श्रावश्यकताश्रों से पराङ्मुख व्यक्ति के मूल श्रासंतोष के प्रतीक हैं'। कारण यह है कि श्रानियंत्रित स्वतंत्रता का भ्रम टूटते ही छायावादी कवियों का श्रमंतोष निरुद्दे हय श्रीर लक्ष्यभ्रष्ट हो गया श्रीर किव वास्तविकता से पलायन करने लगा। पूँजीवादी समाज की वास्तविकता ने छायावादी कवियों को श्रह्नंवादी श्रात्मावेसी, समाजविरोधी श्रीर व्यक्तिवादी बना दिया। इस प्रकार चौहानजी के श्रनुसार छायावादी काव्य में मुख्यतः कुंठा, निराशा श्रीर वास्तविकता से पलायन तथा श्रहंवाद की प्रवृत्तियों को ही श्रीसव्यक्ति मिली है।

छायावाद की यह मार्क्सवादी समीचा द्विवेदीयुगीन समीचा की तरह की एकांगी श्रीर पूर्वप्रहयुक्त है जिसमें प्रगतिवाद की स्थापना के लिये छायावाद की महत्वपूर्ण उपलब्धियों को जानबूमकर छोड़ दिया गया है श्रीर श्रपने मत के समर्थन में ऐसी ही कविताश्रों को उद्धृत किया गया है जो लेखक की उद्देश-सिद्धि में सहायक हों। श्रिधिकांश उदाहरण महादेवी श्रीर बच्चन की किवताश्रों से ही दिए गए हैं। यहाँतक कि छायावाद को प्रतिगामी प्रवृत्ति का काव्य सिद्ध करने के श्रत्यिक श्राग्रह के कारण प्रसाद की कविताश्रों के मूल भाव को छोड़ कर 'श्रमर्थ' भी किया गया है।

जैसा कि पहले कहा गया, प्रगतिवादी स्रांदोलन के कारण स्रालोच्य काल में प्रगतिवाद की स्रोर कई कवि उन्मुख हुए। पंतजी सन् १६३८ तक प्रगतिवाद के प्रमुख कवि हो गए। श्रातः इस काल में हिंदी की प्रगतिवादी कविता के संबंध में भी कुछ ब्रालोचकों ने सिद्धांत प्रतिपादन श्रौर प्रवृत्तिगत विवेचन करना प्रारंभ कर दिया। किंतु सैद्धांतिक वादिववाद तथा खंडनमंडन की प्रवृत्ति ही इनमें प्रधान रूप से दिखलाई पड़ती है। प्रगतिनादी श्रांदोलन एक विशेष राजनीतिक मतवाद के साथ जुट जाने के कारण बहुत कुछ सीमित हो गया। उस काल की कविता के आधार पर आलोच्य काल में उसका स्पष्ट प्रवृत्तिगत विवेचन नहीं प्रस्तुत किया गया । शिवदान सिंह चौहान तथा प्रकाशचंद्र गुप्त ने अपने निबंधों में प्रवृत्तिशों का विस्तृत और गंभीर विवेचन न प्रस्तुत करके महत्व प्रतिपादन ही विशेष रूप से किया । प्रकाशचंद्र ग्राप्त ने 'हिंदी में प्रगतिवाद' शीर्षक निबंध में भारतेंद्र से लेकर छायाबाद तक की राष्ट्रीय धारा की कविताश्रों में प्रगतिवाद की पूर्वपरंपरा बतलाकर श्रंत में प्रगतिशील लेखक संघ के त्रखावधान में प्रगतिवादी श्रांदोलन को मजबूत करने की यह 'राजनीतिक' मांग की है कि 'हमे आशा है कि नवयुग के लेखक संस्कृति की रचा में इमारी सेना की दूसरी दीवार बनेंगे और हमारे व्यूह को अभेद्य बना देंगे।" एक विशेष

नया दिंदी साहित्य, एक दृष्टि-प्रथम संस्करण, १६४०, पृ० २२८।

मतराद के राज नीतिक नारों की यह अपनी शब्दावती है, यह बताने की आवश्यकता नहीं। सही बात यह है कि प्रगतिशील लेखक संघ की 'प्रगतिवादी धारणा' में निरंतर परिवर्तन होते रहने के कारण आलोच्य काल में प्रगतिवाद का कोई निश्चत रूप ही स्थिर नहीं हो सका था।

### (ख) कवियों और काव्यमंथों की समीचा

काव्यप्रवृत्तियों की समीचा के स्रितिरिक्त स्रालोच्य काल में स्राधुनिक युग के विभिन्न कवियों स्रौर उनकी कृतियों के संबंध में भी विभिन्न स्रालोचकों द्वारा समीचाएँ लिखी गईं। स्राचार्य रामचंद्र शुक्त ने स्राधुनिक साहित्य पर विचार करते हुए स्रपने हिंदी साहित्य के इतिहास के परिवर्द्धित संस्करण में कुछ किवयों के काव्य वैशिष्ट्य का समाचात्मक विवेचन भी किया। नंददुलारे वाजपेयी ने हरिश्रीध, जगन्नाथदास रताकर, भैथिजीशरण गुप्त, प्रसाद, पत, निराला के संबंध में (सन् १६३१ से ३६ तक) गंभीर समीचाएँ प्रस्तुत कीं, जो बाद में 'हिंदी साहित्य बीसवीं शताब्दी' नामक पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुईं। शांति-प्रिय दिवेदी ने भी इसी काल में छायावादी किवयों की भावात्मक समीचा की। इसके श्रातिरिक्त कई श्रालोचकों ने कुछ किवयों को लेकर स्वतंत्र समीचाग्रंथ लिखे। यहाँ इन किवयों को श्रालग स्रलग लेकर उनके संबंग में लिखी गई स्रालोचनाओं पर विगार करना स्रधिक उपयुक्त होगा।

#### १-जगन्नाथदास रत्नाकर

रत्नाकर की के संबंध में इस काल में नंद दुलारे वाजपेशी ने निबंध रूप में श्रीर कृष्णाशंकर शुक्ल ने पुस्तक रूप में समीचाएँ लिखीं। 'हिंदी साहित्य: बीसवीं शताब्दी' में संग्रहंत 'रलाकर' शीर्षक निबंध की रचनातिथि वाजपेशीजी ने सन् १६३१ दी है। इसके चार वर्ष बाद १६३६ में कृष्णाशंकर शुक्ल की 'किववर रत्नाकर' नामक पुस्तक प्रकाशित हुई। ये दोनों समीचाएँ एक दूसरे की पूरक कही जा सकती हैं। वाजपेशीजी का निबंध कुल ११ पृश्वों का है, जिसमें रत्नाकर जो के किववर्यक्तत्व श्रीर काव्यवैशिख्य पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने इस बात पर ही विशेष रूप से विचार किया है कि श्राधुनिक काव्यचेतना के संदर्भ में ब्रजमाधा की परंपरागत शैली में लिखी गई उनकी किवता श्रों का क्या मूल्य श्रीर महत्व है। काव्यसौंदर्थ का विश्लेषणा विवेचन इसमें नहीं है। रत्नाकर जी की काव्योप्तिथ का स्वच्छंद दृष्ट से श्राकलन ही इस निबंध का उद्देश है। वाजपेशीजी पाश्चात्य साहित्य के श्रध्ययन के कारणा समीचा की श्राधुनिक हृष्ट लेकर समीचा चेत्र में श्राए थे। श्रितः उनकी हृष्ट हिंदी कित्रिता तक ही सीमित न रहकर पाश्चात्य काव्योपलिब्धों तक पहुँची है। इस निबंध में भी उन्होने रत्नाकर जी

को श्रंग्रेजी के उन क्लैसिकल कवियों की श्रेगी में रखा हैं. जो प्राचीन वातावरण को पसंद करते, प्रानी ग्रीक, लैटिन ग्रथवा ग्रँगरेजी के काव्यग्रंथों का ग्रध्ययन करते श्रीर उन्हीं की शैली को ग्रापनाते हैं। सभी दृष्टियों से श्राधनिक काव्य-प्रवृत्तियों से भिन्न होने श्रीर प्राचीन वातावरण भी सृष्टि करने के कारण ऐमे किश्यों में अनोखेपन की नवीनता का आनंद मिलता है। वाजपेयीजी के श्रनुसार रताकर जी के काव्य से भी ऐसा ही श्रानंद मिलता है। किंत इस श्रानंद के श्राधार पर वे रताकरजी को उत्क्रष्ट कवि मानने को तैयार नहीं हैं। उनके अनुसार 'विगत युग के संस्कारों की स्थापना नव्यतर युग में करना निसर्गत: एक कत्रिम प्रयास है। वह काव्य सशोभन और गौरवास्पद हो सकता है किंत वह युग का श्रनिवार्य काव्य नहीं कहा जा सकता। उत्कृष्ट साहित्य सदैव श्रनिवार्य ही हुन्ना करता है' । रजाकर जी के काव्य में ऐसी कोई मौलिकता या श्रनिवार्यता नहीं हैं, श्रतः स्पष्ट है कि वाजपेशीजी उनके काव्य को उत्कृष्ट काव्य की श्रेगी में नहीं रखते । उनके अनुसार सूर, तुलसी से प्रारंभ होनेवाली हिंदी की क्लैंसिकल परंपरा के रताकरजी अंतिम श्रेष्ठ कवि हैं श्रीर श्राधनिक युग के प्राचीन परंपरावाले क्लैसिकल कवियों में उनका शीर्प स्थान है। यह स्थान भी उनको 'उक्तिकीशल, श्रलंकार, भाषा की कारीगरी श्रीर छंदों की सुघरता श्रीर पांडित्य' के करण दिया जायगा। अतः निबंध में मुख्य रूप से छंदों की कारीगरी, संगीता-त्मता श्रौर भाषा के संबंध में विचार करके वाजपेशीजी ने इस एक वाक्य से ही रताकरजी के संपूर्ण वैशिष्टय को स्पष्ट कर दिया है कि 'भक्तां की अपेद्धा रताकर म रसमय किंत अधिक सक्ति थिय हैं। रीति कवियों की अपेका वे साधारणतः श्रिषक भावनावान्, श्रिषक शुद्ध श्रीर गहन संगीत के श्रभ्यासी हैं। 'र रताकरजी के काव्य की यह समीचा संचित होते हुए भी उनकी उपलिध के मुल्यांकन की दृष्टि से पर्याप्त है।

कृष्णशंकर शुक्ल ने अपनी पुस्तक में रस अलंकार की शास्त्रीय पद्धित से रताकर की के काव्य की व्याख्यात्मक समीद्धा प्रस्तुत की है। आलोचक ने प्रारंभ में स्वयं अपनी समीद्धापद्धित और समीद्धात्मक प्रतिमान, जिसके आधार पर पुस्तक में समीद्धा की गई है, स्पष्ट कर दिया है - 'कि की कि विशेष की कि विताओं का अध्ययन करते समय हमें यही देखना है कि वह उनके द्वारा हमें सामान्य भावभूमि तक पहुँचाने में कहांतक समर्थ हुआ है अर्थात् सामान्य भावालंबन

<sup>े</sup> हिंदी साहित्य : बीसवीं शताब्दी, पृ० २१ %

२ हिंदी साहित्य : बीसवीं राताब्दी, पु० ३० ।

प्रस्तत कर हमें कितने भावों में तथा कितनी गंभीरता तथा तन्मयता से मग्न करने में सफल हुआ है हमें यह भी देखना होगा कि वह किसी विशेष भावधारा के श्रंतर्गत श्रानेवाली कितनी वृत्तियों का निरीक्तरा तथा श्रिमेन्यंजन कर सकता है। ये सब कवि के साध्य है। इनके साथ ही इमें कवि के साधनों का भी ऋध्ययन करना होगा। उसने भावाभिन्यंजन के लिये कैसी शैलियों का अनुसर्गा किया है। " इस सिद्धांत कथन के बाद शुक्लाजी 'श्रिभिव्यंजन शैलियों के ग्रध्ययन की श्रोर श्राप्तसर होते हैं?। यहाँ यह स्पष्ट कर देना श्रावश्यक है कि श्रमिव्यंजन शैलियों से शुक्लजी का तात्पर्य स्थायी भावों की व्यंजना द्वारा रसनिष्पत्ति कराने में योग देनेवाले विभाव, श्रन्भाव श्रीर संचारी भावों के चित्रण से है। रसावयवों के चित्रण को ग्राभिव्यंजना शैली कहकर श्राधनिकता का ग्राभास उत्पन्न करना बहुत भ्रमोत्पादक है। त्रातः 'त्राभिव्यं जना शैलियाँ' शीर्पक देकर दसरे ऋध्याय में अनुभावचित्रण के अन्तर्गत दशास्त्रों, चेप्रास्त्रों आदि के उदा-हरणा व्याख्या के साथ उपस्थित किए गए हैं। तीसरे श्रध्याय में त्रिमावचित्रण श्रीर चौथे श्रध्याय में भावचित्रण के श्रांतर्गत एक एक रस को लेकर रखाकरजी की कविताओं से अनेक उदाहरण देकर व्याख्यारंमक शैली में उनका सौंदर्य दिखलाया गया है। 'यह इन पंक्तियों में देखिए', 'एक उदाहरण देखिए', 'देखिए कवि ने इसका कैसा सुंदर उपयोग किया है,' की शैली में ही अधिकांश व्याख्या उपस्थित की गई है। इस प्रकार रसिवेचेचन की शास्त्रीय पद्धति से भाव, विभाव, श्रनुभाव के चित्रण की सोदाहरण व्याख्या इस समीचा की विशेषता है। छठे श्रीर सातवें श्रध्याय में उसी पद्धति से श्रलंकार श्रीर माषा पर भी विचार किया गया है। श्रंतिम दो श्रध्यायों में 'उद्भव शतक' श्रीर 'गंगावतरण' के संबंध में श्रलग से विचार किया गया है। श्रंतिम श्रध्याय में गंगावतरण के मूल स्रोत पर विचार करने के साथ वाल्मीकि रामायण के उन ग्रंशों को भी उद्भत किया गया है जिनका रताकरजी ने अविकल अनुवाद कर दिया है। गंगावतरण के मूल्यांकन की दृष्टि से यह श्रध्याय महत्वपूर्ण है। कुल मिलाकर यह समीचा पुस्तक रस पद्धति की छात्रोपयोगी व्याख्यात्मक समीचा कही जा सकती है। वाजपेयी जी की तरह युगचेतना के संदर्भ में रखकर इसमें रताकर जी का मूलयां-कन नहीं किया गया है स्त्रीर न तो इसी बात पर विचार किया गया है कि स्राधुनिक युग में मध्ययुगीन प्रवृत्ति श्रौर शैली को अपनाकर लिखे गए श्रच्छे से श्रच्छे काव्य को भी कितना महत्व दिया जायगा।

<sup>ी</sup> कविवररलाकर, पृ०६।

# २-- अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरि औध'

इरिक्रीधजी के बारे में कोई उत्क्रष्ट समीचा इस काल में नहीं लिखी गई। पं रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास' में हरिश्रीघजी की साहित्यिक उप-लिंध श्रीर प्रवृत्तियों का सामान्य परिचय ही दिया है। गिरिजादत्त शक्ल ने यदापि 'हरिश्रीध' जी को 'यथोचित संमान' प्रदान करने श्रीर 'योग्यासन पर प्रतिष्ठित करने' के पुनीत कर्तव्य से प्रेरित होकर 'महाकवि हरिश्रीध' नामक ३६८ प्रशों के भारी ग्रंथ की रचना कर डाली, लेकिन उससे हिंदी के सामान्य पाठक को भी हरिश्रीघजी के काव्यगणों की उतनी भी जानकारी नहीं हो सकती जितनी कि उसे इरिग्रीधजी के काव्यग्रंथों के पाठ मात्र से हो सकती है। यह ग्रंथ पाँच खंडों में विमक्त है। प्रथम खंड में हरिश्रीधजी की लोकप्रियता. जीवन श्रौर व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए उनके भाई गुरुसेवक उपाध्याय पर भी कई पृष्ठों में पर्याप्त प्रकाश डाला गया है। दूसरे, तीसरे श्रीर चौथे खंड में क्रमशः रसकलश, त्रियपवास ग्रीर चोखे चौपदों से उद्धरणा लेकर विषयकम से रख दिया गया है। अगर इन उद्धरणों की ही थोडी व्याख्या कर दी गई होती, तब भी पाठक को हरिश्रीधजी के काव्यगुरा का थोड़ा परिचय मिल जाता। पस्तक का तीन चौथाई भाग हरिश्रीवजी की कविताश्रों के उद्धरण से ही भर गया है श्रीर शेष का लगभग श्राधा भाग दूसरों के मत के उद्धरण से। कुछ श्रध्यायों में तो गिरीशजी ने चार पाँच पंक्तियों में श्रपना वक्तव्य देकर उसके बाद कई पृष्ठों में कविताएँ उद्धृत करके श्रपने दायित्व की इतिश्री समभ ली है। उदाहरणा के लिये 'प्रियप्रवास में हरिश्रीध की काव्यक्ला के साधन' शीर्षक श्रध्याय में 'शब्दालंकार की योजना देखिए' कहकर १४ कविताएँ श्रौर 'नीचे श्रर्थालंकृतिपूर्ण कुछ पत्र दिए जाते हैं? कहकर १३ कविताएँ उद्धृत कर दी गई हैं। इस प्रकार हरिश्रौधजी की काव्य-कना के साथनों को गिरीशजी ने स्वयं अच्छी तरह समभ लिया है श्रीर पाठकों को भी समस्ता दिया है।

इस प्रकार सामान्य प्रवृत्तिगत निवेचन तक ही सीमित होते हुए भी शुक्क जी द्वारा की गई समीचा ही हरिश्रीधजी के काव्यवैशिष्ट्य का उद्घाटन करने-वाली एकमात्र उल्लेख्य समीचा है। शुक्क जी ने हरिश्रीध का वैशिष्ट्य उनकी द्विकलात्मक कला को माना है। लोकसंग्रह वृत्ति, भावव्यंजना तथा श्रांतर्शाश्रों के चित्रण श्रीर श्राद्यंत संस्कृत के वर्णवृत्तों के प्रयोग की दृष्टि से प्रियप्रवास का महत्व स्वीकार करते हुए भी वे उसे महाकाव्य या उत्कृष्ट प्रबंधकाव्य मानने के लिये तैयार नहीं हैं।

## ३—मैथिलीशरण गुप्त

गुप्तजी के बारे में इस काल में कई समीचाएँ लिखी गईं। शुक्लजी ने अपने इतिहास में भी गुप्तजी के काव्यगुण का केवल उल्लेख न करके, समीचात्मक ढंग से अपेचाकृत अधिक विस्तार से विचार किया है। 'हिंदी साहित्य: बीसवीं शताब्दी' में नंददुलारे वाजपेशी ने गुप्तजी की काव्यप्रवृत्तियों श्रोर काव्योपलिब्ध पर गंभीर विवेचनात्मक समीचा प्रस्तुत की है, साथ ही साकेत के प्रबंधत्व श्रीर महत्व पर स्वतंत्र रूप से कई पृष्ठों में विचार किया है। सत्येंद्र एम. ए. श्रीर गिरिजादच शुक्ल 'गिरीश' ने कमशः 'गुप्तजी की कला' श्रोर 'गुप्तजी की काव्यधारा' नामक स्वतंत्र समीचाग्रंथ लिखकर गुप्तजी की रचनाश्रों का विस्तार से श्रालोचनात्मक श्रध्ययन प्रस्तुत किया था।

शुक्कजी ने गुप्तजी के कृतित्व का संचित पर्यालोचन करते हुए उनकी कुछ प्रमुख बृत्तियों श्रीर विशेषताश्रीं का उल्जेख भर किया है। इतिहास की दृष्टि से गुप्तजी के काव्यविकास का परिचय देने के लिये उनकी कृतियों पर श्रत्यंत संचित्त. कुछ पर केवल एक दो वाक्य में ही, टिप्प शियाँ देते हुए उन्होंने यह मत व्यक्त किया है कि 'गुप्तजी की सबसे बड़ी विशेषता है कालानुसरण की चमता श्चर्यात उत्तरोत्तर बदलती हुई भावनाश्चों श्रीर काव्यप्रणालियों को ग्रहण करते चलने की शक्ति। राप्तजी को इसी श्रर्थ में वे हिंदी का प्रतिनिधि कवि मानने के लिये तैयार हैं। शक्क जी ने गुप्तजी के काव्यिकास की तीन अवस्थाएँ बतलाई है। प्रारंभिक अवस्था में गुप्तजी भाषा के मार्जन में लगे दिखाई देते हैं और इस काल की रचनात्रों में गद्यात्मकता श्रीर इतिवृत्तात्मकता श्रिधिक है। दूसरी श्रवस्था का प्रारंभ शक्रजी ने 'भार। भारती' श्रीर 'वैतालिक' के बीच की रचनाश्री में माना है जब कि बंगभाषा की कविताशों के श्रनशीलन से इनकी पदावली में कुछ कोमलता और सरसता आई। विकास की तीसरी अवस्था 'साकेत' और 'यशोधरा' में दिखलाई पड़ती है जब गुप्तजी का भुकाव छायाबाद के प्रगीत मुक्तकों की स्रोर होता है। गुप्त जी के दृष्टिकी गा के संबंध में शुक्क जी का मत है कि वे 'सामंजस्यवादी किव हैं ... ' प्राचीन के प्रति पूज्य भाव और नवीन के प्रति उत्ताइ दोनों इनमें है। कुल मिलाकर शुक्क जी के अनुसार गुप्तजी की विशेषता यह है कि उन्होंने खड़ी बोली का मार्जन किया, सामयिकता की माँग पूरी की श्रीर सामंजस्यवादी होने के कारण स्थिति के श्रनुरूप श्रपने की बदलते रहे। यहाँ यह स्पष्ट कर देना श्रावश्यक है कि गुप्तजी की समीचा में शुक्रजी ने जिस 'उदार और सहिष्णु' दृष्टि का परिचय दिया है, वह उनकी समीनाओं में अन्यत्र कम ही दिखलाई पडती है।

गुप्तजी पर लिखी गई अवतक की समीद्वाओं में वाजपेयीजी की समीद्वा सबसे श्रिधिक निष्पत्त, खरी श्रीर गंभीर विवेचनापूर्ण है। गुप्तजी की सामान्य काव्यप्रवृत्तियों के विवेचन के साथ ही इस निबंध में उपलब्धि का भी तुलनात्मक दृष्टि से मल्यांकन किया गया है। वाजवेयीजी ने गुप्तजी का महत्व श्राधुनिक हिंदी के प्रथम कृती किव के रूप में स्वीकार किया है और सारग्राही सरलता, आदर्श-वादिता तथा उपदेशात्मकता को उनके काव्य की मुख्य प्रवृत्तियाँ माना है। शुक्क जी की तरह ही वाजपेयीजी भी युगधर्म का अनुसर्ग गुप्तजी की प्रधान विशेषता मानते है। शुक्क जी ने जिसे गुप्तजी का सामंजस्यवाद कहकर छोड़ दिया है. वाजपेथीजी ने उसे स्पष्ट कर दिया है--- 'गुप्तजी जितना प्राच्य साहित्य से, प्राचीन गाथात्रों से प्रभावित हए हैं, उतना ही ब्राधनिक जीवन से भी। वीरपूजा का भाव उनमें स्वतः प्रसत है। उन्होंने प्राचीन कथाश्चों को नवीन श्रादशों का निरूपक बनाकर उपस्थित किया।' गुप्तजी की कविताओं में जिस मानवीय भावनावाद के दर्शन होते हैं. हिंदी कविता में नवीन युग का वहीं से प्रारंभ मानना चाहिए. वाजपेयीजी का यह मत शुक्कजी के मत से ही मिलता है, लेकिन शुक्कजी की तरह वाजपेयीजी यह नहीं मानते कि छायावाद स्वन्छंदतावाद का श्रृतुकरशात्मक या कत्रिम प्रयास है श्रीर गुप्तजी के मानवीय भावनावाद से जिस स्वच्छंद काव्यधारा का विकास हो रहा था, वही उसका सचा श्रौर वास्तविक तथा हिंदी कविता के अनुकल रूप था। गुप्त जी के कवि व्यक्तित्व और उनके काव्य की देन के संबंध में वाजपेयीजी का स्पष्ट मत है कि वे 'दीन, दरिद्र भारत के विनीत. विनयी, नतशिर कवि हैं'। कल्पना की ऊँची उड़ान मरने की उनमें शक्ति नहीं है किंतु राष्ट्र की श्रौर युग की नवीन स्फूर्ति, नवीन जागरित के स्मृतिचिह्न हिंदी में सर्वप्रथम गुन्तजी के काव्य में मिलते हैं "उनकी करुण काव्यमूर्ति आधुनिक विपन्न और तिपत भारत को बड़ी ही शांतिदायिनी सिद्ध हुई है।

साकेत के संबंध में वाजपेयीजी ने इसी पुस्तक में स्वतंत्र निबंध लिखकर विस्तार से विचार किया है। इस निबंध में साकेत के प्रबंधत्व, चिरतिमांण, महा-काव्यत्व स्नादि पर तुलनात्मक दृष्टि से विचार किया गया है। शुक्क जी ने भी साकेत पर थोड़ा विचार किया है लेकिन लगता है कि जानबूक्तकर वे उसके प्रबंधत्व की समीचा को बचा गए हैं, क्योंकि साकेत जैसे विस्तृत प्रबंधकाव्य के प्रबंधकीशल पर शुक्क जी कुछ न कहें यह स्नाश्चर्य ही की बात है। वाजपेयीजी ने साकेत के प्रबंधत्व पर बहुत सूक्ष्मता स्नौर तटस्थता से विचार किया है स्नौर विवेचन करके यह स्पष्ट कर दिया है कि किव ने इसमें घटनाविस्तार तो बहुत स्रधिक कर दिया है, किंतु उसे सँभाल नहीं सका है। स्नावित का इसमें स्नमाव है, घटनास्नों के विस्तार श्रीर किव की उदिष्ट योजना को संभाल सकने में उसकी भाषाशक्ति स्नौर भावनाएँ दोनों स्नच्न दिखलाई पड़ती हैं। उभिंला के चरित्रचित्रण तथा स्नन्य

चिरित्रों की संगति में भी कहीं कहीं श्रस्वाभाविकता श्रीर कृत्रिमता श्रा गई है। श्रतः वाजपेयीजी के श्रनुसार साकेत में उचकोटि का कवित्व श्रीर श्रनुभूतियों का सूक्ष्म चित्रण होते हुए भी महाकाव्यात्मक ऊँचाई श्रीर गुरुता तथा प्रबंधकी शल नहीं है।

सत्येंद्रजी ने 'गुप्तजी की कला' (सं० १६६४) नामक पुस्तक में कवि की सभी 'रचनाथ्रों का एक श्रालोचनात्मक श्रध्ययन' प्रस्तुत किया, जिसमें उनके काव्य श्रीर दृष्टिकोण के विकास, वस्तुविवेचन तथा भाषाशैली श्रादि की सामाजिक पृष्ठभूमि में ऐतिहासिक समीचा की गई है। इसमें शुक्लजी तथा वाजपेयीजी के सूत्रों की विस्तृत व्याख्या मिल जाती है। 'ग्राप्तजी श्रीर खड़ी बोली' शीर्धक प्रथम श्रध्याय में काव्यभाषा के रूप में खड़ी बोली के विकास का इतिहास देते हुए यह बतलाया गया है कि उसे काव्यभाषा के रूप में सुव्यवस्थित श्रौर प्रतिमित (स्टैंडर्ड) रूप देने का श्रेय गुप्तजी को ही है। इसके बाद दो दो पृष्ठों में 'गाप्तजी की कला' और 'मैथिलीशरण गप्त के विषय' शीर्पक देकर उनकी कला का भावात्मक परिचय त्र्यौर विषयसामग्री की जानकारी कराई गई है। चौथे श्रम्याय में गुप्तजी का 'विषयों में दृष्टिकोण श्रौर विकास' पर विचार किया गया है। इसमें वाजपेयीजी के सूत्रों की ही व्याख्या है, कोई नई बात नहीं कही गई है। पंचवरी का महत्व अवश्य अपने ढंग से प्रतिपादित किया गया है श्रीर यह दिखलाया गया है कि पंचवटी कवि के 'काव्य इतिहास का विभाजक स्थल है श्रीर यहाँ से उसका दृष्टिकीया बदल जाता है। इस तरह पूर्व श्रालीचकीं के मतों का ही अनुसरण करते हुए पंचवटी और साकेत के पूर्व काव्य का एक विशिष्ट घरातल श्रीर दृष्टिको या श्रीर उसके बाद की कविता श्रों में दूसरा घरातल माना गया है। इसी बात को पुनः अगले दो अध्यायों में साकेंत के पूर्व की रचनान्त्रों श्रीर साकेत के बाद की रचनान्त्रों को लेकर समभाया गया है। इन दोनों श्रध्यायों में पिछले श्रध्याय की बातों को ही थोड़ा बढ़ाकर फिर उपस्थित किया गया है। इस तरह पुन्रावृत्ति श्रीर पिष्टपेषणा की प्रवृत्ति बहुत श्रिधिक होने से ब्रालोचना का व्यवस्थित और संगठित रूप इसमें नहीं है। 'गुप्तजी की कला' शीर्षक दो श्रध्याय पुस्तक में हैं श्रीर दोनों सिर्फ दो पृष्ठ के हैं। दो पृष्ठ में किस प्रकार का कलाविवेचन हो सकता है, इसे छोड़ भी दिया जाय, तो यह समभ्तना कठिन हो जाता है कि 'कला' से सत्येंद्रजी का तात्पर्य क्या है ? एक जगह वे कला के म्रांतर्गत विषय, मायना, दृष्टिकोण, उद्देश्य सबकी 'मावना' करते हैं ग्रौर दसरी जगह उसे शैली के अर्थ में लेकर विचार करते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो एक ही शीर्षक से दो अध्याय लिखने की बात समभ में नहीं आती। पस्तक में गुप्तजी की शैली पर अवश्य नए ढंग से विचार किया गया है, लेकिन वर्गों श्रीर शब्दों के द्वारा चित्रविधान की विशेषताश्रों को गुप्तजी में व्यर्थ दूँ दा बया है श्रीर स्पष्ट लगता है कि 'पूंत के कलाविवेचन (स्वयं पंतजी द्वारा पल्लव

में श्रीर नगेंद्र द्वारा सुमित्रानंदन पंत पुस्तक में) से प्रभावित होकर पंतजी की कला की कसौटी पर गुप्तजी को भी उतारने का प्रयास किया गया है। वैसे सब मिलाकर सत्येंद्रजी ने गुप्तजी के संबंध में निष्पच्च ढंग से विचार किया है श्रीर पुस्तक का महत्व नवीनता की दृष्टि से नहीं, बल्कि गुप्तजी की काव्यगत विशेषताश्रों के विस्तृत ऐतिहासिक विवेचन की दृष्टि से है।

गिरीशजी ने 'गुप्तजी की काव्यधारा (सं १६६३) में वाजपेयीजी की तरह ही 'दो ट्रक' बात कही है। साथ ही इसमें समीचा की ऐतिहासिक, विवेचनात्मक श्रीर व्याख्यात्मक सभी पद्धतियों का उपयोग किया गया है। 'महाकवि हरिश्रोध' की समीचा जितनी तो नहीं, लेकिन तब भी कहीं कहीं कई पृष्ठों तक श्रपने कथन के प्रमाण में उद्धरणों की भीड़ लगाकर 'उद्धरणात्मक पद्धति' का आवश्यकता से अधिक उपयोग किया गया है। फिर भी इस पुस्तक के समीचात्मक विचारों में ग्रालोचक का श्रपना स्वतंत्र दृष्टिकोण श्रौर विवेचना-पद्धति तथा स्थापनात्रों में पर्याप्त नवीनता श्रीर मौलिकता है। गुप्तजी के काव्य की सामाजिक श्रौर साहित्यिक पृष्ठम्मि का विवेचन इसमें श्रिधिक स्पष्ट, ससंबद्ध श्रीर विस्तृत रूप में किया गया है। इस पृष्ठभूमि में गुत्रजी के युगधर्म, श्रादर्श, दृष्टिकोगा तथा काव्यप्रवृत्तियों का विवेचन श्रौर उनका मूल्यांकन श्रधिक स्पष्ट श्रीर प्रमागापुष्ट है। इस विवेचन द्वारा गिरीशजी ने यह प्रमाणित किया है कि ग्राप्तजी हिंद्समाज श्रीर हिंद्संस्कृति के ही किव हैं; भारतीयता की व्यापक दृष्टि उनके पास नहीं है। 'ऐसी अवस्था में हम उन्हें समाज का निर्माता न कह-कर समाज की उत्पत्ति ही कहने को विवश होंगे, उन्होंने समाज की आतिरिक शक्ति को प्रेरणा प्रदान करने के स्थान में उससे स्वयं ही प्रेरणा प्राप्त की है श्रीर अपनी कतियों द्वारा उसी प्रेरणा का उपमोग किया है।' अतः गिरीशजी उन्हें राष्ट्रीय या युग का प्रतिनिधि कवि नहीं मानते क्योंकि 'नवीन युग के सत्य को. म्यादर्श को प्राप्त करके भी उन्होंने उसका उचित उपयोग नहीं किया। श्रिधकांशत: श्रपने समाज की मान्यताश्रों श्रीर श्रादशों को ज्यों का त्यों श्रपनाने के कारण गुप्तजी समाजनिर्माता नहीं हैं और उन्होंने कोई मौलिक आदर्श समाज को नहीं दिया । शैली की दृष्टि से भी त्रालोचक को उनमें साधारण इतिवृत्तात्मकता शैली ही श्रिधिक दिखलाई पड़ती है श्रीर उनके काव्य की विविध शैलियों पर विचार करके निष्पत्त ढंग से यह दिखलाया गया है कि प्रबंधात्मक शैली श्रीर गीत शैली में ही उन्हें सफलता मिली है, श्रन्य में वे श्रक्षक रहे हैं।

#### ४-- जयशंकर प्रसाद

श्राधुनिक युग के साहित्यिकों में प्रसादजी का कृतित्व सबसे महत्वपूर्ण है श्रीर साहित्य के प्रायः सभी चेत्रों में उनकी बहुमुखी प्रतिमा ने युगनिर्माण का

कार्य किया है। साथ ही श्रपनी रहत्यात्मकता श्रीर दार्शनिकता के कारगा वे सबके लिये बोधगम्य भी नहीं हैं। स्रतः यह बिलकुल स्वामाविक है कि श्रालोचकों का ध्यान वे सबसे श्रधिक श्राकृष्ट करते। श्रपनी रहस्य भावना और श्रानंदवादी जीवनदर्शन के कारण श्रारंभ में उनकी कविताद श्रालोचकों के विचारविमर्श श्रौर विवाद का भी विषय बन गई थीं। श्रतः प्रसादजी के संबंध में महत्वपूर्ण समीचााएँ इस काल में लिखी गई। पं० रामचंद्र शक्ल ने 'हिंदी साहित्य का इतिहास' के परिवर्द्धित संस्करण में प्रसादजी के काव्य का विस्तार से मूल्यांकन किया । नंददुलारे वाजपेयी की १६३१ से ४० तक प्रसाद के साहित्य - विशेष रूप में उनके काव्य की, गंभीर विवेचनात्मक समीचाएँ प्रकाशित हर्दे, जो 'जयशंकर प्रसाद' नामक पुस्तक (प्रथम संस्करण १६४०) में संकलित हैं। १९३८ ई० में रामनाथ समन ने जीवनी, संस्मर्ग तथा कवि एवं काव्य का त्रिवेचन प्रस्तृत करते हुए कवि प्रसाद की काव्यसाधना' निकाली श्रीर प्रसाद जी के श्रंतरंग मित्र श्रीर सहयोगी विनोदशंकर व्यास ने 'प्रसाद श्रीर उनका साहित्य' नामक पुस्तक ( १६४० ई० ) में प्रसाद के जीवन श्रीर साहित्य पर संस्मरणात्मक ढंग से विचार किया। इनके श्रातिरिक्त भी प्रसाद के संबंध में विभिन्न साहित्यिकों श्रीर त्रालोचकों ने श्राधुनिक काव्य के विवेचन के प्रसंग में श्रयवा संज्ञित निबंध लिखकर श्रपने मत व्यक्त किए, जिनका विविध विपयों को लेकर लिखे गए निबंध संकलनों के प्रक्षंग में उल्लेख किया जायगा। इन सभी समीचार्थों में शुक्ल जी श्रीर वाजपेयीजी की समीचाएँ सबसे महत्वपूर्ण हैं। शक्लजी की समीचा संचित होते हुए भी इसलिये महत्वपूर्ण और विचारणीय है कि वह उन श्रालोचकों के मतों का प्रतिनिधित्व करती है, जो उनका श्चनगमन या श्चनकरण करते हुए प्रसाद के काव्य में महानता या उच्चता नहीं देखते। वाजपेयीजी द्वारा प्रस्तुत की गई समीचा का महत्व इतने ही समभा जा सकता है कि प्रसाद संबंधी उनके समीचात्मक निबंधों के प्रकाशन के बाद इस काल में अधिकांश आलोचकों ने उन्हीं के विचार सूत्रों को लेकर प्रसाद का महत्व प्रतिपादित किया। रामनाथ सुमन की पुस्तक इसका प्रमाण है। इस पुस्तक में सूत्र श्रौर उससे संबद्घ विचार वाजपेयीजी के हैं श्रौर उनकी उमझती हुई भावना तरंगें श्रीर कल्पना की उड़ान सुमनजी की है। विनोदशंकर व्यास की पुस्तक का समीचात्मक मृल्य उतना नहीं है: कवि के जीवन, ब्यक्तित्व तथा उसकी रचनात्रों की भूमिका की दृष्टि से ही इस पुस्तक का महत्त्र आँका जायगा। व्यासजी का संबंध श्रालोचना से है भी नहीं।

शुक्लजी प्रसादजी के काव्य से विशेष प्रभावित नहीं दिखलाई पड़ते श्रीर उनकी व्यंग्यात्मक शैली से ही पता चलता है कि रहस्यात्मक भावनाश्रों के प्रति प्रकृत्यागत 'चिढ़' के कारण वे प्रसाद के मूल्यांकन में तटस्य श्रीर पूर्वप्रहहीन

नहीं रह सके हैं। छायावादी कविताओं में भावनाओं की उदाचता और दार्शनिक ऊँचाई को भी रहस्यवाद से जोड़कर जिस प्रकार छायावाद के साथ उन्होंने न्याय नहीं किया, उसी प्रकार प्रसाद के आनंदवाद की उदाच 'भावना' को मधचर्या श्रीर प्रेमविलास का श्रावरण मानकर उन्होंने प्रसाद के साथ भी न्याय नहीं किया है। यधिप काव्य की मार्मिकता श्रीर अनुमृति व्यंजना की गहरी पकड़ श्रीर उनकी गहरी पैठ तथा पहुँच यहाँ भी उनसे प्रसाद की विशेषतास्रों का उद्घाटन करा ही लेती है लेकिन रहस्यवाद के प्रति उनका पूर्वप्रह निष्कर्षों में उनको उदार श्रीर तटस्थ नहीं रहने देता । प्रसाद के काव्यविकास पर विचार करते हुए वे यह स्वीकार करते हैं कि जैसी जागरूक भावकता ह्योर पदलालित्य प्रसाद में है वैसा अन्यत्र नहीं मिलता है। 'आँद्ध' में अभिव्यंजना की प्रगल्मता और विचित्रता के भीतर प्रेमवेदना की दिव्य विभूति का, विश्व में उसके मंगलमय प्रभाव का, सुख और दुःख दोनों को श्रपनाने की उसकी श्रपार शक्ति का श्रीर उसकी छाया में सौदर्य श्रीर मंगल के संगम का श्रामास' पाते हुए भी उन्हें श्राँसू में वेदना की कोई निर्दिष्ट भूमि नहीं दिखलाई पड़ती श्रौर उनपर उसका समन्त्रित प्रभाव ग्रुच्छा नहीं पड़ता। कारण यह है कि प्रसाद ने अपने पिय को स्थल नहीं रहने दिया है और उसके प्रति अपनी भावनात्रों त्रौर ऋनुम्तियों को इतना सहम बना दिया है कि वह 'उस प्रियतम के संयोग वियोगवाली रहस्यभावना? जैसा हो गया है। इसी तरह कामा-यनी के संबंध में यह मानते हए भी कि 'यह काव्य बड़ी विशद कल्पनाश्रों श्रौर मार्मिक उक्तियों से पूर्ण है', वे रहस्यात्मकता के प्रति अपने पूर्वप्रह के कार्ण 'यदि' श्रीर 'लेकिन' लगा ही देते हैं। 'यदि मध्चर्या का श्रतिरेक श्रीर रहस्य की प्रवृत्ति बाधक न होती, तो इस काव्य के भीतर भावकता की योजना शायद अधिक पूर्ण और सुव्यस्थित रूप में चित्रित होती।' कामायनी में वृत्तियों की आम्यंतर प्रेरणात्रों श्रीर बाह्य प्रवृत्तियों की मार्मिक परख, उनके स्वरूपों की मानवीकत . उद्भावना, प्रकृति के मधुर, भव्य ऋौर ऋाकर्षक विभृतियों की योजना तथा प्रकृति के भीषणा रूप का व्याचैक परिधि में चित्रणा, रमणीय चित्रकल्पना श्रीर श्रिभ-व्यंजना की मनोरम पद्धति से ऋभिभूत होते हुए भी प्रसादजी के दर्शन' के कारण कामायनी में मानवता की पूर्ण योजना में उन्हें कमी दिखलाई पड़ती है।

वाजपेयीजी ने शुक्लजी तथा ऐसे ही ग्रन्य ग्रालोचकों को ध्यान में रखकर प्रसाद के काव्यविकास का गंभीर विवेचन प्रस्तुत करते हुए उनकी काव्य-प्रवृत्तियों ग्रौर काव्यसौंदर्य का विश्लेपण करके तर्कपूर्ण ढंग से यह सिद्ध किया कि ग्रानुस्ति, सौंदर्यबोध ग्रौर दार्शनिक गांभीर्य, सभी दृष्टियों से प्रसादजी ग्राधुनिक युग के सर्वश्रेष्ठ चितक ग्रौर कलाकार हैं ग्रौर इस युग में महाकाव्यात्मक उदाचता ग्रौर उद्देश्य की महानता ग्रगर किसी किय में दिखलाई पड़ती है, तो

वह प्रसादजी में ही है। अन्य छायावादी कवियों की उपलब्धियों को उचित महत्व देते हुए वाजपेयीजी ने प्रसाद की उपलब्धियों की विशिष्टता प्रतिपादित की है. यह उनकी समीचा की विशेषता है। शुक्लजी के मत का खंडन करते हुए सबसे पहली स्थापना वाजपेशीजी ने यह की कि प्रसादजी 'श्रासीम' के कवि नहीं, बल्कि 'मनुष्यों और मानवीय भावनाओं के कवि हैं।' 'श्राँख' के संबंध में इस भ्रम का सबसे पहले उन्होंने ही निराकरण किया कि उसमें लौकिक प्रेम के साध्यम से यत्र तत्र त्रालौंकिक प्रेम की व्यंजना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि 'त्राँस सब प्रकार से विरहकान्य है "संपूर्ण कान्य को परोच् विरह मानने से श्रांतिम पंक्तियों की मार्मिक रहस्यात्मकता का न हम श्रर्थ समझ सकेंगे, न रसानभव कर सकेंगे । इसी प्रसंग में उन्होंने रहस्यवाद के संबंध में विस्तार से विचार करते हए प्रकृत रहस्यवाद श्रीर श्राध्यात्मिक रहस्यवाद का ग्रंतर स्पष्ट किया और यह बतलाया कि छायाबाद में विशेष रूप में प्रसाद में, प्रकृत रहस्यवाद है जो छायाबाद का अंग है, श्राध्यात्मिक रहस्यवाद नहीं । प्रकृत रहस्यवाद मानव-जीवन के रहस्य से संबंध रखता है और वह सूक्ष्म होते हुए भी अनुभवगम्य होता है। ऋतः वाजपेयीजी के मत से 'प्रसाद का रहस्यवाद शाक्तिपूर्ण मुद्द मानवता का विकास अपनी छत्रहाया में करता है, तथा अपर कोई लक्ष्य नहीं रखता। इसी लिये हम उसे प्राकृतिक ( त्यारोप ) रहस्यवाद कहते हैं, जो सूफी ( परोच्च ) रहस्यवाद से स्पष्टतः भिन्न है । वाजनेयीजी ने प्रसाद के काव्यनिकास का विवेचन करते हए उनकी काव्यप्रवृत्तियों तथा विशेषतास्रों का समग्र रूप से मुल्यांकन करने के साथ ही कामायनी का स्वतंत्र समीक्षात्मक विवेचन किया। वाजनेयीजी की कामायनी की समीचा हिंदी की कुछ उल्लेख्य पौढ समीचात्रों में है। इसमें उन्होंने कामायनी के संबंध में ग्रालोचकों में प्रचलित भ्रांत घारणाश्रों का तर्कपूर्ण ढंग से निराकरण किया; शक्लजी के श्रालो ननात्मक प्रतिमानों की सीमाएँ बतलाकर यह स्पष्ट किया कि 'रामचरित मानत का ही श्चादशें श्रीर वैसा ही जीवन उपक्रम श्राधुनिक युग के महाकाव्यों में ढूँढने के कारण उन्हें कामायनी में महाकाव्यात्मक गरिमा श्रीर , उद्देश्य की एकता नहीं दिखलाई पड़ती । किंतु 'मानव जीवन की सीमा किसी भी काव्य या महाकाव्य के अ।दशीं से आवद नहीं की जा सकती । अतः उन्होंने विस्तारं से कामायनी के उद्देश, उसमें व्यक्त मानवपूर्णता के खादर्श तथा उसमें मनोवैज्ञानिक मुल्यों का आकलन करके यह प्रतिपादित किया कि 'इसमें मानवीय प्रकृति के

९ जयशंकर प्रसाद—पृ० ६८। २ वही—पृ० ७३ ।

मूल मनोमानों को बड़ी सूक्ष्म हिष्ट से पहचानकर संग्रह किया गया है। यह मनु श्रीर कामायनी की कथा तो है ही, मनुष्य के क्रियात्मक, बौद्धिक श्रीर भावात्मक विकास में सामंजस्य स्थापित करने का श्रपूर्व काव्यात्मक प्रयास है। यही नहीं, यदि इम श्रीर गहरे पैठें तो मानवप्रकृति के शाश्वत स्वरूप की फलक भी इसमें मिलेगी।' इस प्रकार मनु की कथा द्वारा मानव के उद्धार श्रीर विकास के इतिहास की कथा कहने के साथ ही विकास की वर्तमान श्रवस्था में पहुँचे हुए मानव की समस्याश्रों, उसकी शाश्वत जीवनधारा को ध्यान में रखकर इसमें 'जिन जीवनमूल्यों की प्रतिष्ठा की गई है, वह कोई महाकि ही कर सकता था। कामायनी की इस उपलब्धि श्रीर उसके इस मानवतावादी जीवनदर्शन की श्रीर हिंदी जगत् का ध्यान सबसे पहले वाजनेशीजों ने ही श्राकृष्ट किया। श्राज कामायनी को जो विश्व के उत्कृष्ट काव्यों में गौरवपूर्ण स्थान दिया जा रहा है, वह इस बात का पर्याप्त प्रमाण है कि वाजपेथीजी का मल्यांकन कितना सही था।

रामनाथ समन ने 'किन प्रसाद की काव्यसाधना' में प्रभावनादी ढंग से प्रसादजी के काव्यसौंदर्य के संबंध में श्रपनी भावनाएँ श्रीर उद्वार व्यक्त किए हैं। जैसा पहले कहा गया, विचारों की दृष्टि से इस पुस्तक पर वाजनेथी जी की गहरी छाप है श्रीर उन्हीं की बातों को लेकर श्रालोचक ने श्रपनी भावात्मकता का प्रसार किया है। कहीं कहों तो निष्कर्षों को लगभग ज्यों का त्यों ले लिया गया है। उदाहरणा के लिये समनजी जब यह कहते हैं कि 'यह कवि स्पष्ट मनुष्यों का कवि है: मानवहृदय का कवि है' तो वाजपेयीजी के ही शब्दों को दृहराते हैं कि 'प्रसादजी मन्ष्यों के श्रीर मानवीय भावनाश्रों के कवि है'। इसी तरह 'श्रॉस एक विरहकाव्य है। इसमें शब्दशः वाजपेयीजी बोलते हैं। इस पुस्तक के प्रारंभिक ६ ग्रध्यायों में वाजपेयीजी के ही विचारों को भावात्मक प्रसार देकर प्रसाद के काव्यविकास पर विचार किया गया है और ६ से १२ तक ४ ऋध्यायों में कामायनी पर विचार किया गया है जिसका ऋषिकांश भाग कामायनी कथा ने ले लिया है। प्रभाववादी समीद्धापद्धति के कारण इस पुस्तक में कवि की भावनाश्रीं श्रीर विशेष-ताओं से अधिक आलोचक की भावकता का पता चलता है। हिंदी में प्रभाववादी समीचा का यह अच्छा उदाहरणा है। अधिकांश समीचा इस प्रकार की है 'यह कविता ऐसी है कि पढते पढ़ते नाड़ियों में रक्त तेजी से चलने लगता है। सुजाएँ फडकने लगती है' या 'हिंदी कविता के कोहरे में उघा की इनकी, लजारुण किरण की भांति प्रसाद की कविता हमें श्राकर्षित करती है। रपष्ट है कि ऐसी समीचाशों से किसी कवि के काव्यग्रा का ज्ञान पाठक को नहीं हो सकता।

विनोदशंकर व्यास द्वारा प्रस्तुत की गई समीद्वा भी सही अर्थ में समीद्वा न होकर काव्यार्थ है श्रीर उसका श्रविकांश माग उद्धरणों ने ले लिया है। लेखक अपने विचारों को कितना महत्व देता है, इस संबंध में अधिक कुछ न कहकर इतना ही बता देना पर्याप्त होगा कि एक ही अध्याय में किए गए 'सर्वीगीण' विवेचन में इस्तलिखित 'हिंदी' के प्रसाद अंक से किन्हीं पो॰ पं॰ इरीदच दूबे का ११ पृष्ठ का पूरा लेख उद्भृत कर दिया गया है।

## ४-सुमित्रानंदन पंत

प्रसाद की तरह ही पंत जी के संबंध में भी कई महत्वपूर्ण समीद्याएँ इस काल में प्रकाशित हुई। पं० रामचंद्र शुक्ल ने 'हिंदी साहित्य कां इतिहास' (पिरविद्धित संस्करण) में लगभग २० पृष्ठ में पंतजी के काव्यवैशिष्ट्य पर विचार किया है; तुलसी के अतिरिक्त अन्य किसी किन के संबंध में शुक्लजी ने इतने विस्तार के साथ विचार नहीं किया है। नंददुलारे वाजपेयी ने शुक्लजी की इस विस्तृत समीद्धा के पूर्व सन् १६३१ में पंत के काव्यवैशिष्ट्य की सारग्राही समीद्धा प्रस्तृत कर दी थी। इसके बाद सन् १६३० में नगंद्र ने पुस्तक रूप में 'मुमित्रा नन्दन पंत' में पंतजी के काव्य के सभी पद्धों पर विस्तृत समीद्धा प्रस्तृत की जिसमें उनकी रचनाश्चों पर अलग अलग मी विचार किया गया। अन्य कवियों की तरह ही निबंधसंग्रहों में पंतजी के बारे में छोटी गोटी आलोचनाएँ लिखी गईं किंतु उनमें कोई नई बात नहीं, पंतजी के बारे में उपर्युक्त तीन आलोचकों की विवेचनाएँ ही महत्वपूर्ण हैं।

शुक्लजी ने श्राधुनिक कवियों में सबसे श्रिधिक मनोयोग के साथ पंतजी के काव्यसौंदर्य पर ही विचार किया है। शुक्लजी ने जंत का केवल सामान्य प्रवृत्तिगत विवेचन नहीं किया है बल्कि पंत के काव्यविकास का सोदाहरण परिचय देते हए ब्याख्या के साथ उनके काव्य का विशद विवेचन किया है। इतिहास का ग्रंश होते हुए भी पंत के काव्यविकास पर इसे स्वतंत्र समीस्नात्मक निग्रंध कहा जा सकता है। छायावादी कवियों में केवल पंत ही शक्ल जी को पसंद आए हैं। कारण स्पष्ट है। एक तो शुक्लजी को जिससे चिढ़ है, वह या वैसी रहस्य-भावना पंतजी में नहीं है; इस बात को शुक्लजी ने भौके बेमौके इतनी बार श्रीर इतना जोर देकर दुइराया है कि संदेह होने लगता है कि क्या श्राध्या-त्मिक रहस्यवाद के न होने से ही कोई काव्य श्रेष्ठ हो जाता है श्रीर उसका रंग श्रा जाने से वह श्रन्य दृष्टियों से महान् होते हुए भी श्रपना महत्व खो देता है। प्रसाद स्त्रीर महादेवी वर्माका इस प्रसंग में बार बार स्पष्ट या सांकेतिक रूप से स्मरण बहुत कुछ उनकी इसी घारणा की स्त्रोर संकेत करता है। पंत के प्रिय . होने का दूसरा कारण यह है कि शुक्लजी की अपनी लोकमंगल की भावना पंतजी के परवर्ती रचनाम्नों में क्रमशः व्यापक होती गई है स्त्रीर 'पलूव' से 'युगांत' तक आरते आते 'किने की सौंदर्यभावता अपव व्यापक हो कर संगलनावता

के रूप में परिण्तां हो जाती है। यही कारण है कि पल्लव का महत्व 'पहनी प्रौढ़ रचना' के रूप में ही शुक्लजी ने स्वीकार किया है। यहाँ यह बता देना श्रावश्यक है कि पल्लव के लाच्चिषक वैचिन्य श्रीर श्रप्रस्तुत विधान में दूरारूढ़ कल्पना के उपयोग की घोदाहरण व्याख्या शुक्लजी की 'पकड़' श्रीर स्क्महिंध की द्योतक है श्रीर इस तरह की व्याख्याएँ कम की गई हैं। शुक्लजी ने प्रकृति से सीधा प्रेमसंबंध, मानवीय सौंदर्य के साथ साथ प्रकृति सौंदर्य को लेकर चलनेवाली श्रपेदाकृत श्रिषक शुद्ध श्रीर स्वाभाविक श्रीर उत्तरोत्तर व्यापक श्राधार प्रहण करनेवाली सौंदर्य भावना तथा लोकवादी दृष्टि श्रीर चित्रमयी लाच्चिषक भाषा पंतजी की प्रमुख विशेषताएँ मानी हैं। इन विशेषताश्रों के कारण वे पंत को विशेष रूप से युगांत श्रीर युगवाणी के पंत को श्रन्य छायावादी कवियों से ऊँचा स्थान देते हैं।

वाजपेयीजी की समीचा संचित है श्रौर सन् १६३१ में ही लिखी जाने के कारण 'गंजन' तक ही सीमित है। फिर भी पंत के संबंध में तबसे वाजपेयी जी के विचारों में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुन्ना है, क्योंकि वे पल्लव न्त्रीर गुंजन में ही पंत का वास्तविक श्रौर स्वामाविक कला का विकास मानते हैं। युगांत, युगवाणी श्रौर ग्राम्या में वे पंत की कला श्रौर कान्यप्रतिमा का हास मानते हैं। शुक्लजी श्रीर वाजपेशीजी की समीका दृष्टि में मौलिक श्रंतर होने के कारण पंत की विभिन्न रचनात्रों के संबंध में दोनों में बिल्कल विरुद्ध धारणाएँ दिखलाई पड़ती हैं, यद्यपि पंत को दोनों उचकोटि का कवि मानते हैं। वाजपेयीजी अपनी सौंदर्य-वादी दृष्टि के कारण पंत की प्रारंभिक रचनाश्चों को महत्वपूर्ण श्रीर परवर्ती रच-नाश्रों को प्रवृत्तिमलक (टेडेंसस) श्रौर बौद्धिक विश्लेषण की कृत्रिमता से युक्त श्रायासिख मानते हैं जब कि शुक्लजी को उपयोगिताबादी दृष्टि के कारण इन्हीं रचनाश्चों में पंत की भावनाश्चों का व्यापक प्रसार श्रीर उनकी कला का चरम विकास दिखलाई पडता है। वाजपेयीजी ने पंत की कल्पनाशक्ति श्रीर उनके सौंदर्य-बोध को उनकी सबसे वड़ी विशेषता माना है। उनके श्रनसार 'हिंदी के चेत्र में पंत की कल्पना की शक्ति श्रजेय, उसका नवनवोन्मेष श्रप्रतिम हैं। पंत की इस कल्पना शक्ति ने उनकी शैली श्रौर काव्यविषय दोनों को श्रद्भुत श्राकर्षण श्रौर रमगीयता से युक्त कर दिया है। उनकी यही कलपना शक्ति शब्दसंगीत, छंद-चयन श्रीर भाषाशैली की दृष्टि से उनके काव्य में श्रान्य कवियों से विशिष्ट कला-त्मकता और चित्रात्मकता ले आ देती है और उनकी कविता को ऐसी 'रमणीय श्रयच श्राकर्षक वेशभूषा से सजित करती हैं जैसी 'श्राधनिक हिंदी में श्रीर कहीं नहीं देख पड़ती।' पंत के प्राकृतिक सौंदर्यचित्रण का वैशिष्ट्य वाजपेयीजी भी स्वीकार करते हैं।

नगेंद्र ने अपनी पुस्तक में पंत के भावजगत्, उनकी विचारधारा, कला, भाषा तथा बाह्य प्रभाव ग्रादि के संबंध में काफी विस्तार से विचार किया है। साथ ही ऐतिहातिक क्रम से उनकी विभिन्न कृतियों का श्रध्ययन प्रस्तुत करके उनका 'विकाससत्र' भी स्पष्ट कर दिया है। पंत के संबंध में लिखी गई अबतक की समीचात्रों में पंत के काव्यवैशिष्ट्य को समभने की दृष्टि से यह सबसे उपयोगी समीचा समभी जाती है। इस पुस्तक का महत्व विचारों की नवीनता अथवा पंत के का व्यवैशिष्ट्य संबंधी किसी नई देन की खोज में नहीं, बल्क तबतक की जपलब्ध सामग्रियों को लेकर इस प्रकार उपस्थित करने में है कि पंत के काव्य के सभी पत्नों का श्रीर उनके सौंदर्यबोध तथा कल्पनाशक्ति का सम्यक् बोध पाठक को हो जाय। प्रमुख स्थापनाएँ वही हैं जो वाजपेयी की हैं। वाजपेयी जी के मत का श्चनुगमन करते हुए नगेंद्रजी ने भी 'सौंदर्य को प्राकृतिक, मानसिक श्रीर त्रास्मिक-जनकी कविता का ग्रमली विषय' ग्रीर कल्पना को पंतजी की कविताग्री का प्रधान साधन माना है। पंत के कला पत्त का विवेचन 'पल्लव' की भूमिका को श्राधार बनाकर किया गया है श्रीर यह विवेचन इस पुस्तक की निजी विशेषता है। समी-चकों में अन्य किशी ने पंत की कला का इतना विशद श्रीर सूक्ष्म विवेचन नहीं किया है। किंतु इसका श्रेय स्वयं पंत को है जिन्होंने श्रपनी कला के संबंध में प्राय: सभी सूत्र पल्लाव की भूमिका में दे दिए। पंत की कला के ग्रांतर्गत नगेंद्र ने संशिलाध्य चित्रण, सचित्र विशेषणों का प्रयोग, चित्रात्मक लाच्चिणकता, वर्णों श्रीर शब्दों की श्रंतरात्मा की पहचान, ध्वन्यात्मकता, श्रौर भावोत्कर्षम् लक श्रप्रस्तुन योजना श्रीर भावानुरूप छंदों का प्रयोग उनकी कला की प्रमुख विशेषताएँ मानी हैं। 'पंतजी पर बाह्य प्रभाव' शीर्षक श्रध्याय में उदाहरण देकर यह दिखाया गया है कि पंत पर भारतवासियों में कालिदास, रवींद्रनाथ टैगोर का तथा पाएचात्य कित्रयों में शेली, कीट्स, टेनीसन त्रादि का प्रभाव है जिनके त्रानेक भावों से उन्होने प्रेरणा ली है।

## ६-सूर्यकांत त्रिपाठी निराला

निरालाजी के संबंध में कोई स्वतंत्र समीचा पुस्तक तो इस काल में नहीं लिखी गई किंतु इस काल के कियों और काव्यप्रवृत्तियों की दो विभिन्न कोणों से किसी सीमा तक आधारभूत समीचात्मक मूल्यांकन करनेवाले दो प्रमुख आलो-चकों—पं॰ रामचंद्र शुक्ल और पं॰ नंददुलारे वाजपेयी ने अन्य छायावादी किवयों की तरह निराला के काव्यवैशिष्टय और उनकी उपलिध्यों पर अपने समीचात्मक विचार प्रस्तुत किए।

जैसा कि पहले कहा जा चुका है शुक्लजी को छापावादी कवियों में अगर कोई कि पसंद आता है तो वह सुभित्रानंदन पंत हैं आध्यासिक अथवा

परोत्त रहस्यवाद के कारण अन्य कवि उन्हें काव्य की प्रकृत भावभूमि पर स्थित नहीं दिखलाई पडते। अतः बिलकल स्त्राभाविक है कि निराला के काव्य में भी उन्हें महानता न मिले। ऋपने इतिहास में पंत के संबंध में जब कि सन्याख्या २० पृष्ठों में उन्होंने विचार किया हैं. निराला के लिये केवल ४ पृष्ठ दिए हैं. इसी से स्पष्ट है कि वे पंत की तुलना में निराला को कितना मद्दव देते हैं। किंत्र श्रेष्ठता, श्रश्रेष्ठता श्रीर महत्वनिर्घारण के निर्णायात्मक मुल्यांकन का श्राग्रह न किया जाय, तो शुक्लजी का यह विवेचन संज्ञित हुए भी निराला की कुछ प्रमुख विशेषतात्रों का उद्घाटन कर देता है। शुक्लजी की निराला की समीचा किन की श्रिमिन्यंजना पद्धति से प्रारंभ होती है। उनके श्रनुसार निराला ने नादसौंदर्य की श्रोर श्रिधिक ध्यान दिया है। श्रतः उनके प्रगीत मुक्तकों में संगीतात्मकता सबसे अधिक पाई जाती है। आज हिंदी के आधुनिक कवियों में 'संगीत को काव्य के और काव्य को संगीत के अधिक निकट लाने का' सबसे अधिक प्रयास निरालांजी ने किया है। किंतु शुक्लजी के मत से संगीत की श्रोर अधिक ध्यान होने के कारण अर्थंतमन्वय की श्रोर ध्यान नहीं रहा है। उनके अनुसार बटिल अर्थों को दूसरों तक पहुँचाने में निराला की पदयोजना प्रायः अशक्त दिखलाई पहती है। समस्त पदविन्यास कवि की काव्यशैली की दूसरी विशेपता है। शुक्लजी ने इन दोनों विशेषता श्रों को बँगला का प्रभाव माना है। विषमचर्ण छंदों का प्रयोग तीसरी विशेषता बंतलाई गई है। काव्यवस्त की दृष्टि से शुक्लजी ने यह स्वीकार किया है कि निराला में बह वस्तरपशिनी प्रतिभा है श्रीर शैली तथा सामाजिक मुल्य दोनों ही खेत्रों में निरालाजी किसी परंपरागत श्रादर्श या मान्यता के बंधन को स्वीकार नहीं करते हैं। इस प्रकार शुक्लजी ने निराला की 'भाषा में व्यवस्था की कमी' श्रीर उनकी पदयोजना को श्रर्थव्यंजना में दुर्बल मानते हए भी उनकी विद्रोही भावना श्रीर 'जगत् के श्रनेक प्रस्तुत रूपों श्रीर व्यापारों' को लेकर चलनेवाली कान्यप्रतिमा के महत्व को, उदासीन भाव से ही सही. स्वीकार किया है।

वाजपेयीजी द्वारा निराला के संबंध में सन् १६३१ में ही लिखा गया समी-द्वात्मक निबंध (हिंदी साहित्य: बीसवीं शताब्दी में संग्रहीत) निराला संबंधी श्रवतक की समीचाश्रों में विशिष्ट है; श्रीर श्राज भी उनकी ही कई स्थापनाश्रों को लेकर व्याख्याविस्तार किया जा रहा है। प्रसाद की तरह ही निराला के काव्यवैशिष्ट्य श्रीर उनकी महान् काव्यप्रतिमा की श्रोर हिंदीजगत् का सबसे पहले वाजरेयीजी ने ध्यान श्राकृष्ट किया। निराला के विश्लेषण श्रीर मूल्यांकन में श्रालोचकों को क्यों किठनाई होती है इसका उल्लेख करते हुए वाजपेयीजी ने शुरू में ही कह दिया है कि 'इस किव के व्यक्तित्व श्रीर काव्य के निर्माण में ऐसे परमाणुश्रों का सिन्नवेश हुआ है जिसका विश्लेषण हिंदी की वर्तमान

धारगा। भिम में विशेष कठिन किया है। १९ फिर में वाजपेयीजी ने निराला का जो मूल्यांकन किया है और ३० वर्ष पूर्व उन्होंने जो मूल्यांकन कर दिया, वह म्राज न केवल उतना ही सही है, बलिक उसकी सचाई प्रमाशित हो चकी है। वाजपेयीजी के ग्रानुसार निरालजी 'हिंदी काव्य के प्रथम दार्शनिक कवि श्रीर सचेत कलाकार हैं' श्रीर 'उनके विकास के मूल में भावना की श्रोपे बा बुद्धि-तत्व की प्रधानता है। ' स्त्रियोचित कोमलता के स्थान पर निराला के काव्य में श्रोज, पौरुष, उदाचता की प्रधानता दिखलाई पड़ती है। शुक्लजी की तरह वाजरेयीजी ने भी छंद श्रीर कल्पना की स्वच्छंदता निराला की विशेषता मानी है। कवि के काव्यिकास का गंभीर वित्रेचन करते हुए इस निबंध में कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले गए हैं। विकास की प्रारंभिक श्रवस्था में निराला में बुद्धितत्व की प्रधानता श्रीर परंपरा के प्रति गहरा विद्रोह दिखलाई पड़ता है जिसका स्पर रूप उनके स्वच्छंद छंदों में दिखलाई पड़ता है। उनके विकास का दुसरा चरण छंदोबद्ध संगीतात्मक रचनाश्रों से प्रारंभ होता है जिसमें बौद्धिकता भावना से युक्त दिखाई पड़ती है। बौद्धिकता का यह नियंत्रण भावनाविजिंदत कविता में निस्संगता लाने में श्रीर कोरी भावकता या कल्पनाप्रविश्वाता को संप्रथित कतास्रष्टिका स्वरूप देने में समर्थ हुन्ना।

निरालाजी के विकास का तृतीय चरण उनके गीतिकाव्यों में दिखाई पड़ता है जिनमें 'विराट् बौद्धिक चित्रों के स्थान पर रम्य श्राकृतियाँ श्रिधिक हैं। यह परिवर्तन 'निराला' जी द्वारा बुद्धितत्त्र के कलात्मक परिपाक की दिशा में एक सीढ़ी श्रीर श्रागे है।' इस प्रकार निरालाजी का 'वास्तिवि क उ:कर्ष श्रपने युग की भावना श्रीर कल्पनामूनक काव्य में सचेत बुद्धितत्व का प्रवेश है।' शुक्लजी के मत का खंडन करते हुए वाजपेयीजी ने यह भी प्रतिपादित किया कि सार्थक शब्दसृष्टि, प्रौढ़ सशक्त पदिवन्यास श्रीर संगीतात्मकता निरालाजी की हिंदी किवता को प्रमुख देन है। 'शब्दसंगीत परखने श्रीर व्यवहार में लाने में वे श्राधुनिक हिंदी के दिशानायक हैं।'

### ७-महादेवी वर्मा

महादेवी वर्मा के संबंध में इस काल में श्रीर कम समी लाएँ लिखी गईं। १६३० में पं॰ नंद दुलारे वाजपेयी द्वारा लिखी गई समी ला ही महादेवी के संबंध में इस काल की एक मात्र शौढ़ समी ला है। पं॰ रामचंद्र शुक्ल ने भी महादेवी जी के संबंध में कुछ ही पंक्तियाँ लिखी हैं। कहने की श्रावश्यकता नहीं कि

<sup>ी</sup> हिंदी साहित्य: बीसवी शताब्दी, प० १३७।

महादेवी के रहस्यवादी होने के कारण शुक्लजी ने उन्हें विशेष महत्व नहीं दिया है श्रीर जिस चलते ढंग से देवीजी के संबंध में उन्होंने मत दे दिया है, उसी से स्पष्ट है कि वे उनकी पूरी उपेचा कर गए हैं। किंद्र निराला की समीचा की तरह ही महत्वनिर्ण्य की माँग न की जाय तो शुक्लजी ने इस श्रत्यंत संचित्त टिप्पणी में महादेवी की जिन प्रमुख विशेषताश्रों का उल्लेख किया है, वे सही हैं श्रीर श्रालोचकों में श्रव भी मान्य हैं। शुक्लजी के विवेचन के श्रनुसार श्राता प्रियतम के लिये वेदना ही इनके हृदय का भावकेंद्र हैं श्रीर इसी की विश्वति विविध रूपों में इनके काष्य में मिलती है। किंद्र शुक्लजी को इस विषय में संदेह है कि ये कवियित्री की वास्तविक श्रनुभृतियाँ हैं। महादेवी की सफलता शुक्लजी गीतरचना की दृष्टि से मानते हैं। उनके श्रनुसार गीत लिखने में जैसी सफलता महादेवीजी को हुई है वैसी श्रीर किसी को नहीं। न तो भाषा का ऐसा स्निप्य प्रांजल प्रवाह श्रीर कहीं मिलता है, न दृश्य की ऐसी भावभंगी। शुक्लजी की शिष्ट तीखे व्यंग्य की शैली इस समीचा में श्रपना पूरा श्रसर दिखाती है।

वाजपेयीजी की समीचा कई दृष्टियों से बहुत महत्वपूर्ण है। उनकी प्रारंभिक समीचाश्रों की श्रपेचा इसमें विचारों की तर्कपूर्ण श्रन्विति श्रीर बौद्धिक संतुलन श्रिधिक है। इसमें विवेचन को सिद्धांतों द्वारा पृष्ट करके जैसी तार्कित संगति दी गई है, वैसी शुक्लजी के श्रतिरिक्त श्रन्य किसी समी ज्ञक में नही दिखलाई पड़ती है। शुक्लजी की तरह वाजपेयीजी ने महादेवीजी के रहस्यवाद के स्वरूप-विवेचन के लिये पहले छायाबाद श्रीर रहस्यवाद का स्वरूप श्रीर काव्य में रहस्यवाद की भारतीय परंपरा का नई दृष्टि से नया मूल्यांकन प्रस्तुत किया है। इस संदर्भ में देवीजी के रहस्यवाद का स्वरूपियेचन करके उन्होंने उनकी उप-लब्धियों श्रौर सीमाश्रों पर विचार किया है। इस विवेचन के श्रनसार प्राकृतिक या श्रपरोत्त रहस्यवाद महादेवी में नहीं मिलता। महादेवी की काव्यम्मि में सगुरा साकार को लेकर चलनेवाले परोच अनुमृतिमूलक रहस्यवाद की प्रतिष्ठा है। फलस्वरूप उनके काव्य में प्रकृति के प्रति पंत जैसा श्राकर्षण या उसके सौंदर्भ की ग्रात्मरूप प्रतिष्ठा नहीं मिलती। 'छायावाद काव्य के व्यक्त प्रकृति के सौंदर्य प्रतीकों को न लेकर महादेवीजी ने उन प्रतीकों की अव्यक्त गतियों और छायात्र्यों का संग्रह किया है। वाजपेयीजी के अनुसार इनके काव्य में प्रकृति के व्यक्तसौंदर्य की पकड़ श्रीर उसकी स्वरूपकलपना तो उच कोटि की है. किंत् उनकी चित्रणकला उन्हें व्यक्त कर सकने में त्रसमर्थ दिखलाई पड़ती है। प्रकृति के उपादानों से एक साथ ही वे कई उद्देश्यों की पूर्ति चाहती हैं, इसलिये उन्हें क्लिप्ट कल्पना भी करनी पड़ती है और चित्र भी अस्पष्ट रह जाता है। देवीजी की काव्योपलब्धि के संबंद में वाजरेतीजी का मत है कि प्रसाद श्रीर

निराला जैसी उदात्त श्रीर एकतान कल्पना श्रीर पंत जैसा सोंदर्यं बोघ तो उनमें नहीं है फिंतु 'वेदना का विन्यास, उसकी वस्तुमत्ता (श्राव्जेक्टिविटी) का बहुरूप श्रीर विवरणपूर्ण चित्र जितना महादेवीजी ने दिया है, उतना वे तीनों किन नहीं दे सके हैं।" वेदना की हस श्रानुमूति के काल्पनिक होने का श्रारोप करनेवाले शायद श्रालोचक के इस उत्तर से संतुष्ट हो गए होंगे कि 'महादेवीजी के काव्य का श्राघार उसी श्रार्थ में काल्पनिक कहा जा सकता है, जिस श्रार्थ में कबीर श्रीर मीरा का काव्याधार काल्पनिक है; जिस श्रार्थ में 'गीतांजलि' श्रीर 'श्राँस्' काल्पनिक हैं। जो महादेवी का श्रध्ययन नहीं कर सकते वे इन किवयों का भी श्रध्ययन कैसे कर सकते हैं, श्राथवा इनको भी एकरूप क्यों नहीं उहरा सकते।' कुल मिलाकर महादेवीजो के संबंध में श्रालोचक का यह निष्कर्ष है कि रहस्थानुभूति की दृष्टि से महादेवी का काव्य श्राप्तिम है किंतु काव्य गितिमा श्रीर भाषाशक्ति उनमें उतनी उत्कृष्ट नहीं। प्राचीन रहस्यवादी श्रीर भक्त कियों— विशेष रूप से मीरा से श्रीर श्राधुनिक छायावादी कियों से महादेवी की नई दृष्टि से तुलना भी इस समीन्ना की एक विशेषता है।

### (३) गद्य साहित्य खौर गयलेखकों की समीचा

श्रवतक हिंदी के किवयों श्रीर उनके काव्यों के संबंध में इस काल में लिखी गई समीचाश्रों पर विचार किया गया। किंतु १६४० तक न केवल साहित्यक गद्य लिखा गया; बिल गद्य की प्राय: सभो प्रमुख विधाश्रों का पूर्ण विकास हो गया श्रीर इन समी विधाश्रों में उत्कृष्ट कोटि का साहित्य मी लिखा गया। श्रतः श्राधुनिक काव्य की विविध प्रवृत्तियों, काव्यरचनाश्रों श्रीर किवयों के संबंध में जिस प्रकार समीचाएँ लिखी गईं, उसी तरह हिंदी गद्य के प्रारंभ श्रीर विकास, श्राधुनिक गद्य की विविध शैलियों तथा विभिन्न गद्य विवाश्रों में लिखी गईं रचनाश्रों श्रीर लेखकों के संबंध में भी पर्याप्त समीचाएँ लिखी गईं। यह बताने की श्रावश्यकता नहीं कि हिंदी में गद्य साहित्य का प्रारंभ श्राधुनिक ग्रुग में हुश्रा। इसके पूर्व गद्य के जो नमूने वार्ताश्रों, बचनिकाश्रों श्रीर टीकाश्रों में मिलते हें वे माषाविकास के शोध की दृष्टि से उपयोगी हो सकते हैं, किंतु साहित्य की दृष्टि से उनका महत्व नहीं। श्रतः श्राधुनिक गद्य साहित्य की ही समीचाएँ इस काल में लिखी गईं। यद्यि शैली श्रीर भाषा के विकास का समीच् स्मक इतिहास प्रस्तुत करनेवालों ने पुराने गद्य के नमूनों का भी भूमिकारूप में दललेख किया है।

<sup>ी</sup> दिंदी साहित्य बीसवीं : रानाब्दी, पू० १७४ ।

<sup>&</sup>quot;र बही-प्र १७६।

यहाँ श्राधुनिक हिंदी गद्य साहित्य की समीद्याश्रों को दो नगीं में रखकर विचार किया जा रहा है—

- (क) गद्यशैलियों का समीचात्मक विवेचन।
- (ख) विज्ञिष्ट गद्यलेखकों तथा उनकी कृतियों का विवेचन प्रस्तुत करनेवाली समीचाएँ।

## (क) गद्यशैलियों श्रीर विशाश्रों के विकास की समीज्ञा

हिंदी गद्यशैली के विकास का इस काल के हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों में तो सामान्य रूप से उल्लेख हुन्ना ही साथ ही गद्यलेखन के प्रारंभ और विकास तथा विशिष्ट गद्यलेखकों और उनकी शैलियों का समीद्यात्मक विवेचन प्रस्तुत करनेवाली पुस्तकें भी लिखी गईं। रमाकांत त्रिपाठी ने हिंदी-गद्य-मीमांसा' (सन् १६२६) में प्राचीन गद्यभाषा संबंधों संदित शोधात्मक विवरण और भाषा का नमूना देने के बाद न्नाधुनिक हिंदी गद्य के प्रमुख लेखकों की शैली पर विचार किया है। सन् १६३० में जालाथप्रसाद शर्मा ने न्नपनी पुस्तक 'हिंदी गद्यशेली का विकास' में हिंदी गद्य के विकास और गद्यलेखकों की भाषाशैली का न्यविकार में हिंदी गद्य के विकास न्नारंभ विवेचन प्रस्तुत किया। यद्यपि विभिन्न गद्यकारों के शैलीगत वैशिष्ट्य न्नथना गुणदोष तथा भाषासंबंधी शुद्धता, न्नाशुद्धता को लेकर विभिन्न पत्र पत्रिकाओं. में सामान्य ढंग के निबंध भी इस काल में लिखे गए किंदु गद्यशैली के व्यवस्थित और ऐतिहासिक विवेचन की हिंह से इस काल की ये दो पुस्तकें ही उल्लेख्य हैं।

'हिंदी गद्य मीमांसा' हिंदी गद्यशैली के विकास के अध्ययन की दिशा में प्रथम प्रशस है और विद्वानों ने इस प्रयास के लिये त्रिपाठीजी की सराहना की है। यद्यपि जगननाथप्रसाद शर्मा की पुस्तक के प्रकाशन के बाद इस पुस्तक का उतना महत्व नही रह गया, लेकिन इसका 'प्रस्तावना' भाग और 'प्राचीन गद्य' शीर्षक खंड कई दृष्टियों से उसके बाद भी महत्वपूर्ण हैं। ११४ पृष्ठ की विस्तृत प्रस्तावना में लेखक ने मध्यकाल में गद्याचना के अभाव के कारणों पर विचार करने के बाद आधुनिक हिंदी गद्य के क्रमिक विकास का ऐतिहासिक विवेचन किया है। प्रस्तावना के अंतिम भाग में गद्यशैली के तत्वों और उसके विविध रूपों का सैद्धांतिक विवेचन भी प्रस्तुत किया गया है। मध्यकाल में हिंदी गद्य-लेखन के अभाव के संबंध में गद्य युग जैसी बौद्धिकता के स्थान पर भावना की प्रधानता, मुद्रण यंत्रों का अभाव, शिद्धा की कभी तथा संस्कृत साहित्य के प्रभाव के अतिरिक्त धार्मिक प्रभावों तथा सुसलमानी राज्य में लिखाप भी के कामों में कारसी के प्रभुत्व को प्रमुख कारण बतलाया गया है। यद्यि लेखक ने अंत में कारसी के प्रभुत्व को प्रमुख कारण बतलाया गया है। यद्यि लेखक ने अंत में कारसी के प्रभुत्व को प्रमुख कारण बतलाया गया है। यद्यि लेखक ने अंत में

स्वीकार किया है कि ये सभी कारण अनुमानाश्रित हैं श्रीर निश्चयपूर्वेक इस संबंध में कुछ नहीं कहा जा सकता, फिर भी संस्कृत साहित्य के प्रभाव को गद्य-लेखन में बाधक बतलाना तथ्य की उपेचा करके श्रान्मान को कल्पना की सीमा तक ले जाना है। संस्कृत में काव्य की प्रधानता होते हुए भी गद्य साहित्य की कम रचना नहीं हुई है। कथाओं, श्राख्यायिकाओं श्रीर नाटकों की जैसी समद परंपरा संस्कृत साहित्य में मिलती है, वह अन्यत्र दुर्भ है। लेखक का यह कथन निश्चित रूप से सही है कि धार्मिकता के प्रभाव के कारण गद्यलेखन की प्रवृत्ति कम हो गई या नहीं रह गई। हिंदी में ही नहीं, प्राकृत और अपभ्रंश में भी यही बात दिखलाई पड़ती है श्रीर वहीं से राज्याश्रित साहित्य की श्रपेका धर्माश्रित साहित्य का महत्व बढने लगता है। हिंदी गद्यविकास के श्रंतर्गत गोकुल-नाथ, महाराज जसवन्त सिंह, किशोरदास, देवीचंद श्रीर कपाराम के गद्य का परिचय देने के बाद श्राधुनिक खड़ी बोली गद्य के विकास का विवेचन किया गया है। पुस्तक के मूल भाग में त्रिपाठीजी ने उपर्युक्त प्राचीन गद्यलेखकों से लेकर श्राधनिक युग में प्रसाद तक सभी विशिष्ट गद्यलेखकों की गद्य रचनाश्रों श्रौर उनकी शैलियों के वैशिष्ट्य का परिचय दिया है। यह विवेचन त्रिस्तृत श्रीर गंभीर उतना नहीं है. लेखक का मुख्य उद्देश्य सामान्य विशेषता ग्रीं पर प्रकाश डालना है: यही कारण है कि गद्यलेखकों की विशेषतात्रों से परिचित कराने के बाद शंत में उनकी रचनात्रों से कई पृष्ठ में विस्तृत उद्धरण दे दिए गए हैं। इस प्रकार किसी लेखक की विशिष्ट शैली श्रौर उसके उदाहरण रूप में उसकी रचना या उसका कोई खंड उद्धृत करके पुस्तक को श्रिधिक छात्रोपयोगी बनाना भी लेखक का उद्देश्य मालूम पड़ता है। पुस्तक के अंत में दिए गए 'परीची-पयोगी प्रश्न भी इसी निष्कर्ष की पृष्टि करते हैं। फिर भी हिंदी गद्यशैलियों के अध्ययन के दोत्र में प्रारंभिक प्रयास की दृष्टि से यह पुस्तक ऐतिहासिक महत्व रखती है और इस पुस्तक का महत्व इससे भी स्पष्ट है कि आज भी गद्य-शैलियों का विवेचन प्रस्तत करनेवाली प्रश्नफें हिंदी में कम ही हैं।

'हिंदी गद्यशैली का विकास' में खड़ी बोली के विकास श्रीर श्राद्युनिक हिंदी के गद्यकारों की गद्यशैली पर विस्तार से विचार किया गया है। गद्यशैली के विकास श्रीर उसके समीद्धारमक विवेचन की दृष्टि से इस पुस्तक का महत्व इतने ही से समभा जा सकता है कि श्राज भी यह श्रपने ढंग की श्रकेली पुस्तक है। हिंदी के प्राय: सभी उल्लेख्य गद्यकारों की भाषाशैली की विशेषताश्रों पर इसमें विस्तार से तुलनात्मक समीद्धापद्धति द्वारा विचार किया गया है। त्रिपाठीजी की पुस्तक की तरह इसमें एक दो प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख करके श्रंत में रचनाएँ नहीं दे दी गई है, बिलक भाषासंबंधी प्रयोगों तथा

शैलीसंबंधी भंगित्रों को श्रपेद्धित श्रीर श्रावश्यक उद्धरणों द्वारा प्रमाणित श्रीर पुष्ट करते हुए विवेचनात्मक ढंग से विचार किया गया है। साथ हो इसमें शैली के एक दो पत्नों को ही नहीं बल्कि इसके सभी तत्वों को लेकर उदाहरण द्वारा श्रपने निष्कर्ष की पृष्टि की गई है। शैली के श्रंतर्गत शर्माजी ने शब्दप्रयोग. पदविन्यास, मुहावरा, वाक्यरचना, भावब्यंजना, गत्यात्मक प्रभाव आदि सभी तत्वों को लेकर प्रत्येक गद्यकार की शैली का विवेचन किया गया है। इस प्रकार हिंदी गद्यशैली के विविध रूपों तथा विशिष्ट गद्यकारों की तत्संबंधी विशेषता ह्यों का इसमें जैसा व्यवस्थित ह्योर सर्वोगी सा ऋष्ययन ह्योर समी जात्मक मुल्यांकन किया गया है, हिंदी गद्यशैली का उतना पूर्ण विवेचन आजतक किसी दूसरी पुस्तक में नहीं किया गया है। आज इसमें एक कमी खटकती है। वह यह कि इसके नवीनतम संस्करण में भी वर्तमानकाल के गद्यलेखकों में केवल वृ'दावनलाल वर्मा श्रीर जैनेन्द्रकुमार को ही लिया गया है। श्रतः वर्तमानकाल के अनेक कई महत्वपूर्ण गद्यकारों की शैली का विवेचन इसमें नहीं मिलता जब कि गद्य की सभी विधाओं में शिल्प और शैली की दृष्टि से इस बीच अनेक महत्वपूर्ण प्रयोग किए गए हैं तथा अनेक प्रतिभाशाली गद्यलेखकों की महत्वपूर्ण रचनाएँ प्रकाश में ह्या चुकी हैं।

### ( ख ) गद्यलेखकां तथा उनकी कृतियों की समीचा

विशिष्ट गद्यलेखकों को लेकर इस काल में श्रिष्ठिक समीत्ता पुस्तकें नहीं लिखी गईं। नाटककारों में प्रसादजी श्रौर कथाकारों में प्रमचंदजी पर ही स्वतंत्र समीत्ता ग्रंथ लिखे गए। वैसे श्रालोचनात्मक निबंधसंग्रहों तथा पत्र-पित्रकाश्रों में भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीरप्रसाद द्विवेदी पर भी उनके वैशिष्ट्य, हिंदी गद्य को उनकी देन श्रादि के संबंध में कुछ, श्रालोचकों ने श्रपने मत व्यक्त किए किंतु विस्तृत श्रौर सर्वागीया विवेचन केवल प्रसाद श्रौर प्रमचंद के गद्यसाहित्य का ही किया गया। समीत्तात्मक निबंध इन्हीं दो लेखकों के संबंध में श्रिष्ठक लिखे गए। श्रतः यहाँ प्रेमचंद श्रौर प्रसाद पर लिखी गई महत्वपूर्ण समीत्राश्रों पर ही विचार किया जा रहा है।

### १-प्रेमचंद्

प्रेमचंद की उपन्यास कला तथा कथाकार के रूप में उनकी उपलब्धियों का विवेचन, विश्लेषणा श्रौर मूल्यांकन में जितनी तत्परता श्रौर प्रतिस्पर्दा इस काल में श्रालोचकों ने दिखलाई, उतनी उसके बाद भी नहीं दिखलाई पड़ती है। कारणा यह है कि उपन्यासकार के रूप में प्रेमचंद की ख्याति के साथ ही श्रालोचकों के स्पष्ट दो ऐसे वर्ग बन गए जो उनके महत्व श्रौर उपलब्धि

के संबंध में बिलकल विरुद्ध मत रखते थे। ग्रतः उनके विषय में पत्रपत्रिकान्नों में लेख श्रीर प्रत्येक उपन्यास के संबंध में पुस्तक समीचाएँ तो बहुत लिखी गईं किंत उनमें विवाद श्रीर प्रवेशह का स्वर इतना प्रधान हो गया कि वे गुणानुवाद श्रयवा लिदान्वेषणा तक ही सीमित रह गईं। इन दो वर्गों में प्रशंसक वर्ग द्वारा तो शुद्ध स्तुति ही की गई, उसे समीचा नहीं कहा जा सकता। रामदास गौड की समीनाएँ इसी प्रकार की हैं। कथा का सार देकर 'वाह वाह' वाली अत्यक्तिपूर्ण समीचा और स्तुति के विरोध में कुछ ऐसे आलोचक अलाड़े में उतरे जिन्हें प्रेमचंद शुद्ध प्रचारक के रूप में दिखलाई पड़े श्रीर उनके उपन्यासों में कत्रिमता, ब्राह्मणों का विरोध, स्त्री चरित्रों का श्रसफल चित्रण श्रीर भाषा का साधारण ज्ञान के श्रातिरिक्त श्रीर कुछ नहीं मिला। सन् १६३० के श्रासपास प्रेमचंद की समीचा की यही स्थिति थी श्रौर उस समय की पत्र-पत्रिकान्त्रों में इन परस्परविरुद्ध मत रखनेवाले त्र्यालोचकों की स्तृति त्र्यथवा निंदा-परक समीचाएँ प्रायः प्रकाशित होती रहती थीं। पं॰ रामकृष्ण शुक्ल 'शिलीमख' को श्रालोचक के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय मुख्य रूप से इस वातावरण में प्रेमचंद साहत्य को लेकर लिखी गई विस्तृत समीचात्रों को ही है। शिलीमुख ने प्रशंसक वर्ग से विरुद्ध मत रखते हुए भी प्रेमचंद के 'सेवासदन', 'कायाकल्प' श्रादि उपन्यासों तथा 'प्रेमचंद की कला' पर सम्मेलन पत्रिका (भाग १, संख्या ३ श्रौर ४ ), सरस्वती (भाग ३०, एं० २ श्रौर भाग २६ एं० ३-४ ) तथा सुधा (वर्ष १, खंड १, सं०३) में विस्तृत समीद्वाएँ लिखीं। कायाकल्प की तो ३० प्रष्ठों की विस्तृत समीचा में उन्होंने उसके प्रायः सभी तत्वों की विवेचना की है। किसी सीमा तक पूर्वग्रह से युक्त होती हुई भी प्रेमचंद के साहित्य के मुल्यांकन की दिशा में इन्हें प्रथम गंभीर विवेचनात्मक समीचा कहा जा सकता है। यद्यपि 'प्रेमचंद विवाद' की प्रोरणा से पं० श्रवध उपाध्याय. जोशीबंध, राजबहादुर लमगोड़ा तथा रामचंद्र टंडन ने भी लेख लिखकर प्रमर्चंद की प्रशंसा की या उनकी सीमाएं पहचानी किंत जैसा पहले कहा गया इन निबंधों में समीचा की गंभीरता श्रीर विवेचना नहीं दिखलाई पडती। उस समय प्रेमचंद को सामान्य प्रतिभा का उपन्यासकार माननेवाले आलोचकों में पं॰ नंदद्वारे वाजपेयी भी श्राते हैं। वाजपेयीजी ने भी सन् १६३२ में 'प्रेमचंद' शीर्षक निबंध में (हिंदी साहित्य: बीसवीं शताब्दी में संग्रहीत) उपन्यासकार की प्रतिभा श्रौर उसकी सीमाश्रों पर विचार किया। पूर्वप्रहयुक्त होते हुए भी श्रालोचना की गंभीर तर्कपूर्ण विवेचनात्मक पद्धति से लिखी जाने श्रीर प्रेमचंद साहित्य के संबंध में श्रालो वकों के एक वर्ग की निश्चित धारणा का प्रतिनिधित्व करने के कारण वाजपेयीजी की समीचा महत्वपूर्ण हैं। कम से कम प्रेमचंद की सीमात्रों की जानकौरी के लिये तो महत्वपूर्ण है ही। इसी समय संभवतः इस प्रकार की श्रातिवादी समीद्धाश्रों को ही ध्यान में रखकर जनादेन प्रसाद का 'द्धिज' ने 'प्रेमचंद की उपन्यास कला' (सन् १६३३) नामक पुस्तक लिखी जिसमें तटस्य दृष्टि से प्रेमचंदजी की उपन्यास कला के सभी तत्वों पर विस्तार से विचार किया गया। इस प्रकार प्रेमचंद के संबंध में, शिलीसुख, पं॰ नंददुलारे वाजपेयी श्रीर द्विज की समीद्धाएँ ही विचारणीय हैं।

शिलीमुख ने प्रेमचंद को साधक मानते हुए भी उनके साथ न्याय करने के लिये उन दोषों श्रौर किमयों का विवेचन विश्लेषण श्रावश्यक बताया जिनके कारण प्रेमचंद की कजा में उत्कर्ष नहीं दिखलाई पडता। उनके श्रनुसार प्रोमचंद के उपन्यासों में युगधर्म श्रीर सतही वास्तविकता को ही आधार बनाया गया है। सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों के प्रवाह के साथ बहने के कारण ही प्रेमचंद को लोगों की प्रशंसा प्राप्त हुई है, कलात्मक श्रेष्ठता या ऊँचाई के कारण नहीं। शिलीमुख को उपन्यासकार में उपदेश वृत्ति, दुराग्रह श्रौर ब्राह्मण्विरोधी भावना की प्रधानता दिखलाई पड़ती है। 'प्रोमचंदजी की समाजभावना और उनके आदर्शवाद' शीर्षक निबंध' में त्र्यालोचक ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि प्रेमचंद का श्रादर्श काल्पनिक श्रीर उनकी यथार्थ भावना संकीर्ण है। शिलीमुख के शब्दों में प्रेमचंद का आदर्शवाद एक 'पेशेवर का आदर्शवाद है, जिसमें किसी स्वास्थ्यप्रद मानसिक विकास का स्वरूप उपलब्ध नहीं'। 'कायाकरप' के संबंध में लिखे गए निबंध<sup>२</sup> में व्यापक दृष्टि से कथातत्व, चरित्रचित्रण तथा भाषाशैली पर विचार किया गया है। चरित्रचित्रण तथा भाषासंबंधी त्रिटियों पर इसमें विशेष रूपसे विचार किया गया है।

शिलीमुल को सबसे प्रवल समर्थन वाजपेयीजी से प्राप्त हुन्ना। उनके श्रमुसार प्रेमचंद के दृष्टिकोण, विचार, श्रादर्श भावना, ब्राह्मण्विरोध श्रादि पर विचार ही व्यर्थ किया जाता है क्योंकि समयिकता के श्रतिरिक्त उनका कोई श्रादर्श या स्वानुभूत दर्शन नहीं है। यद्यपि इस निबंध में प्रेमचंद की कज़ा की जो सीमाएँ बताई गई हैं श्रीर सामयिक, राजनीतिक श्रीर सामाजिक भावना को ही उनका श्रादर्श माना गया है, वह बहुत श्रंशों तक ठीक है. किंतु उनकी उपलब्धियों श्रीर विशेषताश्रों को दृष्टि से श्रोभल करके इन्हीं के श्राधार पर जो निष्कर्ष दे दिया गया है, उससे पूर्वप्रह स्पर हो जाता है। हंत के 'श्रात्मकथांक' को लेकर वाजपेयीजी श्रीर प्रेमचंद में जिस स्तर का उत्तर प्रत्युत्तर हुन्ना श्रीर एक दूसरे पर श्राच्नेप किए

१ सम्मेजन पत्रिका, भाग २, संख्वा १।

२ सरस्वती, भाग २६, संख्या ३-४।

गए, उसका प्रभाव इस निबंध पर स्पष्ट दिखलाई पड़ता है। अपने मत की पुष्टि के लिये इस निबंध में वाजपेयीजी ने कुछ ऐसे प्रसंगों को भी लिया है जिन्हें विवेचन के लिये आवश्यक नहीं कहा जा सकता। शैली भी व्यंग्यपूर्ण, तीखी और कहीं कहीं अत्यंत कहु है, विशेप रूप से ऐसे स्थलों पर जहाँ विपयविवेचन को छोड़कर व्यक्तित्विवेचन किया जाने लगा है। वाजपेयीजी की मुख्य स्थापना यह है कि ,प्रेमचंद में कलपना शक्ति उतनी ही है जितनी कथा की योजना के लिये आवश्यक है, वस्तुविन्यास की उत्कृष्ट कलावाली कलपना उनमें नहीं है, व्यक्तित्व की परख भी उन्होंने भावों के आधार पर स्थूल दृष्टि से की है, व्यक्तित्व विकास की मनोवैज्ञानिक भूमि तक उनकी पहुँच नहीं हो सकी है। साथ ही युगनिर्माण करनेवाली गंभीर जीवनदृष्टि प्रेमचंद में नहीं है; युगधर्म और सामयिकता के साथ ही उनके आदर्श वनते, मिटते और बदलते रहे हैं। यथातथ्यात्मक दृष्टि उनमें ऐसी है कि 'आज आप सामयिक पत्रों में जो चर्चा पढ़ चुके हैं कल प्रेमचंद की कहानियों में उसे दुवरा पढ़िए'।

जनार्दन प्रसाद भा 'द्विज' ने श्रपनी पुस्तक में वस्तुविन्यास, चरित्रचित्रण कथोपकथन, देशकाल, भाषाशैली तथा उद्देश्य इन ६ तत्वों के त्रावार पर कथा-साहित्य के विवेचन की प्रचलित पद्धति के अनुसार ६ ग्रध्यायों में प्रेमचंद के उपन्यास साहित्य पर निचार किया है। इन अध्यायों के अतिरिक्त विषय-प्रवेश में कथासाहित्य के उद्यव, हिंदी कथासाहित्य के विकासकम प्रेमच'द के विकास श्रौर कालकम से उनके उपन्यासों के महत्व पर विचार किया गया है। श्रंत में उपसंहार के रूप में देश विदेश के विभिन्न उपन्यासकारों के साथ तुलना द्वारा प्रेमचंद के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। वस्तुविन्यास, चरित्रचित्रसा तथा उद्देश्य श्रादि की व्याख्यात्मक पद्धति से इस पुस्तक में समीचा की गई है। श्रतः इसमें कथाप्रसंगों के लंबे उद्धरण अधिक आ गए हैं। इसमें विवेच्य को लेकर दूर तक चलनेवाली गंभीर दृष्टि श्रीर विवेचन की गहराई उतनी नहीं है। श्रपने कथन को उदाहरणों द्वारा पृष्ठ श्रीर प्रमाणित करने की प्रवृत्ति ही प्रधान दिखलाई पड़ती है। किंतु इस पुस्तक का महत्व उस काल में गंभीर विवेचना की दृष्टि से नहीं, बल्कि विशेपतायों श्रीर त्रिटियों के निष्पत्त विवेचन की दृष्टि से श्राँका जाना चाहिए। उपन्यासकार के रूप में प्रेमचंद के महत्व श्रौर उनकी देन का ईमानदारी से सही सही लेखाजीखा उपस्थित करनेवाली यह पहली समीचा पुस्तक है, यही इसकी सबसे बड़ी उपयोगिता श्रीर विशेषता है। द्विजजी वाजपेयीजी की तरह ही यह मानते हैं कि वस्तुयोजना का वह कौशल प्रेमचंद में नहीं दिखलाई पड़ता जैसा शारव्वंद्र में है, श्रौर उनकी कथाएँ विल्कुल श्रनौत्सुन्यपूर्ण दंग में सीधी सरल

रेखा की तरह श्रागे बढ़ती श्रीरं समाप्त हो जाती हैं। किंतु इसके साथ ही समाज श्रीर राष्ट्र की व्यापक श्रीर गंभीर समस्याश्रों श्रीर किन्न भिन्न श्रवस्थाश्रों के चित्रण की दृष्टि से वे उपन्यासकार का महत्व स्वीकार करते हैं। सामाजिक श्रीर राष्ट्रीय वातावरण श्रीर उस वातावरण में पलनेवाले मानव के स्वमाव की सबी परख प्रेमचंद में दिखलाई पड़ती है विशेषक्ष से ग्रामीण जीवन के यथार्थ की जैसी पहचान इनमें मिलती है वैसी श्रन्यत्र कम ही मिलती है। किंतु यथार्थिचत्रण श्रीर वस्तुवर्णन के मोह के कारण वस्तुसंगठन कहीं कहीं श्रसंतुलित हो गया है। द्विज के मतानुसार वर्णन की संपूर्णता श्रीर सजीवता तो प्रेमचंद में है किंतु चुनाव का गुण उनमें नहीं है; श्रतः श्रनावश्यक वर्णन, घटनाश्रों की पुनरावृत्ति श्रीर तथ्यात्मक श्रसंगतियाँ भी उनके उपन्यासों में कहीं कहीं दिखलाई पड़ती हैं।

चरित्रचित्रण पर द्विजजी ने प्रत्यक् श्रौर श्रप्रत्यक्व पद्धति तथा घटनाश्रों की किया प्रतिक्रिया श्रादि की सामान्य श्रीर प्रचलित विधियों को हो स्त्राधार बनाकर सोदाहरण व्याख्या ही विशेष रूप से की है। स्त्रालोचक का निष्कर्ष इतना ही मालूम पड़ता है कि प्रेमचंद ने नाटकीय श्रौर श्रप्रत्यच्च पद्धति का ही सहारा श्रिधिक लिया है श्रीर उनके चरित्र हमारे परिचित, यथार्थ मानव हैं। देशकाल पर विचार करके यह निष्कर्ष दिया गया है कि 'इनके उपन्यास सामयिक होते हैं श्रौर उनपर सामयिकता की गहरी छाप लगी रहती है। श्रालोचक ने तत्कालीन समाज के यथार्थ चित्र को कला की महत्वपूर्ण उपलब्धि माना है श्रौर वह उन श्रालोचकों से सह-मत नहीं है जो सामयिकता की प्रवृत्ति को कला के स्थायी मूल्य में बाधक समभते हैं। जीवनदर्शन श्रौर उद्देश्य पर भी संत्रेप में द्विजजी ने विचार किया है श्रीर उनके मत से प्रेमचंद व्यावहारिक श्रादर्शवादी हैं; यह मत प्रेमचंद के विरोधी ऋ। लोचकों का भी है. किंत काजी इस ऋ। दर्शवादी उपयोगितावादी दृष्टि को बुरा नहीं समक्तते श्रीर न तो नीतिशिचा श्रीर उपदेश ही उनकी दृष्टि में कोई दोष है। इसके विपरीत इसे वे उपन्यास का मुख्य धर्म श्रीर उपन्यासकार का दायित्व मानते हैं। उनके श्रानुसार 'जनतक कला का उद्देश्य मानवीय भावों स्त्रीर विचारों को परिष्कृत करना तथा उन्हें समुन्नत बनाना रहेगा, तबतक वह नीतिशिचा की उपेचा करेगी कैसे ? प्रेमचंदजी की कला का यही प्रधान उद्देश्य है। इसलिये इनके उपन्यासों में उच्चादर्श तथा नीतिशिचा का भी एक कलात्मक मूल्य है।" उपसंहार में द्विजजी ने तुलनात्मक मुल्यांकन का प्रयास अवश्य किया है, किंतु इस बात का ध्यान नहीं रखा है

<sup>े</sup> प्रेमचंद की उपन्यास कला, प्रथम संस्करण, पृ० १६८।

कि तुलना के लिये उपन्यासलेखक होने का समान धर्म ही पर्याप्त नहीं होता। समानता श्रीर विभिन्नता दिखलाने के लिये उन्होंने देश विदेश के कुछ ऐसे उपन्यासकारों को लिया है, जो जीवन हाई, प्रवृत्ति तथा कथा के उद्देश श्रादि सभी हिंगों से विलकुल भिन्न धरातल पर हैं श्रीर जिन्होंने सैद्धांतिक हिं से भी उपन्याससंबंधी भिन्न श्रादशों को लेकर उपन्यासों की रचना की है।

### २ - जयशंकर प्रसाद

प्रसाद के गद्यसाहित्य पर भी इस काल में उत्कृष्ट समीचाएँ लिखी गईं। मुख्य रूप से प्रसाद के नाट्य साहित्य ने त्रालोचकों का विशेप ध्यान त्राकृष्ट किया। पत्र पत्रिकान्नों में तो इनके नाटकों की चर्चा हुई ही, स्वतंत्र त्रालोचना-त्मक पुस्तकों भी लिखी गईं। प्रो. रामकृष्ण शुक्ल 'शिलीमुख' की 'प्रसाद की नाटकों ना गंभीर समीचात्मक विवेचन किया गया है।

कृष्णानंद ग्रप्त ने 'प्रसाद जी के दो नाटक' नामक पुस्तक में चंद्रगृप्त श्रीर स्कंदगप्त की समीचा लिखी। नंददुलारे वाजपेयी ने प्रसाद के काव्य के साथ ही उनके कथासाहित्य श्रीर नाट्यकला पर भी गंभीर समीचाएँ लिखीं। 'कंकाल का समाजदर्शन' (सन् १६३१) श्रीर 'स्वतंत्र न ट्यकला का ध्याभास' ( सन् १९३२ ) उपशीर्षक निवंधों में क्रमशः उपन्यासकार श्रौर नाटककार के रूप में प्रसाद के कृतित्व श्रीर उनकी देन पर विचार किया गया है। विनोदशंकर व्यास ने 'प्रसाद श्रीर उनका साहित्य' ( सन् १३४० ) में प्रसाद के उपन्यास, कहानियों और नाटकों को तीन अध्याय दिए और अपने मत व्यक्त किए। इन सभी समीचात्रों में प्रसाद की नाट्यकला श्रीर कंकाल का समाजदर्शन श्रीर गुप्तजी द्वारा की गई चंद्रगत की समीचात्रों में ही समीचा की गंभीरता दिखलाई पड़ती है। अन्य समीक्षाओं में या तो अपनी व्यक्तिगत रुचि और पूर्वग्रह का प्रदर्शन किया गया है या ऐसा लगता है जैसे कोई आलोचना के दोत्र में अजनबी की तरह चला श्राया है। कृष्णानंद गुप्त की पुस्तक दो स्वतंत्र लेखों का संग्रह है जिसमें चंद्रगुप्त की समीचा तो लगभग सवा सौ पृष्ठों में की गई है और संजित पदाति से स्कंदग्रप्त की केवल २५ पृष्ठों में; जैसा कि वाजपेयी जी ने लिखा है, ऐसा लगता है कि पुस्तक का आकार बढ़ाकर उसका मूल्य १) ६० रखने के श्राशय से यह समीचा जोड़ दी गई है। पुस्तक की भूमिका के रूप में लेखक ने जो 'निवेदन' किया है, उसी से पता चलता है कि उसने समीचात्मक मुल्यांकन के लिये प्रसाद के इन नाटकों पर विचार नहीं किया है बल्कि प्रसाद की प्रशंसा श्रौर 'ख्याति से व्यक्तिगत रूप से चिढकर उन्हें साधारण लेखक से भी निचली श्रेग्री का लेखक ठहराने के लिये इन पन्नों को बेकार रँगा है।' गुप्तजी स्वयं स्वीकार करते हैं कि 'इन पत्नों को भैने बेकार रँगा है। मन में एक लहर उठी श्रीर लिखने बैठ गया। उससे मेरा पर्याप्त मनो-

विनोद हुआ है, यही उसकी सार्थकता है। मैं कंजुमी नहीं कहाँगा। दूसरे भी मेरे इस विनोद में हिस्सा बँटाने को स्वतंत्र हैं। वताने की श्रावश्यकता नहीं कि यह 'लहर' किस कोटि की है श्रीर गुप्तजी के 'मनोविनोद' का अर्थ क्या है। किसी की खिल्ली उड़ाने में जो मजा ग्राता है, यही 'मनोविनोद' यह भी है और यह विनोद श्रीर बढ़ जाता है जब दूसरे भी उसी के स्वर में स्वर मिलाकर हॅंसते हैं, किंतु दुख यह है कि गुप्त जी अकेले ही अपनी फल्पना में नाटक श्रीर श्रमिनय देखते श्रीर हॅंसते रहे, उनके साथ हॅंसनेवाला बहुत प्रतीचा के बाद भी द्सरा कोई नहीं मिला । गुप्तजी की ग्रालोचना की पद्धति इतनी रोचक है कि उसमें कहानी का आनंद आता है और पाठक प्रसाद के नाटकों के विवेदय विषय को भूलकर गुप्तजी के रोचक वर्णन में ही लीन हो जाता है। नाटक समीद्धा को गुप्त की की यह नई देन मानी जायगी इसमें संदेह नहीं। गुप्त जी के मत से प्रसादजी को नाटक लिखने नहीं आता है और नाटकीय वस्त्विन्यास का तो उन्हें साधारण ज्ञान भी नहीं है। उन्होंने केवल सामग्री एकत्र करके उसे विखेर दिया है, उनके नाटक वस्तुनः सामग्री प्रस्तुत करते हैं जिन्हें लेकर किसी कुशल नाटककार की नाटक तैयार करना चाहिए। चरित्रचित्रण भी गुप्तजी के अनुसार प्रसादजी को नहीं श्राता: चित्रों का विकास अस्वामाविक श्रीर असंत्रित है। प्रसादजी इतिहास के विद्वान माने जाने हैं किंतु गुप्तजी की दृष्टि में उन्हें इतिहास की सामान्य जानकारी भी नहीं है। भाषा तो प्रसादजी को त्राती ही नहीं। प्रसादजी को भाषाज्ञान सिखानेवाले गुप्तजी 'मनसा-त्राचा-कर्मणा से चन्द्रगुप्त का वरण' कराते हैं। कर्मणा के साथ से का प्रयोग गुप्तजी जैसे भाषा-विद् ही कर सकते हैं। गुप्तजी द्वारा बताए गए इतने दोपों में कुछ ऐसे अवस्य हैं जिन्हें प्रसाद के नाटकों में ग्रन्य ग्रालोचक भी स्वीकार करते हैं — जैसे ग्राभिनेयता के गुण का स्त्रमाव चंद्रगुप्त के वस्तुसंगठन में स्त्रन्वित को कमी; किंतु गुप्तजी का उहरिय संतुलित ढंग से गुण दोषों का विवेचन करना नहीं विलंक सभी दृष्यिं। से नाटकों को दोषपूर्ण सिद्ध करना है। ऐसी द्वेषपूर्ण समीचात्रों से किस नकार के साहित्यिक मूल्यांकन की श्राशा की जा सकती है, यह बताने की श्रावश्यकता नहीं।

याजपेयीजी का स्वतंत्र नाट्यकला का आभास' शिर्षक निवंध स्वतंत्र समीचा न होकर कृष्णानंद गुप्त के मत का खंडन मात्र है और इसी उद्देश्य से लिखा गया प्रतीत होता है। इसमें प्रसाद के नाटकों के वैशिष्य के संबंध में वाजपेयीजी ने श्रपना मत व्यक्त न करके केवल गुप्तजी का खंडन ही किया है, इसलिये इस निवंध से प्रसाद की नाट्यकला पर कोई प्रकाश नहीं पड़ता। जितना शीर्षक से पता चलता है, उतना ही निवंध से भी। प्रसादजी नाट्यकला संवंधी स्वतंत्र आधार लेकर

चले हैं, इसिलये उनमें इब्सन की तरह का यथार्थ श्रीर श्रिमिनेयता का गुणा नहीं हूँ हा जाना चाहिए, वस इतना कह देने से ही गुप्त द्वारा उठाई गई शंकाशों का न तो समाधान हो सकता है श्रीर न तो उन दोषों का मार्जन ही हो सकता है जिनका उल्लेख प्रसाद के नाटकों के संबंध में प्रायः किया जाता है। इसी तरह विनोदशंकर व्यास ने प्रसादजी के उपन्यास, कहानी या नाटक के संबंध में जो कुछ लिखा है, उससे प्रसाद साहित्य से उनकी श्रात्मीयता तो प्रकट होती है किंतु प्रसाद की किसी विशेषता या लेखक के दृष्टिकोण का पता नहीं चल पाता। वस्तुतः यह समीज्ञा नहीं विलक्ष एक श्रंतरंग मित्र द्वारा किया गया व्यक्तित्व-चित्रण है जिससे प्रसादजी के व्यक्तित्व तथा उनकी रचनाश्रों की पृष्ठभूमि श्रादि के संबंध में उपयोगी जानकारी प्राप्त होती है।

इस प्रकार इस काल में प्रसाद की नाट्यकला का गंभीर विवेचन केवल शिलीमुखजी ने ही किया। पुस्तक मुख्यतः दो अध्यायों में विभक्त है--प्रथम अध्याय में नाट्यकला के सिद्धांत पच्च पर श्रीर दूसरे श्रध्याय में प्रसाद की नाट्यकला पर विचार किया गया है। अर्त में परिशिष्ट रूप में अजातशत्र की अलग से समीका की गई है। सिद्धांत पत्न के श्रांतर्गत भारतीय श्रीर पारचात्य नाट्य सिद्धांतों श्रीर शैलियों तथा हिंदी नाटक के निकास का परिचय दिया गया है। यह ग्रध्याय मुख्यतः परिचयात्मक है श्रीर प्रसाद के नाटकों की व्यवहारिक समीचा की भूमिका के रूप में इसे उपस्थित किया गया है। पुस्तक का दूसरा श्रध्याय महत्वपूर्ण है और इसमें प्रायः सभी दृष्टियों से प्रसाद के नाटकों पर विचार किया गया है: इस समीदा से शिलीमुखजी की श्रंतर्देष्टि, पकड़, विवेचन की तर्कपूर्ण गंभीरता. उनकी व्यापक दृष्टि तथा नाट्यकलासंबंधी भारतीय श्रीर पाइन्वात्य दृष्टियों तथा विचारों से उनके पूर्ण ज्ञान का पता चलता है। इस श्रध्याय में प्रसाद के नाटकों की रचनाशैली के विकास, उनकी विचारभूमि श्रीर उद्देश्य का विवेचन करने के बाद वस्त और घटनासंगठन, कथीपकथन, चरित्र-चित्रण तथा श्रमिनेयता पर विचार किया गया है। विचारधारा श्रीर श्रमिनेयता पर शिलीमुख ने मौलिक दृष्टि से विचार किया है श्रीर इससे उनकी स्वतंत्र चितन शक्ति श्रीर गहनता का पता चलता है। प्रसाद के नाटकों में प्राय: घटनाश्री की योजना श्रीर उनकी चरम परिणित ऐसी होती है कि वह न तो भारतीय सुखांत नाटकों जैसी ही मालूम पड़ती है श्रीर न पाश्चास्य दुःखांत नाटकों जैसीं। यद्यपि प्रसादजी के नाटक सुखांत हैं किंद्र उनकी बिलकुल संस्कृत नाट में की तरह की 'मुखांतता' नहीं दिखलाई पड़ती। शिलीमुखबी ने इस तथ्य की पकड़ा है श्रौर इसकी विवेचना की है। उनके श्रनुसार प्रसाद की सुखांतता सदा फलागम नहीं होती । इस तरह 'प्रसाद के नाटक संस्कृत श्रीर श्रंग्रेजी दोनों कलाश्रों से भिन्न हैं'।

<sup>े</sup> प्रसाद की नाटयकला, पृ० ६५।

उनकी विवेचना के श्रनुसार 'बाबू जयशंकर प्रसाद की सुखांत भावना प्राय: वैराग्य-पूर्ण, त्रथवा मानवप्रेम से भरित शांति की होती है। यही उनके नाटकों का स्रादर्श है।' इस विश्लेषण से यह पता चलता है कि प्रसाद ने प्रायः निराशा या विराग की सुलांत परिणाति की है किंत यह निराशाबाद उद्देश्य या योज्य में नहीं, केवल योजना में है। नाटकार का दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य जातीय श्रीर राष्ट्रीय चेतना से यक्त स्वाभिमान श्रीर देशप्रेम का भाव उत्पन्न करना है। इस प्रकार शिलीमुख ने यह प्रतिपादित किया है कि प्रसाद ने महान् उद्देश्यों ध्यान में रखकर श्रपने नाटकों की रचना की है श्रीर इसमें वे सफल भी हए हैं। नाट्यकला की दृष्टि से आलोचक ने 'राज्यश्री' को प्रसाद का सर्वोत्कृष्ट नाटक माना है। वस्तुयोजना में जटिलता श्रौर घटनाविस्तार की श्रविकता के कारण कुछ नाटकों में पूर्ण श्रन्तित का श्रमाव, कथोपकथन में कहीं कहीं श्रधिक विस्तार, दार्शनिकता श्रीर काव्यात्मकता का श्राधिक्य श्रीर उससे नाटक की गति में श्रवरोध मानते हुए भी शिलीमुख ने प्रसाद को उत्कृष्ट कोटि का सफल नाटककार सिद्ध किया है। उनकी दृष्टि से प्रसाद के नाटकों के संबंध में श्रनभिनेयता की बात निरर्थक है। नाटक श्रीर श्रमिनय के खंबंध में पाइचात्य नाटकों श्रीर समीचकों का प्रमाण देते हुए स्त्रालोचक ने यह स्पष्ट किया है कि साहित्यिक नाटक पाठ्य होकर भी महत्वपूर्ण हो सकता है और यदि उसमें सामान्य परिवर्तन करके उसे रंगमंच पर खेना जा सके तो श्रमिनेयता की कसौटी पर उसे श्रमफल या सामान्य नहीं मानना चाहिए।

### (४) समीचात्मक निबंधसंग्रह '

साहित्यप्रकृतियों श्रोर विशिष्ट साहित्यिकों को लेकर लिखी गई स्वतंत्र समीचा पुस्तकों के श्रातिरिक्त इस काल में श्रानेक ऐसे निबंधसंग्रह प्रकाशित हुए, जिनमें विभिन्न विषयों श्रोर साहित्यिकों के संबंध में समीचात्मक निबंध संकलित हैं। इन निबंधसंग्रहों के कुछ निबंध तो स्वतंत्र समीचात्मक प्रबंधों से भी श्रिधिक महत्वपूर्ण हैं। ऐसे निबंधों या निबंधसंग्रहों का हिंदी की सद्धांतिक श्रीर व्यावद्दारिक समीचा के प्रसंग में मौलिकता, विवेचन की गंभीरता तथा महत्वपूर्ण निष्कर्षों के कारण पहले उल्लेख किया जा चुका है। नंददुलारे वाजोयी का 'हिंदी साहित्य: बीसवीं शताब्दी', पदुमलाल पुनालाल बख्शी का 'हिंदी साहित्य विमर्श' श्रीर 'विश्व साहित्य', सच्चिदानंद द्दीरानंद वात्स्यायन का 'त्रिशंक्र', प्रकाशचंद गुप्त का 'नया साहित्य-एक दृष्टि', नगेंद्र का 'विचार

<sup>े</sup> प्रसाद की नाटचक्तला, पृ० ६४।

श्रीर श्रनुभूति' ऐसे ही संकलन हैं। किंतु इनके श्रतिरिक्त भी समीद्धात्मक निबंधों के संकलन के रूप में कई पुस्तकें प्रकाशित हुईं। शांतिप्रिय द्विवेदी के समीद्धात्मक निबंधों के चार संकलन 'हमारे सहित्य निर्माता' (सन् १६३५) 'किंव श्रीर काव्य' (सन् १६३६), 'संचारिग्यी' (सन् १६३६) श्रोर 'युग श्रोर साहित्य' (सन् १६४०) श्रालोच्य काल में ही प्रकाशित हुए। शांतिप्रियजी के श्रतिरिक्त प्रो० रामकृष्ण शुक्ल शिलीमुख की 'सुकिव समीद्धा' (सन् १६३६), प्रो० सत्येंद्र की 'साहित्य की भाँकी' (सन् १६३०), प्रो० लिलताप्रसाद शुक्ल की 'साहित्य चर्चा' श्रीर सच्चिदानन्द हीरानंद वात्स्यायन द्वारा संपादित 'श्राधुनिक हिंदी साहित्य' (सन् १६४०) भी इस काल की ऐसी उल्लेख्य समीद्धा पुस्तकें हैं जिनमें विभिन्न विषयों पर समीद्धात्मक निबंध संकलित हैं।

शांतिष्रिजी की श्रालोचना का चेत्र मुख्यतः श्राधुनिक साहित्य है। श्राधनिक साहित्य में भी छायावादी कवियों श्रौर काव्यप्रवृत्तियों की समीचा में उनका मन विशेष रमा है। 'इमारे साहित्यनिर्माता' में उन्होंने श्राधनिक साहित्यिकीं के ही कृतित्व का मुल्यांकन किया है । हमारे साहित्य निर्माता से शांतिपियजी का तात्पर्य श्राधनिक दिंदी साहित्य के निर्माताश्रों से है, इस दृष्टि से उन्हें पुस्तक के नाम के साथ ब्राधिनिक शब्द को जोड़ना चाहिए था। ब्रन्य सामान्य पाठक पुस्तक के नाम से आंति में पड़ सकता है। श्राधुनिक गद्यनिर्माताश्रों में लेखक ने गद्यकारों में महावीरप्रसाद द्विवेदी, श्यामसुंदरदास, रामचंद्र शुक्क, प्रेमचंद, प्रसाद, राय कृष्ण-दास, राधिकारमण प्रसाद सिंह ग्रीर कवियों में श्रयोध्यासिंह उपाध्याय, मैथिली-शरण गुप्त, प्रसाद, माखनलाल चतुर्वेदी, निराला, पंत, समद्राकुमारी चौहान श्रीर महादेवी वर्मा को लिया है। इस प्रकार इस प्रस्तक में द्विवेदी युग श्रीर छायावाद युग के साहित्यिकों श्रीर उनकी प्रवृत्तियों तथा विशेषताश्रों पर विचार किया गया है। 'कवि श्रीर काव्य' में श्राधुनिक हिंदी कविता के प्रवृत्तिगत विकास के श्रितिरिक्त प्राचीन हिंदी काव्य का भी लेखक ने परिचय कराया है। किंत प्राचीन साहित्य शांतिपियजी का विषय नहीं है, यह उनके लेखों से भी स्पष्ट पता चल जाता है। 'संचारिणी' तथा 'युग श्रीर साहित्य' में भी श्राधनिक साहित्य-विशेष रूप से छायावाद, गीतिकाव्य तथा छायावादी कवियों की समीचा की गई है। दो तीन निबंध प्राचीन काव्य पर भी हैं, किंतु वे सामान्य कोटि के ही हैं। इस प्रकार छायावादी कवि श्रीर उनका काव्य तथा छायावाद युग की साहित्यिक चेतना ही इन संप्रहों का प्रमुख श्रालोच्य विषय है। जैसा पहले कहा जा चुका है शांति-प्रियजी समीचा की सौंदर्यवादी दृष्टि लेकर साहित्य के चेत्र में श्राए, श्रदः उनकी व्यावहारिक आलोचनाओं में भी सौंदर्य की खोज का प्रयत और उसकी काव्यात्मक व्याख्या ही मुख्य रूप से दिखलाई प्रइती है। उनकी प्रारंभिक समीचाएँ सामान्य

परिचयात्मक ढंग की हैं श्रीर श्रम्य श्रालोचकों के विचारों को ही लेकर लिखी गई हैं। किंतु बाद की समीचात्रों में उनकी स्वतंत्र दृष्टि विकसित. दिखलाई पड़ती है। शांतिपियजी के दृष्टिकोग् श्रीर जीवनदर्शन में क्रमशः विकास होता गया है श्रीर सन् १६४० श्राते श्राते तो वे समाजवाद के प्रमल समर्थक हो गए हैं। शांति-पियजी की इन समीचाश्रों का महत्व मौलिकता श्रीर नवीनता की दृष्टि से भले ही न माना जाय किंतु इतना तो स्वीकार करना ही पड़ेगा कि उनका सौदर्यबोध उचकोटि का है श्रतः उन्होंने छायावाद युग की सौदर्यानुमूित श्रीर काव्यसौदर्य का जितनी तन्मयता, श्रासक्ति श्रीर ईमानदारी से व्याख्या श्रीर विवेचन किया है वहीं हिंदी की व्यावहारिक समीचा को उनकी देन है।

श्राधुनिक काव्यचेतना का मृल्य परखने श्रीर उसे उचित महत्व देकर साहित्य श्रीर समाज में प्रतिष्ठित करने का प्रारंभिक श्रेय जिन श्रालोचकों को है उनमें शांतिप्रिय दिवेदीजी की गण्ना है। श्रपनी सौंदर्यवादी दृष्टि के कारण छाया गदी काव्य के सौंदर्य से वे विशेष श्रमिमृत दिखलाई पड़ते हैं, श्रीर सौंदर्य को ही काव्य का मृल श्राधार श्रीर समीचा का प्रमुख प्रतिमान मानने के कारण पंत श्रीर शरच्चंद्र उनके विशेष प्रिय हैं। पंत को वे श्रन्य छायावादी कवियों से श्रेष्ठ मानते हैं। बौद्धिकता को वे काव्य में विशेष महत्व नहीं देते श्रीर इसी लिये निराला को वे पसंद नहीं कर सके हैं। बाद में समाजवादी विचारधारा से प्रमावित होने पर उन्होंने प्रगतिवादी साहित्य के 'श्रमुंदर' को भी उचित महत्व दिया है। इस प्रकार शांतिप्रिय दिवेदी ने इस काल में सबसे श्रधिक श्रालोचनात्मक निबंध ही नहीं लिखे, बल्कि श्राधुनिक साहित्य के प्रायः सभी पच्चों पर विचार किया श्रीर उसकी प्रगति श्रीर विकास का एक सजग श्रालोचक की तरह निरंतर श्राकलन करते रहे श्रीर श्राज भी कर रहे हैं। युगचेतना के साथ ही उन्होंने श्रपनी कलात्मक श्रीर शांस्कृतिक चेतना का भी विकास श्रीर विस्तार किया है, यह उनकी विशेषता है।

प्रो॰ लिलताप्रसाद शुक्ल ने भी 'साहित्य चर्चां' में हिंदी के आधुनिक साहित्य की गतिविधि पर ही विचार किया है। इन निबंधों में उनका उद्देश्य आधुनिक हिंदी साहित्य का अध्ययन कुछ ऐमे दृष्टिकोगों से करना है 'जिसका ऐति- हासिक तथा आलोचनात्मक महत्व समान हो। इस उद्देश्य से हिंदी भाषा के विकास और उसकी समस्याओं और महत्व आदि पर विचार करने के बाद 'हिंदी गद्य का विकास, हिंदी गद्य साहित्य और हिंदी गद्य का वर्तमान युग', इन तीन निबंधों में उन्होंने आधुनिक हिंदी साहित्य के विकास पर ऐतिहासिक और आलोचनात्मक दृष्टि से विचार किया है। किंतु शुक्लजी के प्रयत्न के बाद भी इसमें आलोचना कम और ऐतिहासिकता ही अधिक है। इन निबंधों से आधुनिक हिंदी साहित्य के विकास

का परिचय ही पाठकों को मिल सकता है। इससे श्रिधिक की श्राशा इन निबंधों से नहीं की जा सकती। ऐतिहासिक विवरण श्रीर नामोल्लेख से जहाँ श्रालोचक ने कुछ श्रिषक कहने का प्रयास किया है, वहाँ स्पष्ट पता चल जाता है कि श्राधुनिक साहित्य, विशेष रूप से काव्य को बिना श्रच्छी तरह गहराई से पर ले ही उसने उसकी श्रालोचना का दायित्व ले लिया है। उदाहरण के लिये प्रसाद का महत्य बतलाते हुए वे सूचना देते हैं कि 'सबसे बड़ी विशेषता इनकी कविता में यह है कि श्राधुनिक युग में इन्होंने छायावाद को पुनः जीवित किया है जो कबीर श्रीर सूर के बाद से लुप्तप्राय सा हो गया था', छायावाद के संबंध में उनका मत है कि 'हिंदी में छायावाद कोई नवीन विषय नहीं है। कबीर, सूर तथा श्रन्य भक्त कवियों ने इसपर बहुत कुछ लिखा है'। इतने से ही स्पष्ट है कि इन निबंधों से श्राधुनिक हिंदी साहित्य के संबंध में किस तरह की जानकारी पाठक को मिलेंगी।

प्रो॰ सत्येंद्र के 'साहित्य की भाँकी' में कल नी निबंध हैं जिनमें पाँच भक्ति काव्य और भक्त कवियों के संबंध में हैं। दो निबंध हिंदी कहानी की परिभाषा श्रीर हिंदी में समालोचना की शैली के विकास के संबंध में श्रीर शेष दो 'हिंदी में हास्य रस' तथा भूषण किन त्रीर उनकी परिस्थित पर लिखे गए हैं। प्रारंभ में गवाज से हिंदी साहित्य की 'काँकी' दिलाई गई है किंतु यह 'गवाज ' इतना छोटा है कि फाँकी भी ठीक से नहीं मिल पाती। इतना अवश्य पता चलता है कि भक्तिकाव्य के संबंध में आलोचकों में अनेक आंतियाँ हैं और भक्तिकाव्य के मंबंध में लिखे गए निवंधों में उनका निराकरण किया जायगा। इन निवंधों में इस भ्रांति पर विचार भी किया गया है। सत्येंद्रजी के मत से 'भक्ति स्रांदोलन को मसलमानी राज्य से उत्पन्न हिंदुत्रों की निराशा का परिग्राम बताना इतिहास को श्रापने श्रानुकल बनाना है। पं० रामचंद्र शुक्ल के मत का कद्धतापूर्वक विरोध करते हए लेखक ने यह प्रतिपादित किया है कि मिक्तकाव्य मुसलमानी आक्रमण श्रीर राज्यस्थापना का परिगाम नहीं है बल्कि वह भारतीय भक्तिभावना का स्वाभाविक विकास है। किंतु सत्येंद्रजी की यह निजी देन नहीं। उन्होंने जिन बातों का उल्लेख मात्र किया है उनकी विस्तृत विवेचना डा॰ बड्ड थ्वाल पहले कर चुके थे। जहाँतक तथ्यों की बात है रामचंद शुक्ल ने भी भक्ति की परंपरा श्रीर दिल्ला में उसके प्रारंभ श्रीर विकास का उल्लेख किया है श्रीर उसे उन्होंने बिलकुल महत्व न दिया हो, ऐसी बात नहीं। यद्यपि

<sup>ै</sup> साहित्य चर्चा, पृ० ६६ । य वही-पृ० १००।

सत्यंद्रजी ने इन निबंधों में महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए हैं किंतु वे उसका विवेचन उतने ही महत्वपूर्ण ढंग से नहीं कर सके हैं। इसलिये इसमें से प्रायः सभी निबंध या तो सामान्य परिचयात्मक हो गए हैं, या ऋधूरे रह गए हैं। संद्यिप्त निबंधों में संपूर्ण इतिहास को समेटने का प्रयास करने के कारण निष्कर्षों का ऋपुष्ट रह जाना स्वामाविक है।

रामकृष्ण शुक्ल 'शिलीमुख' ने 'सुकवि समीचा' में हिंदी के ग्यारह कियों की समीचा प्रस्तुत की है। प्राचीन कियों में कबीर, सूर, जायसी, तुलसी, मीरावाई, केशवदास, बिहारी श्रीर भूषण को लिया गया है। श्राधुनिक काल के केवल तीन कियों—भारतेंदु, मैथिलीशरण गुप्त श्रीर प्रसाद को ही लेखक ने लिया है। छात्रों को ध्यान में रखकर यह पुस्तक लिखी गई है; इसिलये प्रारंभ में प्रत्येक किव का संचित्त जीवन वृत्त देकर उसकी प्रमुख विशेषताश्रों की सोदाहरण व्याख्या कर दी गई है। इसमें प्रसाद की नाट्यकला जैसी न तो विवेचन की गंभीरता श्रीर विचारों की मौलिकता है श्रीर न तथ्यों श्रीर निष्कर्षों में ही लेखक ने कोई नई बात कही है। श्रतः छात्रों को हिंदी के कियों के जीवन, साहित्य श्रीर उनकी विशेषताश्रों का ज्ञान कराने तक ही इसका महत्व संमित है।

सञ्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन द्वारा संपादित 'श्राधनिक साहित्य' में हिंदी के त्रिमिन्न त्रालोचकों के निबंधों का संग्रह है। यह पुस्तक 'मेरठ साहित्य परिपद्' की स्रोर से 'श्रिमनव भारती ग्रंथमाला' के श्रंतर्गत प्रकाशित हुई। इस पुस्तक का उद्देश्य आधुनिक साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों, उसकी उपनिवयों श्रीर सीमाश्रों का मुल्यांकन प्रस्तृत करना है। सभी निवध श्रपने विषय के मान्य ग्रालोचकों या रचनाकारों द्वारा लिखे गए हैं श्रौर उन्हें इस क्रम से रखा गया है कि स्वतंत्र 'नेबंध होते हुए भी उनमें तारतस्यपूर्ण व्यवस्था दिखलाई पड़ती है। प्रारंभ के ६ निबंध त्रालोचना के सिद्धांतों त्रीर साहित्य विधात्रों के स्वरूप परिभाषा त्रादि सिद्धांतों को लेकर लिखे गए हैं। शेष पाँच निगंधों में कहानी, उपन्यास, नाटक, काव्य की श्राधुनिक प्रवृत्तियों पर विचार किया गया है। इन निबंधों में वा स्यायन, इजारीप्रसाद द्विवेदी, नगेंद्र श्रीर शिवदान सिंह चौहान के निबंधों का ही समीचात्मक मूल्य है। श्रन्य निबंधों में से कछ तो सामान्य कोटि के परिचयात्मक निबंधों भी श्रेणी में आते हैं ग्रीर कुछ रचनाकार की व्यक्तिगत भावनात्रीं तक सीमित हैं। इस संग्रह के कछ निबंध जैसे 'परिस्थिति श्रीर साहित्यकार' तथा 'छायावादी कविता में श्रमंतोष-भावना' निबंधलेखकों की पुस्तकों में आ चुके हैं और उनपर पिछले अध्याय में और इस अध्याय के प्रारंभ में विचार किया जा चुका है।

# पाँचवाँ अध्याय

## इतिहास श्रौर शोधग्रंथ

यद्यपि साहित्य के इतिहास और शोधसंबंधी ग्रंथ या निबंध शुद्ध साहित्यिक आलोचना के अंतर्गत नहीं आते पर आलोचना के इतिहास अथवा विकास के संबंध में विचार करते समय उनकी उपेचा नहीं की जा सकती, क्योंकि इतिहास और शोध द्वारा ही आलोचना की सामग्री उपलब्ध होती है और साहित्य की विविध प्रवृत्तियों की उत्पत्ति, विकास तथा उनपर पड़े प्रभावों का पता चलता है। आलोचक अपने दिन्दिकोण का निर्माण उसी सामग्री के आवार पर करता है और उसी के सहारे सिद्धांतों की स्थापना तथा साहित्यिक कृतियों और कृतिकारों की समीचा भी करता है। इसी कारण इस अध्याय में सन् १६२० से १६४० तक के बीच लिखे गए हिंदी साहित्य के इतिहासग्रंथों और हिंदी साहित्य की विभिन्न प्रवृत्तियों या धाराओं के मूल स्रोतों तथा उनपर पड़े प्रभावों से संबंधित शोध-ग्रंथों के संबंध में विचार किया जायगा। यह विवेचन दो भागों में विमक्त होगा—(क) इतिहासग्रंथ और (ख) शोधग्रंथ।

## (क) हिंदी सा हत्य के इतिहास से संबंधित शंथ

यों तो हिंदी साहित्य के इतिहास के नाम पर सन् १६२० के पूर्व गासें द तासी लिखित 'इस्तार द ला लितेरात्यूर ऐन्दुई ऐं ऐन्दुस्तानी'(सन् १८३६), शिवसिंह सेंगर लिखित 'शिवसिंह सरोज' (सन् १८८६), जार्ज ए ग्रियर्सन लिखित 'माडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर आव हिंदोस्तान (सन् १८८६), मिश्रबंधुओं द्वारा लिखित 'मिश्रबंधु विनोद' (सन् १६१३) आदि कई ग्रंथ प्रकाशित हो चुके थे पर उनमें हिंदी के किवयों और लेखकों के नाम और इतिहास के संग्रह के श्रितिरक्त श्रीर कुछ नहीं था। वस्तुतः उनमें हिंदी साहित्य के इतिहास की सामग्री तो थी, पर वे स्वयं वास्तिक अर्थ में साहित्य के इतिहासग्रंथ नहीं थे। इनमें से मिश्रबंधु-विनोद में करीव ५ हजार किवयों का परिचय या उल्लेख है। यों तो उसमें हिंदी साहित्य के इतिहास का अंगीविभाजन भी किया गया है पर रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में वस्तुतः इसे भी एक 'बड़ा मारी किवृत्तः संग्रह' ही कहा जा सकता है, वास्तिक इतिहासग्रंथ नहीं। इस दृष्टि से हिंदी साहित्य का प्रथम विवेचनात्मक श्रीर वैज्ञानिक इतिहास पं० रामचंद्र शुक्ल का

'हिंदी साहित्य का इतिहास' है जो पहले 'बहुत हिंदी शब्दसागर' के आठवें भाग में भूमिका के रूप में लिखा गया था श्रीर बाद में परिवर्धित रूप में सन् १६२६ में ग्रंथ रूप में प्रकाशित हुआ । सन् १६३० में बाबू श्यामसुंदरदास का 'हिंदी भाषा श्रीर साहित्य' प्रकाशित हुआ जो कई दृष्टियों से शुक्लजी के इतिहास से भिन्न श्रपनी निजी विशेषताएँ रखता है। सर्यकांत शास्त्री का 'हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास' सन् १९३१ में प्रकाशित हम्रा जो 'के' श्रौर मिश्रबंधश्रौं के इतिहासग्रंभों को श्राधार बनाकर तथा उच्च कजाश्रों के विद्यार्थियों की श्रावश्यकताश्रों को ध्यान में रखकर लिखा गया था। सन् १६३१ में रमाशंकर शुक्ल 'रसाल' का 'हिंदी साहित्य का इतिहास' प्रकाशित हुआ। इस ग्रंथ की सबसे बड़ी विशेषता यह बतलाई गई कि यह तबतक प्रकाशित इतिहासग्रंथों में श्राकार में सबसे बड़ा था श्रीर उसमें हिंदी साहत्य से संबंधित सभी ज्ञातव्य बातें एकत्र कर दी गई थीं। श्रयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिश्रौध' ने पटना विश्वविद्या-लय में बाबू रामदीनसिंह रीडरशिप व्याख्यानमाला के श्रांतर्गत हिंदी साहित्य के संबंध में कुछ लिखित व्याख्यान दिए थे जो पुस्तक मंडार, लहेरिया सराय, द्वारा 'हिंदी भाषा श्रीर साहित्य का विकास' (द्वितीय संस्करण सन् १६०० ) नाम से प्रकाशित हुए थे। सन् १९४० में इजारीप्रसाद द्विवेदी ने 'हिंदी साहित्य की भूमिका' नामक ग्रंथ की रचना की जिसको इतिहासग्रंथ तो नहीं कहा जा सकता पर ऐतिहासिक हिंप्ट से हिंदी साहित्य की विविध धारात्रों के मूल स्रोतों श्रीर प्रभावों की विवेचना करनेवाले ग्रंथ के रूप में उसका महत्व बहुत ऋषिक है। इस काल में कई छात्रोपयोगी इतिहासग्रंथ भी लिखे गए, जैसे रामनरेश त्रिपाठी का हिंदी का संचित्र इतिहास ( सन् १६२३ ), रमाशंकर श्रीवास्तव का हिंदी साहित्य का संद्धित इतिहास ( सन् १६३० ), मुंशीराम शर्मा का हिंदी साहित्य के इतिहास का उपोद्धात ( सन् १६३१ ), नंददुलारे वाजनेयी का हिंदी साहित्य का संचिप्त इतिहास (सन् १६३१), गर्णेशपसाद द्विवेदी का हिंदी साहित्य ( सन् १६३१ ), रमाशंकर शुक्ल कृत साहित्यप्रकाश श्रौर साहित्यपरिचय ( सन् १६३१ ), ब्रजरत्नदास का हिंदी साहित्य का इतिहास ( सन् १६३२ ), गलाबराय का हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास ( सन् १६३७), डा० सूर्यकांत कत हिंदी साहित्य की रूपरेखा (१६३८) ग्रादि । ये सभी प्रंथ परिचयात्मक हैं, न तो इनमें दृष्टिको गुकी मौलिकता है, न प्रवृत्तियों की गंभीर विवेचना। इस कारण वे यहाँ विचारणीय नहीं हैं।

उपर्युक्त इतिहासग्रंथों की रचना हिंदी साहित्य की समस्त प्रवृत्तियों को ध्यान में रखकर की गई थी। पर इस काल में कुछ ऐसे इतिहासग्रंथ भी लिखे गए जिनमें किसी विशेष काल या साहित्य की किसी विशेष प्रवृत्ति या विधा के

विकास का इतिहास दिया गया है। डा० रामक्रमार वर्मा के 'हिंदी साहित्य का श्रालोचनात्मक इतिहास' (सन् १६३८) में केवल मक्तिकाल तक के साहित्य का मितहासिक विवेचन किया गया है। कृष्णशंकर शुक्त का 'श्राधनिक हिंदी साहित्य का इतिहास' (सन् १६३४) भी उसी ढंग का, केवल आधुनिक युग के हिंदी साहित्य का इतिहास है। लक्ष्मीसागर वाष्णींय का 'श्राधनिक हिंदी साहित्य' (सन् १९४०) केवल भारतेंद्र युग के साहित्य का इतिहास है। इस काल में हिंदी नाटक श्रीर उपन्यास के विकास के इतिहास से संबंधित कई प्रंथ लिखे गए, जैसे-विश्वनाथप्रसाद मिश्र का हिंदी नाट्यसाहित्य का विकास ( सन् १९२६ ), ब्रजरब्रदास का हिंदी नाट्यसाहित्य ( सन् १६३८ ), गुलाबराय का हिंदी नाट्यविमर्श ( सन् १६४० ), दिनेशनारायण उपध्याय कृत 'हमारी नाट्यपरंपरा ( सन् १६४० ), ताराशंकर पाठक का हिंदी के सामाजिक उपन्यास (सन् १६३६) श्रीर शिवनारायण लाल का हिंदी उपन्यास (सन् १६४०)। हिंदी में गद्य साहित्य तथा उसकी विविध विधाओं और शैलियों के विकास से संबंधित ऐसे कई ग्रंथ लिखें गए जिन्हें इतिहास श्रीर व्यावहारिक समीचा दोनों माना जा सकता है। गरोशप्रसाद द्विवेदी कृत हिंदी साहित्य का गद्यकाल (सन् १६३४), रमाकांत त्रिपाठी कृत हिंदी गद्य मीमांसा ( सन् १६२६ ), जगन्नाथ शर्मा का हिंदी गद्यशैली का विकास ( सन् १६३० ) श्रीर प्रेमनारायण टंडन कृत हमारे गद्यनिर्माता ( सन् १६४० ) ऐसे ही इतिहासपरक समीचाम्रथ हैं। उपर्यक्त सभी इतिहासम्थां धीर इतिहारपरक समीकाप्र थों में से जो महत्वपूर्ण हैं उन्हीं के संबंध में यहाँ विचार किया जायगा।

### १-रामचंद्र शुक्ल का इतिहास

त्राचार्य रामचंद्र शुक्ल का 'हिंदी साहित्य का इतिहाल' पैशानिक श्रीर श्रालोचनात्मक पद्धित से लिखे गए इतिहासग्रंथों में सबसे पहले लिखा जाने-वाला ग्रंथ ही नहीं है, उत्क्रव्या की दृष्टि से भी उसका स्थान सर्वोपिर है। इसकी रचना शुक्लजी ने एक विशेष दृष्टिकोण से की है जिसे उन्होंने ग्रंथ की भूमिका में स्पष्ट कर दिया है। वे केवल कविवृत्त संग्रह श्रीर समस्त रचनाकाल को श्रादि, मध्य, पूर्व, उत्तर श्रादि खंडों में श्रांख मूँदकर निभक्त कर देने मात्र को ही साहित्य का इतिहास नहीं मानते। उनका कथन है कि 'शिच्चित जनता की जिन जिन प्रवृत्तियों के श्रनुसार हमारे साहित्य के स्वरूप में जो जो परिवर्तन होते श्राए हैं, जिन जिन प्रभावों की प्रेरणा से काव्यधारा की भिन्न भिन्न शाखाएँ फूटती रहीं हैं, उन सबके सम्यक् निरूपण तथा उनकी दृष्टि से किए हुए सुसंगत कालविभाग के तिना साहित्य के हतिहास का सच्चा श्रध्यवन कठिन दिखाई पड़ता था।' इस कथन से स्पष्ट है कि शुक्क की हिंदिससंबंधी धारणा

वैज्ञानिक थी, वे संस्कृति श्रीर साहित्य को मानवसमाज के श्रांतरिक श्रीर बाह्य प्रयतों के मेल में रखकर देखने के पच्चपाती थे, इसी कारण इतिहास में ही नहीं; समीक्षा में भी उनकी दृष्टि बहुत कुछ समाजशास्त्रीय थी। श्रतः उन्होंने श्रपने इतिहास में इसी दृष्टि से प्रवृत्तियों के अनुसार कालविभाजन किया है और प्रत्येक काल की प्रमुख श्रथवा सामान्य प्रवृत्ति के नाम पर उस काल का नामकरण किया है। शक्कजी साहित्य को व्यक्ति की रचना उतना नहीं मानते थे जितना समाज की, क्यों कि न्यक्ति श्रांततोगत्वा समाज की ही देन है। इसी से वे साहित्य के इतिहास की परिभाषा बताते हुए कहते हैं 'जब कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ भी जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है । श्रादि से म्रंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही 'साहित्य का इतिहास' फहलाता है। जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थिति के अनुसार होती है। अतः कारण स्वरूप इन परिभियतियों का किंचित् दिग्दर्शन भी साथ साथ आवश्यक होता है।" इस परिमापा द्वारा श्क्लजी ने श्रपने इतिहास की पद्धति स्पष्ट कर दी है। लोक चिच की प्रवृत्तियाँ हिंदी साहित्य में किस रूप में श्रिमिन्यक्त हुई है यह दिखाने के लिये उन्होंने इतिहास के प्रत्येक काल के प्रारंभ में देश की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक श्रौर सांप्रदायिक परिस्थितियों का सामान्य परिचय देकर उसके श्राधार पर उस काल की प्रमुख प्रवृत्ति श्रीर उसके मूल स्रोतों का पता लगाया है श्रीर फिर तत्कालीन काव्यप्रवृत्तियों का उन सामाजिक प्रवृत्तियों के साथ सामंजस्य दिखाते हए इतिहास लिखने में प्रवृत्त हुए हैं। किंतु सामाजिक परिस्थितियों को वे साहित्य की प्रेरक शक्ति या पृष्ठभूमि के रूप में ही ग्रहण करते हैं, प्रमुखता साहित्य को ही देते हैं। इस कारण इनके इतिहास में राजनीतिक, सामाजिक श्रौर धार्मिक परिस्थितियों तथा उनके प्रमावों का वर्णन गौग रूप में तथा प्रसंगानरूप ही हन्ना है। श्रतः उनकी पद्धति तो ऐतिहासिक या समाजशास्त्रीय है पर इतिहास 'साहित्य का इतिहास' ही है, ललित कला, धर्म, दर्शन या समाज का इतिहास नहीं बन गया है। परवर्ती अनेक लेखकों ने हिंदी साहित्य के इतिहास या उसकी भूमिका के नाम पर ललित कला, धर्म या दर्शन के विकास का इतिहास लिख डाला है, साहित्य को उन्होंने अपने प्रंथों में गौण स्थान दे दिया है। इस दृष्टि से शक्क जी का इतिहास समाजशास्त्रीय पद्धति पर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ 'साहित्यिक इतिहास' है।

१ हिंदी साहित्य का इतिहास, कालविभाग, श्रष्ठ १।

शक्कजी का इतिहास कोरा इतिहास ही नहीं है उसमें साहित्यिक समीचा के तत्व भी पर्याप्त मात्रा में वर्तमान हैं। यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि क्या इति-हासकार को ग्रपने इतिहास में त्रालोचना भी लिखनी चाहिए श्रौर यदि इतिहास में आलोचना हो ही तो उसका अनुपात क्या होना चाहिए ? इस संबंध में एक मत तो यह है कि इतिहास श्रीर श्रालीचना दो भिन्न वस्तुएँ हैं: दोनों के मिश्रण से न तो ठीकठिकाने का इतिहास ही हो पाता है न श्रालोचना ही: श्रतः इतिहास में श्रालोचना न होकर रचनाश्रों, रचनाकारों श्रीर साहित्यिक धाराश्रीं, प्रवृत्तियों से संबंधित शोध, विवरण श्रादि ही होना चाहिए, श्रर्थात उसमें ऐतिहासिक तथ्य होना चाहिए, इतिहासकार के मतीं या विचारों का आरोप उसपर नहीं होना चाहिए। इस दृष्टि से देखने पर शुक्क जी का इतिहास अवश्य दोषपूर्ण माना जायगा नयों कि इतिहास लिखते समय उनका श्रालोचक सदा सचेत रहा है, किसी भी काव्यप्रवृत्ति या कवि की श्रच्छाई बुराई पर अपना मत प्रकट किए बिना वे आगे नहीं बढते, और उनके वे मत पूर्वनिश्चित मान्यताश्रों पर ही श्राधारित हैं। इस तरह इतिहासकार की वैज्ञानिक की तरह जैसा निष्पत्त होना चाहिए, अपने इतिहास में शुक्क वी वैसे नहीं रह सके हैं। पर इस संबंध में एक दूसरा मत यह है कि बिना श्रालोचना के इतिहास हो ही नहीं सकता चाहे वह समाज या देश का इतिहास हो या साहित्य का। इतिहासकार का एक श्रमना दृष्टिको सा होता है श्रीर वह चाहे कितना भी निष्पत्त क्यों न हो, उसके इतिहास में वह दृष्टिकीण व्यक्त होता ही है। यदि ऐसा नहीं होगा तो इतिहास निर्जीव इतिवृत्त मात्र रह जायगा । शुक्कजी का यही पत्त था। चाहे इतिहास हो या त्रालोचना. उनका दृष्टिकोगा सर्वत्र परिलक्षित होता है।

जैसा पहले बताया जा जुका है उनका दृष्टिकोण समाजशास्त्रीय है जिसके श्राधार पर सामाजिक उपयोगिता या लोकहित को वे साहित्य का प्रमुख प्रतिमान मानते हैं। इसी प्रतिमान से उन्होंने श्रपनी समीज्ञाश्रों में तुलसी, सूर, जायसी श्रादि का मूल्यांकन किया है श्रीर इतिहास में भी किवयों तथा काव्यप्रवृत्तियों के मूल्यांकन में उसी प्रतिमान का प्रयोग किया है। किंतु मूल्यांकन या श्रालोचना की प्रवृत्ति उनके इतिहास में इस सीमा तक नहीं पहुँची है कि इतिहास इतिहास न रहकर श्रालोचनाग्रंथ बन जाय। यह बात तो सही है कि उनके इतिहास में श्रालोचना का श्रंश श्रिष्ठिक है पर वह इतिहास की सीमा का श्रातिक्रमण कहीं कहीं ही करता है। उदाहरण के लिये श्राधुनिक काल में गद्य साहत्य के श्रंतर्गत तृतीय उत्थान की श्रालोचना का इतिहास लिखते समय उन्होंने दो पृष्ठों में तो इतिहास लिखते हैं श्रीर करीब बारह पृष्ठों में श्रमिव्यंजनानवाद, प्रमाववाद, कलावाद श्रादि पाश्चात्य समीज्ञासिद्धांतों की समीज्ञा की

है। दिसी तरह छायावादी किवता का इतिहास लिखते समय भी ५-६ पृष्ठों तक रहस्यवाद, प्रतीकवाद, श्रभिव्यं बनावाद श्रादि की श्रालोचना करते चले गए हैं। फिर भी कुल मिलाकर उनके इतिहास में श्रालोचना श्रौर इतिहास का श्रनुपात विगड़ा नहीं है श्रर्थात् उसमें ऐतिहासिकता की हो प्रमुखता है, श्रालोचना की नहीं। उन्होंने स्वयं कहा है कि 'किवयों की साहित्यिक विशेषताश्रों के संबंध में मैंने जो संचित्त विचार प्रकट किए हैं वे दिग्दर्शन मात्र के लिये। इतिहास की पुस्तक में किसी किव की पूरी क्या श्रधूरी श्रालोचना भी नहीं श्रा सकती। किसी किव की श्रालोचना लिखनी होगी तो स्वतंत्र प्रबंध या पुस्तक के रूप में लिख्रूँगा। बहुत प्रसिद्ध कियों के संबंध में ही थोड़ा विस्तार के साथ लिखना पड़ा है। पर वहाँ भी विशेष प्रवृत्तियों का ही निर्धारण किया गया है। यह श्रवश्य है कि उनमें से कुछ, प्रवृत्तियों को मैंने रसोपयोगी श्रौर कुछ को बायक कहा है। 'र इस तरह यह मानते हुए भी कि इतिहास में श्राकोचना का श्रंश श्रिषक नहीं होना चाहिए, उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है कि उनके इतिहात में कहीं कहीं श्रालोचनात्मक श्रंश श्रिषक हो गए हैं। पर इसे उन्होंने श्रावश्यक माना है।

शुक्लजी का इतिहास शोधग्रंथ नहीं है, इतिहास है। शोधग्रंथ में तथ्यों का पता लगाना तथा निष्कर्षों को प्रमाणित करना श्रावश्यक होता है पर इतिहासकार उपलब्ध सामग्री पर ही संतोष करता है, नवीन तथ्यों की खोज करने नहीं जाता। इसके श्रातिरिक्त शोधकर्ता के लिये एक छोटे से छोटा तथ्य भी नवीनता के कारण बहुत महत्व का होता है पर इतिहासकार के लिये उस तथ्य का महत्व श्रन्य बातों पर निर्भर करता है। साहित्य के इतिहास में किसी श्रप्रसिद्ध या सामान्य कि तथा उसके ग्रंथों का उतना महत्व नहीं है, पर शोध की दृष्टि से उनका पता लगना ही एक महत्व की बात है। श्रतः शुक्लजी ने बहुत श्रिषक कियों का इतिहृत्तसंग्रह नहीं किया है, बहुत से श्रप्रसिद्ध कियों को उन्होंने या तो छोड़ दिया है या उनका सामान्य परिचय देकर श्रागे बढ़ गए हैं। पर साथ ही जो किव उन्हें उत्कृष्ट कोटि के प्रतीत हुए हैं, उन्होंने उनकी श्रप्रसिद्ध की चिंता न कर उनकी विशोधताश्रों का उद्घाटन बहुत उत्साह से किया है। इस तरह जायसी श्रीर घनानंद की महत्ता प्रतिपादित करनेवाले

<sup>े</sup> हिंदी साहित्य का इतिहास, पृष्ठ ५६२ से ५७६ तक ।

२ वही-पृष्ठ ६५० से ६५६ तक।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> वही-वक्तव्य, पृष्ठ ६।

प्रथम व्यक्ति शुक्ल जी ही हैं। अपनी आलोचनात्मक प्रतिभा के कारण ही उन्होंने म्मनेक प्रसिद्ध कवियों की ऐसी विशेषता ग्रों का उद्घाटन किया है जिनकी श्रोर उनके पहले श्रन्य किसी श्रालोचक या इतिहासकार का कभी ध्यान ही नहीं गया था। उसी तरह उन्होंने कई प्रसिद्ध कवियों में ऐसे दोप दिखाए जिनके कारण बाद में उन कवियों का महत्व कम हो गया। केशवदास को महत्ता शुक्लजी के इतिहास के पूर्व असंदिग्ध मानी जाती थी पर शुक्लजी की कद्र श्रालोचना के कारण ही बाद में केशव सामान्य कोटि के किव माने जाने लगे, श्राचार्य के रूप में उनका महत्व कितना भी क्यों न हो। इतिहास में उनकी श्रालोचना प्रायः निर्णायात्मक पद्धति पर चती है। प्रायः सभी महत्वपूर्ण कवियों और लेखकों के गुरा दोषों का तर्कपूर्ण ढंग से विवेचन करने के बाद उन्होंने उनके संबंध मे ग्रपना मत दिया है ग्रथवा साहित्य में उनका स्थान-निर्धारण किया है। कोई निष्पत्त इतिहासकार शायद ऐसा न करता पर शक्ताजी का लक्ष्य केवल तथ्यनिकपण नहीं था, श्रपने इतिहास द्वारा वे हिंदी साहित्य के पाठकों की रुचि का नियंत्रण भी करना चाहते थे। इसमें कोई संदेह नहीं कि उन्हें श्रपने उहे श्य में सफलता प्राप्त हुई । श्राज हिंदी साहित्य का सामान्य श्राध्येता या विद्यार्थी उनके इतिहास के निर्णायों को ही इदिमत्थम मानता है।

इतिहास के कालियमाजन में शुक्क जी ने जो पद्धति श्रपनाई श्रीर उन कालों को जो नाम दिए वे भी बाद में प्रायः सभी लोगों द्वारा स्वीकृत कर लिए गए। मिश्रबंधुश्रों ने श्रपने 'विनोद' में हिंदी साहित्य के इतिहास को चार कालों श्रादिकाल, पूर्वमध्य काल, उत्तरमध्य काल श्रीर श्राधुनिक काल में विभक्त श्रवस्य किया था पर उसका कोई तर्कसंगत कारण नहीं बताया था। शक्रजी ने पहले विभिन्न कालों की प्रवृत्तियों का विश्लेषणा किया श्रौर फिर प्रत्येक काल की प्रमुख प्रवृत्ति के नाम पर उस काल का नामकरण किया। इस तरह उन्होंने इम्मीर के शासनकाल तक के युग को खादि काल माना। उस काल की प्रमुख प्रवृत्ति उन्हें वीरगाया काव्य की दिखाई पड़ी. श्रतः उस काल को उन्होंने वीरगाया काल भी कहा। इसी तरह उन्होंने पूर्वमध्य काल का भक्तिकाल, उत्तरमध्य काल का रीतिकाल श्रीर श्राधुनिक काल का गग्न काल नाम दिया। इनमें से कुछ नामों के संबंध में बाद के विद्वानों ने संदेह प्रकट किया। उदाहरण के लिये हजारीप्रसाद दिवेदी ने श्रपने 'हिंदी साहित्य का श्रादि काल' नामक प्रंथ में श्रादि काल के वीरगाथा काल नाम को इस आवार पर श्रावीकत किया कि उस काल में वीरगाया संबंधी काव्य की प्रमुखता नहीं थी श्रीर जिन काव्यों के श्राधार पर शुक्लजी ने यह नाम रखा था उनमें से कुछ अप्राप्त हैं, कुछ बाद की रचनाएँ हैं श्रीर कुछं विकसनशील काव्य हैं श्रीर जो बच जाते हैं वे वस्तुतः वीर काव्य हैं ही नहीं । दिवेदीजी के इस मत का प्रभाव श्रिधिक नहीं पड़ा श्रीर श्राज मी शुक्लजी द्वारा दिया गया नाम ही श्रिधिक प्रचलित है। इसी तरह विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने बिहारी श्रीर वांङ्मय विमर्श नामक ग्रंथों में रीति काल को श्रंगार काल नाम से श्रिमिहित किया पर उनका नामकरण भी दिंदी साहित्य के सामान्य श्रध्येताश्रों द्वारा स्वीष्टत नहीं हुश्रा। इससे यह पता चलता है कि शुक्रंजी ने जो नाम रखे उनके पीछे तर्क की ही नहीं, तथ्य की प्रामाणिकता की शक्ति भी थी। श्रादि काल के संबंध में उनका नामकरण श्रवश्य भ्रामक कहा जा सकता है क्योंकि नवीन खोजों से उनका नामकरण श्रवश्य भ्रामक कहा जा सकता है क्योंकि नवीन खोजों से उनका मत पुष्ट नहीं होता, खंडित ही होता है। उपर्युक्त समस्त विवेचन से हम इस विष्कर्प पर पहुँचते हैं कि रामचंद्र शुद्ध सा हतिहास भले ही श्रालोचनात्मक श्रिषक हो गया है पर विचारों की गंभीरता, प्रतिपादनपद्धित की समीचीनता श्रीर मूल्यांकनसंबंधी तकों श्रीर प्रमाणों की श्रकाव्यता के कारण वह श्राज भी हिंदी का सर्वश्रेष्ठ इतिहासग्रंथ हैं।

### २ -श्यामसुंदर दास का 'हिंदी भाषा श्रीर साहित्य'

• श्यामसंदर दास के इस बृहदाकार ग्रंथ में प्रारंभ के १६४ पृष्ठों में तो हिंदी भाषा का इतिहास दिया गया है जो वस्तृतः भाषा विज्ञान के श्रांतर्गत श्राता है. साहित्य के इतिहास के अंतर्गत नहीं । यह अंश लेखक की अन्य पुस्तक 'भापा विज्ञान' में भी शंतिम श्रध्याय के रूप में है। इस इतिहास का उद्देश्य लेखक के शब्दों में ही 'कवियों की कृतियों का अलग अलग विवेचन करना नहीं है' बल्कि यह दिखाना है कि 'साहित्य की प्रगति किस समय में किस ढंग की थी।' इस कारण यह इतिहास शक्कजी तथा अन्य लेखकों के इतिहास अंथों से भिन्न ढंग का है। यह दस ग्रध्यायों में विभक्त है जिनमें से प्रारंभ ने दो श्रध्यायों में मिमका के रूप में हिंदी भाषा की विशेषताओं तथा हिंदी साहित्य के इतिहास के भिन्न भिन्न कालों की राजनीतिक धार्मिक सामाजिक परिस्थितियों का विश्लेषण किया गया है और तीसरे अध्याय में भारतीय लालित कलाओं के विकास का इतिहास दिया गया है। इन तीन ऋध्यायों में संग्रहीत सामग्री की साहत्य के इतिहास की हिए से उपयोगिता तो है पर इतिहास के भीतर उनका इतने विस्तार से विवेचन उचित नहीं प्रतीत होता । इस सामग्री का भूमिका में संदेष रूप में ही उपयोग करना अनुपात की दृष्टि से उचित होता नयों कि साहित्य के इतिहास में पाठक समाज, धर्म या ललित कलाश्रों का इतिहास पढने नहीं जाता है। बाद के अध्यायों में विभिन्न कालों के सामाजिक परिस्थितियों का पनः विवेचन किया गया है और उन उन कालों की साहित्यिक प्रवृत्तियां का उन परिस्थितियों से सामंबस्य दिखाया गया है। यह पद्धति मूलतः रामचंद्र शुक्ल की ही है पर शुक्लजी ने सामंजस्य स्थापित करने में जिस सहम दृष्टि और गृहरी पैठ का परिचय दिया है वह स्थाम-

सुंदर दास के इतिहास में नहीं है। इसका कारण यह है कि श्यामसुंदर दास ने श्रापनी 'सम्मिश्रणात्मक समन्वय' की पद्धित के श्रनुसार दूसरों की बातों का ही संकलन किया है, मौलिक उद्धावना श्रोर श्यापना की प्रवृत्ति उनमें नहीं दिखाई पड़ती। संकलित सामग्री को नए श्रोर व्यवश्थित ढंग से उपस्थित करने की स्मता उनमें श्रवश्य बहुत श्रिधक है। इस इतिहास में भी वह ज्ञमता पर्याप्त मात्रा में दिखाई पड़ती है। विभिन्न कालों की साहित्यक प्रवृत्तियों का विस्तृत विवेचन ही इस इतिहास का उद्देश्य है श्रीर यही इसकी विशेषता भी है। जो पाठक केवल प्रवृत्तियों का श्रव्ययन करना चाहता है, उसके लिये तो यह ग्रंथ उपयोगी है पर जो विभिन्न धाराशों के कवियों के संबंध में कुछ जानना चाहेगा उसे इस ग्रंथ से निराश होकर श्रन्य किसी इतिहास की शरण लेनी पड़ेगी। यद्यपि प्रसुख कवियों की जीवनी श्रोर समीद्या इसमें है पर वह भी बहुत श्रपर्याप्त श्रीर परिचयात्मक ही है। श्रतः श्यामसुंदर दास का यह इतिहास हिंदी साहित्य के इतिहास संबंधी श्रावश्यकता की पूर्ति नहीं करता। इसी फारण शुक्लजी के इतिहास की लोकप्रियता के सामने यह टिक नहीं सका।

## ३-इरिश्रोध का 'हिंदी भाषा श्रौर साहित्य का विकास'

हरिश्रीधजी का इतिहास श्यामसंदर दास के इतिहास से इस ऋर्थ में मिलता है कि इसमें भी हिंदी भाषा और साहित्य दोनों का इतिहास एक साथ दिया गया है। पर इससे श्रागे उन दोनों में कोई समानता नहीं है। यही नहीं, हरिश्रीधजी का इतिहास श्कलजी के इतिहास से भी कई बातों में भिन्न है। उसमें राजनीतिक श्रौर धार्मिक परिस्थितियों का बहुत कम विवेचन किया गया है श्रीर कालविभाजन तथा कवियों का विवरण प्रियर्सन श्रीर मिश्रबंधुश्रों के इति-हास के आधार पर प्रस्तृत किया गया है। हरिश्रीधजी ने हिंदी साहित्य के चार काल ये माने हैं - श्रारंभिक काल ( ८०० ई॰ से १३०० ई॰ ), माध्यमिक काल (१३०० ई० से १६०० ई०), उत्तरकाल (१६०० ई० से १६०० ई०) ग्रीर वर्तमान काल (१६०० ई० से । उन्होंने इन कालों का नामकरण नहीं किया है क्यों कि उन्होंने यह माना है कि साहित्य की वे ही प्रवृतियाँ धायः सभी कालों में मिलती हैं, उनमें कभी एक प्रवल होती है और कभी दूसरी। फिर भी आरंभिक काल को उन्होंने प्रियर्सन का अनुसरण करके वीरगाया काल कहा है। उन्होंने प्रियर्शन श्रौर शुक्लजी का श्रवसरण करते हुए खुमान रासी, वीसलदेव रासो श्रादि के श्राधार पर उस काल में वीरगाया की प्रमुखता मान ली है श्रीर उस काल के माने जानेवाले श्रन्य कवियों के संबंध में लिखा है कि इनमें से कुछ तो ऐसे हैं जिनके किसी ग्रंथ का नाम तक नहीं बतलाया गया. कुछ ऐसे है जिनके प्रंथों का नाम तो लिखा गया पर वे श्रप्राप्य है। पर ठीक यही

बात उस काल की वीरगायात्मक रचनात्रों के बारे में भी कही जा सकती है जिनमें से कुछ — जैसे खुमान रासो — तो बहुत बाद की लिखी है। उनका यह कालविभाजन भी मनमाना ही है, प्रकृत्तियों की प्रमुखता के ब्राधार पर नहीं है। इसी लिये वर्तमान काल को उन्होंने १६०० ई० के बाद माना है ब्रौर भारतेंदु युग को उत्तर काल के ब्रंतर्गत रख दिया है। यद्यपि इस इतिहास में किवयों की संख्या अधिक है ब्रौर उनकी रचनश्रों के उदाहरण तो ब्रौर भी अधिक हैं पर काल्यप्रवृत्तियों तथा उनके मूल सोतों ब्रौर प्रभावों की विवेचना इसमें विलकुल नहीं की गई है। इस कारण यह भी मिश्रबंधु विनोद की तरह कविवृत्त संग्रह मात्र ही हो गया है। कुछ प्रसिद्ध कवियों की समीचा भी की गई है पर वह प्रवृत्ति-विवेचन-मूलक न होकर भावात्मक ढंग की ही है। ब्राधुनिक काल की कुछ प्रवृत्तियों — छायात्राद, रहस्यवाद, उपन्यास, नाटक ब्रादि के संबंध में ब्रावश्य कुछ विवेचनात्मक ढंग से विचार किया गया है।

#### ४-- अन्य इतिहासग्रंथ

उपर्युक्त तीन इतिहासग्रंथों के त्रातिरिक्त त्रालोच्य काल में तीन इतिहास श्रीर प्रकाशित हए - सूर्यकांत शास्त्री का 'हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास' रामशंकर शुक्ल 'र्साल' का 'हिंदी साहित्य का इतिहास' श्रीर रामकुमार वर्मा का 'हिंदी साहित्य का श्रालोचनात्मक इतिहास'। इनमें से सूर्यकांत शास्त्री के इतिहास में 'के' श्राधार पर कालविभाजन इस प्रकार किया गया है - प्राचीन चारगों का इतिहास (११५० से १४०० ई०). प्राचीन भक्त कवि - रामानंद त्रादि (१४०० से १५५० ई०), हिंदी साहित्य पर लालित्य श्रीर लावस्य की छाप (१५५) से १८०० ई०), ब्राधितक युग (१८०० ई० से)। इस विभाजन से स्पष्ट है कि लेखक के सामने न तो हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियों की स्पष्ट रूपरेखा ही है श्रीर न उनके श्राधार पर उसने इतिहास के कालों का विभाजन करना श्रावस्यक ही समभा है। लेखक का ऐतिहासिक दृष्टिकीया भी बहुत दोषपूर्य और कही कहीं घोर सांप्रदायिक प्रतीत होता है। इतिहास के नाम पर यह ग्रंथ लेखक के उल्के हए विचारों और उधार ली हुई सामग्री का बेढंगा संग्रहमात्र है। विवेचना के नाम पर लेखक ने पाइचात्य लेखकों से हिंदी कवियों की तलना ही नहीं की है. श्राँगरेजी कवियों श्रीर लेखकों की किवताश्रों श्रीर विचारों का इतना श्रधिक उद्धरण दिया है कि पूरा ग्रंथ श्रसंतुलित श्रीर श्रनित्रतिरहित हो गया है। निष्कर्ष यह कि इतिहास के रूप में इस ग्रंथ का कोई महत्व नहीं है।

'रसाल' जी का इतिहास आकार में पूर्ववर्ती सभी इतिहासग्रंथों से बड़ा है। इस आकारवृद्धि का कारण यह है कि हिंदी साहित्य का जिन जिन विषयों से प्रत्यन्त या अप्रत्यन्त संबंध है उन सबका इसमें बुड़े विस्तार से विवरण उपस्थित किया गया है। उदाहरण के लिये भक्तिमार्ग से संबंधित सभी संप्रदायों श्रीर उनके सिद्धांतों का विस्तार से वर्णन किया गया है। इसी तरह प्रेमाश्रयी निर्मशाधारा के काव्य के विवेचन में 'प्रेम' के संबंध में एक स्वतंत्र निबंध ही लिख दिया गया है। रसालजी की वृत्ति विषयों के विभाजन और वर्गीकरण की श्रोर इतनी अधिक है कि वे इतिहासकार की जगह आलंकारिक प्रतीत होने लगते हैं। जहाँ वे साहित्य के विषयों या प्रवृत्तियों का विश्लेपण विभाजन करने लगते हैं वहाँ इतिहास उनसे दर भाग जाता है पर जब इतिहास की श्रोर लौटते हैं तो कविवृत्त संप्रह के श्रितिरिक्त श्रीर कुछ हाथ नहीं लगता। उनके इस इतिहास से सिद्ध हो बाता है कि न तो वे श्रच्छे इतिहासकार ही हैं न श्रच्छे श्रालोचक ही श्रीर उनका यह ग्रंथ न तो इतिहास है न त्रालोचना, बल्कि हिंदी साहित्य का एक छोटा सा कोशग्रंथ है, जिसमें सूचनाएँ तो सब तरह की हैं पर लेखक का समन्वित दृष्टिकोण श्रीर उभरा हुश्रा व्यक्तित्व कही नहीं दिखाई पड़ता। कालविभाजन में उन्होंने एक चमत्कार यह उत्पन्न किया है कि इतिहास की पुरुप मानकर उसे तीन अवस्थाओं में विभक्त किया है और फिर प्रत्येक ग्रावस्था को दो दो कालों में विभक्त किया है, जैसे - श्रादिकाल या बाल्यावस्था (पूर्वार्ध ग्रीर उत्तरार्ध-सं० १००० से १४००), मध्यकाल या किशोरावस्था ( पूर्वार्ध श्रीर उत्तरार्ध-(सं० १८०० से १८००) श्रीर श्राधुनिक काल या युवावस्था (परिवर्तनकाल श्रीर वर्तमानकाल-सं० १८०० के बाद ) । इसी से लेखक की स्त्रनावस्थक वर्गीकरण की प्रवृत्ति का पता चल जाता है। साहित्य के इतिहास का श्रध्येता या विद्यार्थी साहित्यिक प्रवृत्तियों के उद्भव श्रीर विकास की विवेचनात्मक कहानी जानने की इच्छा रखता है, वह बीच बीच में राजनीतिक श्थिति, धर्म, दर्शन, साहित्यशास्त्र श्रादि विषयों के वर्गीकरण के जाल में नहीं उलभाना चाहता । इस ग्रंथ की म्रानायस्यक स्कीति स्त्रीर ऋतंत्रिलत संगठन ही उसकी असकतता के मुख्य कारण हैं।

रामकुमार वर्मा का इतिहास अवश्य पर्याप्त सुसंघटित और व्यवस्थित है पर उसमें लेखक का दृष्टिकोण अन्य इतिहासकारों से मिन्न है। यह केवल आदिकाल और पूर्वमध्यकाल का ही इतिहास है पर आकार में अन्य सभी इतिहासग्रंथों से बड़ा है। कारण यह है कि लेखक की दृष्टि काव्यप्रवृत्तियों के मूल स्रोतों तथा किवयों के संबंध में शोध करने की ओर बहुत अधिक है। वस्तुतः यह वर्माजी का शोधप्रबंध है जिसपर उन्हें डि० लिट० की उपाधि मिली थी। अतः उसमें उनका दृष्टिकोण मूलतः शोधात्मक ही है। उन्होंने इस संबंध में प्रथ के निवेदन में लिखा है कि साहित्य के इतिहास में वैज्ञानिक विवेचन की गंभीरता के साथ सुाथ इतिहास की विखरी हुई सामग्री का संकन्नन करना तथा अनुपलक्य सामग्री

की खोज करना भी इतिहासकार का उत्तरदायित्व है. इस बात को उन्होंने इन शब्दों में स्पष्ट किया है—'साहित्य का इतिहास ग्रालोचनात्मक शैली से ग्राधिक स्पष्ट किया जा सकता है। अतः ऐतिहासिक सामग्री के साथ कवियों एवं साहित्यिक प्रविचयों की श्रालोचना करना मेरा दृष्टिकोशा है। इस कथन को उन्होंने श्रपने इतिहास में पूर्णतः चरितार्थ किया है। परिगाम यह हम्रा है कि इस एक ही ग्रंथ में श्रानेक स्वतंत्र ग्रंथ दिखाई पडते हैं। उदाहरणार्थ इसमें श्राकेले तलसी का विवरण १८३ प्रष्टों में लिखा गया है। उसी तरह श्रकेले कबीर ने ६० पृष्ठ ले लिए हैं। इससे स्पष्ट है कि कबीर श्रीर तुलसी के बारे में वर्मां जी ने सभी ज्ञातव्य बातें लिख देने का प्रयास किया है। पर यही नियम उन्होंने सभी कवियों के बारे में नहीं अपनाया है। सफी कवियों के अतिरिक्त अन्य सभी कवियों की तो उन्होंने ग्रलग श्रलग जीवनवृत्त देते हुए विवेचना की है, पर सूफी कवियों के केवल ग्रंथों की ही समीचा की है। ऐसा करने का कोई कारण उन्होंने नहीं बताया है। इसी तरह प्रारंभ में उन्होंने जो कालविभाजन दिया है उसमें संधिकाल (सं० ७५० से १०००), चारणकाल (सं० १००० से १३७४), मक्तिकाल ( सं १३७५ से १७०० ), रीतिकाल ( सं० १७०० से १९०० ) ग्रीर श्राधनिक काल (सं० १६०० के बाद ) ये पाँच काल माने गए हैं जो प्राय: शुक्लजी के काल-विभाजन के अनुसार ही हैं। पर वर्माजी की इतिहास-लेखन-पद्धति शुक्लजी की पद्धति की तरह वैज्ञानिक नहीं है, यद्यपि उन्होंने प्रारंभ में ही वैज्ञानिक पद्धति पर बहुत बल दिया है। शुक्लजी ने प्रत्येक युग की प्रमुख काव्यप्रवृत्ति के द्यांतर्गत श्रानेवाले कवियों का इतिहास देने के बाद अन्य प्रवृत्तिवाले विवयों को 'फ़टकल कवि' की श्रेगी में रखकर उनपर विचार किया है, पर वर्माजी ने एक युग की किसी प्रवृत्ति के कवियों के साथ परवर्ती युगों में होनेवाले उस प्रवृत्ति के कवियों का विवरण भी एक ही साथ दे दिया है। इससे कालविभाजन का सारा महत्व ही समाप्त हो जाता है। श्यामसंदरदास ने भी श्रपने इतिहास में यही पद्धति श्रपनाई है। पर इसे वैज्ञानिक पद्धति नहीं माना जा सकता।

## (ख) कालविशेप के साहित्य का इतिहास

यों तो रामकुमार वर्मा का इतिहास भी भक्तिकाल तक के साहित्य का ही इतिहास है पर उसमें परवर्ती कालों के किवयों का विवरण भी श्रा जाने से उसके संबंध में श्रन्य इतिहासग्रंथों के साथ ही विचार किया गया है। पर इस काल में दो इतिहासग्रंथ ऐसे लिखे गए, जो किसी एक ही काल या ग्रुग के साहित्य से संबंधित हैं। इसमें से प्रथम कृष्णशंकर शुक्ल का 'श्राधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास है श्रीर द्वितीय है लक्ष्मीसागर वाष्णोंय का भारतें दुग्रुगीन साहित्य का इतिहास जिसका नाम 'श्राधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास जिसका नाम 'श्राधुनिक हिंदी साहित्य' पाठकों के मन में यह भ्रम

उत्पन्न करता है कि पूरे श्राधुनिक काल के साहि य का इतिहास है। कृष्णशंकर शुक्ल ने श्राधुनिक काल का प्रारंभ सन् १८६७ से माना है। इस काल को उन्होंने तीन युगों में विभक्त किया है--प्रारंभिक काल या भारतें युग (सन् १८६७ से १६०३ , मध्यकाल या द्विवेदी युग (सन् १६०३ से १६१०) श्रीर नवीनकाल (सन् १६१८ के बाद)। इस तरह उन्होंने शुक्ल की के इतिहास में किए गए श्राधुनिक काल के कालविभाजन को थोड़े श्रंतर के साथ स्वीकार कर लिया है। इसमें शुक्ल की की पद्धति ही नहीं श्रपनाई गई है, उनकी सामग्री श्रीर विचारों को भी श्रपना लिया गया है। उदाहरण के लिये 'नवीन काल' के 'पद्य' की विवेचना में शुक्ल की की ही सभी बातें दुहराई गई हैं, लेखक ने कोई भी नई उद्भावना, नया तर्क नहीं उपस्थित किया है। इस दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि यह इतिहास शुक्ल की इतिहास के श्राधुनिक कालवाले श्रंश का ही परिवर्द्धित संस्करण है। इसकी नवीनता इतनी ही है कि बहुत से ऐसे किव गें श्रीर लेखकों का विवरण भी इसमें दिया गया है जिन्हें शुक्ल की ने स्थानाभाव के कारण उन्हें श्रिषक महत्व का न मानकर छोड़ दिया था। रचनाशों के उदाहरणों की भी इसमें भरमार है।

लक्ष्मीसागर वाष्णीय के प्रथ 'त्राधुनिक हिंदी साहित्य' में भारतेंदु युग के साहित्य का इतिहास बहुत ही अध्ययन और परिश्रम से उपस्थित किया गया है। यह लेखक का शोधप्रंथ है जिसपर उसे प्रयाग विश्वविद्यालय से डी॰ फिल की उपाधि मिली थी। इस कार्या यह इतिहास शोधप्रधान श्रिधिक है। इसमें साहित्यक प्रवृत्तियों के विभाजन श्रीर विश्लेषण की श्रीर लेखक ने बहत कम ध्यान दिया है। वस्तुतः यह विवेचनात्मक नहीं, विवरणात्मक इतिहास है जिसमें लेखक का लक्ष्य भारतेंद्रयुगीन साहित्य का लेखाजीखा उपस्थित करना, साहित्यिक कृतियों की मूल प्रेरणाश्रों श्रौर तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक परिस्थितियों सामाजिक और सांस्कृतिक आदोलनों आदि के संबंध में शोध करके अज्ञात तथ्यों का उद्घाटन करना तथा उपलब्ध सामग्री का संकलन करना है। इस दृष्टि से लेखक को अपने प्रयत में पूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। प्रारंभ के दो अध्यायों में लेखक ने उन्नीसवीं शताब्दी के भारत की राजनीतिक परिस्थितियों, श्रौर सामाजिक तथा धार्मिक गतिविधियों का विस्तार से विवेचन किया है श्रीर तत्कालीन हिंदी साहित्य पर उनके प्रभाव तथा प्रेरणा का श्राकलन किया है। बाद के श्रध्यायों में हिंदी गद्य के विविध रूपों श्रीर विधाश्रों के पारंभ श्रीर प्रचलन का इतिहास तथा तत्कालीन कविता की प्रवृत्तियों का विवेचन प्रस्तुत किया गया है। इस तरह साहित्य की विविध विभाश्रों श्रीर प्रवृत्तियों के विकास के अध्ययन की दृष्टि से तो यह ग्रंथ बहुत

उपयोगी है पर इसकी एक बड़ी भारी श्रीर खटकनेवाली कभी यह है कि इसमें लेखकों श्रीर किवरेगां के जीवनवृत्त श्रीर रिचत ग्रंथों का विवरण नहीं दिया गया है श्रीर न उनकी प्रवृत्तियों श्रीर गुण दोषों का ही विवेचन किया गया है।

#### (ग) 'हिंदी साहित्य की भूमिका'

व्यावहारिक श्रालोचनावाले श्रध्याय में बताया जा चुका है कि हजारी-प्रसाद द्विवेदी का 'हिदी साहत्य की भूमिका' नामक ग्रंथ निशुद्ध त्रालोचना-ग्रंथ नहीं, इतिहासपरक श्रालोचनाग्रंथ है। सच पूछा जाय तो न तो यह विशुद्ध त्रालोचना है न विशुद्ध इतिहास । इसकी प्रकाशकीय भूमिका में प्रकाशक ने लिखा है कि 'यह पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं है श्रीर न यह ऐसे किसी इतिहास का स्थान ही ले सकती है। श्राधनिक इतिहासों को यह श्रिविक स्पष्ट करती है श्रीर भविष्य में लिखे जानेवाले इतिहासों की मार्गदर्शिका है।' यह कथन सर्वीशतः सत्य है क्योंकि द्विवेदीजी ने इस पुस्तक में हिंदी साहित्य के उन मूल स्रोतों, प्रेरक शक्तियों तथा उत्तरर पड़े श्रांतरिक श्रीर बाह्य प्रभावों का विस्तृत विवेचन किया है जिनकी छोर साहिय के इतिहासकारों ने केवल संकेत भर किया है अथवा जिनका संज्ञिप्त परिचय देकर ही आगे बढ गए हैं। इस तरह इसमें उनकी दृष्टि इतिहासकार की नहीं, समाजशास्त्रज्ञ की है। जिस तरह समाजशास्त्र में साहित्य श्रीर कला के विकास तथा श्रादिम मानव-समाज में उनके स्वरूप का अध्ययन किया जाता है और साहित्य को अनंत मानवप्रयतों का एक श्रंग मानंकर उसपर पड़े श्रन्य मानवप्रयतों के प्रभावों का विश्लेषण किया जाता है, ठीक उसी तरह दिवेदीजी ने हिंदी साहित्य को इतिहास के विविध कालों में प्रवहमान भारतीय मनीषा की चिंताधारा की वृष्ठभूमि में रखकर देखा है। हिंदी साहित्य को वे भारतीय चिंतन के विकास की एक स्वामाविक कड़ी मानकर उसका संबंध एक श्रोर तो विभिन्न दार्शनिक, धार्मिक श्रीर सांप्रदायिक सिद्धांतों से जोडते हैं, दुसरी श्रीर संपूर्ण भारतीय साहित्य की श्रखंड घारा से। इसी लिये यह पुस्तक हिंदी साहित्य के विकास पर उतना प्रकाश नहीं डालती जितना विभिन्न धर्मी, संप्रदायों, दर्शनों श्रौर जातीय समुदायों की उत्पत्ति, विकास श्रीर हास की कथा कहती है। इस तरह हिंदी साहित्य के विभिन्न कालों की प्रमुख प्रवृत्तियों के मूल उत्तर को प्राचीन भारतीय साहित्य की विभिन्न धाराश्रों में खोजने की प्रवृत्ति प्रधान होने के कारण इस पुस्तक में हिंदी का स्थान गौण श्रौर श्रन्य भाषात्रों का प्रधान हो गया है। इस संबंध में श्रपने दृष्टिकोगा को स्पष्ट करते हुए द्विवेदीजी ने पुस्तक के निवेदन में लिखा है-'ऐसा प्रयत्न किया गया है कि हिंदी साहित्य को संपूर्ण भारतीय साहित्य से विन्छितन करके न देखा जाय। मूल पुस्तक में बार बार संस्कृत, पाली, प्राकृत श्रीर श्रपभ्रंश के साहित्य की चर्चा श्राई है। इसी लिये कई लंबे परिशिष्ट जोड़कर संत्तेप में वैदिक, बौद्ध श्रीर जैन साहित्यों का परिचय देने की चेष्टा की गई है। रीतिकान्य की विवेचना के प्रसंग में किन-प्रसिद्धियों श्रीर स्त्री श्रंग के उपमानों की चर्चा श्राई है। मध्यकाल की किनता के साथ संस्कृत किना की तुलना के लिये श्रावश्यक समभक्तर परिशिष्ट में इन दो विषयों पर भी श्रध्याय जोड़ दिए गए हैं।

उपर्यंक्त कथन से यह बिलकल स्पष्ट हो जाता है कि इस पुस्तक में संकलित श्रिविकांश बातों का हिंदी साहित्य से बहुत दूर का संबंध है। इस संबंध की स्रोर शुक्लजी ने स्रपने इतिहास में यत्र तत्र संकेत किया है स्रौर कई स्थलों पर तो कुछ बातों को प्रासंगिक समभकर उनकी सम्यक् विवेचना भी की है। पर द्विवेदी जी ने तो उन प्रासंगिक वातों को ही प्रमुख बनाकर उनका पूरा व्यौरा ही उपस्थित कर दिया है। इसका प्रमागा इस पुस्तक का परिशिष्ट भाग है जो पूरी पुस्तक का प्राय: आधा है। मुख्य ग्रंथ में दस श्रीर परिशिष्ट में आठ श्रध्याय हैं। मूल पुस्तक की अधिकांश सामग्री दूसरे विद्वानों की पुस्तकों से संग्रहीत है श्रीर परिशिष्ट का इतिहास भाग तो विंटरनित्स के 'भारतीय साहित्य के इतिहास' के संबंधित श्रंशों का संचेपीकरण ही है। मूल पुस्तक में बौद्ध धर्म तथा उसकी विविध शाखात्रों, नाथ संप्रदाय, योगी जाति, वैष्णाव मतों श्रीर सिद्धांतों से संबंधित प्रायः सभी सामग्री विटरनित्स, चितिमोहन सेन, विध्योखर शास्त्री, वेग्रीमाधव बहुन्त्रा, पीतांबरदत्त बहुथ्वाल, राहल सांकृत्यायन न्त्रादि विद्वानों के ग्रंथों और लेखों से ली गई हैं। इस तरह द्विवेदी जी ने इस पुस्तक में कोई मौलिक शोध नहीं किया है। हिंदी में इन विषयों का विवेचन पहले कम हुआ था फिर भी डा० बडध्वाल योगी जाति श्रीर नाथ संपदाय के बारे में तथा राहल सांकृत्यायन तांत्रिक सिद्धों के संबंध में द्विवेदीजी से बहत पहले ही लिख चुके थे। श्रपभ्रंश भाषा श्रीर श्राभीर दाति के संबंध में भी चंद्रधर शर्मा गुलेरी तथा अन्य विद्वान् पहले ही जिख चुके थे। अतः इस पुस्तक की नवीनता केवल उपलब्ध सामग्री को व्यवस्थित करने में ही है। पर इस समस्त सामग्री को एक साथ रखकर हिंदी साहित्य के अध्ययन का एक नया मार्ग खोलने का कार्य इस पुस्तक के द्वारा द्विवेदी जी ने अवश्य किया है, इसमें कोई संदेह नहीं।

#### (घ) गद्यविधायों के विकास का इतिहास

ं हिंदी साहित्य की विभिन्न विधाश्रों के विकास का इतिहास लिखने की प्रकृति तो इस काल में उत्पन्न हो गई थी पर उसका प्रचलन श्रभी श्रिधिक नहीं

हुआ था। रमाकांत त्रिपाठी के 'हिंदी गद्य मीमांसा' श्रीर जगन्ना यप्रसाद शर्मा के 'हिंदी गद्य शैली का विकास' में हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास प्रासंगिक रूप में श्रवश्य दिया गया है पर उनमें मुख्यतः गद्यशैलियों का विवेचन किया गया है. श्रतः पिछले श्रध्याय में व्यावहारिक श्रालोचना के श्रांतर्गत उनपर विचार किया जा चुका है। हिंदी नाटकों के इतिहास से संबंधित प्रथम पुस्तक विश्वनाथप्रसाद मिश्र का 'हिंदी में नाट्यसाहित्य का विकास' है जो श्राकार में बहुत लघ्न है। वस्ततः यह एक निबंध है जो 'साहित्यरत' की परीचा में बैटनेवाले विद्यार्थियों के लिये लिखा गया था। फलतः यह एक सामान्य परिचयात्मक परितका है जिसमें नाटक की उत्पत्ति, भारत में नाट्य साहित्य की प्राचीनता, भारतीय नाट्यशास्त्र, रंगशाला के प्रकार, आदि विषयों पर संत्रेप में विचार करने के बाद लेखक ने विद्यापित से लेकर बीसवीं शताब्दी तक के नाटककारों द्वारा लिखित नाटकों की प्रवृत्तियों श्रीर शैलियों का परिचय दिया है। इस तरह यह वास्तविक ऋर्थ में इतिहास नहीं है क्योंकि इसमें केवल नाट्यप्रवृत्तियों का ऐतिहासिक विकास दिखाया गया है, नाटककारों के जीवनवृत्त तथा उनके लिखे ग्रंथों का विवरण श्रीर विवेचना नहीं प्रस्तुत की गई है। फिर भी इसमें विश्वनाथनी की पकड़ बहुत सच्ची दिखाई पड़ती है श्रीर यदि इसी स्म बूम से उन्होंने हिंदी नाट्यसाहित्य का विस्तृत इतिहास लिखा होता तो वह निरसंदेह एक बड़े श्रमाव की पूर्ति करता।

इस अभाव की कुछ पूर्ति वजरबदास के 'हिंदी नाट्यसाहित्य' से हुई जो सही ऋर्थ में हिंदी नाट्यसाहित्य का इतिहास है। इसमें प्रारंभ के दो प्रकरशों में संस्कृत नाटकों की उत्पत्ति श्रीर विकास का इतिहास, उनके स्वरूप श्रीर तत्वों का विवेचन तथा पाश्चात्य नाट्यसाहित्य की प्रगति का परिचय दिया गया है श्रीर फिर हिंदी नाट्यसाहित्य के इतिहास को तीन कालों - पूर्वभारतेंदु काल, भारतें दु काल श्रीर वर्तमान काल-में विभक्त कर प्रत्येक काल के नाटककारों के जीवनवृत्त ग्रीर ग्रंथों का विवरण भिन्न भिन्न 'प्रकरणों' में लिखा गया है। वस्ततः यह इतिहास विवरणात्मक श्रिधिक है। इसमें नाटककारों की रचनात्रों की समीचा बहुत कम की गई है स्त्रीर जहाँ की गई है वहाँ नाटककार की मूल प्रवृत्तियों श्रीर प्रेरणाश्रों तथा उसके शिल्पविधान की समीचा न करके केवल कथावस्त का सारांश दे दिया गया है श्रीर नाटक के स्थूल गुगादोधों की गिनती कर दी गई है। इससे पता चलता है कि लेखक मूलतः समीच्क नहीं, तथ्यनिरूपक इतिहास-कार ही है। व्रजरत्नदास की हिन्द शोधप्रधान है, इसलिये नाटककारों के जन्मकाल. ग्रंथ त्रादि के संबंध में साहित्य के पूर्ववर्ती इतिहासकारों ने जो गज़ितयाँ की हैं, वे उन्हें ठीक करते गए हैं। उनके विवरणों को पढ़ने से ज्ञात होता है कि उन्होंने नाटककारों की कृतियों को स्वयं पढ़कर श्रीर पुस्तकाल्यों, पत्र पत्रिकाश्रों

की फाइलों म्रादि से परिश्रम से खोजकर तब उनके संबंध में कुछ लिखा है। जिन पुस्तकों को वे नहीं देख सके उनके बारे में यह बात स्पष्ट लिख भी दी है। पर इसमें कुछ खटकनेवाली बातें भी हैं। पहली बात तो यह है कि उन्होंने हिंदी नाटकों की प्राचीनता दिखाने के लिये मध्यकाल के कवियों के उन ग्रंथों को जो संस्कृत के नाटकों के हिंदी में पद्यानुवाद हैं, नाटक मानकर उसपर विचार किया है श्रीर उनके लेखकों को नाटककार माना है। शुक्लजी श्रीर कोई इतिहासकार यदि ऐसा करता है तो वह इसलिये चम्य है कि साहित्यनिर्माण के किसी भी रूप में साहित्य के इतिहास में लिया जा सकता है। पर नाट्यसाहित्य के इतिहास में तो वे ग्रंथ ही ग्राह्य हैं जो सचमुच नाटक हैं। दूनरी बात यह है कि भारतेंदु श्रीर प्रसाद पर इस ग्रंथ में एक एक श्रध्याय में पूरी श्रालोचना लिखी गई है और अन्य नाटककारों की चलती आलोचना कर दी गई है जिससे लेखक पर पच्चपात का त्रारोप लगाया जा सकता है। समस्यानाटकों के प्रति भी लेखक निष्पत्त नहीं रह सका है श्रथवा उनकी पद्धति श्रौर रूपशिल्प को वह श्रव्छी तरह समभ नहीं सका है जिसके कारण लक्ष्मीनारायण मिश्र के नाटक 'सिंद्र की होली' के संबंध में वह इस प्रकार का मत व्यक्त करता है- 'स्थानामाव से नाटक में किसी पात्र का पूर्ण रूपेण चित्रण नहीं हो सका है क्यों कि घटनाचक काफी है श्रौर सिद्धांतों का तर्कवितर्क भी बहुत है। " वाद का कुछ हाल न खुलने से चित्र सभी अधूरे रह गए। " यह नाटक हत्याकांड, धूसखोरी आदि से भरा है। " समस्या नाटकों के शिल्प और उद्देश्य को समझनेवाला कोई आलोचक ऐसी बात नहीं कह सकता।

शिवनारायण श्रीवास्तव का 'हिंदी उपन्यास' हिंदी में उपन्यास साहित्य के विकास की रूपरेखा प्रस्तुत करनेवाला प्रथम ग्रंथ है पर इसे वास्तविक ग्रर्थ में इतिहासग्रंथ नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसमें लेखक की टिंट ऐतिहासिकता की श्रोर विलकुल नहीं है। इसमें न तो उपन्यास लेखकों के जीवन वृत्त के वर्णन की श्रोर ध्यान दिया गया है न उपन्यासों के रचनाकाल का ही उल्लेख किया गया है। जो पाठक इस ग्रंथ के श्राधार पर किसी उपन्यासकार के जीवन वा किसी उपन्यास के रचनाकाल की जानकारी प्राप्त करना चाहता है, उसे इस पुस्तक से निराशा ही हाथ लगेगी। वस्तुतः इसमें मुख्यतः ऐतिहासिक कालकम के श्रनुसार उपन्यासकारों की संचित्त श्रालोचना की गई है, जिससे न तो श्रीपन्यासिक प्रवृत्तियों के विकास का इतिहास ही श्रञ्जी तरह दिखाया जा सका है श्रीर न उन प्रवृत्तियों का

इंदी नाट्यसाहित्य, तृतीय संस्करण, पृष्ठ २०७।

वैज्ञानिक विवेचन ही संभव हो सका है। उपत्यासकारों की जो समीचा की गई है वह भी वैज्ञानिक विवेचनायुक्त नहीं है। प्रायः उसमें भावारमक शैली श्रपनाई गई है अथवा लेखकों की भाषाशैली के गुणदोपों का स्थून ढंग से उल्लेख कर दिया गया है। उपन्यासकार के उद्देश्य, उसकी मूल प्रेरकशक्ति तथा उसपर पड़े प्रभावों की विवेचना में लेखक श्रधिक नहीं प्रवृत्त हुआ है। इस कारण इस पुस्तक का त्रालोचनात्मक महत्व भी त्रिधिक नहीं है। इसके प्रारंभ के दो प्रकरशों में उपन्यास की परिभाषा, स्वरूप, तत्व श्रीर प्रकार श्रादि की व्याख्या तथा भारतीय साहित्य में कथा के स्वरूपविकास की विवेचना की गई है। इसके बाद हिंदी उपन्यास के इतिहास की मनमाने ढंग से दो कालों - आदिकाल या बालकाल तथा श्राधनिककाल में थिभक्त कर दिया गया है। पर उनकी सीमारेखा निर्घारित नहीं की गई है; अनुमान से यह प्रतीत होता है कि प्रेमचंद के पूर्व के उपन्यासकारों को लेखक ने आदिकाल में माना है और प्रेमचंद तथा उनके बाद के लेखकों को श्राधनिककाल के भीतर रखा है। यह विभाजन भी श्रवैज्ञानिक है क्यों कि श्रीपन्यासिक प्रवृत्तियों के श्रावार पर यह नहीं किया गया है। उपन्यासों का वर्गीकरण भी प्रवृत्तियों या प्रकारों के आधार पर होना चाहिए था और एक वर्ग के उपत्यासकारों की विवेचना एक साथ होनी चाहिए थी। ऐसा करने पर यह त्रिशुद्ध त्रालोचनात्मक पुस्तक हो जाती। पर लेखक का उद्देश्य इसे इतिहास बनाना था, इसी लिये उपन्यासकारों का विवरण उसने ऐतिहासिक कालकम के अनुसार दिया है। फलतः न तो यह अच्छा इतिहासग्रंथ हो सका है न सफल श्रालोचनाग्रंथ। इस तरह उच्च कज्ञान्त्रों के विद्यार्थियों के लिये भले ही इस पुस्तक का महत्त हो, साहित्य के गंभीर अध्येताओं के लिये यह अधिक महत्व की नहीं है।

#### ( ङ ) शोधप्रवान मंथ श्रौर निवंध

इतिहास का शोध से बहुत घनिष्ट संबंध है। प्राचीन साहित्य का इतिहास प्राचीन पोथियों के प्रकाश में आने के बाद ही लिखा जा सकता है। उसी तरह प्राचीन साहित्य के मूल स्रोतों को भी अतीतकालीन दर्शनों, धर्मों, संप्रदायों और सामा जक स्थितियों के भीतर से खोजकर निकालना पड़ता है। इस तरह शोध के बिना इतिहास का निर्मित होना असंभव है। इसी लिये हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रसंग में शोधग्रंथों के संबंध में भी विचार करना आवश्यक है। उममें से रामकुमार वर्मों या इतिहासपरक समीचा ग्रंथों की चर्चा की गई है उनमें से रामकुमार वर्मों और लक्ष्मीसागर वाष्णेंय के इतिहास प्रयाग विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत शोधग्रंथ ही हैं। पर शोधग्रंथ हमेशा इतिहास ही नहीं होता। अनेक शोधग्रंथों में केवल हतिहास की सामग्री होती है जिनसे इतिहासले खक़

श्रीर साहित्य के पाठक लाभ उठा सकते हैं। हिंदी में डा॰ पीतांबरदत्त बड्थ्वाल राहल सांकृत्यायन, चंद्रवली पांडेय, इजारीप्रसाद द्विवेदी, सत्येंद्र आदि के बहुत से निबंध श्रीर ग्रंथ इसी तरह के हैं जिनमें साहित्य श्रीर साहित्यकारों से संबंधित बहुत सी नई बातों की खोज की गई है अथवा उस खोज के आधार पर नवीन स्थापनाएँ श्रीर व्याख्याएँ की गई हैं। राहुल सांकृत्यायन की 'पुरातत्व निबंधावली' में महायान बौद्धधर्म की उत्पत्ति, बज्जयान श्रौर चौरासी सिद्ध, हिंदी के प्राचीनतम कवि श्रौर उनकी कविताएँ श्रादि ऐसे निबंध हैं जिनसे मध्यकालीन निर्गुशा काव्यधारा की पूर्वपरंपरा तथा उसके मूल स्रोतीं पर बहुत अधिक प्रकाश पहता है। बहुश्वाल जी का शोधप्रबंध 'हिंदी काव्य में निर्राण धारा' तथा उनके निबंधों का संग्रह 'योग प्रवाह' (सन् १६४६) भी शोधविषयक ग्रंथ ही हैं। चंद्रवली पांडेय ने नागरीप्रचारिया पत्रिका में कबीर, तुलसी, जायसी म्रादि के जीवनवृत्त के संबंध में कई शोधपूर्ण निबंध लिखे थे। इजारीप्रसाद द्विवेदी की 'हिंदी साहित्य की भूमिका' की चर्चा पहले हो चुकी है। उनकी अन्य दो पुस्तकें 'सर साहित्य' और 'कबीर' भी शोधप्रधान ही हैं। गौरीशंकर सत्येंद्र की पुस्तक 'साहित्य की भाँकी' (सन् १९३६) में भी कुछ निवंध शोधविषयक हैं। यहाँ केवल महत्वपूर्ण शोधप्रबंधों श्रीर निबंधों के संबंध में ही विचार किया जायगा।

#### १-- डा॰ बड़ध्वाल के शोधग्रंथ

डा॰ पीतांवरदत्त बङ्ध्वाल का श्रंग्रेजी में लिखा ग्रंथ 'दी निगुंन स्कूल श्राफ हिंदी पोइट्री' हिंदी का प्रथम शोधप्रबंध है जिसपर लेखक को हिंदू विश्व-विद्यालय से डी॰ लिट की उपाधि मिली थी। पर प्रथम शोधप्रबंध होने के साथ ही मेरे विचार से यह हिंदी का श्राज तक का सर्वोत्कृष्ट शोधप्रबंध भी है। इससे न केवल बड़्ध्वालजी के एक सच्चे श्रीर ग्रध्यवसायी शोधकर्ता होने का परिचय मिलता है बल्कि उनके गहन चिंतन, मौलिक दृष्टि, श्रीर गंभीर दार्शनिक व्यक्तित्व के भी दर्शन होते हैं। यह ग्रंथ श्रत्यंत पांडित्यपूर्ण श्रीर मौलिक उद्धा-वनाश्रों से युक्त है। इनमें प्रथम श्रध्याय में मिक्तकालीन राजनीतिक, सामाजिक श्रीर धार्मिक परिस्थितियों का विश्लेषण करके यह निष्कर्ण निकाला गया है कि यद्यपि उस समय मुसलमानों के श्रत्याचारों से हिंदू जाित तस्त हो जुकी थी, पर साथ ही उसकी श्रांतरिक दुर्वेलताश्रों श्रीर वर्णवैपम्यसंबंधी रूढ़ियों के कारण भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी जिसमें एक प्रवल धार्मिक श्रीर सामाजिक श्रांदोलन का उठ खड़ा होना स्वामाविक ही नहीं श्रावश्यक भी था। यह श्रांदोलन मुसलमानों के श्राने के कारण ही उत्पन्न हुत्रा। हिंदू जाित को संघटित करने के लिये इस्लाम की एकता के श्रादर्श को श्रपनाकर सामाजिक समता श्रीर

श्राध्यात्मिक साधना में सबके समान श्रिधिकार का श्रांदोलन श्रावश्यक समभा गया। यद्यपि नाथ संप्रदाय श्रौर योग मार्ग में यह सिद्धांत पहले से ही मान्य था पर इस काल में वर्णामेद तथा हिंदू मुसलिम मेद को मिटाने के लिये वैष्णाव मता-वर्लाबी रामानंद श्रादि श्रौर मुसलमान सूफी संतों द्वारा समान रूप से प्रयत्न किया गया। इस तरह निगुँगा मार्ग केवल ऐकांतिक साधना का मार्ग नहीं था बल्कि लोकहित के उद्देश्य से परिचालित एक देशन्यापी सामाजिक श्रांदोलन या। बड्थ्वालजी का यह मत शुक्लजी के इस मत का विरोधी है कि निगुँगा मत समाजविरोधी श्रौर लोकहित की भावना से शून्य था। संत श्रौर मिक्तमत के श्रांदोलनों को शुक्लजी ने मुसलमानी श्राक्रमणों श्रौर विजय के कारण हिंदुश्रों में उत्पन्न निराशा की भावना की देन माना है पर बड्थ्वालजी ने उसे उस समय की सामाजिक श्रावश्यकता तथा इस्लाम धर्म के संपर्क के प्रभाव की देन बताया है। बड्थ्वालजी की यह स्थापना पुष्ट प्रमाणों पर श्राधारित होने से श्रकाट्य है जब कि शुक्लजी का मत कोरे श्रनुमान पर श्राधारित है।

डा॰ बडण्याल के शोधप्रबंध की सबसे वडी विशेषता यह है कि इसमें उन्होंने निर्गुण धारा के कवियों के काव्य के आधार पर निर्गुण मत के दार्शनिक सिद्धांतों का निरूपण किया है श्रीर उनकी पूर्वपरंपरा उपनिपदीं, वेदांत, सांख्य, योग त्रादि दर्शनों तथा नाथ संप्रदाय के सिद्धांतों में खोजने का प्रयत्न किया है। फलतः वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि निगु ए। मत भले ही सुसलमानों के भारत में श्राकर वस जाने के कारण एक श्रांदोलन के रूप में उठ खड़ा हुश्रा हो पर उसकी जड़ें भारतीय दार्शनिक श्रीर धार्मिक परंपरा के भीतर हैं, विशेष रूप से वेदांत. सांख्य. योग. विशिष्टाद्वेत, भेदाद्वेत श्रीर नाथपंथी शैव दर्शन से उसका सीधा संबंध है। नाथ संप्रदाय श्रीर निरंजन मत का तो उसपर इतना प्रभाव है कि उनकी साधनापद्धति ही नहीं, शब्दावली को भी निर्गुण मतवादी संतों ने ज्यों का त्यों ग्रहगाकर लिया है। पर इसका यह ऋर्थ नहीं कि निगु ग घारा के संतों ने विभिन्न दर्शनों की पंचमेल खिचड़ी पकाई है। इसके विपरीत बड़थ्वाल जी का मत है कि निर्शुण मत का अपना एक स्वतंत्र दर्शन है जो पूर्ववर्ती दर्शनों से पर्याप्त भिन्नता रखता है। इसी लिये उन्होंने विभिन्न भारतीय दर्शनों का श्रलग त्रालग सिद्धांतनिरूपण करके निर्गुण काव्यधारा पर उन्हें ऊपर से लादा नहीं है बल्क दोनों को स्नामने सामने रखकर उनकी तुलनात्मक परीचा की है। उन्होंने भारतीय दर्शन से ही नहीं, पाश्चात्य देशों के आधिनक दार्शनिकों और रहस्यवादियों के सिद्धांतों श्रीर कविताश्रों से भी निग्र ग मत के सिद्धांतों श्रीर कवितास्रों की तलना करके उनका महत्व प्रतिपादित किया है। उनकी रहस्यवादी कविताओं के वस्त तत्त्र श्रीर श्रिभिन्यंजना पद्धति पर एक श्रध्याय में बहुत ही विद्वचापूर्ण ढंग से विचार किया गया है • तथा. उल्रटवासियों श्रीर प्रतीकात्मक किताश्रों में प्रयुक्त पारिभाषिक शब्दावली का प्रतीकार्थ भी समभाया गया है। श्रांतिम श्रध्याय में निर्गुण धारा के विभिन्न कित्यों का प्रामाणिक जीवन वृत्त भी दे दिया गया है। इस तरह निर्गुण धारा के काव्य के श्रध्येयता के लिये यह एक ही पुस्तक काफी हो सकती है। इसमें खटकनेवाली बात वस इननी ही है कि सहजयान श्रीर वज्रयान के सिद्धों श्रीर तांत्रिकों के दार्शनिक सिद्धांतों श्रीर किताश्रों का लेखक ने कहीं उल्लेख नहीं किया है। हो सकता है, उस समय तक बहुश्वालजी को उनका पता न रहा हो।

किंतु उनके निबंधसंग्रह 'योग प्रवाह' से पता चलता है कि उन्हें चौरासी सिद्धों के संबंध में न केवल जानकारी थी वल्कि उनकी शाखा प्रशाखान्त्रों का भी उन्हें ज्ञान था। इस संग्रह के सभी निगंध शोधप्रधान हैं जिनमें से कुछ में नवीन सामग्री की खोज की गई है श्रीर कुछ व्याख्यात्मक हैं। इनमें सबसे महत्व-पूर्ण निबंध 'हिंदी कविता में योगप्रवाह' है जिसमें लेखक ने नाथ पंथ के साधकों की परंपरा तथा उनकी उपलब्ध कविताओं के संबंध में विचार किया है। इस खोज से दिंदी की निर्गुण काव्यवारा श्रीर सहजयानी सिद्वों की कविताश्रों के बीच की कड़ी जुड़ जाती है। 'गोरखगनी' का संपादन करके डा॰ बड़थ्वाल ने इस कड़ी को श्रोर भी मुद्द बना दिया श्रोर श्रव निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि निर्पुण काव्यधारा का प्रारंभ दशवीं शताब्दी के श्रासपास ही हो गया था। 'कुछ निरंजनी संतों की बानियाँ' शीर्षक निबंध में भी एक नए तथ्य का उद्घाटन किया गया है। इसमें जिन निरंजनी संतों की कविताएँ दी गई हैं वे कबीर अगदि निग्र्यामतवादी कवियों से बहुत मिलते जुलते हैं यद्यपि उनकी उपासनापद्विति भिन्न है। इस निगंध में लेखक ने यह स्थापना की है कि 'निरंजन धारा भी छिद्ध, नाथ श्रीर निर्गुण धाराश्रों की भाँति श्राध्या-त्मिक धारा है। ' 'नागार्जुन' शीर्षक निशंव भी बहुत ही गंभीर गवेपणा के बाद लिखा प्रतीत होता है। इस निबंध की स्थापना यह है कि जिस नागार्ज न की हिंदी में लिखी कुछ सबदियाँ मिली हैं वे दसवीं शताब्दी के लामा तारानाथ के गुरु तिद्धाचार्य नागार्जुन थे जिन्हें नाथपंथी योगियों तथा सिद्धों दोनों की सूची में संमिलित कर लिया गया है। इस खोज के फलस्वरूप दसवीं शताब्दी की हिंदी कविता श्रीर लोकभाषा हिंदी का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है । श्रान्य निगंघ भी किसी न किसी नवीन तथ्य का उद्याटन ग्रवश्य करते हैं। इस दृष्टि से हिंदी में शोध के चेत्र में बड़ध्वालजी के इन निबंधों का महत्व ग्रीर स्थान श्रद्धितीय है।

#### २ — हजारीप्रसाद द्विवेदी के शोधपरक प्रथ

हजारीप्रसाद द्विवेदी के 'स्रसाहित्य' श्रीर 'कत्रीर' की चर्चा व्यावहा-रिक श्रालोचना के श्रांतर्गत की जा जुकी है श्रीर बताया जा जुका है कि ये मुख्यत:

शोधप्रधान ग्रंथ हैं। पर यहाँ यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि द्विवेदी जी खा० बङ्थ्वाल श्रौर राहुल सांकृत्यायन की तरह मुख्यतः शोधकर्ता नहीं हैं। इसलिये उनकी इन दोनों पुस्तकों में उनकी श्रपनी शोधगत उपलब्धि कुछ भी नहीं है, इनकी समस्त सामग्री अन्य शोधकर्ताओं से अथवा प्रख्यात प्राचीन ग्रंथों से ली गई है। श्रतः ये सही श्रर्थ में शोधग्रंथ नहीं हैं, ज्याख्याग्रंथ हैं। वस्तुतः दिवेदीजी ने इनमें सभी प्रासंगिक और कभी कभी अप्रासंगिक सामग्रियों का संकलन करके उनकी नए ढंग से व्याख्या की है श्रीर निष्कर्ष निकाला है। यही उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। उदाहरण के लिये 'सूरसाहित्य' का पहला निवंध 'राधा कृष्ण का विकास' लिया जा सकता है। इसमें लेखक ने जैकोबी प्रियर्सन, केनेडी, मंडारकर, मेकडानल्ड, कीथ, आनंदकमार खामी, राय चौधरी. गौरीशंकर हीराचंद श्रोभा, गरापति शास्त्री, काशीप्रसाद जायसवाल, विंटर-नित्स श्रादि प्रख्यात शोधकर्ता विद्वानों के प्र'थों. लेखों श्रादि से सहायता लेकर उनके मतों का खंडनमंडन करते हुए श्रंत में श्रनुमानतः यह निष्कर्ष निकाला है कि राधा आभीर जाति की प्रेमदेवी रही होगी और बाल कृष्णा श्रार्थेतर श्राभीर जाति के देवता थे जिन्हें भारतीय भागवत मत के 'बासदेव' से मिला दिया गया होगा। यह सब ऊहापोह करने का लाभ ही क्या हुआ यदि निष्कर्ष श्रनमान के श्राधार पर निकालना था। पर द्विवेदीजी का उद्देश्य तो एक ग्रीर राधा ग्रीर कृष्णासंबधी शोधसामग्री को एक साथ इकडा करना ग्रीर द्सरी स्रोर वल्लम संप्रदाय के सिद्धांतों से उसका संबंध जोड़ना था। स्रतः वे भट श्रानमान द्वारा निष्कर्ष निकालकर चौदहवीं शताब्दी के वैष्णाव श्रांदोलन से उसका संबंध जोड़ देते हैं। यही पद्धति उन्होंने इस पुस्तक के श्रान्य प्रसंगों में तथा 'कबीर' में भी श्रपनाई है। श्राँगरेजी श्रीर बँगला में वैष्णाव धर्म, बीद्ध तंत्र-मार्ग, सहज्यान, शाक्त तंत्र, वैष्णुव तंत्र, बाउल साधना, गौड़ीय मधुर साधना, योगमार्ग, नाथ संप्रदाय, योगी जाति श्रादि के संबंध में जहाँ जो कुछ लिखा मिला है. उसका उपयोग उन्होंने इन दोनों प्रंथों में प्रत्यत्त या स्प्रप्रत्यत्त रूप से अवस्य किया है। जहाँ प्रत्यच उपयोग किया है वहाँ तो मूल स्रोत का उल्लेख कर दिया है और जहाँ अप्रत्यन्त उपयोग किया है, वहाँ मूल शोधकर्ता का नामोल्लेख न होने पर भी यह बताया जा सकता है यह सामग्री कहाँ से ली गई है। सूर साहित्य की श्रिधिकांश सामग्री बंगीय श्रालोचकों, इतिहासकारों श्रीर शोधकर्ता हों के ग्रंथों से ली गई है, यह बात पादिटप्पियों के उल्लेखों से ही स्पष्ट हो जाती है। जिन प्रसंगों में उन्होंने अन्य शोधकर्ताओं से सामग्री नहीं ली है वे बहुत सामान्य कोटि की व्याख्या मात्र होकर रह गये हैं जैसे 'सूर साहित्य' के 'प्रेम तत्व', 'सर की विशेषता', 'कवि स्रदास की बहिरंग परीचा' शीर्षक ऋध्याय।

उनका कबीर नामक प्रंथ जो प्रकाशित तो सन् १६४१ में हुन्या पर लिखा सन् १६४० के पहले ही गया था, सुरसाहित्य की ऋषेचा ऋषिक गंभीर ऋौर ठोस है। पर इसमें भी लेखक का निजी शोध कुछ भी नहीं है। इस प्रथ की विवेच्य सामग्री श्रीर स्थापनाएँ या तो दूसरे शोधकों से ली गई हैं या लेखक ने कबीर के साहित्य की न्याख्या करके उन्हें प्रस्तुत किया है। इसकी प्रस्तावना में जलाहा और जगी जाति के संबंध में जो कुछ कहा गया है, वह सब चिति-मोइन सेन की पुस्तक 'भारतवर्ष में जातिभेद' श्रौर डा॰ बडथ्वाल के लेख 'कबीर के कल का निर्माय' जो बहत पहले बीगा में प्रकाशित हुन्ना था, से लिया गया है। इस प्रसंग में दिवेदी जी ने जितिमोहन सेन का नाम तो लिया है पर डा॰ बद्धश्वाल का नामोल्लेख तक नहीं किया है। बाद के ऋध्यायों में भी डा॰ बद्धश्वाल की दोनों पस्तकों हिंदी काव्य में निर्गुण धारा' श्रीर 'योग प्रवाह' की स्था-पनाकों को ज्यों का त्यों उठा लिया है। दोनों ग्रंथों के संबंधित प्रसंगों को मिला कर देखने पर यह बात पर्णातः प्रमाणित हो जाती है पर इसके लिये यहाँ श्रव-काश नहीं है। निर्पाण धर्मसाधना पर नाथपंथी योगियों के प्रमाव का विवेचन डा॰ बडध्वाल ने अपने शोषप्रंथ में तथा सन् १६३० में नागरीप्रचारिशी समा में प्रकाशित 'हिंदी कविता में योगप्रवाह' शीर्षक निबंध में दिवेटीजी से बहत पहले ही कर दिया था। इठयोग की पद्धति पर तो रामक्रमार वर्मा. डा॰ बडथ्वाल म्रादि सबने विचार किया था म्रौर यह गोरखनाथ की शिव-संहिता के श्राधार पर कोई भी संस्कृतज्ञ कर सकता है। 'निरंजन कीन है' शीर्षक श्रध्याय में कही श्रिधिकांश बातें भी बड़ध्वालजी के लेख 'कुछ निरंजनी संतों की बानियाँ में पहले ही कही जा खुकी थीं जिसकी चर्चा ऊपर की जा खुकी है। रामानंद पर योग का प्रमाव और कवीर में रामानंद के प्रभाव से योग श्रीर भक्ति के समन्वय की प्रवृत्ति पर भी बहुध्वाल जी ऋपने ग्रंथों में लिख चुके थे जिसे दिवेदी जी ने 'संतों भक्ति सतो गुरु आनी' शीर्षक अध्याय में बढ़ा चढ़ाकर लिख दिया है। 'योगपरक रूपक श्रीर उलटवासियाँ' शीर्षक श्रध्याय में सांके-तिक शब्दों के जो अभिप्राय दिवेदीजी ने दिए हैं उनसे कहीं अधिक अर्थों का जल्लेख बडध्यालजी ने श्रापने शोधग्रंथ में किया है। कवीर के दर्शन को कवीर-साहित्य के आधार पर प्रतिपादित करने का जो कठिन कार्य बडश्वालजी ने किया है उसका भरपूर लाम दिवेदीजी ने 'ब्रह्म शौर माया, निगु'रा राम, वाह्याचार. भगवत्प्रेम का स्रादर्श शीर्षक स्रध्यायों में उठाया है। यह सब कहने का तालार्थ यह नहीं कि द्विवेदीजी का 'कबीर' महत्वपूर्ण प्रंथ नहीं है । वस्तुतः कबीर-साहित्य के श्रध्येता के लिये यह ग्रंथ बहुत ही उपयोगी है पर साथ ही यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि इस प्रंथ की समस्त सामाग्री दिवेदीजी की मौलिक खोज है।

#### छठा अध्याय

### उपलब्धियाँ और ग्रमाव

सन् १६२० से सन् १६४० तक की हिंदी आलोचना के इस विवेचनात्मक सर्वे चार्य का उद्देश्य तत्कालीन आलोचना का संचित इतिहास प्रस्तुत करना था। वह काल त्राज इमसे काफी पीछे छुट गया है त्रीर हिंदी त्रालोचना ही नहीं, समूचा हिंदी साहित्य उस काल की तुलना में पर्याप्त समृद्ध हो चुका है। अतः इम अब इस स्थिति में हैं कि उस काल की हिंदी आलोचना की उपलब्धियों और श्रमावों पर ऐतिहासिक तटस्थता के साथ विचार कर सकें। पिछले पृष्ठों में हम देख चुके हैं कि हिंदी श्रालोचना का इतिहास बहत प्राना नहीं है। श्राधनिक श्रालोचना का प्रारंभ हिंदी में सही श्रयों में बीसवीं शताब्दी में हुआ। श्रतः हमारा श्रा भोच्य काल वस्तुत: उसकी शैरावावस्था का काल था। ऐसी स्थिति में तत्कालीन हिंदी श्रालोचना में सभी प्रकार की पूर्णता खोजना उचित नहीं है। यही नहीं, श्रालोचना का स्तर श्रीर रूप बहुत कुछ श्रालोच्य रचनात्मक साहित्य के अनुरूप ही निर्मित होता है। अतः हम देखते हैं कि तत्कालीन हिंदी श्रालोचना प्राचीन हिंदी साहित्य की विवेचना की दृष्टि से जितनी संपन्न है उतनी श्राधनिक साहित्य की विवेचना की दृष्टि से नहीं। इसका कारण यही है कि हिंदी का प्राचीन साहित्य तो पर्याप्त संपन्न था किंतु ग्राधनिक साहित्य इस काल में श्रामी प्रारंभिक श्रावस्था में ही था। इन बातों को ध्यान में रखकर ही तत्कालीन हिंदी आलोचना की उपलब्धियों, सीमाओं और अभावों पर विचार करना उचित है।

सन् १६२० से सन् १६४० तक की ब्रालोचना का प्रतिमान बहुत कुछ ब्राचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा निर्मित हुन्ना था। किंतु यह प्रतिमान उस युग की ब्रालोचना का एकमात्र प्रतिमान नहीं था। इस काल में हिंदी साहित्य में एक के बाद एक कई साहित्यिक सिद्धांत या 'वाद' प्रतिष्ठित ब्रीर प्रचारित हुए, जिससे ब्रालोचकों का भी वादग्रस्त हो जाना स्वाभाविक था। वस्तुतः यह समूचा युग विविध प्रकार के 'वादों' का युग था। हिंदी साहित्य में इन 'वादों' का प्रारंभ सर्वप्रथम इस शताब्दी के दूसरे दशक में छायावाद ब्रीर रहस्यवाद के साथ हुन्ना। किर चौथे दशक में प्रगतिवाद ब्रीर पाँचवें दशक में प्रयोगवाद का प्रादुर्भाव हुन्ना। श्रतः ब्रालोचकों में से भी कई किसी न किसी 'वाद' के पद्धपाती हो गए थे। छायावाद के समर्थकों ने जो ब्रालोचना लिखी, उसे तो छायावादी

समीका नहीं कहा गया पर प्रगतिवाद के समर्थकों की त्यालोचना को प्रगतिगदी समीका श्रवश्य कहा गया। प्रयोगवादी लेखकों की श्रालोचना को प्रयोगवादी नहीं वरन 'मनोविश्लेषणात्मक समीचा' नाम दिया गया। इस युग के जिन समीं को की त्रालोचना में भावकता और त्रालं कृति ऋषिक थी उनकी समीचा को कुछ लोगों ने प्रभाववादी समीचा कहा है। उसे ही छांयावादी समीचा भी कहा जा सकता है। इन तीनों छायावादी या प्रभाववादी, प्रगतिवादी श्रीर मनो-विक्रलेष्यावादी समीचापद्धतियों का प्रभाव साहित्य पर स्थाई रूप से नहीं पड सका. किंत रामचंद्रशक्त द्वारा प्रश्तित ऐतिहासि ह श्रीर व्याख्यात्मक ममीचापद्धति ने हिंदी ब्यालोचना पर श्रपना गहरा प्रभाव छोडा । यह स्थायित्व इस बात नहीं है कि शक्क जी ने समी जा के जो प्रतिमान स्थिर किए थे, हिंदी के सभी ज क बाद में भी उसी को दुइराते रहे। उसको स्थाई इस श्रर्थ में कहा जा सकता है कि शक्कजी के बाद उनकी ऐतिहासिक समीचापद्धति समाजशास्त्रीय समीचापद्धति के रूप में विकसित हुई। यद्यपि प्रगतिवादी समीच्छों ने उसे माक्रीवादी सिद्धांतों के अनुरूप ढालने का प्रयास किया और इजारीयसाद दिवेदी, परगुराम चतुर्वेदी श्रादि ने सामाजिक. सांस्कृतिक श्रीर धार्भिक इतिहास के धरातल पर ले जाकर उसे शोध के दोत्र में पहुँचा दिया, फिर भी सामान्य रूप में किसी भी समीजात्मक कृति के लिये यह श्रावर्यक माना जाने लगा कि उसमें श्रालोच्य साहित्य या प्रवृत्ति की केवल श'स्त्रीय श्रौर व्याख्यात्मक समीचा ही नहीं हंनी चाहिए बल्कि उसे अपने अपनिशेष की सामाजिक और सांस्कृतिक स्थितियों और विचारधारात्रों से जोड़ कर देखना चाहिए। इस तरह हिंदी त्रालोचना की पीठिका उत्तरीत्तर श्रधिक समाजशास्त्रीय होती गई। इस तरह श्राधिक समाज-शास्त्रीय समीकापद्धति का प्रारंभ हमारे त्रालोच्य युग में ही शाचार्य रामचंद्र श्क्रद्वारा हम्रा था।

इस युग की श्रालोचना की दूसरी बड़ी उपलब्धि व्याख्याताक समीचा-पढ़ित है श्रीर इसका प्रारंभ भी श्राचार्य शुक्क द्वारा ही हुश्रा था। शुक्क नी पहले श्रालोचक थे जिन्होंने पूर्ववर्ती रूढ़िवादी शास्त्रीय समीचा, पच्पातपूर्ण तुलनात्मक समीचा श्रीर श्रितशयोक्तिपूर्ण प्रशंसावाली प्रभावात्मक समीचा की पद्धितयों को छोड़कर मात्र श्रालोच्य कृति की श्रांतरिक प्रवृत्तियों की विवेचना करके व्याख्यात्मक समीचापद्धित की नींव डाली थी। हिंदी श्रालोचना के चेत्र में श्राधुनिकता का प्रवेश इस व्याख्यात्मक पद्धित द्वारा ही सुश्रा था। व्याख्यात्म समीचा का श्राधार समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन श्रीर सौंदर्यशास्त्र होता है। श्रालोच्य कृति के बाह्य गुण्, दोषों की गण्यना करना व्याख्यात्मक समीचा नहीं है। सची समीचा में, जिसे व्याख्यात्मक समीचा कहा जाता है, स्वना के मूल में निहित उन सत्यों का उद्घाटन किया जाता है, जिन्हें रचनाकार ने अपनी नैसिंगिक प्रतिमा श्रीर जीवनसाधना के फल के रूप में उपलब्ध किया है। इस तरह व्याख्यात्मक समीचा रचनाकार श्रीर उसके सामाजिक परिवेश के घात प्रतिघात के श्रातिरिक्त रचनाकार की श्रंतः प्रश्चि के संघटक तत्वों का उद्घाटन श्रीर विवेचन भी करती है श्रीर साथ ही रचना के उस श्रांतिरिक स्क्ष्म सौंदर्य का भी उद्घाटन करती है, जिसके कारण ही कोई रचना मूल्यवान बनती है। इस प्रसंग में रचना में व्यक्त जीवंत मूल्यों तथा श्रमुभूति के व्यापक श्रीर गहरे श्रायामों का उद्घाटन भी श्रमिवार्य हो जाता है। कहने की श्रवश्यकता नहीं कि श्राचार्य रामचंद्र शुक्त ने श्रपने समय तक की ज्ञानियज्ञान संबंधी श्रिषकांश उपलब्धियों को जानने समफने का प्रयास किया था श्रीर उन्हों के प्रकाश में श्रपना एक विशेष दृष्टिकोण निर्मित किया था, जिसके प्रकाश में उन्होंने श्रपनी व्याख्यात्मक समीचा का मार्ग निकाला था। इस दृष्टि से देखने पर यह निस्संकोच कहा जा सकता है कि श्राज भी हिंदी श्रालोचना शृक्षजी द्वारा निर्मित मार्ग से श्रिषक इधर उधर नहीं हटी है।

इस काल की श्रालोचना का एक वैशिष्ट्य इस बात में भी है कि उसमें विविधता श्रीर विस्तार श्रिधिक दिखाई पड़ता है। इसका प्रमुख कारण यह था कि इस काल में त्रालोचकों ने पाश्चात्य त्रालोचनापद्धतियों तथा पाश्चात्य ज्ञान-विज्ञान की अपलब्धियों से अधिकाधिक प्रभाव प्रहरा किया। स्वयं रामचंद्र शुक्क की श्रालोचना श्रानंल्ड श्रीर श्राइ० ए० रिचार्ड स की श्रालोचनापद्धति से कम प्रभावित नहीं हैं। यही नहीं, शुक्क जी ने पाश्चात्य भनोविज्ञान श्रीर सींदर्यशास्त्र से भी श्रिधिकाधिक लाम उठाया है। शुक्लोत्तर समीद्धा पर श्राधुनिक ज्ञान विज्ञान-मनोविश्लेषगाशास्त्र, मार्क्वाद, सौंदर्यशास्त्र, समाजशास्त्र म्रादि-का बहत श्रिधिक प्रभाव पड़ा। इससे सिद्ध होता है कि इस काल के श्रालोचकों ने हिंदी श्रालोचना को समद बनाने की दृष्टि से सदै। अपने दिमाग की खिडकियाँ खना रखीं और किसी भी विचार या सिदांत को अपने विवेक की कसौटी पर कसकर स्वीकार करने में हिचिकिचाहट नहीं दिखाई। उदाहरण के लिये लक्ष्मीनारायण सुधांशु की श्रिभिव्यंजनाबाद संबंधी विवेचना श्रथवा डा॰ नगेंद्र की स्वच्छंदताबाद संबंधी विचारधारा को ले सकते हैं। किंतु इन बाह्य प्रभावों को प्रहर्ण करते हुए भी इस काल के ग्रालोचकों ने भारतीय चिंताधारा की श्रवहेलना नहीं की। इसके विपरीत उनकी दृष्टि मुख्यतः भारतीय ही बनी रही। इन सब बातों का परिणाम यह हुन्ना कि इस काल में हिंदी स्नालोचना का बहुमुखी विकास हुन्ना। इस विकास के कम में हिंदी में अनेकानेक आलोचनात्मक प्रतिभाओं का उदय हम्रा । शांतिप्रिय द्विवेदी, लक्ष्मीनारायण सुधांश, नंददुलारे वाजवेयी, नगेंद्र, हजारी-प्रसाद द्विवेदी, इलाचंद्र कोशी, प्रकाशचंद्र गुप्त, शिवदान सिंह चौहान आदि वर्तमान त्रालोचकों की प्रारंभिक त्रालोचनाएँ इसी काल में लिखी गई थीं। इन सभी त्रालोचनात्रों का समीद्धामार्ग एक ही नहीं था। सबने त्रपना अपना अलग रास्ता चुना था त्रौर इस तरह हिंदी त्रालोचना को वैविध्य त्रौर विस्तार प्रदान किया था।

किंतु यदि तत्कालीन श्रालोचना में केवल वैविध्य श्रीर विस्तार ही होता तो उसे वह महत्व न मिल पाता जो उसको श्राज मी प्राप्त है। उस महत्ता का कारण शुक्लजी तथा कुछ श्रन्य श्रालोचकों की वह तलगामिनी दृष्टि थी जिसके द्वारा हिंदी श्रालोचना में गहराई श्रीर ऊँचाई श्रा सकी। गहरी श्रीर पैनी दृष्टि के मामले में श्राचार्य शुक्ल जैसा कोई दूसरा श्रालोचक हिंदी ही नहीं, किसी श्रन्य भारतीय भाषा में नहीं हुश्रा। वस्तुश्रों के भीतर प्रवेश कर उनके वास्तविक सक्ष्म रूप को देखने की जो प्रवृत्ति शुक्लजी से प्रारंभ हुई थी वह नंददुलारे वाजपेयी, डा॰ नगेंद्र, लक्ष्मीनारायण सुधांशु, स॰ ही॰ वात्स्यायन श्रादि शुक्लोचर समीच्कों में विशेष रूप से विकसित हुई। मनोविज्ञान श्रीर दर्शन की सहायता से इन श्रालोचकों ने मानव मन के भीतर गहराई तक प्रवेश करके साहित्यक कृतियों श्रीर प्रवृत्तियों का जो विवेचन किया उसका स्तर निश्चय ही बहुत ऊँचा था। इसी का यह परिणाम है कि हिंदी साहित्य श्रन्य भारतीय भाषाश्रों के साहित्य की तुलना में कम से कम श्रालोचना के त्रेत्र में तो निस्संदेह सबसे श्रागे है।

हिंदी श्रालोचना की यह गहराई श्रौर ऊँचाई उस समय व्यावहारिक समीचा के चेत्र में ही श्रिषक दिखाई पड़ी थी। व्यावहारिक समीचा में शुक्रजी ने प्राचीन हिंदी साहित्य की श्रोर जितना ध्यान दिया उतना श्रवांचीन साहित्य की श्रोर नहीं; किंतु जिस किसी कित या साहित्यप्रवृत्ति को उन्होंने श्रालोचना का विषय बनाया, उसकी इतनी स्क्ष्म, सम्यक् श्रौर पूर्ण समीचा की कि बादवाले श्रालोचकों के लिये उन कियों श्रौर प्रवृत्तियों के विषय में श्रिषक कहने की गुं जाहरा नहीं रह गई। शुक्रोचर समीच्कों में नंददुलारे वाजपेयी श्रौर डा॰ नगेंद्र ने श्राधुनिक साहित्यकारों श्रौर साहित्यक प्रवृत्तियों को लेकर जो विवेचना की उसमें यद्यपि शुक्रजी जैसी ऊँचाई नहीं है फिर भी उनकी समीचात्मक कृतियाँ बहुत महत्व की हैं। सैढांतिक श्रालोचना इस काल में श्रवश्य उतनी पुष्ट नहीं थी फिर भी शुक्रजी श्रौर लदमीनारायण सुधांशु जैसे कुछ श्रालोचकों ने इस दिशा में जो थोड़ा बहुत कार्य किया था वह श्राज भी मानदंड के रूप में मान्य है।

शोध श्रीर साहित्य के इतिहास के चेत्र में भी यह काल कम महत्वपूर्ण नहीं है। शोध के चेत्र में डा॰ पीताम्बरदत्त बड्थ्वाल, राहुल सांकृत्यायन,

चंद्रधर शर्मा गुलेरी, रामकुमार वर्मा श्रीर इजारीप्रसाद द्विवेदी ने बहुत ही मौलिक श्रौर महत्वपूर्ण कार्य किया था। उन्होंने न केवल शोधकार्य का दिशा-निर्देश किया बल्कि ऐसे भूले बिसरे तथ्यों का पता भी लगाया जिनके सूत्र को पकड कर आगे के शोधकर्ताओं ने अधिकाधिक कार्य किया। हिंदी काव्य की निग्र शा घारा के मूल स्रोतों के संबंध में डा० बडध्वाल ऋौर राहल सांकत्यायन के कार्य ने तो हिंदी साहित्य के इतिहास के नए ऋष्याय ही खोल दिए। वज्रयानी सिद्धों श्रीर गोरखनाथ के काव्य, तथा गुलेरीजी की पुरानी हिंदी की कविताश्रों की खोज श्रीर न्याख्या के फलस्वरूप हिंदी भाषा श्रीर साहित्य का इतिहास कई सौ वर्ष पीछे भी श्रोर खिसक गया। यदि हिंदी के माषाशास्त्रियों ने इन विद्वानों के कार्यों श्रौर मतों से लाभ उठाया होता तो हिंदी भाषा का उद्भवकाल १००० ई० से न मानकर ७०० ई० के श्रासपास माना गया होता। नागरी प्रचारिशी सभा ने इस काल में हिंदी के इस्तलिखित ग्रंथों की खोज कराने का जो कार्य श्रपने हाथ में लिया था उसके परिशामस्वरूप हिंदी साहित्य के इतिहास की सम्यक रूपरेला निर्मित हो सकी । श्राचार्य रामचंद्र शुक्क ने इन सभी शोध-कार्यों से लाम उठाकर जो इतिहास लिखा वह कई दृष्टियों से आज भी हिंदी साहित्य का सर्वेश्रेष्ठ इतिहासग्रंथ है। इस काल में हिंदी के कई इतिहासग्रंथ लिखे गए और निश्चय ही इतिहासग्रंथों की दृष्टि से यह काल श्रत्यंत समुद्धि का काल है। इस काल के सभी इतिहासप्रंथों में अलग अलग कुछ न कुछ विशेषताएँ हैं किंत उनमें से रामचंद्रश्क्ल, रामकुमार वर्मा, डा॰ बङ्ध्वाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और कृष्णशंकर शुक्ल के प्रंथ अपने अपने विषयक्षेत्र के सबसे महत्वपूर्ण प्र'थ थे श्रौर श्राज भी उनका महत्व वैसा ही बना हुन्ना है।

विवेच्य काल की हिंदी श्रालोचना की जिन उपलिध्यों का उल्लेख ऊपर किया गया है वे श्रत्यंत महत्वपूर्ण हैं। किंतु इन उपलिध्यों के होते हुए भी उस काल की श्रालोचना में श्रनेक श्रमाव वर्तमान थे। इस काल में श्रालोचना का श्रयं उतना व्यापक नहीं समभा जाता था जितना श्राज समभा जाता है। प्राचीन भारतीय साहित्यशास्त्र में कश्मीर के शैवागमदर्शन के प्रतिपादक श्राचार्यों ने ध्विन का जो साहित्यक सिद्धांत प्रतिपादित किया वह साहित्य के उतना ही निकट था जितना दर्शन के। उन्होंने साहित्यशास्त्र को साहित्यक्षीर वर्शन का रूप प्रदान करने का प्रयास किया था। वस्तुतः जीवन साहित्य श्रीर दर्शन के विविध खंडों या घेरों में विभक्त नहीं होता है, वह एक समग्र श्रीर श्रखंड इकाई है। उस हिंस साहित्य श्रीर दर्शन का चेत्र मिलाजुला है। संस्कृत के परवर्ती साहित्यकारों श्रीर श्राचार्यों ने साहित्य को धर्म श्रीर दर्शन स एक स्वतंत्र लोकिक सत्ता के रूप में स्थापित करने का प्रयत्न किया था। हिंदी का

रीतिसाहित्य भी इसी भावना से अनुप्रेरित होकर निर्मित हुआ था। आधुनिक काल में दिवेदीयुग के आलोचकों ने साहित्य को उपयोगितावादी दृष्टि से देख-कर उसे श्रीर भी स्थूल वस्तु बना देना चाहा। छायावाद युग का दुर्भाग्य यह था कि इस युग की श्रालोचना, जिसका नेतृत्व रामचंद्र शुक्ल के हाथ में था, श्रिध-काधिक वैज्ञानिक पथ पर बढ़ती गई जब कि तत्कालीन छायावादी क'व्य श्राध्या-सिकतापरक था। इन दोनों के बीच एक ऐमी खाईं थी जिसपर कोई सेत नहीं था। इसका अर्थ यह है कि इस काल का रचनात्मक और श्रालीचनात्मक साहित्य किसी एक सामान्य जीवनदर्शन से प्रभावित नहीं था। जीवनदर्शन ही मनुष्य को वह मूल्य प्रदान करता है जिसके आधार पर मनुष्यसमाज अपनी सांस्कृतिक और साहित्यिक परंपराओं को तोड़ता, मोड़ता और छोड़ता हुआ। साहित्य को अपने युग के नवीन संदर्भों से जोड़ता है। इस प्रक्रिया में साहित्यकार को कुछ ऐसे युगीन मूल्यों की उपलिश्य होती है जिन्हें वह अपने साहित्य के भीतर श्राधार रूप में संयोजित करता है। इन युगीन जीवनमूलयों की खोज श्रौर स्थापना के बिना कोई भी रचनात्मक श्रथवा श्रालोचनात्मक कृति महत्वपूर्ण नहीं मानी जा सकती। इमारे विवेच्य काल में छायावादी श्रीर रहस्यवादी काव्य में जीवनमूल्य इतना सूक्ष्म श्रीर श्रभौतिक था कि ऐसा समस्त काव्य ही यगीन संदभों से विच्छित्न प्रतीत होता था। प्रगतिवाद श्रीर यथार्थवाद के नाम पर लिखा जानेवाला साहित्य ऋधिकतर उपयोगितावादी और प्रचारात्मक या जिससे उसमें सूक्ष्म श्रौर चिरकालव्यापी जीवनमूल्यों की प्रतिष्ठा नहीं हो सकी। इसी तरह तत्कालीन श्रालोचनात्मक साहित्य भी श्रिधिकतर परंपरागत जीवनमुल्यों पर ही श्राधारित था। परवर्ती श्रालोचकों ने श्रवश्य नवीन युगसापेक्ष्य जीवन-मूल्यों की खोज करने का प्रयत्न किया किंतु उनका प्रयास अभी प्रारंभिक अवस्था में था। इस तरह सन् १६२० से १६४० ई० तक की आलोचना में हमें नवीन युगसापेक्ष्य जीवनमुल्यों का स्त्रभाव दिखाई पडता है।

श्रालोचक का कर्तव्य केवल रचनात्मक साहित्य के गुण दोषों या उसकी श्रंतः प्रवृत्तियों का विवेचन करना ही नहीं है बिल्क उसमें निहित जीवनमूल्यों की व्याख्या करना तथा उसी प्रसंग में नवीन जीवनमूल्यों की स्थापना करना भी है। श्राचार्य रामचंद्र शुक्त ने श्रपनी श्रालोचनात्मक कृतियों में जिन जीवनमूल्यों की स्थापना की है उन्हें पूर्णतः युगसापेक्ष्य श्रीर नवीन जीवनमूल्य नहीं कहा जा सकता। शुक्लजी का दृष्टिकोण परंपरावादी था यद्यपि उन्होंने श्रनेक स्थलों पर परंपरा को मोइने तथा उनकी नई व्याख्या करने का प्रयास भी किया है भे ऐसी दृष्टि को पुनक्त्थानवादी दृष्टि कहा जाता है। साहित्य की परंपरागत बारा को एक दम नई दिशा में मोइने में पुनक्त्थानवादी जीवनदृष्टि श्रसमर्थ

होती है। यही कारण है कि शुक्लजी की स्त्रालोचना ने साहित्य में कोई क्रांति-कारी परिवर्तन नहीं उपस्थित किया, न उसे नई दिशाओं में मुइने के लिये प्रेरणा ही दी। नंद दुलारे वाजपेयी, डा० नगेंद्र, हजारीप्रसाद द्विवेदी, शांतिप्रिय द्विवेदी स्त्रादि शुक्लोत्तर समीच्कों में भी ऐसी समर्थ प्रतिमा नहीं थी कि वे नवीन जीवनमूल्यों की खोज श्रीर स्थापना में प्रवृत्त होते। निष्कर्ष यह कि इस काल की समीचा श्रिषकतर परंपराविहित जीवनमूल्यों को ही लेकर चलनेवाली थी श्रीर उसमें नवीन जीवनमूल्यों की खोज श्रीर स्थापना की प्रवृत्ति श्रिषक नहीं थी।

इस काल की आलोचना का दूसरा अभाव यह था कि उसमें हिंदी साहित्य के सभी पत्तों पर समान रूप से आलोचनात्मक दृष्टि नहीं डाली गई। उदाहरण के लिये हिंदी गद्यसाहित्य की उतनी गंभीर आलोचना नहीं हुई जितनी हिंदी-काव्य की। इसका एक कारण तो यह था कि हिंदी का गद्यसाहित्य अभी अधिक संपन्न नहीं था और गद्य की कुछ विधाएँ तो अभी शैशवावस्था में ही थीं। पर नाटक, उपन्यास और कहानी का त्रेत्र इतना सूना नहीं था कि बड़े आलोचकों का उधर ध्यान ही न जाय। इन विधाओं की ओर शुक्क ने भी बहुत कम ध्यान दिया था। किर भी उन्होंने अपने इतिहास में इनके विषय में जो कुछ लिखा है, वह स्वतंत्र आलोचना जैसा ही है। पर अन्य प्रख्यात आलोचकों ने इस दिशा में इस काल में कुछ भी कार्य नहीं किया। वस्तुतः इस काल के आलोचकों का ध्यान जितना प्रवृत्तियों के विवेचन की ओर था उतना आधुनिक रचनात्मक साहित्य की कृतियों की समीचा की ओर नहीं था। इसी कारण वर्तमान हिंदी गद्य के कई पत्त आलोचकों की दृष्टि से उमेचित ही रह गए।

इस काल की श्रालोचना यद्यपि श्रनेक दृष्टियों से श्रत्यंत महत्वपूर्ण है किंतु समग्र दृष्टि से देखने पर तत्कालीन श्रालोचनात्मक साहित्य को संपन्न नहीं कहा जा सकता। इस काल में एक कृि या प्रवृत्ति को लेकर एक एक, दो दो पुस्तक ही लिखी गईं श्रीर श्रनेक प्राचीन या नवीन किवयों पर तो कुछ भी नहीं लिखा गया श्रयवा कुछ इनेगिने निबंध मात्र लिखे गए। इस काल में श्रालोचकों की संख्या भी बहुत श्रिषक नहीं थी श्रीर जो थोड़े से श्रालोचक थे वे भी एक दूसरे के मतों का खंडन करने श्रयवा किसी रचनाकार विशेष की उद्दात्मक प्रशंसा करने में ही श्रिषक रुचि लेते थे। प्रेमचंद श्रीर प्रसाद के साहित्य को लेकर इस प्रकार की बहुत सी समीचाएँ लिखी गईं जिनका श्राज कोई महत्व नहीं रह गया है। यदि इस काल में रामचंद्र शुक्क जैसे दो चार श्रीर श्रालोचक हो गए होते तो निश्रय ही यह युग हिंदी श्रालोचना का स्वर्ण्युग होता।

सन् १६२० से १६४० तक के आलोचनात्मक साहित्य के इस सर्वेच्या से यह स्पष्ट हो गया होगा कि यद्यपि इस काल की आलोचना में अनेक आमाव वर्तमान थे पर उसकी उपलब्धियाँ इतनी महत्वपूर्ण थीं कि उनकी तुलना में उपर्युक्त स्रमाव महत्वहीन प्रतीत होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि इस काल में श्राचार्य रामचंद्र शुक्क का व्यक्तित्व एक विशाल वटबृक्त की तरह था श्रीर श्चन्य सभी श्चालीचनात्मक प्रतिभाएँ उस महाकाय व्यक्तित्व की छाया में दव सी गई थीं। यद्यि उस व्यक्तित्व की विराट छाया के इबते ही वे प्रतिभाएँ तीब्र गति से विकास के पथ पर आगे बढ़ीं किंतु वह छाया परोचरूप में भी परवर्ती हिंदी श्रालोचना पर श्रपना प्रभाव डालती रही। श्राज उन श्रालोचकों में से कई यह स्पष्ट रूप से स्तीकार करते हैं कि वे श्राचार्य रामचंद्र शुक्क की ही परंपरा के आलोचक हैं। डा॰ नगेंद्र और पं॰ नंददुलारे वाजपेयी ने शुक्कजी के समय में शक्क जी से उतना प्रभाव नहीं ग्रह्ण किया जितना परवर्ती काल में किया। डा॰ नगेंद्र का भारतीय धाहित्यशास्त्र, विशेष रूप से रससिद्धांत की श्रोर श्रमसर होकर श्राधनिक मनोविज्ञान श्रीर पाश्चात्य श्रालोचना के साथ उनकी तुलनात्मक विवेचना करना इस बात का प्रमाण है कि वे शुक्क जी की समीक्षा-पद्धति श्रीर परंपरा को श्रागे बढ़ा रहे हैं। उसी तरह श्रीनंददुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद श्रीर नई कविता की कटु त्रालोचना करके भारतीय राष्ट्रीय श्रीर सांस्कृतिक परंपरा को प्रहरा करने का जो आग्रह प्रदर्शित किया है उसमें भी शुक्क जी की छायावाद श्रीर रहृत्यवाद छंबंधी श्रालोचनाश्रों में श्रिभिव्यक्त चिंता-धारा का स्पष्ट प्रभाव दिखलाई पड़ता है। इस तरह आज भी रामचंद्र शक्क का प्रभाव हिंदी म्रालोचना पर कम नहीं है। म्रातः यदि केवल म्रालोचनात्मक सहित्य की दृष्टि से ही सन् १६२० से १६४० तक के काल का नामकरण करना हो तो उसे हम शक्ल युग कह सकते हैं।

# पंचम खंड सैद्धांतिक आलोचना

डा॰ रामद्रस मिश्र



## सैद्धांतिक आलोचना

( सन् १६२० - १६४० ई० )

कालांतर में प्रत्येक प्रकार की रचना के लिये नियमों की समस्याएँ होने लगतीं हैं। आरंभ में बड़े बड़े सर्जंक अपनी नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिमा के बल पर कला की रचना करते हैं, बाद में उन रचनाओं की विशेषताओं और प्रवृत्तियों को आधार बनाकर उस कला के अध्ययन, मनन और सर्जन के लिये विद्धांतों की सृष्टि कर दी जाती है। ये विद्धांत उस कलाविशिष्ट के अंतर्गत प्रणीत होनेवाली समस्त कृतियों के नियमन, मूल्यांकन और उनकी सर्जनप्रक्रिया को स्पष्ट कर नए सर्जकों का मार्गनिर्देशन का कार्य करते हैं। साहित्य और उसकी समस्त विधाओं के लिये उपर्युक्त उद्देश्य को लिच्चित कर जो सिद्धांत बनते हैं, उन्हें सद्धांतिक आलोचना कहते हैं।

ये सिद्धांत रूढ़ भी होते हैं श्रीर गतिशील भी। वास्तव में जीवंत साहित्य सदैव प्रवहमान होता है। काल की घारा में बहते हुए जीवन की नितनूतन शक्ति, श्राकांचा, प्रश्न श्रीर चिंतना को रूप देनेवाला साहित्य सदैव सर्जन की नई नई समस्यात्रों का सामना करता है, नए जीवन सत्यों की प्रतीति को नई त्राभिव्यक्ति देने के लिये कृतिकार नए नए द्वार खोलता है, युगचेतना के ज्यालोक में वह साहित्य के नए दायित्वों को समभ्तता है। पुराने पड़े हुए मान जीवन श्रौर उसे श्रिभिन्यक्ति देनेवाले साहित्य को न तो समभ सकते हैं श्रीर न उसकी सर्जन शक्ति में सहायक हो सकते हैं श्रीर नहीं तो उसके मार्ग में श्राकर उसकी गति वाधित करते हैं। वास्तव में श्रालोचना का दायित्व बड़ा जटिल होता है. इसे समभनेवाली श्रालोचना ही साहित्य को दिशा दे सकती है। इस प्रकार साहित्यसिद्धांत सदैव गतिशील रहते हैं, युग, समाज श्रीर स्वयं साहित्यकार के व्यक्तित्व के मिलेजुले तत्वों से निर्मित साहित्य को कोई भी स्थिर सिद्धांत न तो समभ सकता है, न उसका मूल्यांकन कर सकता है। अतएव या तो प्राने साहित्यसिद्धांतों को नवीन चिंतन मनन से नई दिशा देनी होती है या नए सर्जन को प्रेरित करनेवाले नए सिद्धांतों की स्थापना करनी होती है। जैसे देखा जा सकता है कि छायावादी प्रयोगवादी साहित्य को समझने के लिये त्रालोचना को नए मानदंड निर्धारित करने पड़े हैं। स्थिर सिद्धांत सारे युगों की कृतियों को उनकी विशिष्टता विधायक नवीन प्रकृतियों को समभे बिना एक ही कसौटी पर कसते हैं। इस प्रकार ये स्थिर सिद्धांत साहित्य के साथ न्याय नहीं कर पाते।

जो साहित्य इन स्थिर सिद्धांतों का नियमन स्वीकार कर निर्मित होता है वह रचनाकार के प्रातिम सौंदर्य और युगचेतना से दीत न होकर रुढ़ियों के विराय् आडंबर से मंडित होता है। उस साहित्य के स्चन मूल में कोई अदम्य भीतरी ग्रेरणा नहीं होती। उसके सामने तो पहले से बना बनाया एक राजमार्ग होता है जिसपर वह आँख मूँ दकर चल पड़ता है। मान्य सिद्धांतों के आधार पर साहित्य रचने की इच्छा बाहरी उपकरणों के बटोरने में ही लगी रहती है। रूढ़ सिद्धांतों पर आधारित साहित्य भव्य हो सकता है, किंतु सप्राण नहीं। जब रुढ़ सिद्धांतों पर आधारित साहित्य भव्य हो सकता है, किंतु सप्राण नहीं। जब रुढ़ सिद्धांत नए साहित्य की व्याख्या और मूल्यांकन करने चलते हैं तब अपने अनुकूल उस साहित्य को न पाकर उसका अवमृत्यन करने लगते हैं और उसकी नई छुबियों और प्रतीतियों को समभ न पाने के कारण उसे व्यर्थ और अनियंत्रित समभने लगते हैं। ऐसे पिटे पिट।ए सिद्धांतों को पढ़ पढ़ाकर बहुत से लोग सहज हो आचार्य की पदवी पा लेना चाहते हैं और किर अपने साहित्येतर मानदंडों पर साहित्य को विसना शुरू करते हैं।

साहित्यसिद्धांतों की उपादेयता में संदेह नहीं किया जा सकता। प्राचीन काल से लेकर भाजतक काव्यालोचन के जो अनेक सिद्धांत बने हैं वे सभी साहित्य को समभ्तने की प्रक्रिया में बने हैं। साहित्य में जो महत् है, जो हीन है उसके भीतरी श्रौर बाहरी स्वरूप को सरूप श्रौर करूप करनेवाले जो तत्व हैं उनका विश्लेषण कर महत्व और सींदर्य की प्रतिष्ठा करनेवाले तत्वां को सिद्धांत रूप में स्वीकार लेना ही सैद्धांतिक श्रालोचना का उद्देश्य रहा है। पश्चिम श्रीर पूरव में प्राचीनकाल से लेकर श्राजतक साहित्य श्रीर उसकी श्रनेक विधान्त्रों की रचनाप्रक्रिया, उद्देश्य, स्वरूप, प्रेरणा श्रौर उन्हें प्रभावित करनेवाले श्रनेक सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक प्रश्नों पर चिंतकों ने विचार किए हैं श्रीर वे ही विचार सिद्धांत का रूप धारण करते गए हैं। प्लेटो, श्ररस्तू, होरेस, कालरिज से लेकर टी॰ एस॰ इलियट तक श्रीर भरत मुनि, चोमेंद्र, मम्मट, विश्वनाय, दंडी, वामन श्रीर पंडितराज जगन्नाथ हे लेकर श्राचार्य रामचंद्र शुक्ल तथा श्रन्य श्रालोचकों तक नए साहित्यसिद्धांतों के निर्माण श्रौर प्राचीन साहित्यसिद्धांतों के नशीन चिंतन की परंपरा चली श्राई है। इन विचारकों ने परवर्ती साहित्यसिद्धांतों का अध्ययन मनन कर उनमें नए अध्याय जोड़े हैं या नए सिद्धांत ही बन।ए हैं। वास्तव में श्रालोचना में इन दोनों कार्यों का बड़ा महत्व है। साहित्य के कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो पूर्ववर्ती श्रीर परवर्ती साहित्य में समान मान से गहीत होते हैं। हाँ, युगानुरूप उनका स्वरूप अवश्य बदलता रहता है। इसलिये नया आलोचक उन पुराने सिद्धांतों को नए आलोक में विक्षित करता है। किंतु साहित्य की नवीन प्रगति में कुछ तत्व तो सर्वथा नए

होते हैं। उनके लिये नए सिद्धांतों के निर्माण की श्रावश्यकता होती है। फिर श्रालोचक के जीवन, विश्वास, हिंग्ट श्रीर परिस्थित के श्रनुसार साहित्यसिद्धांतों का स्वरूप बहुमुखी होता है: जैसे कोई कला कला के लिये मानता है, कोई श्रनुस वासनाश्रों के विकास के लिये मानता है, कोई मात्र श्रानंद के लिये मानता है। हिंदी साहित्य के श्रालोच्यकाल में हमें सैद्धांतिक समीचा के वैविध्य का दर्शन होता है। प्रस्तुत निबंध का श्रालोच्यकाल सन् १६२० श्रीर १६४० ई० के बीच का समय है। किसी काल के श्रंतर्गत रची गई कृतियों की समीचा करने की दो पद्धतियों हो सकती हैं— एक तो यह कि इस काल के बीच की कृतियों की समीचा की जाय, दूसरी यह कि इस काल के श्रंतर्गत उमरनेवाली मुख्य प्रवृत्तियों को परखा जाय श्रीर इन प्रवृत्तियों के समर्थ कृतिकारों को एक साथ लिया जाय, मले ही उनकी कुछ कृतियाँ श्रालोच्य समय के बाद लिखी गई हों। समीचा की समीचा करते समय भी ये पद्धतियाँ श्रामाई जा सकती हैं।

प्रस्तुत निबंध में मैंने दूसरा मार्ग ही ग्रापनाया है। श्रालोच्यकाल के पहले का काल हिंदी साहित्य में द्विवेदीकाल के नाम से विख्यात है। सन् १६०० श्रीर १६२० ई० ( जो द्विवेदीकाल का विस्तार माना गया है ) के बीच साहित्य श्रीर त्रालोचना में नई प्रवृत्तियाँ श्रीर मान्यताएँ पनपीं। पं॰ महावीरप्रसाद द्विवेदी ने नई धारा का नेतृत्व किया। सुँद्धांतिक समीचा त्रौर व्यावहारिक समीचा के चेत्र में विस्तृत कार्य किए गए। नैतिकता श्रीर उपयोगिता के स्वरों की प्रधानता होने के वावजूद द्विवेदीकाल की श्रालोचना श्रालोचना के साहित्यक स्त्ररूप को उभारती दृष्टिगत होती है। त्रार्थात् कहा जा सकता है कि इस काल की त्रालो-चना का मूल स्वर निर्णयात्मक था, श्रीर यह निर्णयात्मक स्वर मुख्यतः नैतिकता. सामाजिक उपयोगिता जैसे साहिस्येतर मूल्यों से निर्मित था, किंतु फिर भी व्याख्या-त्मक समीचा के विकास की पर्याप्त संभावनाएँ इनमें दीप्त थीं। पं॰ महावीर प्रसाद द्विवेदी ने नैतिकता के आग्रह के बावजूद रसविज्ञ कवियों की भावछिबियों की बड़ी रसमयता के साथ व्याख्या की। उन्होंने एक श्रीर प्राचीन कवियों की जीवनियों श्रौर उनकी कृतियों की साहित्यिक परीचाएँ कीं, दूसरी श्रौर सम-सामयिक रचनाकारी के कृतित्व को तःकालीन सामाजिक चेतना श्रीर दायित्व मावना के श्रालोक में देखा। व्यावहारिक परीक्षण के साथ ही उन्होंने साहित्य-सिद्धांत संबंधी कुछ निबंध भी लिखे जो 'रसज्ञ रंजन' में संगृहीत हैं।

द्विवेदीं और द्विवेदीं के अनुयायियों के अतिरिक्त इस काल में कुछ ऐसे भी आलोचक हुए जो नैतिकता और सामाजिक उपयोगिता के भाव को छोड़-कर रीतिकालीन साहित्यपरंपरा को आदर्श मानकर चले। इनमें पद्मसिंह शर्मा और लाला भगवानदीन विशेष रूप से उल्लेख्य हैं। मिश्रबंधुओं की स्थिति दोनों प्रकार की समीद्यापदितियों के बीच दिखाई पड़ती है। कहा जा सकता है कि आगे विकसित रूप में दिखाई पड़नेवाली आलोचना के अनेक प्रकारों का सूत्रपात द्विवेदीकाल में हो चुका था, किंतु उनकी अपनी सीमाएँ थीं। व्याख्यात्मक, निर्ण्यात्मक, तुलनात्मक, प्रभाववादी, रीतिवादी, ऐतिहासिक आदि अनेक प्रकार की आलोचनाओं का आरंम हो गया था, परंतु इन सबपर द्विवेदीकाल की इस या उस मान्यता और पद्धित का प्रभाव था। अतः इन आलोचनाओं को सन् २० ई० के बाद रामचंद्र शुक्क और स्याममुंदर दास से प्रारंभ होनेवाली प्रौढ़ आलोचना धाराओं से स्पष्ट रूप से अलग कर सकते हैं। द्विवेदीकाल के आलोचकों की बहुत सी पुस्तकें, जैसे 'हिंदी नवरत्न', 'मिश्रबंधु विनोद', 'देव और बिहारी', रसज्ञरंजन', 'साहित्य संदर्भ' आदि सन् १६२० ई० के बाद की छुपी हैं किंतु उन्हें सन् २० ई० के पहले की द्विवेदीयुगीन आलोचना के अंतर्गत ही समेटना चाहिए।

इसी प्रकार शुक्क परंपरावादी, स्वच्छंदतावादी ( छायावादी ), प्रगतिवादी श्रालोचनाश्चों ( जिनका स्वरूप सन् १६२० श्चौर ४० ई० के बीच विकसित हो गया था ) के श्रंतर्गत श्चानेवाली कृतियाँ यदि सन् ४० के बाद छुपी हैं तो भी उन्हें इसी बीच समेटा गया है। मनोविश्लेपग्वादी समालोचना का विकास सन् ४० के इस पार श्चौर उस पार दोनों श्चोर हुश्चा है इसलिये उसे बहुत विस्तार से श्चालोच्यकाल के भीतर नहीं लिया गया है।

सन् १६२० श्रीर १६४० के बीच हिंदी श्रालोचना की मुख्यतः तीन विचार परंपराएँ लच्चित होती हैं, १—श्राचार्य रामचंद्र शुक्ल श्रीर उनके श्रनु-यायियों की परंपरा, २— स्वच्छंदतावादी समीचकों की परंपरा श्रीर ३—प्रगतिवादी समीचकों की परंपरा। इन परंपराश्रों के प्रमुख समीचकों ने कृतियों का मूल्यंकन करने के लिये साहित्यसिद्धांतों का पुनः परीच्या या नवनिर्माण किया। वास्तव में इन विभिन्न समीचकों की श्रालोचनात्मक दृष्टि का विकास विभिन्न प्रकार की कृतियों के श्राधार पर हुश्रा था, श्रतएव उनके साहित्यक मानदंडों में भी श्रंतर होना स्वामाविक था। साहित्य क्या है, उसकी श्रात्मा क्या है, उसका लक्ष्य क्या है, साहित्य को सौंदर्य प्रदान करनेवाले कौन से मुख्य तत्व हैं, साहित्य का दोप क्या है, उसके शिल्प के श्रनिवार्य गुण क्या हैं श्रादि बातें प्राचीन काल से ही चर्चा का विषय रही हैं श्रीर बहुचर्चित होने पर भी नित नूनन चर्चाश्रों की श्रपेचा रखती हैं। श्रतः इस काल के समीचकों ने भी साहित्यशास्त्र के सिद्धांतों की श्रपने श्रपने दृष्टिकोण से परीचा की श्रीर उन्हें श्रपूर्ण पाकर या तो उन्हें विकसित किया या उनकी उपेचा कर दूसरे मानदंड निर्मत किए।

आधुनिक काल पश्चिम और पूरव की संक्रांति का काल है। पश्चिमी साहित्य का अध्ययन प्रारंभ हो गया था, पश्चिमी साहित्य की अनेक नई

विधाओं श्रीर विचारसरियों को अपनाने के लिये हम आगे बढ़े। आधुनिक काल के पास भारतीय साहित्य की अपार संपत्ति थी. लेकिन अनेक विधाओं को लेकर त्रानेवाला पश्चिमी साहित्य त्राधितक चेतना के त्राधिक समीप था। श्राधनिक उपन्यास. कहानी, एकांकी श्रादि विधाएँ श्रपने नवीन रूप में वर्तमान जीवन की अनेकानेक समस्यात्रों और वास्तविकतात्रों को अभिव्यक्ति देने में समर्थं थीं। मध्यकाल की रूढियों के स्थिर सरोवर में साहित्य की गति बंद हो गई थी. वह सामाजिक जीवन की ज्वलंत चेतना के निकट संपर्क में न श्राकर कुछ स्थिर विषयों श्रौर शैलियों को शास्त्रीय परिपाटी पर ग्रहण कर परिपाटी विहितं रसज्ञता का विकास करना ही अपना लक्ष्य समभ रहा था। आधुनिक काल की संघर्षरत भारतीय चेतना को श्रपने को व्यक्त करने के लिये पश्चिमी साहित्य से अनेक नवीन विधाएँ प्राप्त हाई। रचना की नई विधाएँ प्राप्त हाई तो उन विधाश्रों पर या साहित्य मात्र पर जो चिंतन श्रीर मनन वहाँ प्रस्तृत किए गए थे, वे भी उसे प्राप्त हुए। श्राधुनिक काल में पद्य के साथ ही साथ गद्य का विकास हुआ और गद्य के माध्यम से व्यक्त होनेवाला साहित्य लिखा और पढ़ा जाने लगा। गद्य के साहित्य की प्रथा ऋभी तक हिंदी में नहीं थी ऋतएव गद्य साहित्य के नवीन रूपों पर चिंतन मनन प्रस्तत करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता था। कविता के संबंध में रीतिकाल के श्राचार्यों ने कुछ सिद्धांतचर्चाएँ की थीं, किंतु वे चर्चाएँ उनकी मौलिक उद्भावनाएँ न होकर संस्कृत के ब्राचार्यों के विचारों का रूपांतर मात्र थीं। गद्य का विकास होने से श्रालोचना का भी विकास हुआ। तर्क, विश्लेपण, सूक्ष्म मीमांसा पद्य में संभव नहीं, गद्य में ही इन्हें विकसित होने का अवसर मिल सकता है।

पश्चिम में भारतीय साहित्य की तरह मध्यकाल में विचारपरंपरा दूटी नहीं श्रोर न तो रूढ़ हुई; इसलिये वहां के श्रालोचनसिद्धांत निरंतर जीवित साहित्य के संपर्क में होने के कारण श्रिषक नए श्रोर श्राधुनिक काल की चेतना के श्रनुरुप सिद्ध हुए। इसलिये सामाजिक जायित से ऊष्म भारतीय जनता को पश्चिमी साहित्य की श्रनेक गद्यविधाएँ श्रोर विचारसरिण्याँ श्रिषक वस्तू-मुखी लगीं श्रोर इस साहित्य के संपर्क में श्राते ही हिंदी में भी गद्य में उपन्यास, कहानी, एकांकी, नए प्रकार के नाटक लिखे जाने लगे तथा कविता में भी परिपाटीविहित सौंदर्य के स्थान पर नव सामाजिक चेतना श्रोर जीवनमूख्य स्थान पाने लगे। संस्कृत श्रोर हिंदी के रीति काल की श्रालोचना की सीमा से श्रागे बढ़कर पुस्तकों के रूप में कृतियों श्रोर कृतिकारों तथा विभिन्न साहित्यसिद्धांतों पर विचारविमर्श होने लगा। संस्कृत साहित्य में साहित्य-सिद्धांत-चर्चा बहुत समृद्ध है, एक एक प्रश्न को लेकर स्कृत साहित्य में साहित्य-सिद्धांत-चर्चा बहुत समृद्ध है, एक एक प्रश्न को लेकर स्कृत विश्लेषण की लंबी परंपरा दिखाई पड़ती है,। काव्य की श्रातमा, काव्यहेतु, काव्य

उद्देश्य, काव्य के गुण दोष, काव्य आस्वादन की प्रक्रिया के साथ साथ काव्य के श्रमेक मेदों, उपमेदों, उनके विपयों, शैलियों, उद्देशों आदि अनेक छोटे-बड़े प्रश्नों पर संस्कृत साहित्य में गहन विवेचन प्रस्तुत हुआ है। अनेक आचार्यों की हिंछ में दिखाई पड़नेवाली समता और विपमता उनके मीलिक चिंतन का ही परिणाम है। यह अवश्य है कि इन संस्कृत आचार्यों ने काव्यधर्म की स्थापना करते समय चिरंतनता का ही विशेष ध्यान रखा, युगसापेच गतिशीलता या नवीनता की चिंता नहीं की।

वर्तमान चिंतना में युगसापंत्त सत्यों के प्रहण की श्रोर तिशेष श्राप्रह दिखाया जाने लगा है। मान, संवेदना, सांदर्य, का यिशल, सभी को वदलत हुए युग के परिवेश में देखा जान लगा है, इसिलये प्राचीन सिद्धांतों को या तो नवीन श्रानिवार्यता की कसौटी पर कसकर उनमें निहित नई संभावनाश्रों का विकास किया जा रहा है, उनको चिंतन का नया श्रावास दिया जा रहा है श्रयवा उन्हें छोड़कर या बहुत ही गौण रूप से स्वीकारकर नए मानदंद तैयार किए जा रहे हैं। पिचम से श्राई हुई नई विधाशों के लिये पिश्चम में मान्य मानदंडों को ही स्वीकार करना पड़ा श्रीर श्रपने थुग श्रीर समाज की वास्तिविकताश्रों की पृष्टभूमि पर उनकी शक्ति श्रीर सुंदरता की परीचा की जाने लगी। लेकिन काव्य श्रीर नाटक की विधा तो श्रपने यहाँ बड़ी पुरानी हैं श्रोर उन्हें ले कर इतने सारे सिद्धांत निर्मत हुए हैं। श्रतः इनकी परीचा के लिये श्राज भी ये पुराने सिद्धांत कितने मूल्यवान तथा सार्थक हैं तथा उनमें कितना नया जोड़ने श्रीर समक्षने की श्रावश्यकता है, बार बार श्रालोचकों के सामने यह प्रश्न श्राता ही रहा है।

श्रालोच्यकाल में श्राचार्य रामचंद्र शुक्क एक एसे व्यक्ति हैं जिन्होंने पहली बार श्रालोचना के सिद्धांत श्रीर व्यवहार पद्म को प्रौद्ता, उत्कर्प श्रीर नवीन दिशा दी। रामचंद्र शुक्ल द्वारा स्थापित सिद्धांतों के पहले उनके पूर्ववर्ती श्रीर समकालीन डा॰ स्थामसुंदरदास के साहित्यालोचन के सिद्धांतों की परीच्या करना कालक्रम की दृष्टि समीचीन होगा। डा॰ स्थाममुंदरदास का 'साहित्यालोचन' हिंदी श्रालोचना का सर्वप्रथम ग्रंथ है जिसमें भारतीय सिद्धांतों की परीच्या तथा पश्चिम से श्राई हुई विधाश्रों की मीमांसा एक साथ व्यापक भूमि पर की गई। स्पष्ट है कि इन विवेचित सिद्धांतों में कुछ तो ऐसे हैं जिनका संबंध साहित्य के चिरंतन प्रश्नों से है जैसे काव्य की श्रात्मा क्या है ? साहित्य का उद्देश्य क्या है—यानी कला कला के लिये है या जीवन के लिये या श्रन्य किसी प्रयोजन के लिये। दूसरे सिद्धांत विभिन्न विधाशों के क्यों से संबद्ध हैं। बहुत बादविवाद के पश्चात्,यह स्थापित सा हो गया कि काव्य की श्रात्मा रस है। मारतीय श्राचार्यों ने रस स्थापित सा हो गया कि काव्य की श्रात्मा रस है। मारतीय श्राचार्यों ने रस स्थागे, उसके संयोग श्रीर निष्पित्त को लेकर गहन चिंतन प्रस्तुत किए, फिर भी

इस बात में मतैक्य नहीं हो पाया कि रस की निष्पत्ति कहाँ होती है श्रीर कैसे होती है ? रस कार्य में है या कर्ता में है या अनुकर्ता में है या किव में है या प्रेचक या पाठक में है। फिर भी इन चर्चाओं में यह मत प्रधान रहा कि रस की निष्पत्ति मलतः प्रेचक या पाठक में ही होती है। श्राभिनव गुप्त का श्राभिव्यक्तिवाद इस मत का स्थापक है। इस मत के अनुसार रस की निष्पत्ति सामाजिक ( प्रेचक या पाठक ) में होती है, क्योंकि सामाजिकों में स्थायीभाव वासना वा संस्कार रूप से स्थिर रहते हैं और वे साधारणीकृत विभावादि द्वारा उद्बुद्ध हो जाते हैं। यानी काव्यादि का पाठ, नाटकों का श्रमिनय सामाजिक के हृदय में वासनारूप से स्थित स्थायी भावों को जगाने के साधन होते हैं। रस के बारे में दसरी प्रमुख स्थापना है कि वह अलौकिक है अर्थात काञ्यानंदब्रह्मानंद सहोदर है। आचार्यों ने स्थायी भाव की संख्या निर्धारित कर नव रस मान लिए और फिर अनुमाव, संचारीभाव श्रादि की भी संख्याएँ निश्चित कर ली गईं। बाद के श्रालीचकीं श्रीर हिंदी के रीतिकाल के आचार्यों ने इन आचार्यों द्वारा स्थापित रह के स्वरूप पर चिंतन मनन न कर उसे ज्याम सत्य की तरह स्वीकार कर लिया ग्रीर बने बनाए सूत्र के ग्राधारपर कविताएँ लिखते रहे । श्राधनिक काल में मनोविज्ञान तथा श्रन्यान्य वैज्ञानिक सत्यों के विकास के नाते नई चेतना का उदय हुआ श्रीर इस नई चेतना ने समस्त प्राचीन का वस्तवादी दृष्टि से त्राकलन करने के लिये त्राधुनिक मनीपा को प्रेरित किया। रामचंद्र शुक्ल रस को काव्य की ग्रात्मा स्वीकार करते हुए भी उसके नए वैज्ञानिक विवेचन की श्रोर प्रवृत्त हुए श्रौर रत के प्रसंग में उन्होंने श्रने क नए प्रश्न उठाए श्रीर उनका समाधान किया । स्त्री कृत रमस्त्र हर की विकसित कर उसकी नर्ड संभावनात्रों की त्रोर संकेत किया। त्र्याचार्य शक्क समयक्रम से डा० श्याम-सुंदरदास के पछि त्राते हैं, किंतु दोनों के कार्य प्रायः समकालीन थे। त्राचार्य शुक्त ने रस के दोत्र में जो नई स्थापनाएँ की वे बाबू साहब डा० श्यामनंदरदास) को पसंद नहीं आईं। उन्होंने शुक्तजी की मान्यताओं के विपरीत और ग्राचीन श्राचार्यों के श्रतकल रस के स्त्रीकृत स्वरूप को ही ग्रहण किया। हाँ, विवेचन का ढंग नया श्रवश्य हो गया। शुक्ल भी की स्थापना श्रों की चर्चा श्रपने स्थान पर होगी. हम बाबू साहब के रससंबंधी सिद्धांतों को देखें।

बाबू साहब ने रससंबंधी समस्त चर्चाश्रों का उल्लेखकर श्रिमनवगुप्ताचार्य के मत का समर्थन किया है तथा रस के श्रंगों, उपांगों की जानकारी देते हुए रस के प्रकरण को पूर्ण बनाने का प्रयत्न किया है। बाबू साहब ने रस की श्रली- किकता स्वीकार की है। रस श्रलीकिक है श्रर्थात् श्रानंददायी है, श्रानंददायी इसलिये है कि उसका साधारणीकरण होता है। बाबू साहब ने श्रिभनवगुप्त के साधारणीकरण श्रीर उसके भीतर से दीत. होनेवाले ब्रह्मानंदसहादर श्रानंद को

केशवप्रसाद मिश्र की 'मधुमती भूमिका श्रीर परप्रत्यत्त्व' के नियम के श्राधार पर सिद्ध किया है। मिश्रजी ने 'मधुमती मुमिका श्रीर परप्रत्यच् 'का सिद्धांत दर्शन से लिया है। पातंत्रल सूत्रों के भाष्यकर्ता भगवान् व्यास की दार्शनिक मधुमती भमिका को मिश्रजी ने रस के प्रसंग में प्रयुक्त किया है। 'मधुमती भूमिका' चित्त की वह विशेष श्रवस्था है जिसमें वितर्क की सत्ता नहीं रह जाती। शब्द, श्रर्थ श्रीर ज्ञान इन तीनों की पृथक् प्रतीति वितर्क है। दूसरे शब्दों में वस्तु, वस्तु का संबंध श्रौर वस्त के संबंधी इन तीनों के मेद को ऋनुमय करना ही वितर्क है। जैसे, 'यह मेरा पुत्र है' इस वाक्य से पुत्र, पुत्र के साथ पिता का जन्यजनक संबंध त्रीर जनक होने के नाते संबंधी पिता इन तीनों की पृथक पृथक प्रतीति होती है। इस पार्थक्यान् भन को ग्रापर प्रत्यक्त भी कहते हैं। जिस ग्रावस्था में संबंध श्रीर संबंधी विलीन हो जाते हैं केवल वस्तु मात्र का श्राभास मिलता रहता है उसे परप्रत्यन या निर्वितर्क समापत्ति कहते हैं। जैसे पुत्र का केवल पुत्र के रूप में प्रतीत होना। इस प्रकार प्रतीत होता हुआ पुत्र प्रत्येक सहृद्य के वात्सलय का आलंबन हो सकता है। चित्त की यह समापत्ति सात्तिक वृत्ति की प्रधानता का परिग्राम है। रजोगण की प्रवलता मेद बुद्धि श्रीर तत्फल दुःख का तथा तमोगुण की प्रवलता अबुद्धि की तत्फल मूढ़ता का कारण है। जिसके दुःख श्रीर मोह दोनों दवे रहते हैं. सहायकों से उन्मेष पाकर उभरने नहीं पाते, उसे भेद में भी श्राभेद श्रीर दुःख में भी सुख की श्रनुभूति हुत्रा करती है। चित्त की यह श्रवस्था साधना के द्वारा भी लाई जा सकती है श्रोर न्यूनातिरेक मात्रा में सात्विकशील सज्जनों में स्वभावतः भी विद्यमान रहती है । इसकी सत्ता से ही उदारिवत्त सज्जन वसघा को अपना कुट्र'व समभते हैं और इसके अभाव में जुद्र चित्त व्यक्ति अपने पराए का वहत मेद किया करते हैं श्रीर इसी लिये दुः व पाते हैं क्योंकि 'भूमा वे सुखम् नाल्वे सुखमस्ति।' रस सहृदय को इसी मध्मती भूमिका पर ले जाते हैं जहाँ सहृदय संबंध और संबंधी के ज्ञान को भूल जाता है, केवल उसे वस्तु का आभास मिलता रहता है। यह अवस्था आनंद की होती है इसलिये रस आनंदमय है।

कहना न होगा कि डा॰ श्यामसुंदरदास ने रससंबंबी सारी ज्ञातव्य बातों का परस्पर संयोजन किया, कोई मौलिक उद्भावना नहीं की। हाँ, इतना स्रवश्य किया है कि भावों को इंद्रियजनित, प्रज्ञात्मक स्प्रौर रागात्मक तीन कोटियों में बाँटकर उनका मनोनैज्ञानिक ढंग से विवेचन किया है; या यों कहा जाय कि वर्तमान काल में विकसित मनोवैज्ञानिक चिंतन का रस के प्रसंग में थोड़ा बहुत उपयोग किया है।

'साहित्यालोचन' वास्तव में पश्चिमी श्रौर भारतीय साहित्यशास्त्र के सिद्धांतों का सुंदर समुख्य है, जिसमें कला, साहित्य, काव्य, उपन्यास, नाटक, कहानी, निवंध; श्रालोचना के खंबंध में स्थापित विचारों को समन्वयात्मक दृष्टि से गुंफित करने का प्रयत्न किया गया है। लेखक के स्वतंत्र चिंतन का उत्फुल्ल उभार नहीं दीखता, लेकिन उसकी निजी रुचि, श्रद्धचि का व्यक्तित्व सर्वत्र प्रविविवित है। वह विभिन्न मतों का खंडन श्रीर समर्थन करता चलता है, श्रपनी श्रोर से निष्कर्ष निकालता चलता है श्रीर हिंदी साहित्य की तद्युगीन रचना या श्रालोचना में उभरनेवाली प्रवृत्तियों के पच्च विपद्ध में विचार करता चलता है। कुल मिलाकर बाबू साहब साहित्य को प्राचीन श्रीर नवीन, पश्चिम श्रीर पूरव की विकित्त श्रीर मिली- जुली उपलब्धियों के श्राधार पर परखने के पच्चपाती ज्ञात होते हैं। निष्कर्ष रूप से इनके साहत्यिखदांतों को इम निम्नलिखत रूप में देख सकते हैं।

१--- फाव्य की ग्रात्मा रस है, रस ग्रली किक श्रीर ब्रह्मानंद शहोदर है।

२—काव्य कला के श्रंतर्गत है। डा॰ साहब ने कला का विशद विवेचन करते हुए उसके श्रनेक मेदों की व्याख्याएँ की श्रीर काव्य को उन सारी कलाश्रों में श्रेष्ठ माना। भारत में काव्य को कला के श्रंतर्गत नहीं माना गया था, क्यों कि कलाश्रों को मनोरं जनप्रधान श्रीर काव्य को रसप्रधान स्वीकृत किया गया था, किंतु बाबू साहब ने सारी कलाश्रों की मूल प्रेरणा एक ही मानी। प्रभाव की श्रिषकता श्रीर स्थूल उपकरणों की स्वल्प प्रहणता के श्रनुपात से कलाएँ एक दूसरे से श्रिषक महत्वपूर्ण होती जाती हैं, काव्य इसी लिये श्रेष्ठतम कला है। बाबू साहब का यह चिंतनप्रकरण हीगेल श्रीर वार्सफोल्ड के कलाविभाजन के सिद्धांतों पर श्राधारित है, लेकिन उपर्युक्त विचारकों के विचारों को श्रयनाते हुए भी लेखक ने संस्कार श्रीर वृत्तियाँ, श्रमिव्यंजना की शक्ति, कला श्रीर श्रमिव्यंजना, कला श्रीर मन:शक्तियाँ, कला श्रीर प्रकृति, कला श्रीर श्राचार जैसे नए विषयों के विवेचन से कलासंबंधी चर्चा को श्रीधक रूप से पूर्ण बनाने का प्रयत्न किया।

३— काव्य मानवजीवन का विशद चित्र है। वह समाज से विच्छिन्न होकर कवि की वस्तुनिरपेच कल्पना श्रौर प्राग्राहीन रूपविलास को लेकर नहीं जी सकता। काव्य सामाजिक होता है लेकिन समाजिक के श्रंतर्गत समाज की राजनीति, धार्मिक श्रार्थिक परिस्थितियाँ, परंपराएँ, नए युग के प्रभाव के कारण जगी हुई नई संभावनाएँ मान्यताएँ सभी श्रंतर्भु के हैं। सामाजिक स्वरूपों की श्रमिव्यक्ति के लिये साहित्यकार श्रपने व्यक्तिगत भीतरी जीवन को सर्वथा त्याग नहीं देता है, यदि ऐसा हो तो साहित्य का निर्माण कार्य श्रसंभव हो जाय।

'साहित्यालो चन' श्रौर 'रूपक रहस्य' डा० एयामसुंदरदास की सैद्धांतिक श्रालो चनासंबंधी पुस्तकें हैं।

हिंदी में सर्वप्रथम सैद्धांतिक श्रौर व्यावहारिक श्रालोचना का प्रौढ़ रूप श्राचार्य शुक्ल की समीदाश्रों में दिखाई पड़ा। श्राचार्य शुक्ल सब्चे श्रथों में नए सिद्धांतों की स्थापना करनेवाले या पुराने सिद्धांतों को नई दिशा देनेवाले आचार्य थे। शुक्लजी ने पश्चिमी साहित्य की प्रवृत्तियों और युर्गान आवश्यकताओं को समक्ता और परखा, लेकिन उन्होंने साहित्यक न और आकलन का म्लाधार भारतीय सिद्धांतों को ही स्वीकृत किया। शुक्लजी ने भी डा० श्यामसुंदरदास के साथ ही आलोचना को साहित्यिक रूप प्रदान किया, परंतु शुक्तजी ने आलोचना को साहित्यिक शैली प्रदान करने के लिये भारतीय साहित्य का मंथन किया और उच्चकोटि के काव्य का रहस्य समक्ता। शुक्लजी की दृष्टि में महान् काव्य का पहला गुण है म.चों की गहराई, व्यापकता तथा औदात्य से संपन्न होना। जो काव्य मानवजीवन और जगत् के जितने ही अधिक मार्मिक और सामान्य भावों को अपने में प्रहण्यकर पाटकों का मानसिक स्तर ऊँचा और रावेदनशील बना सकेगा वह उतना हो महान् काव्य है। शुक्लजी हसी लिये भारतीय रसवाद को विशेष महत्व देते हैं। काव्य की रसात्मक स्थिति को विशेष महत्व देते हुए भी वे काव्य को लोकमंगल जैसे आदर्श पत्न से जोड़ते हैं। शुक्लजी अपने इन दो अधिक और दृष्टि सिद्धांतों के अलोक में साहित्य के सारे ममों का :द्धाटन और मृत्यांकन करते हैं।

डा॰ श्यामसुंदरदास के रसवाद की चर्चा हो चुकी है। वे रसवाद को स्वीकारते हुए भी रस चर्चा को आगे नहीं बढ़ा सके, किंतु आचार्य शुक्त रस को सामाजिक भूमिका पर प्रतिष्ठित कर उसके अनेक ऐसे पत्तों को आंर संबद्ध प्रश्नों को सामने रखा और उनपर विचार किया जो पहले के रसवादी आचार्यों द्वारा उद्घाटित नहीं किए गए थे या जो गलत रूप में पंश किए गए थे। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञानदशा कहलाती है उसी प्रकार हृदय की यह मुक्तावस्था रसदशा कहलाती है। हृदय की हसी मुक्ति की साधना के लिये मनुष्य की वाणी जो शब्दविधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। इस साधना को हम भावयोग कहते हैं और कर्मयोग और ज्ञानयोग का समकच्च मानते हैं। रस पर आधारित यह कविता अपने उद्देश्य में महान् होती है अर्थात् वह केवल आनंद नहीं प्रदान करती, बिक आनंद देने के साथ साथ मनुष्य के मनोविकारों का परिष्कार कर शेप सृष्टि के साथ उस के रागात्मक संबंध की रच्चा और निर्वाह करती है 'कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उटाकर लोकसामान्य भावभूमि पर ले जाती है जहाँ जगत् की नाना गतियों के मार्मिक स्वरूप का साचात्कार और शुद्ध अनुभूतियों का संचार होता है। इस

<sup>े</sup> शुक्ल ; रख्न मीमांसा, पृष्ठ ५-६।

भूमि पर पहुँचे हुए मनुष्य को कुछ काल के लिथे श्रपना पता नहीं रहता। वह श्रपनी सत्ता को लोक सत्ता में विलीन किए रहता है। उसकी श्रनुभूति सबकी श्रनुभूति होती है या हो सकती है। इस श्रनुभूति योग के श्रभ्यास से हमारे मनोविकारों का परिष्कार तथा शेप सृष्टि के साथ हमारे रागात्मक संबंध की रह्या श्रोर निर्वाह होता है।

शुक्ल की इस न्याख्या से स्पष्ट है कि रस काव्य की ज्ञात्मा है ज्ञौर वह मानव हृदय को परिष्कृत कर उसे मानवीय भावों की रक्षा ज्ञौर दानवीय वृत्तियों तथा कार्यों के दमन के लिये प्रेरित करता है अर्थात् रस का लोकमंगल से सीधा संबंध है। दूसरी बात इस प्रसंग में यह स्पष्ट होती है कि काव्य में विषयवस्तु प्रमुख है ज्ञौर विषय भी ऐसे होने चाहिए जो हमारे नित्य के परिचित हों श्लौर अपने ज्ञाप में महत्त्वशाली हों, क्योंकि 'जिन रूपों ज्ञौर व्यापारों से मनुष्य ज्ञादिम युगों से ही परिचित है, जिन रूपों ज्ञौर व्यापारों को पाकर वह नर जीवन के ज्ञारंम से ही लुब्ध ज्ञौर जुब्ध होता ज्ञा रहा है उनका हमारे मावों के साथ मूल या सीधा संबंध है। ''इस विशाल विश्व के प्रत्यन्त से प्रत्यन्त ज्ञौर गूढ़ से गूढ़ तथ्यों को मावों के विषय या ज्ञालंबन बनाने के लिये इन्हीं मूल रूपों ज्ञौर मूल व्यापारों में परिशात करना पडता है?।'

रस को श्राचार्यों ने श्रलोंकिक तथा उसके श्रानंद को ब्रह्मानंदसहोदर माना हैं किंतु शुक्रजी ने इस मान्यता को श्रस्वीकार किया है। उनकी हिए से काव्यानुभूति श्रोर लोकानुभूति में कोई श्रंतर नहीं है। उनका कहना है कि चाहे काव्य हो चाहे जीवन की घटना, जिस किसी से प्रभावित होकर हम कुछ ज्यों के लिये वैयक्तिक रागद्वेष से मुक्त होकर सामान्य भावभूमि पर पहुँच जाते हैं, उच्च कोटि की श्रनुभूति है। जीवन में श्रनेक ऐसे श्रवसर श्राते हैं जब हम श्रपने ही राग देष में बँचे रहने के कारण काव्यानुभूति का श्रनुभव नहीं कर पाते। दूसरी श्रोर काव्य के चेत्र में भी बहुत सी घटिया रचनाएँ मिलती हैं जिनमें या तो चामत्कारिक तमाशे खड़े होते हैं या वैयक्तिक श्रनुभूतियाँ होती हैं। शुक्रजी की मान्यता है कि 'रसानुभूति प्रस्यच्च या वास्तविक श्रनुभूति से सर्वथा पृथक् कोई श्रंतश्चित्त नहीं, बल्क उसी का एक उदात्त श्रोर श्रवदात्त स्वरूप है।' रसानुभूति का ब्रह्मानंदसहोदर के रूप में प्रह्मण केवल उसकी उच्चता सिद्ध करने के लिये हुश्रा है। शुक्रजी ने काव्यानुभूति को लोकानुभूति से जोड़कर रस के ब्रह्मानंदसहोदरत्व श्रीर श्रवोक्तिकता को श्राधार बनाकर नकली श्राध्यात्मिक

१ शुक्ल : रस मीमांसा, पृष्ठ ५-६।

२ वही।

श्रनुभूतियों को श्रपनानेवाली तथा जगत् का प्रकृत श्राधार छोड़कर रहस्यमय लोक में विचरण करनेवाली कविताश्रों का खंडन किया।

शृक्षजी ने श्रपनी उपर्युक्त मान्यता के श्राधार पर रस की उत्तम श्रार मध्यम कोटियाँ निर्धारित की तथा ज्ञिष्णिक दशा, स्थायी दशा श्रोर शील दशा के श्रावार पर रस के विभाग किए। 'रसात्मक बोध' शीर्षक निर्वंध में उन्होंने रूपविधान के तीन भेद किए—(१) प्रत्यच्च रूपविधान, (२) स्मृत रूपविधान श्रोर (३) संभावित या कल्पित रूपविधान। इन तीनों विधानों में शुक्क जी ने रसानुभूति मानी है, लेकिन यह भी स्पष्ट किया है कि कविता में तीसर प्रकार का रूप-विधान ही ग्राह्म हुश्रा है श्रीर यह ठीक भी है क्योंकि काव्य शब्दव्यापार है।

साधारणीकरण के प्रसंग में शुक्क जी ने साधारणीकरण की कुछ ऐसी शर्तों की विवेचना की है जिनपर प्राचीन छाचार्यों ने विचार नहीं किया था। प्राचीन छाचार्यों ने तो इतना भर कह दिया कि विभाव, श्रनुभाव श्रीर संनारी भाव के संयोग से स्थायी भाव रसदशा प्राप्त करता है, किंतु शुक्क जी ने साधारणीकरण या रसनिष्पित्त के लिये केवल छालंबन छार्थित्वत नहीं समक्ता बल्कि उसमें छालंबन धर्म की स्थापना करना छावश्यक माना। रसनिष्पत्ति के लिये छावश्यक है कि छालंबन में स्थापना करना छावश्यक माना। रसनिष्पत्ति के लिये छावश्यक है कि छालंबन में स्थापना करना जाने का गुण हो या किंग्द हारा छारोपित किया जाय।

कहा जा चुका है कि शुक्लजी ने कान्य की मूल प्रकृति को लोकमंगल के पत्त से संबद्ध माना। लोकमंगल कान्य पर ऊपर से आरोपित किया हुआ बाह्य धर्म नहीं है, बिल्क उसकी प्रकृति में श्रंतिनिहित है। कान्य की श्रात्मा है रस। रसानुभूति जगानेवाले पात्र का सामाजिक मानों से निर्मित होना श्रावश्यक है। सामाजिक मर्यादा को खंडितकर अपनी श्रातिनैयक्तिक सनक या दानवी वृत्तियों को लेकर चलनेवाला पात्र कभी भी हमारे भावों का श्रालंबन नहीं हो सकता। रस के चेत्र में सामाजिक श्रोचित्य की स्थापना कोई नई वस्तु नहीं है, किंतु जहाँ रस श्रोर श्रोचित्य संपदाय के प्राचीन श्राचायों ने श्रोचित्य को रसनिष्पत्ति का सधक माना है वहाँ शुक्लजी ने दोनों को श्रन्योन्याश्रित माना। श्रर्थात् श्रोचित्य रसनिष्पत्ति में सहायक होता है श्रोर रसनिष्पत्ति से श्रीचित्य का संप्रसारण श्रोर संशोधन होता है। लोकधर्म के श्राधार पर शुक्लजी ने कान्य के दो मेद किए— (१) श्रानंद की साधनावस्था, (२) श्रानंद की सिद्धावस्था। श्रानंद की साधनावस्था में मंगलविधान करनेवाले दो भाव हैं—करुगा श्रोर प्रेम। करुगां की गित रचा की श्रोर होती है श्रीर प्रेम की रंजन की श्रोर। श्रानंद की सिद्धावस्था में मुख्य माव है प्रेम। इस चेत्र में श्रन्य भाव प्रेम के वशवतीं होकर ही श्राएँगे।

शुक्लजी स्त्रानंद की साधनावस्था को सिद्धावस्था की स्त्रपेद्धा श्रेष्ठ मानते हैं, इसलियें प्रवंध काव्यों को मुक्तकों की स्रपेद्धा अच्छा मानते हैं। प्रवंध काव्यों में

प्रयत्न की विविधता होती है, मानव के विविध भावों की छटा एकसाथ दिखाई पड़ती है। मुक्तक काव्यों में आनंद की सिद्धावस्था होती है। उनमें जीवन के विविध पत्त्रों, विविध मावों, विविध प्रयत्नों का, नहीं वरन् एक सिद्ध भाव का, विशेषतय। प्रेम का चित्र होता है।

शक्ल जी ने काव्यसंबंधी श्रान्य प्रश्नों पर भी मार्मिकता से विन्तार किया श्रीर श्रपनी मान्यताएँ स्थापित की । जैसे काव्य श्रीर कला में भिन्नता है। वे मलतः कला का संबंध वाग्वैचित्रय या चमत्कार से मानते हैं. जब कि काव्य का मल स्वरूप अनुभति, रस, संवेदना आदि में निहित है। शुक्लजी काव्य में रहस्यवादी प्रवृत्ति को नकली मानते हैं। काव्य के उपादान प्रत्यन्न जगत से लिए जाने चाहिए क्योंकि उसका मुख्य विषय श्रानुभूति श्रीर भाव ही है। शुक्लाजी ने कल्पना श्रीर काव्य के संबंधों की व्याख्या करते हुए कल्पना के विविध रूपों का विश्लेषणा किया। 'रसमीमांसा', 'चिंतामणि' श्रीर 'काव्य में रहस्यवाद' के निबंधों में शक्लजी के साहिःयालोचन संबंधी विचार दर्शनीय है। शुक्ल की की इन वैद्वांतिक स्थापनात्रों को ग्राधार बनाकर चलनेवाले ग्रालोचकों की एक बडी परंपरा है। इस परंपरा में बाबू गुलाबराय, डा॰ जगन्नायप्रसाद शर्मा, पं विश्वनाथप्रसाद मिश्र, पं चंद्रवली पांडेय, श्रीलक्ष्मीनारायण 'सुघांशु', डा॰ केसरीनारायण शुक्ल, पं० कृष्णशंकर शुक्ल श्रौर डा० सत्येंद्र के नाम लिए जा सकते हैं। किंत इनमें से अधिकांश ने शुक्लाजी की मान्यताओं को आधार बनाकर कृतियों का मुल्यांकन ही किया, वे शुक्लजी की तरह नए सिद्धांतों की न तो स्थापना कर सके श्रौर न तो शुक्लाजी के सिद्धांतों की चर्चा श्रागे बढा सके। शक्लजी के सिद्धांतीं की परंपरा में विचारचर्चा के जो नए प्रयास हए उनमें श्रीपदुमलाल पुत्रालाल बख्शी, बाबू गुलाब राय के 'काव्य के रूप' 'सिढांत श्रीर श्रध्ययन', डा॰ जगन्नाथप्रसाद शर्मा के 'कहानी का रचनाविधान', पडित विश्व-नाथ प्रसाद मिश्र के 'वाङ्मय विमर्श', श्रीलक्ष्मीनारायण सुधांशु के 'जीवन के तत्त्व श्रीर काव्य के सिद्धांत' तथा 'काव्य में श्रमिव्यंजनावाद', डा॰ सत्येंद्र के 'समीक्षा के सिद्धांत' तथा 'कला कल्पना श्रीर साहित्य' का उल्लेख किया जा सकता है। श्रीपदमलाल पुन्नालाल बरूशी का कार्य विशेषतया व्यावहारिक समीचा के चेत्र से संबद्ध है। बाबू गुलाब राय के साहित्यसिद्धांत शुक्क नी के सिद्धांतों पर श्चवलंबित होने के बावजूद श्रिविक लचीले हैं। श्रापने पूर्व श्रीर पश्चिम, प्राचीन तथा नवीन सभी प्रकार के विचारों को आपस में मिलाकर उदार साहित्यसिदांतों की स्थापनाएँ करनी चाही हैं। शास्त्रीय प्रश्नों को भी श्राधनिकता के श्रालोक में देखने का प्रयत्न किया है। 'रस श्रीर मनोविज्ञान', 'श्रिभिव्यंजनावाद श्रीर कलावाद', 'कविता श्रीर स्वम' श्रादि साहित्यसिद्धांतों की चर्चा में इसी लिये बाब साइव की मौलिकता के दर्शन होते हैं।

डा० जगन्नाथप्रसाद शर्मा की 'कहानी का रचना विधान' पुस्तक कहानी-कला के सिद्धांतों की मार्मिक श्रौर विशद विवेचना प्रस्तुत करती है। गो यह पुस्तक सन् १६५६ में लिखी गई है।) इस पुस्तक में लेखक ने कहानी के शिल्प के दोत्र में प्रचलित सभी प्रयोगों को सहृदयतापूर्वक देखा है श्रौर उनका वस्तुगत विवेचन किया है। यह नहीं कहा जा सकता कि लेखक ने कहानीकला के द्येश में किसी नए सिद्धांत या विचारसरिश की स्थापना की है, किंगु यह श्रयस्थ है कि सभी विचारों को सुसंबद्ध रूप में दिष्ट में रखकर लेखक ने कहानी का बड़ा निर्भीत स्वरूप सामने रखा है श्रौर इस प्रकार वह मानता है कि कहानी में दो मेदक गुग्र होते हैं—(१) विषय का एकत्व ग्रथवा मूलमात्र की श्रनन्यता श्रौर (२) प्रभावसमष्टि श्रथवा प्रभावान्विति।

विश्वनाथप्रसाद मिश्र ने श्रालोचनसिद्धांत के च्रेन में गुक्क जी को दुइराया है। ये भी रसवाद को माननेवाले हैं लेकिन इनमें गुक्क जी की तरह नवीन स्थापनाश्चां की प्रवृत्ति नहीं है। इन्होंने रसीं तथा काव्यसंप्रदायों की व्याख्याएँ पुराने लच्च एवं में के श्राधार पर की हैं। ये पुरानी विपुत्त सामित्रयों का उपयोग नवीन युगनिर्माण के लिये नहीं, वरन् परिचय ज्ञान के लिये करते हैं। ये साहित्य को एक शाश्यत मात्रधारा का श्राभिव्यं कर मानते हैं। पाश्चात्य विचारों का भी प्रहण मिश्र जी ने उसी मात्रा में किया है जितनी मात्रा में वे भारतीय रसवाद के समीप जान पड़ते हैं। शुक्क जी की ही भांति ये भी साहित्य को लोकहित से जोड़ते हैं।

श्रीलक्ष्मीनारायण 'सुधांशु' शुक्ल की परंपरा के होते हुए भी कुल श्रपने ढंग से सिढांतों की चर्चाएँ करते हैं। 'सुधांशु' जी ने 'जीवन के तत्व श्रोर काव्य के सिढांत' में भावों श्रोर जीवन की श्रलग श्रलग विविध स्थितियों तथा उनके पारस्परिक प्रभावों का विवेचन दार्शनिक श्रोर मनीवैहानिक श्राधार पर किया है। लेखक ने साहित्य को सर्जित श्रीर प्रभावित करनेवाली कुल मनोवैहानिक प्रक्रियाश्रों का रहस्य बड़ी मार्मिकता से उद्घाटित किया है। लेखक ने रस-निष्पत्ति, श्रयंबोध, काव्य की प्रराणाशक्ति, छुंद श्रीर लय पर श्रपने ढंग से विचार रखे हैं। लेखक ने फायड के कामवाद पर भारतीय दार्शनिकों के मत के श्रालोक में चर्चा की है। वास्तव में काम किवा को जन्म देनेवाले प्रेरक श्रावेगी में प्रमुख है।

#### स्वच्छंदतावादी ( छायावादी ) समीज्ञा

छायावादी कविता के उद्भव श्रीर विकास के पश्चात् श्रालोचना के मान में नए परिवर्तन लिंदत हुए। छायावादी साहित्य का स्वरूप परिपाटीबद्ध साहित्य से बहुत कुछ भित्र था। बह नई चेतना, नया सौंदर्यशेष, नया भाव- बोध श्रौर नया शिल्पविधान लेकर श्राया था। श्रालोचना के पुराने मान इस नवीन साहित्य को समभते श्रौर इसका मूल्य श्राँकने में श्रसमर्थ रहे। श्रातः नवीन साहित्यसिद्धांतों की स्थापना की श्रावश्यकता पड़ी। छायावादी साहित्य के श्राधार पर निर्मित श्रालोचनसिद्धांत में निम्नलिखित बातें प्रमुख हैं—

(१) आत्मानुभति की प्रधानता--छायावादी समीच्क शास्त्रीय आलो-चकों की पिटी पिटाई. बँधी बँधाई शैली पर न चलकर स्पष्ट घोषित करते हैं कि शुद्ध भाव श्रीर श्रनुभृति की श्रिमिन्यक्ति ही साहित्य का उद्देश्य है। साहित्यकार के लिये सामाजिक ब्रादशों, नैतिकताश्रों श्रौर बाह्य चेतनाश्रों से प्रमावित होना त्रावश्यक नहीं, संचालित होना तो बिल्कल श्रावश्यक नहीं। समीचक को यही देखना चाहिए कि लेखक ने पस्तुत कृति में कहाँतक भावी त्रीर त्र्यनुभूतियों की कुशल अभिव्यक्ति की ई और इस प्रकार वह कहाँतक आनंद की सृष्टि में समर्थ हो सका है। ये अनुभूतियाँ श्रीर भाव किस कोटि के हों, यह आवाव्यक प्रश्न नहीं है श्रावश्यक शर्त यह है कि वे श्रतुम्तियाँ हों। श्रतुमृति छोटी बड़ी नहीं होती, श्रतुमृति श्रानुभति होती है। सचाई के साथ श्रानुभृतियाँ प्रकाशित हों तो उत्तम साहि य की सृष्टि होती है । अनुभूति समाज की है या व्यक्ति की, एक वर्ग की ह या अनेक वर्गों की, यह प्रश्न गौरा है, वह सची अनुभूति है कि नहीं यह मुख्य प्रश्न हैं। छायावादी साहित्य पूँ जीवादी समाज की वैयक्तिक चेतना से श्रनुपाणित होनेवाला साहित्य है। श्रतः उसमें सर्वत्र कवि की श्रान्मानुभूति की प्रधानता लचित होती है। कवियों ने परिपाटीवद्ध सामाजिक श्रौर साहित्यिक चेतनाश्रों की तोड़कर वैयक्तिक दृष्टि से पत्येक वस्तु की देखा खतः जो कुछ उन्होंने खनुभव किया उसी की मह व दिया । छायावादी ब्यालीचना ने इसी लिये ब्यात्मानुभृति के निविड ब्यावेग को साहित्य का प्रमुख तत्व माना ! 'साहित्य त्रात्माभिन्यक्ति है । त्रात्माभिन्यक्ति ही श्चानंद है पहले स्वयं लेखक के लिये फिर प्रेपणीयता के नियमानुसार पाठक के लिये।"

उपर्युक्त मान्यता की साहित्य का मूल तःव स्वीकार कर लेने के कारण हायावादी समीचा ने विपय की अपेचा विपयी को महत्व दिया। शास्त्राय परिपाटी में अच्छे काव्य के लिये अच्छे विषय का चुना। अनिवार्य माना गया है। प्रबंध काव्यों, नाटकों आदि के पात्रों का इतिहास पुराण ख्यात तथा उदाच होना आवश्यक है. किंतु छायावादी साहित्य ने विषय की लघुता और महानता का वंबन तो इ दिया। अतः छायावादी समीचा की हिंटे में भी विषय को महानता

<sup>े</sup> विचार श्रीर श्रनुभृति, डा० नगॅद्र, प्० १७।

या लघुता के स्थान पर श्रात्मानुमृति की सघनता या विरलता का प्रश्न महत्य का हुश्रा। विषयों में स्वतः महान् या लघु साहित्य रचने की चमता श्रच्नमता नहीं होती है। चमता तो होती है साहित्यकार में जो श्रपनी संवेदना श्रौर श्रनुमृति के स्पर्श से बाह्य विषयों को प्राण्वान् कर देता है श्रौर इसी स्पर्श से संदित होकर ये विषय काव्यविषय बनते हैं। 'विषय श्रपने श्राप में कैसा है, यह मुख्य बात नहीं थी बल्कि मुख्य बात यह रह गई थी कि विषयी (किवि) के चिच्च के राग विराग से श्रनुरंजित होने के बाद वह कैसा दिखता है। विषय इसमें गौण हो गया, विषयी (किवि) प्रधान। तीन बातें सन् १६२० ई० के बाद के काव्य साहित्य में श्रिधिक दिखने लगीं—किवि की कल्पना, उसका चिंतन श्रौर उसकी श्रनुमृति।''

श्रनुभूति श्रौर नैसर्गिक भावावेग को कान्य का सुख्य उपजीव्य मान लेने के कारण छायावादी समीक्षों ने इतिष्ठचात्मक श्रौर प्रवंधात्मक कविताश्रों की श्रपेक्षा भाववादी गीतों को उच्च स्थान दिया। 'जहाँ एक श्रोर नए समीक्षों ने विशुद्ध प्रेमगीतों को प्रवंधमूलक रचनाश्रों श्रौर उनमें प्रदर्शित नीतिवाद से पृथक् श्रौर उच्चतर स्थान देने की चेष्टा की वहीं भक्ति के नाम पर रचित भाव-रहित शुक्त श्रितिश्रंगारी कान्य को भी उन्होंने श्रलग कर दिया है। १२

(२) सौंदर्यहिष्ट — छायावादी सौंदर्यहिष्ट ने वस्तुजगत् की छि बियों और उसकी आंतरिक चेतनाओं, राग विरागों अर्थात् मानसिक छि बियों, दोनों को अगाध आस्था से देखा। वस्तुजगत् के भीतर की छि या चेतना को देखना इन कियों की आत्मवादी दृष्टि का परिग्णाम था। इन्होंने बाह्य संसार को अपनी समस्त रागात्मकता के साथ देखा, इसी लिये इन्हें कोई भी वस्तु या दृश्य स्थूलवस्तु या दृश्य के रूप में लिख्त नहीं हुआ, उसके भीतर किव को अपनी सी, मानव की सी, स्पंदनशीलता या चेतन न्यक्तित्व दिखाई पड़ा। इसलिये छायावादी सौंदर्यदृष्टि किसी भी न्यक्ति या वस्तु के स्थूल सौंदर्य को ही सौंदर्य नहीं मानती, वह उसके भीतर निहित आंतरिक सौंदर्य या मानसचेतना को देखना और उद्घाटित करना चाहती है। बाहर और भीतर की रूपसंश्लिष्टता ही सच्चे अर्थों में सौंदर्य का स्वजन करती है। प्रकृति और मानव दोनों का चित्रग्र तथा परीच्या करते समय छायावादी किवता तथा आलोचना की सौंदर्यचेतना इस दृष्टि से सदैव सजग दिखाई पड़ती है। सौंदर्य की यह दृष्टि आचार्य शुक्ल तथा दिवेदीकाल के समीच्कों की कान्य में प्रकृतिचित्रग्र संबंधी धारग्रा के प्रतिकृत मान्यताएँ

१ हिंदी साहित्य, डा॰ हजारीप्रसाद द्विवेदी, पृ॰ ४४४ । २ पं॰ नंददुलारे वाजपेवी, आधुनिक् साहित्य, पृ॰ २५८ ।

स्थापित करती हैं। प्रकृति का यथातथ्य निरूपण प्रकृति के वास्तविक सौंदर्य को व्यक्त करने में सफल नहीं है। उसके भीतर की घड़कनों, उसकी चुिपयों में सोए हुए अनंत स्वरों, उसके बाह्याकार के भीतर तड़पते हुए सैकड़ों भावों, उसके हर्ष विषाद के अगिश्त संकेतों को पहचान पानेवाला किय ही वास्तव में उसके सच्चे सौंदर्य का चितेरा हो सकता है। बाह्य अंगों का संगठन कर देने मात्र से एक निर्जीव सुंदर देह का निर्माण हो सकता है, उससे व्यक्तित्व का निर्माण नहीं हो सकता। अतएव छायावादी आलोचकों ने काव्य में प्रकृति के परिपाठीबद्ध चित्रण को (चाहे वह श्रंगारिक कविता का उद्दीपनगत रूप रहा हो या द्विवेदीकाल का आलंबनगत यथातथ्य निरूपण रहा हो) असंदर माना।

इसी प्रकार मानवसौंदर्य को भी छायावादी दृष्टि ने एक नया आयाम प्रदान किया। नारी छोंदर्य रीतिकाल की वासनाप्रेरक मांसलता श्रीर द्विवेदी-काल की नीतिमूलक मानसिक उदाचता से उबरकर सहज मानवीय धरातल पर प्रतिष्ठित हुन्ना। उसे बाहर का रूप तो मिला ही, श्रंतर का सहज नारीत्व भी प्राप्त हम्रा । यह नारी व अपनी समस्त कोमलता, करुणा, स्रोज, राग विराग के साथ प्रस्कुटित हुआ। उसे एक व्यक्तित्व प्राप्त हुआ। नारीसींदर्य श्रंतर छिब से दीम होने के नाते मंगलमूलक होता है। सींदर्य प्रेमछ्वि से अलोकित रहता है और यह प्रेम कृत्रिम बाहरी सीमाओं से मुक्त श्रीर निर्वेध होता है। इसी लिये छायावादी काव्य में जो प्रेम का स्वरूप दिखाई पड़ता है वह शुद्ध मानवीय धरातल पर का है, जाति पाँति या स्रंत्य किसी बाह्यबंधन से स्राबद्ध नहीं। स्रतः छायावादी सौंदर्यदृष्टि एक स्रोर तो स्रांतरिकता में सौंदर्य को देखती है, दूसरी स्रोर नवीनता में, अर्थात वह काव्य का सौंदर्य मानवसौंदर्य की तरह ही परिपाटी से या बाह्य बंधनों से मक्त होने में तथा सक्ष्म श्रंतर जगत की छवियों की श्रमिव्य के में मानती है। छायावादी दृष्टि परिपाटीविहित रसज्जता, परिपाटीविहित विषय-स्वीकृति श्रौर परिपाटीबद्ध श्रभिव्यक्ति प्रगालियों को श्रम्भंदर मानकर नवीन रसज्ञता, नवीन विषय स्वीकृति श्रीर नवीन श्रिभव्यंजनापद्धति में सौंदर्य पाती है। यही वजह है कि ये आलोचक छायावादी काव्य के गुर्शों के निकट दिखाई पड़ने-वाले सर ब्रादि रसमग्न कवियों के काव्य को ब्रान्य कवियों जैसे-प्रबंध कवियों - की कविताश्रों की श्रपेता संदर मानते हैं। 'मानवतावादी दृष्टिकोण को श्रपनानेवाले कवि के चित्त में उन काव्यरु दियों का प्रभाव नहीं रह जाता जो दीर्घकालीन परंपरा श्रीर रीतिवह चिंतन के मार्ग से सरकती हुई महृदय के चित्त पर श्रा गिरी होती हैं ग्रीर फल्पना के ग्रविरल प्रवाह में तथा ग्रावेगों की निर्वाध ग्रिमिव्यिक में श्चंतराय उपस्थित करती हैं। इस हृष्टिकोगा को श्चपनाने से सौंदर्य की नई हृष्टि मिलती है क्यों कि मानवीय आचारों और कियाओं के मूल्य में अंतर आ जाता है। इस श्रवस्था में सौंदर्य केवल बाह्य रूप में नहीं रहता बिल श्रांतिरिक श्रीदार्य श्रीर मानसगठन मे भी व्यक्त होता है। सौदर्य के बँधे सधे श्रायोजनों — विसे-विसाए उपमानों श्रीर पिटी पिटाई उपेत्वाश्रों पर श्राधारित चिंतनश्रून्य काव्य रिव्यों — से मुक्ति पाया हुश्रा चित्त मानवता के मानदंड से सब कुछ देखता है। "

(३) काव्य झौर कल्पना—छायावादी काव्य में अनुभूति श्रीर नैसर्गिक भावावेग का प्रवाह सुख्य वस्तु है किंतु वह भावावेग कल्पना के श्रविरल प्रवाह से संबलित है। 'रोमां टक साहित्य की वास्तविक उत्स भूमि वह मानसिक गटन है जिसमें कल्पना के श्रविरल प्रवाह से घन संश्लिष्ट निविड़ श्रावेग की ही प्रधानता होती है। इस प्रकार कल्पना का श्रविरल प्रवाह श्रोर निविड़ श्रावेग ये दो निरंतर घनीभूत मानसिक वृत्तियाँ ही इस व्यक्तित्वप्रधान साहित्यिक रूप की प्रधान जननी हैं।'

छायावादी श्रालोचना ने काव्य में कल्पना का प्रमुख स्थान माना है। छायावादी कवियों ने विराट् कल्पना की शक्ति से पूर्व अनुभून भावों, विपयों श्रीर पूर्वहरू हश्यों का पुनः सुजनकर एक नई सृष्टि खड़ी की है। यह उनकी कल्पना ही थी जो प्रकृति के अनंत और अदृश्य विस्तार में चक्कर काटती हुई तथा सक्स से सहम भाव श्रीर रूपसत्ताश्रों के भीतर प्रविष्ट होती हुई नवीन छिबयों का उदघाटन श्रीर सर्जन करती थी। यह कल्पना श्रानुमृत वस्तुश्रों का ही पन: सजन नहीं करती, कहीं कहीं वस्तुओं का सुजन भी करती है और इस प्रकार एक ऐसे लोक का निर्माण हो जाता है जो रहस्यमय, स्विप्नल श्रीर वायवी दिखाई पडता है। छायाबादी कल्पना श्रिभिव्यक्ति के दोत्र में भी नवीन सुधि करती है। यह कःपना श्राभिन्यं बना की पूर्वमान्य शक्तियों से संतुष्ट न हो कर नवीन शक्तियों, नवीन प्रतीकों, विंथों, शब्दों, चित्रों, ध्वनियों इंद्रियदोधों, उप-मानों श्रादि-का सर्जन करती है। इसी लिये छायावादी काव्यशिलप इतना नया श्रीर समर्थ हो सका। छायावादी समीचा ने कल्पना के गहन विश्लेपण की स्रोर तो ध्यान दिया ही, साथ ही साथ साहित्य में कल्पना के महत्व का विवेचन किया। पाश्चात्य रोमांटिक कवियों श्रीर श्रालोचकों में से कुछ ने तो कत्पना को ही काव्य का मुलाधार मान लिया। शेली के अनुसार तो कविता कल्पना की श्रमिव्यक्ति है। शेली कहता है कि कविता दर्गण है जो प्रकाश को पूर्ण रूप से प्रतिबिनित करती है। भाषा कल्पनाप्रसूत है श्रातः उसका सीधा

१ डा० इजारीप्रसाद दिवेदी, हिंदी साहित्य, १० ४६२।

३ ड्रा॰ देवराज लिखित रोमांदिक साहित्युशास्त्र की भूमिका, डा॰ इजारीप्रसाद द्विवेदी।

संबंध पारस्परिक है जो कल्पना श्रौर श्रमिन्यक्ति के बीच सीमा तथा संबंध सूत्र बनती है'।'

- (४) अभिन्यक्ति संबंधी दृष्टि—छायावाद ने शिल्प के चेत्र में भी क्रांति की । परंपरावादी साहि:य की घारणा है कि परिपाटी से चली ग्राती हुई भाषाशक्ति को खन निखारा जाय, माँजा जाय श्रीर फिर उसमें भावप्रतिष्ठा की जाय। किंत्र छायाबादी मान्यता स्पष्ट यह घोषित करती है कि श्राभिव्यक्ति पत्न का वर्शन विषय से ग्रालग कोई महत्त्व नहीं होता । युगीन परिस्थितियों के ग्रानसार काव्य के वर्गर्य नए नए हुन्ना करते हैं न्त्रीर वे वर्ण्य न्त्रपने न्त्रपने स्वभाव के न्नुसार नवीन न्निभ-व्यक्ति मार्ग पकडते रहते हैं। कवि वर्गर्य से श्रालग हटकर निरपेन्न रूप से शैली को नहीं गढता, शैली तो वर्ष का ही असंपृक्त अंग होती है और उसके अनुसार नया नया रूप घारण करती रहती है। अनुभूतियों, भावों और भर्मछवियों का त्रावेग स्वतः अपने अपने संदर ढंग से फूट चलता है। रोमांटिक कवि आलोचक शेली ने कहा है कि 'कविता श्रंतर्तम प्रदेश की प्रेरणा है। जन्म लेती है तब वह कवि को अपने रूपका सूजन करने के लिये वाध्य कर देती है। कवि मानों किसी दिव्य श्राध्यादिमक शक्ति के वशीमृत हो जाता है जो श्रमिव्यक्त होकर ही दम लेती है।' वर्ड सवर्थ भी कविता को हृदय का सहज उदुगार मानता है। समित्रानंदनपंत की 'वियोगी होगा पहला कवि, श्राह से उपजा होगा गान. निकलकर श्राँखों से चुपचाप, बही होगी कविता श्रनजान' पंक्ति में भी यही ध्विन है। इस प्रकार छायावादी श्रालोचक श्रीर कवि परंपरा से चले श्राते हए में ज में जाए ढाँचे की उपेन्ना करते हैं। 'इन नवीन रचना श्रों में बाहरी ढाँचे की श्रवहेलना भी थी। श्रलंकारों का श्राधिक्य नहीं था, नवीन स्वरलहरी का उल्लास था। प्राचीन शास्त्रीय मान्यतास्त्रीं का तिरस्कार भी थार ।'
- (४) साहित्य का उद्देश्य छायावादी आलोचकों ने यह प्रतिपादित किया कि साहित्य में अनुभूति और भावावेग मूल तत्व हैं और सब वार्तें बाहरी हैं। राजनीति, अर्थनीति, धर्म, समाजनीति साहित्य को प्रभावित अवश्य करते हैं, किंतु वे साहित्य के विधायक तत्व नहीं हैं। साहित्य अनुभूति और भावावेग का चित्रण्यकर पाठकों को आनंद प्रदान करता है। इसका संबंध केवल अनुभूति किंवा सहज आनंद से है। रोमांटिक किंव और समी सक कालरिज ने स्पष्ट घोषित किया है कि 'सौंदर्य के माध्यम से सदा आनंदों है के लिये भावों को जाप्रत करना'

९ डा० देवराज, रोमांटिक साहित्यशास्त्र, पृ० ८६। २ पं० नंददुलारे वाजपेयी, आधुनिक साहित्य, पृष्ठ २६०।

काव्य का उद्देश्य है। इन किवयों श्रीर श्रालोचकों की दृष्टि में महत् श्राःशं नीतिवाद श्रीर उपयोगिताबाद साहित्य परीच्या के बहुत स्थूल मानदंड हैं। वास्तव में श्रानंद ही साहित्य का उद्देश्य है, वही उसका मानदंड भी है। इस श्रानंद की सृष्टि के मूल में साहित्यकार की श्रात्माभिव्यक्ति की शक्ति है। 'साहित्य का मूल्य साहित्यकार के श्रात्म की महत्ता श्रीर श्राभिव्यक्ति की संपूर्णता एवं सचाई के श्रात्म की महत्ता श्रीर श्राभिव्यक्ति की संपूर्णता एवं सचाई के श्रात्मात से ही श्रांकना चाहिए। श्रान्य मान एकांगी हैं, श्रातः प्रायः धोखा दे जाते हैं'।' साहित्यकार की कुशल श्रात्माभिव्यक्ति द्वारा पहले साहित्यकार को किर पाठक को श्रानंद प्राप्त होता है। इसी श्राधार पर छायावादी समीच्कों ने श्राचार्य रामचंद्र शुक्त की समीच्या के नीतिवादी स्वर का विरोध किया। 'ये साहित्य के मनोवैज्ञानिक सोष्ठव का श्रपेचा उसमें श्राभिव्यक्त वर्गवादी सिद्धांतों को श्रिषक महत्व देते हैं श्रीर वर्गवाद के श्राधार पर ही साहित्य का नया मानदंड स्थिर करना चाहते हैं। यह मतवादी प्रवृत्ति पूर्व श्रुगों में भी श्रानेक रूपों में दिखाई देती रही है, किंतु यह साहित्यक सिद्धांत के रूप में कभी स्वीकार नहीं की गईं।'

छ।यावादी समीचा के नए मूल्यों की स्थापना करनेवाले लेखकों में प्रमुख हैं डा॰ हजारीप्रसाद दिवेदी, पं॰ नंददुलारे वाजपेयी, डा॰ नगेंद्र, श्रीशांतिप्रिय दिवेदी, श्रीजयशंकर प्रसाद, श्रीसूर्यकांत त्रिपाठी निराला, श्रीमती महादेवी वर्मा।

डा॰ हजारीप्रसाद द्विवेदी छायावादी श्रालोचक परंपरा में श्राकर भी नहीं श्राते। श्रर्थात् छायावादी मान्यताश्रों को स्वीकार करते हुए भी ये उनेंहें विराट् संदमों में देखने के पत्तपाती हैं। ये साहित्य के मूल सींदर्य तत्वों की व्याख्या वैज्ञानिक ढंग से करते हैं श्रीर यह मानते हैं कि साहित्य के मूल सींदर्य तत्व जीवन के श्रन्य तत्वों से बाहरी रूप से नहीं बल्कि श्रांतरिक रूप से जुड़े हुए हैं। बास्तव में ये साहित्य को श्रपने श्राप में साध्य नहीं मानते। साध्य तो मानव-जीवन है। मानवजीवन को प्रभावितकर उसे उत्कर्ष देना ही साहित्य की सार्थकता है। इसमें श्रानंद श्रीर श्रादर्श दोनों स्वतः परस्पर जुड़ जाते हैं। कवि की श्रात्मानुमूर्ति का संबंध केवल उसके स्वयं से नहीं उसमें जाने श्रनजाने सामा-जिक जीवन के विकास में उपलब्ध श्रनेक ज्ञानराशियों, नैतिक सामाजिक मूल्यों का योग रहता है। 'व्यक्ति के श्रांतःकरण से ग्रहीत तथ्यात्मक ज्ञानराशि संपूर्ण रूप से वैयक्तिक नहीं होती। वह दूसरों की उपलब्ध श्रीर स्मृति से बनी तथ्यात्मक ज्ञानराशि से टकरा टकराकर बना हुश्रा एक ऐसा पदार्थ है जिसे हम श्रंतवैंयक्तिक तथ्य जगत् कह सकते हैं। दूसरो बात यह मालूम होतो है कि यह

<sup>े</sup> डा॰ नगेंद्र, विचार और अनुभूति, पृष्ठ १८८। १ पं॰ नंददुलारे वाजपेयी, आनुनिक साहित्य, पृष्ठ २८।

श्रंतवैंयिक्तिक तथ्य जगत् निरंतर परिवर्द्धमान श्रीर परिवर्तमान पदार्थ है—वह गितशील है। वह नाना वैयक्तिक तथ्य जगतों के संघर्ष से स्थिरीकृत सामान्य जगत् है। हमारी ज्ञानराशि श्रिधिकांश में वैयक्तिक न होकर श्रंतवैयक्तिक है। निरंतर परिवर्तमान श्रीर परिवर्द्धमान इन उपलिधियों के लिखित रूप को ही हम सामान्य रूप से साहित्य कहते हैं। विशेष रूप में साहित्य उपलिधियों के उस लिखित रूप को कहते हैं जो हमारी सामान्य मनुष्यता को नित्य प्रभावित करती रहती है श्रीर माव श्रीर श्रावेग से वेगवती होकर सामान्य मनुष्य के सुख दुःव को विशेष मनुष्य—श्रोता या पाठक—के चित्त में संचारित कर देती है। मापा साहित्य का वाहन है। ।

द्विवेदी जी मानवतावादी श्रालोचक हैं। वे मनुष्य की समस्त सामाजिक उपलिध्यों को साहित्य की सामग्री मानते हैं किंतु वे साहित्य के मूल तत्वों के साथ उनका वैज्ञानिक संबंध जोड़ते हें, श्रादर्शवादियों या उपयोगितावादियों की तरह ऊपर से श्रारोपित नहीं करते। वे साहित्य की मूल शक्तियों की मनोवैज्ञानिक व्याख्या करते हुए उन्हें व्यापक जीवनसंदर्भों से जोड़ते हें। द्विवेदी समन्वयवादी श्रालोचक हैं— सामाजिक यथार्थ श्रीर नैतिकता, परंपरा श्रीर प्रगति, निर्ण्यात्मक श्रीर व्याख्यात्मक समीचा, सत्य श्रीर सांदर्य सभी के भीतर एक संतुलन स्थापित करना चाहते हैं। किंतु ध्यान रखने की बात है कि वे कहीं भी मिथ्या श्रादर्शों से प्रेरित होकर ऐसा नहीं करते, वरन् वे मानते हैं कि सदैव विरोधी से दीखनेवाले तत्वों में सत्य का कोई न कोई श्रंश हाता है श्रीर वास्तव में वे तत्व एक दूसरे के पूरक हैं। श्रालग होकर नहीं, श्रापस से जुड़कर ही पूर्ण सत्य की श्रीभिव्यक्ति कर सकते हैं। 'विचार श्रीर वितर्क', 'श्रशोक के फूल' के कुछ निबंध तथा 'साहित्य का साथी' श्राप की समीचासंबंधी मान्यताश्रों की परिचायक इतियाँ हैं।

पं॰ नंददुलारे वाजपेयी—सच्चे अथों में वाजपेयीजी ही छायावादी आलोचना सिंढांतों के समर्थक हैं। डा॰ नगेंद्र पर छायावादी आलोचन सिंढांतों के साथ साथ मनोविश्लेषण्वाद का भी गहरा असर है। डा॰ इजारीप्रसाद द्विवेदी पर भी अन्य समीचा मान्यताओं का प्रभाव है, यह इमने देखा ही। वाजपेयीजी ने सच्चे अथों में छायावादी मान्यताओं को अपना आलोचन सिंढांत बनाया। वाजपेयीजी के शब्दों में आलोचनासंबंधी उनकी मान्यताएँ निम्नलिखित हैं। ये मान्यताएँ महत्वक्रम से हैं—

१ डा० इजारीप्रसाद द्विवेदी, विचार और विवर्क, पृ० २२६।

- (१) रचना में कवि की श्रांतर्श्वियों (मानसिक उत्कर्पश्रपकर्प) का श्रध्य-यन (एनालसिस श्राफ पोयटिक स्पिरिट)।
- (२) रचना में कवि की मौलिकता, शक्तिमत्ता, सृजन की लघुता विशालता (कलात्मक सौष्ठव) का श्रध्ययन ( एस्थेटिक एपीसिएशन)।
- (३) रीतियों, शैलियों ग्रौर रचना के बाह्यांगों का श्रध्ययन (स्टडी श्राफ टेकनिक)
  - (४) समय श्रीर समाज तथा उनकी प्रेरणाश्रों का श्रध्ययन।
- (प्) किव की व्यक्तिगत जीवनी और रचना पर उसके प्रभाव का अध्ययन (मानसविश्लेषण्)।
- (६) कवि के दार्शनिक, सामाजिक श्रोर राजनीतिक विचारी श्रादिका श्रध्ययन।
  - (७) काव्य के जीवनसंबंधी सामंजस्य श्रीर सदेश का श्रध्ययन।

' प्यदि एक ही वाक्य में कहना हो तो कहा जा सकता है कि साहित्य के मानसिक श्रोर कलात्मक उक्तर्य का श्राकलन करना इन निधंधों का प्रधान उद्देश्य रहा है। यद्यपि काव्य की सामाजिक प्रेरणा के निरूपणा में भी मैं उदासीन नहीं रहा हूँ। मेरी समक्त में समस्त वादों के परे साहित्य समीद्या का प्रकृत पथ यही है। इसी माध्यम से साहित्य का स्थायी श्रोर सांस्कृतिक मूल्य श्राँका जा सकता है'।'

'हिंदी साहित्य बीसवीं शताब्दी', 'श्राधुनिक साहित्य,' 'नाए प्रश्न, नए मूल्य' वाजपेयीजी के श्रालोचन सिद्धांत संबंधी ग्रंथ हैं।

डा॰ नगेंद्र—कहा जाता है कि डा॰ नगेंद्र की समीचा पर छात्रावाद श्रीर मनोविश्लेषण्वाद दोनों का प्रभाव है। मनोविश्लेषण्वाद श्रीर छात्रावाद दोनों श्रपने श्रपने ढंग से व्यक्तिवाद के समर्थक हैं। श्रतः इन दोनों से प्रभावित होनेवाले डा॰ नगेंद्र साहित्य को वस्तुतः वैयक्तिक चेतना मानते हैं। 'साहित्य की प्ररेणाः' के संबंध में पूर्व श्रीर पश्चिम के श्रनेक मतवादों की चर्चा करते हुए श्रापने निष्कर्ष निकाला है —

- (१) भाव्य के पीछे श्रात्माभिव्यक्ति की प्रेरणा है।
- (२) यह प्ररेगा व्यक्ति के श्रंतरंग—श्रर्थात् उसके भीतर होनेवाले श्रात्म श्रौर श्रनात्म के संघर्ष से ही उद्भूत होती है। कहीं बाहर से जान बूसकर प्राप्त नहीं की जा सकती।

१ पं नंददुलारे बाजपेयी, हिंदी साहित्य : बीसवी शताब्दी, पृष्ठ २६।

(३) हमारे श्रात्म का निर्माण जिन प्रवृत्तियों से होता है उनमें कामवृत्ति का प्राचान्य है। श्रतएव हमारे व्यक्तित्व में होनेवाला श्रात्म श्रीर श्रमात्म का संघर्ष मूलतः काममय है श्रीर चूँकि ललित साहित्य तो मूलतः रसात्मक होता है, उसकी प्रेरणा में कामवृत्ति की प्रमुखता है?।

नगेंद्रजी वैयक्तिक चेतना श्रीर सामाजिक चेतना के पारस्परिक संबंधों को स्वीकारते हैं। साहित्य मे दोनों की मिलीजुली श्रानुभूति की श्रीमेन्यक्ति होती हैं। किंतु जब वे दोनों का तुलनात्मक महत्त्व श्राँकने लगते हैं तो व्यक्ति श्रीर व्यक्ति की श्रानुभृति को समाज श्रीर समाज की श्रानुभृति के ऊपर प्रतिष्ठित करते हैं।

नगंद्रजी भी साहित्य को श्रानंद मानते हैं। श्रात्माभिन्यिक श्रानंद है। जिस कलाकृति में श्रानंद देने की जितनी ही श्रिधिक शक्ति होगी वह उतनी ही श्रिधिक महत्त्वशालिनी होगी। 'इस श्रानंद का परिमाण कौन श्रीर कैसे तै करे?' का उत्तर देते हुए डा॰ नगेंद्र ने कहा है कि जनसाधारण नहीं केवल इसके श्रिधिकारी ही श्रानंद के परिमाण को ते कर सकते हैं। कैसे तै करें? इसके लिये उसे देखना होगा कि कृति का कर्ता कहाँतक उसमें श्रपने व्यक्तित्व को श्रन्दित श्रर्थात लय कर सका है। श्रीर फिर यह देखना होगा कि वह व्यक्तित्व कितना प्राणवान् है। 'विचार श्रीर श्रनुभूति' तथा 'विचार श्रीर वितर्क' नगेंद्रजी के दो निबंधसंग्रह हैं जिनमें उनकी समीद्या सिद्धांत संबंधी मान्यताएँ व्यक्त हैं।

छायावादी कवियों में जिन लोगों ने साहित्यसिद्धांत संबंधी प्रश्नों पर मृत्यवान् विचार प्रस्तुत किए उनमें प्रसादजी श्रौर महादेवीजी के नाम श्रग्रग्य हैं। प्रसादजी ने 'काव्यक्ला तथा श्रन्य निबंध' में द्धायावाद, रहश्यवाद, श्रादर्शयाद, यथार्थवाद, काव्य श्रौर कला पर बहुत ही मननीय विचार प्रस्तुत किए हैं। इसी प्रकार महादेवीजी ने भी काव्य के श्रनेक प्रश्नों पर विचार करते हुए श्रपनी मान्यताएँ स्थापित की हैं। इनके श्रीतिरिक्त श्रीसुमित्रानंदन पंत श्रौर निरालाजी ने भी काव्य के कुछ पन्तों पर कुछ विचार प्रतिष्ठित किए हैं। 'गद्य पथ' में पंतजी के ये विचार संग्रहीत हैं। निरालाजी ने 'पंत श्रौर प्लूव' निबंध में मुक्त-छंद संबंधी कुछ नए प्रश्नों की श्रोर हमारा ध्यान श्राकृष्ट किया है तथा उसकी सुंदर व्याख्या की है।

#### प्रगतिवादी समीचा

प्रगतिवाद रचना त्रौर त्राभोचना के चेत्र में एक नवीन दृष्टिकोण लेकर त्राया । प्रगतिवादी समीचा का प्रमुख मानदंड यह है कि साहित्य सोद्धेश्य है।

१ डा० नगेंद्र, विचार श्रौर श्रनुमृति, ए० १०

श्रीर वह उद्देश्य क्या है ? वह उद्देश्य श्रात्मानुमृति की श्रिमिन्यक्ति मात्र नहीं है. कल्पनाविलास नहीं है, शैली का चमत्कार पदर्शन नहीं है, वरन सामाजिक यथार्थ का सही श्रीर मार्मिक उदघाटन है। सामाजिक यथार्थ का स्वरूप क्या है ? यथार्थ की ग्रानेक परिभाषाएँ की गई है, उसके ग्रानेक संप्रदाय है। कुछ लोगों ने सामाजिक विकृतियों और गंदगी को ही यथार्थ मान लिया है और वे या तो इससे घगाकर ग्रादर्श के अल्पनालोक में भागते हैं या इस गंदे यथार्थ में रस लेकर उस चित्र खींचते हैं. समभते हैं, यही श्रांतिम सत्य है जीवन का। लेकिन प्रगतिवादी साहित्य मार्क्सवादी दृष्टिको ए से यथार्थ को देखता है। द्वंद्वात्मक भौतिक-वाद मार्क्स दर्शन है। यह दर्शन मानता है कि प्रकृति और समाज दोनों का विकास दुंदात्मक प्रकृतियों द्वारा होता है, किसी अज्ञात सत्ता के संकेत और इच्छा द्वारा नहीं । संसार की सभी वस्तात्रों में विरोधी तत्त्व एक साथ उपस्थित रहते हैं. वे श्रापस में संवर्ष करते हैं। इसी विरोध जनित संवर्ष से नित्य नए विकास होते रहते हैं। वस्तु का विकास पहली स्थिति का नाश करके नए रूप में होता है। सामाजिक त्रेत्र में मार्क्स श्रार्थिक भूमिका को विशेष महत्व देता है। श्रर्थ उपादान के साधनों के अनुसार सामाजिक संबंध बनते हैं और इन सामाजिक संबंधों के अनुसार कला और संस्कृति का रूप बदला करता है। श्रर्थीत्पादन के साधनों के विभिन्न रूपों के ग्राधार पर निर्मित समाज में स्पष्टतः दो वर्ग दिखाई पड़ते हैं-(१) शोपक श्रौर (२) शोषित । शोषक वर्ग श्रर्थ उपादान के सावनीं पर श्रिधिकार जमा लेता है श्रीर शेप समाज का शोपण करता है। श्रीर फिर जीने के लिये शोपित वर्ग शोषक वर्ग से संघर्ष छेड़ता है श्रीर इस संघर्ष से नए समाज की रन्त्रना होती है, पुराना समाज नष्ट होता है। इस प्रकार पुराने श्रीर नए. शोपक श्रीर शोपित, मरणोन्मुख श्रीर विकासोन्मुख का सतत संवर्ष यथार्थ को नए नए भ्रायाम देता चलता है। इस विनयादी सत्य की पहचानना ही यथार्थ को पहचानना है। ऊपरी सतह पर तो पुरानी शक्तियों की विकृतियाँ उतराई रहती हैं, लेकिन सतह के नीचे नवीन शक्तियाँ धीरे धीरे उन्हें काटती रहती हैं। ये शक्तियाँ व्यक्ति की नहीं समाज की हो ती हैं. उनमें पीड़ा श्रीर श्रभाव के साथ ही साथ जिंदगी का श्राहिग विश्वास श्रीर भविष्य की संदर त्राकांचा होती है। इन बुनियादी तत्वों को प्रहणु करनेवाला ही सचा यथार्थवादी है। ऐसा ही साहित्य श्रपने युग की वास्तविकता का सचा प्रतिनिधि हो सकता है श्रीर भावी युगों के लिये प्रेरणास्रोत होता है।

सन् १६३५ ई० के श्रासपास हिंदी में प्रगतिवादी श्रांदोलन प्रारंभ हुन्ना श्रीर रचना तथा श्रालोचना के चेत्र में नए प्रकार के साहित्यसिद्धांतीं की स्थापना की गई। साहित्यसर्जन श्रीर परीक्राण के मानदंड बदले। जैसा कि ऊपर स्पष्ट किया गया है, प्रगतिवाद का प्रमुख मानदंड यह देखना है कि किसी साहित्य में सामाजिक यथार्थ की श्रिमिन्यक्ति है या नहीं। प्रगतिवादी समीद्धा-हिंद न केवल समसामियक साहित्य को वरन् प्राचीन साहित्य को भी इसी कसोटी पर रखती है। लेकिन यह समक्ता गलत है कि वह प्राचीन साहित्य में श्राज के यथार्थ को पाना चाहती है। वह तो युग की सीमाश्रों के श्रांतर्गत उस काल के साहित्य की परीद्धा करती है। प्रगतिवाद उसमें शाश्वत सार्वमांम जैसे वायवी सत्यों के फेर में न पड़कर ठीस सामाजिक सत्यों की खोज करता है। तत्कालीन दर्शन, साहित्य श्रीर कला का स्वरूप इन्हीं सीमाश्रों के श्रंतर्गत निर्मित होता है। प्रगतिवादी श्रालोचना समाज के युगीन संबंधों के सत्यों को छोड़कर हवा में शाश्वत सत्यों का महल तैयार करनेवाले साहित्य को निकृष्ट समक्ती है। श्राज का सामाजिक सत्य वे शक्तियाँ हैं जो पूँजीवाद को नष्ट कर समाजवाद स्थापित करने के लिये प्रयत्वशील हैं। श्रत: प्रगतिवादी श्रालोचना साहित्य को जीवन के प्रति सच नहीं मानती जबतक वह मोजूदा समाज के हास श्रीर जनकाति की श्रानिवार्यता नहीं स्वीकार करता।

यह स्पष्ट है कि प्रगतिवादी समीक्षा रस या त्र्यानंद की सृष्टि को साहित्य के उद्देश्य के रूप में नहीं स्वीकार करती। इसिलये प्राचीन या नवीन कोई भी साहित्य श्रपनी रसमयता श्रौर शिल्पगत भव्यता के बावजूद इस समीक्षा का श्रद्धा-भाजन नहीं बन सकता यदि उसमें ऐतिहासिक सामाजिक सत्य मुखर नहीं हैं। 'जहाँ यह सत्य है कि बाह्य परिस्थितियों से साहित्य श्रनेक स्वस्थ श्रौर श्रस्वस्थ प्रभाव ग्रहण करता है वहाँ यह भी उतना ही सत्य है कि ये प्रभाव साहित्य की ऐतिहासिक परंपराश्रों के माध्यम से जीवन के श्रगिणित संबंधों को ग्रहण करके ही व्यक्त होते हैं श्रौर इस प्रकार एक श्रोर वे साहित्य की परंपरा को बदलते हैं तो दूसरी श्रोर साहित्य के हतिहास की तारतम्यता श्रौर संबद्धता को पृष्ट करते हैं।''

प्रगतिवादी समीद्धा साहित्य का निर्माण सोह्रेश्य मानती है। इसका एक अर्थ यह भी लगाया जाता है कि वह प्रचारवादी साहित्य का पोपण करती है, अर्थात् वह साहित्य को समाजवादी सिद्धांतों के प्रचार का शास्त्र मानती है। यह सत्य है कि प्रगतिवाद एक विशेष प्रकार के दृष्टिकोण — मार्क्स के दृंद्धात्मक भौतिकवाद—का समर्थंक है, उस दृष्टिकोण से जीवन और साहित्य को देखता है और चाहता है कि ऐसा साहित्य निर्मित हो, जिसमें समाजवादी दृष्टि से लिख्त होनेवाला यथार्थ व्यंजित हो और जो मौजूदा शोषक समाज के हास और जनकांति

१ श्रीशिवदानसिंह चौहान, साहित्य की पर्ख, पृ० २१-२२। १३-६२

की श्रानिवार्थता में विश्वास रखे तथा इस विश्वास को ध्वनित करे। लेकिन यह भी सत्य है कि प्रगतिवाद मूलतः साहित्य को साहित्य ही मानता है। अर्थात् वह मानता है कि साहित्य के माध्यम से व्यक्त होनेवाले यथार्थ, दृष्टिकोशा या प्रचार का रूप साहित्य की शर्तों से वॅथा होता है। साहित्य एक संश्लिष्ट रचना है, जिसमें मानवहृदय की सौंदर्शन भृतियों, भावछवियों शिल्पगत शक्तियों ब्रादि का मिला-जुला रूप रहता है श्रीर कोई भी सामाजिक या व्यक्तिगत यथार्थ इन मूल तत्वों के माध्यम से ही प्रस्कृटित होता है। अतः खना प्रचार तो साहित्य और प्रभाव दोनों को मारता है। 'लेकिन हमें यहाँ स्मरण रखना चाहिए कि सारे साहित्य को प्रोपेगेंडा या सामाजिक प्रमान का ग्रस्त्र कहकर त्राज के समाज में उसके एक महत्वपूर्ण संविधायक पहलु का ही निदंश किया जाता है और केवल इस दृष्टि से खरी उतरनेवाली कोई रचना अपने में श्रेष्ठ रचना नहीं हो जाती। उसकी श्रेष्टता का निरूपण करते समय उसकी सौंदर्यात् भृति, उसकी रूपयोजना, शैली श्रीर प्रौढता, वाक्यरचना, शब्दायोग ब्रादि श्रानेक दूसरी कसोटियों पर भी कसना श्रावश्यक है श्रीर प्रगतियादी इन सब कसौटियों पर किसी भी काव्य या साहित्यकृति का कसना श्रावश्यक समभते हैं। वे उनके महत्व को जानते हैं यद्यपि श्राज के संक्रमण्काल में वे साहित्य के संविधायक पहलू को हिष्ट में रखकर उसका सामाजिक दृष्टिकोशा से विवेचन करना श्राधिक श्रावश्यक समभते हैं'।

प्रगतिवादी समीत्ता साहित्य को वर्गाचेतना की श्रिभिव्यक्ति मानती है। किंव जिस वातावरण में पलता है उसी का संस्कार उसके द्धृदय में बद्धमूल होता है। इसि विचे वह श्रपने साहित्य में श्रपने संस्कारों से श्रागे नहीं बढ़ता। शोपक वर्ग से संबद्ध साहित्यकार श्रपने साहित्य में शोषकवर्गीय चेतना को ही ब्यक्त करेगा। श्रतः यह श्रावश्यक है कि जनवादी साहित्य लिखनेवाला साहित्यकार जनसंवर्ष में भाग लेकर उससे रागात्मक संबंध स्थापित करे।

प्रगतिवादी समीचा मानती है कि जाग्रत समाज में साहित्य भी जाग्रत होता है। स्थितिशील, मंद श्रौर हालोन्मुख समाज में साहित्य का उच्च स्वर नहीं सुनाई पड़ता। 'काडवेल के श्रनुसार महान् किवता वे ही लिख सकते हैं जो स्वतंत्र हैं। सामंत वर्ग श्रपेचाइत स्वतंत्र हैं श्रोपित श्रूद्र श्रौर दास केवल दंतकथाश्रों, लोकगीतों, भजन जैसे गौण साहित्य को जन्म देते हैं। सामंतीयुग में किवता की भावसंपदा श्रौर श्रांगिक में महत्वपूर्ण विकास होते हैं, किंतु दासप्रथा पर श्रवलंबित मिख, चीन, भारत, ग्रीस हत्यादि की

<sup>े</sup> श्रीशिबदान सिंह चौहान, प्रगतिबाद, ूप् २१।

सामंती सभ्यता जब पतनोन्मुख हुई तब उनकी कला का भी सैकड़ों वर्ष तक हास होता रहा।'' प्रगतिशील समीचा किसी काल श्रौर समाज के साहित्य की परीचा करते हुए समाज की इस रूपरेखा की परीचा करती है।

प्रगितशील समीद्धा ने सौंदर्यशोध की व्याख्या परिवर्तनशील समाज के हृदय की सापेन्द्रता में की । व्यक्ति का सौंदर्ययशेष प्रायड श्रादि मनोवैज्ञानिकों की दृष्टि में कामवासना युक्त होता है। प्रगितवादी समीद्धा ने सौंदर्य जनता में खोजा। सौंदर्य का संबंध हमारे हार्दिक श्रावेगों श्रीर मानसिक चेतना दोनों से होता है। इन दोनों का संबंध सामाजिक संबंधों से है। नए समाज में पलनेवाला श्रयवा उसके साथ चलने का प्रयास करनेवाला नए उठते हुए समाज में सौंदर्य देखेगा, वह संवर्षों से भागकर श्राति या कल्पनालोक में सौंदर्य नहीं खोजना चाहेगा वरन् संवर्षशील जनता के जीवंत जीवन में सुंदरता का दर्शन करना चाहेगा। सौंदर्य जीवन है। सुंदर वह वस्तु है जिसमें हम जीवन देखते हैं, वह जीवन जो हमारे विचारों के श्रमुकूल हो। सुंदर वह वस्तु है जो जीवन को श्रामिन्यक्त करता है या हमें जीवन का स्मरण दिलाता है। प्रगितवादी समीद्धा लोकजीवन की समस्त शक्तियों, विश्वासों श्रीर यथार्थवादी प्रतीतियों को स्वर देनेवाले साहित्य में ही सौंदर्य देखती है।

साहित्य का सौंदर्य सामाजिक यथार्थ की पकड़ श्रीर श्रिमिन्यक्ति में है। इसी लिये श्रिमिन्यिक्त का सौंदर्य भी सामाजिक यथार्थ की सुंदरता की सापेच्रता में ही सार्थक है। यह समीच्रा श्रास्पष्ट, वायवी श्रासामान्य, रेशमी परिधानवाली कड़ शिल्पछ्रिव को स्वीकार नहीं करती, बल्कि लोकशिल्प की तरह सुस्पष्ट, सामान्य, लौकिक श्रीर सीधी श्रिमिन्यक्ति छ्रिव को महत्व देती है।

श्रीशिवदान सिंह चौहान (प्रगतिवादी साहित्य की परख), डा॰ राम-विलास शर्मा (संस्कृति श्रौर साहित्य, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएँ), श्रीश्रमृतराय (नई समीचा), श्रीप्रकाशचंद्र गुप्त (नया हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य की जनवादी परंपरा), डा॰ रांगेय राधव (काव्य के मूल विवेच्य, काव्य कला श्रौर शास्त्र), डा॰ नामवरसिंह (इतिहास श्रौर श्रालोचना, श्राधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ) श्रादि के नाम इस चेत्र में उल्लेखनीय हैं।

# मनोविश्लेषणप्रधान आलोचना

मनोविश्लेषण्पप्रधान त्रालोचना फायड, एडलर श्रौर युंग श्रादि (विशेषतया फायड) के मनोविश्लेषण्वाद से प्रभावित साहित्य के मूल्यों की

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> अवंतिका, आलोचनांक, पृ० २८२ ।

प्रतिष्ठा करनेवाली श्रालोचना है। इस श्रालोचना के मूल सिढांत निम्नलिखित हैं —

१—साहित्यनिर्माण की प्रेरणा मनुष्य को चेतना से नहीं, श्रचेतन में दमित वासनाश्रों से मिलती है।

२— श्रचेतन में दिमत वासनाएँ प्रवृत्तिमूलक होती हैं, सहज होती हैं, सामाजिक चेतना से विच्छिन्न होती हैं श्रौर उन्हीं दिमत वासनाश्रों के परिशोधित रूप में साहित्य बनता है। श्रतः साहित्य सामाजिक होने की श्रपेन्ता व्यक्तिगत श्रिषक होता है। साहित्य या कला में जो कुछ सामाजिक तत्व दिखाई पड़ते हैं वे कलाकार के सामाजिक दायित्व के श्रतुभव के परिशाम नहीं होते हैं, बिलक सामाजिक दवाब के परिशाम होते हैं श्रर्थात् कला स्वांतःमुखाय होती है।

३—साहित्य या कला में बोढिकता नहीं, वरन् प्रदृत्तियाँ काम करती हैं। बुद्धि या तर्क से हम मानवसत्य के किसी निर्ण्य पर नहीं पहुँचते, बल्कि सहज प्रदृत्तियों के द्वारा सत्य के पास पहुँचते हैं।

४—नैतिकता के पुराने मान व्यर्थ हैं। रित (लिविडो) ही मानव-प्रकृति का मूल प्रेरणास्रोत है। मनुष्य के समस्त श्राचारिवचार में रित का श्रास्तित्व है। मनुष्य श्रपनी सहज कामप्रवृत्तियों (एडलर के श्रानुसार हीनता की प्रथियों श्रोर च्रित्रिप्ति की चेष्टाश्रों, युंग के श्रनुसार जिजीविषा की प्रवृत्तियों) से प्रेरित होकर परिस्थितियों के श्रनुकृल काम करता है। उन कार्यों के हो जाने या न हो जाने की जिम्मेदारी उसपर नहीं होती। इसलिये श्राज के साहित्य में श्रत्यंत भले या श्रत्यंत बुरे स्मरणीय चिरित्रों का निर्माण नहीं हो पाता, बल्कि श्राज के पात्र नदी के समान होते हैं—कहीं तेज, कहीं मंद, कभी पाप-कर्म-प्रवृत्त, कभी पुण्य कर्म-लीन। श्रर्थात् श्राज के पात्र भले बुरे नहीं होते, वे तमाम प्रवृत्तियों के संश्लिष्ट चरित्र होते हैं। मनोविश्लेषण्यनप्रधान श्रालोचना पात्रों की परीचा इन्हीं श्राधारों पर करती है।

५ — मनोविश्लेषण्वाद श्रचेतन की दिमा वासनाश्रों को ही साहित्य की प्रेरणा मानता है। ये दिमत वासनाएँ निरंतन श्रोर सनातन हैं इसिलये यह श्रालोचना साहित्य की मूल चेतना को शाश्वत मानती है। श्रवचेतन की दिमत वासनाश्रों पर परिस्थितियों का प्रमाव पड़ता है किंतु वह अपरी होता है। यह प्रमाव मूलप्रवृत्तियों को इधर उधर न्यूनाधिक किया करता है, किंतु उनकी शाश्वतता में कोई व्यवधान नहीं डालता। नवीन सामाजिक विधिविधानों, नवीन राजनैतिक, सामाजिक, श्राधिक परिस्थितियों श्रीर श्रिमिन्यिक की नूतनताश्रों के साथ चिरंतन व्यक्ति प्रवृत्तियों का संवर्ष-श्रीर सामंजस्य होता रहता है।

श्रीइलाचंद्र जोशी (साहित्य सर्जना, विवेचन) श्रीसचिवदानंद हीरानंद वात्स्यायन 'श्रज्ञेय' (त्रिशंकु) श्रौर कुछ, सीमा तक डा॰ नगेंद्र इस चेत्र के श्रग्रगण्य विचारक हैं

साहित्य-सिद्धांत-निरूपण के च्रेत्र में इन वादों से श्रलग स्वच्छंद रूप से सोचने विचारनेवाले भी कुछ महत्वपूर्ण श्रालोचक हैं। इनकी श्रालोचनाश्रों में सभी प्रकार की प्रचलित साहित्यधारणाश्रों का ग्रहण उनकी रुचि श्रोर उद्देश के श्रनुसार होता चला है। इन श्रालोचकों में सबसे सशक्त व्यक्तित्व है डा० देवराज (साहित्य चिंता श्रोर श्राधुनिक सभीचा) का। डा० देवराज ने समाजवादी श्रोर व्यक्तिवादी दृष्टियोंवाली सारी विचारपरंपराश्रों को स्वस्थ साहित्यिक स्तर पर ग्रहण किया है तथा साहित्य के निर्माण में सहायक श्रोर श्रिभव्यक्त श्रावेगमूलक, बुद्धिमूलक चेतनाछिवयों, परंपराश्रों श्रोर नवीनताश्रों, संस्कृति के विभिन्न उपकरणों तथा श्रिभव्यक्ति की तीवता श्रोर प्रभाव प्रदान करनेवालें शिलप-सोष्ठव की निश्रोत व्याख्या की है। डा० प्रभाकर माचवे (संतुलन) श्रोर श्रीनित्विलोचन शर्मा (दृष्टिकोण) भी इस च्रेत्र के प्रमुख श्रालोचक हैं। वास्तव में इन श्रालोचकों के महत्वपूर्ण समीचाकार्य सन् १६४० ई० के बाद ही दिखाई पड़ते हैं, यद्यपि इन्होंने लिखना सन् १६४० ई० के पहले ही प्रारंभ कर दिया था।

#### व्यावहारिक आलोचना

साहित्यसिद्धांतों के विविध श्राधारों को स्वीकारकर कृतियों की व्याख्या श्रीर परीचा करनेवाली श्रालोचना व्यावहारिक श्रालोचना कहलाती है। व्याख्या, परीच्या श्रीर मूल्यांकन की श्रलग श्रलग कसौटियों को ग्रहण्कर चलनेवाली व्यावहारिक समीचा के श्रानेक मेद हैं जिनमें प्रमुख दो हैं—(१) निर्णया.मक श्रीर (२) व्याख्यात्मक।

ये दोनों मेद मूलतः दो प्रकार के अलग श्रालग मौलिक विद्वांतों पर श्राधारित हैं। शेष इन्हों के आसपास दिखाई पड़ते हैं—कहीं इनकी शैलियाँ बनकर, कहीं इनके श्रंग बनकर, कहीं सहयोगी बनकर। लेकिन विभिन्न शैलियों और कुछ भिन्न भिन्न विचारधाराओं के कारण शेष को भी श्रालोचना का अलग अलग प्रकार मान लिया गया है; जैसे आचारवादी, अर्थनिक्षण्णमूलक, तुलनात्मक, जीवनीमूलक, व्यक्तिवादी व्यक्तित्वप्रदर्शन प्रणाली मूलक, रसवादी, रीतिवादी, श्रलंकारवादी, छायावादी, श्रमिव्यंजनावादी, प्रभाववादी, श्रनुभवात्मक, ऐतिहासिक, मनोवैज्ञानिक, नैसर्गंक, क्रियात्मक, कार्यात्मक, प्रगतिवादी श्रादि। जहाँतक इन श्रालोचनाओं के मूल में निहित श्रलग श्रलग विचारों के विवेचन का प्रश्न है वहाँतक इतने मेद स्वीकार

किए जा सकते हैं; किंतु इतनी विभिन्न शैलियाँ श्रीर विचारपद्धितयाँ हिंदी श्रालोचना के चेत्र में व्यवहारतः लच्चित नहीं होतीं। जैसे, हिंदी के श्रानेक श्रालोचकों ने कोचे के श्रामिव्यंजनावाद का विवेचन तो किया है, किंतु उनकी श्रालोचना श्रामिव्यंजनावादी है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। सक्वे श्राथों में हिंदी में निर्ण्यात्मक, तुलनात्मक, छायावादी, प्रभाववादी, मनोवैशानिक श्रीर ऐतिहासिक श्रालोचनाएँ ही लच्चित होती हैं। शेष इनमें श्रंतभुकत हो जाती हैं। वैसे देखा जाय तो श्रलंकारवादी, रीतिवादी, रसवादी श्रादि संमीचाएँ निर्ण्यात्मक समीचा में श्रीर छायावादी, प्रगतिवादी मनोविश्लेपण्यादी श्रादि समीचाएँ न्याख्यात्मक समीचा के श्रंतर्गत श्रा जाती हैं।

निर्णायात्मक समी चा-श्रंगरेजी में इसे 'जुडीशल क्रिटिसिज्म' कहते हैं। इसका श्राधार श्रीर लक्ष्य व्याख्या मक समीचा के श्राधार श्रीर लक्ष्य से मलतः भिन्न होता है। इसका श्राधार है साहित्य श्रीर कला के चेत्र में मान्य प्रचलित नियम । यह अपरिवर्तित मानों को आधार बनाकर साहित्य के मुल्य का निर्णय देना चाहती है। यह स्थायी सिद्धांतों के ऊपर विशेष बल देने के कारण साहित्य-निर्माण की प्रेरणा देनेवाले तथा सक्ष्म रूप से कृति को प्रमावित करनेवाले उन श्रानेक तत्वों की उपेचा कर जाती है जो सर्जक के व्यक्तिःव, उसके युग श्रीर बातावरण से निःस्त होते हैं। निर्णयात्मक समीचा में श्रालोचक निर्णायक के समान होता है। वह कृति की महत्ता श्रीर लघुता का निर्णय देता है। निर्णया-त्मक समीचा जिन सिद्धांतों पर स्राधारित होती है वे सिद्धांत विमिन्न प्रकार के हो सकते हैं। ये शुद्ध साहित्यिक मानवाले भी हो सकते हैं श्रौर साहित्येतर मानवाले भी, लेकिन प्रत्येक अवस्था में ये होते हैं रूढ़ ही। जैसे रसिस्द्रांत साहित्य की श्रात्मा से संबद्ध सिद्धांत है, लेकिन रससिद्धांत श्रपने रूढ रूप में श्राज के साहित्य के मुल्यांकन के लिये सही मानदंड नहीं हो सकता। इसी प्रकार साहित्येतर सिद्धांत मलतः नैतिकता, सामाजिक महत्ता श्रादि जीवनम्लयों से संबद्ध होते हैं। ये सिद्धांत साहित्य की मूलगत उपलब्धियों की परीचा इन साहित्येतर कसौटियों पर करते हैं।

किंतु निर्ण्यात्मक समीचा का महत्व कम नहीं । यदि वह सही ढंग से उपयोग में लाई जाय। व्याख्यात्मक समीचा से संबद्ध होकर निर्ण्यात्मक समीचा का मूल्य बढ़ जाता है। व्याख्यात्मक समीचा की विवेचनात्मक शैली से संप्रक्त होकर निर्ण्यात्मक समीचा की गुण दोष उद्घाटन करनेवाली प्रशंसात्मक या निदात्मक शैली गहन श्रौर विश्लेषणात्मक हो उठती है।

हिंदी आलोचना का दिवेदीकाल निर्णयात्मक समीचा का स्वरूप प्रस्तुत करता है। दिवेदीकाल में निर्णयास्मक समीचा की दो धाराएँ दो प्रकार के सिद्धांतों पर आधारित दिलाई पड़ती हैं। पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी, मिश्रबंधु तथा श्रन्य छोटे छोटे लेखक साहित्य में नैतिकता, उपयोगिता श्रौर सादगी का गुण श्रिनिवार्य मानते थे। दूसरी श्रोर लाला भगवानदीन, पं० पद्मसिंह शर्मा श्रादि रीतिवादी सिद्धांतों को मूल्यांकन की कसौटी मानते थे। यद्यपि समय के प्रभाव से इस काल में व्याख्यात्मक समीचा का पर्याप्त संस्पर्श लिख्त होता है किंतु मूल स्वर निर्ण्यात्मक ही रहा जो गुण-दोष-विवेचन श्रौर तुलनात्मकता पर श्राधारित था।

निर्ण्यात्मक समीचा सन् १६५० ई० के बाद भी दिखलाई पड़ती है। लेकिन व्याख्यात्मक समीन्ना का विकास हो जाने से वह श्रिधिक प्रौढ़ श्रीर विश्लेष-णात्मक हो गई। त्राचार्य रामचंद्र शुक्ल की समी चात्रों में व्याख्यास्मक त्रौर निर्णयात्मक समीचा का बड़ा ही संत्रलित स्वरूप लचित होता है। अ।चार्य शुक्ल ने साहित्य के मूल साहित्यधर्म की पहचाना, साहित्य की सृष्टि में सहायक मूल तत्वों का विश्लेषण किया और इन तत्वों से निर्मित साहित्य के संशिलष्ट प्रभावों की व्याख्या की, किसी भी कृति को उसके कृतिकार के व्यक्तिगत, सामाजिक श्रौर युगीन परिवेश में देखा श्रौर इस परिवेश के सम्यक प्रभाव को स्वीकार किया। किंतु सारा साहित्यिक सौंदर्य देखने के बाद उस कृति की महत्ता या लघुता का निर्ण्य देना नहीं भूल सके। साहित्य के संबंध में त्राचार्य शुक्ल की श्रपनी कुछ निश्चित मान्यताएँ थीं। ये मान्यताएँ साहित्यिक होकर भी नैतिक थीं, श्रर्थत् इनकी मान्यताश्रों में साहित्यिकता श्रीर नैतिकता दोनों ही स्वीकृत थीं। इन्होंने रस जैसे शुद्ध साहित्यिक सिद्धांत को अपनी आलोचना का मूलाधार बनाया, किंतु रस की व्याख्या इस तरह की कि रस लोकमंगल के भाव से जुड़ गया। इस प्रकार भ्राचार्य शुक्ल के श्रालोचनासिद्धांत में रस के साथ लोकमंगल जैसा नैतिक श्रीर सामाजिक मूल्य भी जुड़ा हुन्ना चलता रहा। उनकी दृष्टि में रस ऋलौिकक या ब्रह्मानंदसहोदर नहीं है बिलक लौकिक है श्रौर उसका श्रानंद भी लोक का ही है। लोकानुभूति श्रौर काव्या-नुभूति में अंतर नहीं है। इसलिये आचार्य शुक्त ने सभी प्रकार के साहित्यों का उनका श्रपना स्वरूप श्रीर मूल्य तो पहचाना श्रीर उनकी मार्मिक व्याख्या भी की, लेकिन अंत में निर्ण्य देने से नहीं चूके। इस निर्ण्य में सबसे पहले वे यह देखते रहे कि कोई कृति साहित्यिक गुणों से भूषित है कि नहीं ? फिर यह देखते थे कि कोई कृति साहित्यिक गुर्गों से भूपित होकर भी जीवन की कितनी ब्यापकता श्रीर गहनता को समेटे हुए है श्रीर जीवन को शक्ति देने की उसमें कितनी चमता है। शुक्लजी रहस्यात्मकता, त्रालौकिकता तथा रसहीन, भाव-हीन कलात्मकता को काव्यक्तेत्र के बाहर की वस्त मानते थे। श्रतः इन तत्वों पर श्राधारित कृतियों को महत्वहीन समभते थे। श्रपनी श्रालो चनाश्रों में शुक्लजी

ने सदैव इन साहित्यिक मान्यतात्रों को ध्यान में रखकर निर्णय दिए हैं। सूर, तुलसी, कबीर, जायसी त्यादि भक्तिकालीन कवियों की कवितात्रों की भावसंपत्ति की बड़ी मार्मिक व्याख्या करने के बाद तारतम्यनिरूपण के समय मुक्तकों या गीतों की ग्रपेक्ता प्रबंधों को महत्तर स्थान दिया श्रीर प्रबंधों में भी भाषात्मक कँचाई के साथ लोगमंगल की स्थापना करनेवाली कृतियों को विशेष सराहा। तलसी सर से ग्रौर जायसी कबीर से महत्तर सिद्ध किए गए, क्यों कि वे प्रबंधकाव्यकार थे । मुक्तकों में रस के छीटे होते हैं, श्रर्थात् श्रानंद की सिद्धावस्था होती है। प्रबंधों में रस की धाराएँ होती हैं जो जीवन के श्रनेक उतार चढावों की स्पर्श करती हुई उसकी बहुमुखी छुवि को उद्वाटित करती हैं, श्रर्थात् श्रानंद की साधना-वस्था होती है। श्राधनिक काल में भी शुक्लजी ने छायावाद के रसिक्त भावगीतों की अपेक्षा प्रवाही प्रबंधकाव्यों (जो भावात्मक गरिमा में छायावादी गीतों से इलके ठइरते हैं ) को विशेष महत्व दिया। छायावादी कविता एक तो गीतप्रधान थी, दूसरे उसमें शुक्कजी की दृष्टि में रहस्यात्मकता थी। उसमें प्रस्तुत के स्थान पर अप्रस्तृत की योजना थी-विषय में भी, शिल्प में भी। अतः शुक्क जी ने इन रहस्योन्मखी कविताओं की मक्तिकालीन रहस्योन्मखी कविताओं की भाँति ही जगत्जीवन के प्रकृत दोत्र से विच्छित्न मानकर काव्य के ऊँचे घरातल पर प्रतिष्ठित नहीं किया। शुक्क जी कला कला के लिये सिद्धांत के घोर विरोधी थे। उन्हें जहाँ कहीं ऐसा श्रामास मिला कि कोई कवि (चाहे वह पश्चिमी कवि रहा हो, चाहे रवींद्रनाथ ठाकुर रहे हों, चाहे हिंदी छायावादी कवि रहे हों ) जगत् के प्रकृतिधर्म से विच्छिन्त होकर कला का निर्माण कर रहा है, वहाँ वे उनके पीछे पड जाते थे श्रीर उसकी लघुता महत्ता का निर्णय दिए बिना नहीं रह सकते थे।

श्राचार्य शुक्ल की इस निर्ण्यातमक समी चाटि का श्रनुगमन उनके श्रनुया-यियों ने भी श्रपने श्रपने ढंग से किया। इनमें पं० विश्वनार्थप्रसाद मिश्र का नाम विशेपरूप से उल्लेख्य है। पं० विश्वनाथप्रसाद मिश्र भी श्राचार्य शुक्ल की ही तरह बड़ी हढ़ता से कवियों श्रीर कृतियों की महत्ता श्रीर लघुता की घोषणा करते हैं। मिश्रजी श्रीर शुक्लजी के सिद्धांतों में बड़ी ्री श्रनुरूपता है। श्रतः इनके निर्ण्यों में भी बड़ी श्रनुरूपता है।

ऐसा लगता है कि निर्ण्यात्मक समीचा श्रपने शुद्ध रूप में साहित्य के लिये बड़ी ही श्रपरिहार्य वस्तु है। मनुष्य किसी चीज की ज्याख्या मात्र देकर चुप नहीं बैठ सकता। वह व्याख्या करने के बाद उस चीज की उपयोगिता श्रनुपयोगिता का निर्ण्य देना ही चाहता है। 'लेकिन वनस्पति शास्त्र के बबूल श्रीर गुलाव का जातिमेद बताने के बाद मी एक ऐसे शास्त्र की श्रावश्यकता रह जाती है जो

बतावे कि इत दोनों में से किसका नियोजन मानव जाति के कल्याण में किया जा सकता है। उसी प्रकार समालोचक नहीं तो कोई श्रीर ही बतावे कि इस कवि से समाज को क्या लाम या हानि है - श्रर्थात् समाज के लिये कौन कितना उत्कृष्ट या श्रंपकृष्ट है ? इस प्रकार की समस्या जहाँ की तहाँ रह जाती है। " इसलिये भिन्न भिन्न समयों पर इस प्रकार की समीचा का चाहे कितना भी विरोध क्यों न हन्ना हो लेकिन किसी न किसी प्रकार यह विद्यमान अवश्य रही है। छायावादी त्रालोचकों ने निर्ण्यात्मक समीत्वा के विरोध में अभ्यूहमूला ( व्याख्या-रमक ) श्रालोचना को खड़ा किया। इस प्रकार की श्रालोचना में कवियों के प्रकार में भेद किया जाता है, मात्रा में नहीं। पं॰ नंददुलारे वाजपेयी ने अनुभूतियों में छोटाई बड़ाई का भेद नहीं माना है। अनुभूतियाँ अनुमृतियाँ हैं, क्या छोटी क्या बड़ी। अनुमृतियाँ ही काव्य का चरम उपादान हैं और उन्हीं का अनुभव कराना काव्य का लक्ष्य । प्रकारांतर से नैतिकता, सामाजिकता, उपयोगिता त्रादि तत्वों को वाजपेयीजी ने काव्य के लिये उपेच गीय तत्व माना है किंद्र व्यवहार में दिखाई पड़ता है कि वाजपेयीजी भी निर्णिय से श्रपने को बचा नहीं पाए हैं। व्याख्या करने के साथ ही साथ वे कृति की उत्कृष्टता ऋपकृष्टता की श्रोर भी संकेत करते चले हैं। यद्यपि वाजपेयीजी ने यह घोषित किया कि 'काव्य का लक्ष्य तो होता है रसविशेष की प्रतीति या त्रानुभृति उत्पन्न करना । इस काव्यलक्ष्य को भूल जाने पर काव्य का समस्त कलात्मक श्रीर मनोवैज्ञानिक श्राधार ढह पड़ता है।' तो भी इन्होंने जैनेंद्र. त्रज्ञेय ग्रीर भगवतीप्रसाद वाजपेयी की प्रधान स्त्रीपन्यासिक क्रतियों पर विचार करते समय इनकी व्यक्तिवादी कृतियों पर प्रश्नचिह्न लगाते हुए सामाजिक नैतिकता का सवाल उठाया है श्रीर नित नवीन सामाजिक नैतिकता का ( उसकी परंपरागत जीवंत प्रष्ठभूमियों सहित ) समर्थन किया है। इसी प्रकार आपने प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई किवता के मुल्यो का निर्णय दिया है।

पं० इजारीप्रसाद द्विवेदी तो सिद्धांततः भी व्याख्यात्मक श्रोर निर्ण्या-त्मक समीद्धा का संतुलन बनाए रखना आलोचना के लिये श्रनिवार्य मानते हैं। व्याख्या का संबंध विज्ञान से हैं श्रर्थात् किसी कृति का तटस्थ विवेचन। किंतु श्रालोचक मनुष्य है, श्रीर कृति मानवजीवन की श्रिमि॰ विक्ति। मानवजीवन निरुद्देश्य नहीं है, उसका उद्देश्य है महत्तर मूल्यों की प्राप्ति का प्रयास। साहित्य भी उसके प्रयास का एक प्रकार है। मनुष्य किसी भी वृति को श्रपने राग विराग,

१ पं इजारीप्रसाद द्विवेदी, साहित्य का साथी, पृ १४७। १३-६३

संस्कार या मान्यता से सर्वथा असंपृक्त होकर देख ही नहीं सकता, अतः श्रालीचक साहित्य की व्याख्या करने के बाद उसके मुल्यों की परीचा करता है श्रीर करना भी चाहिए। लेकिन खतरा वहाँ पैदा होता है जहाँ श्रालीचक युग के अनुरूप परिवर्तित मान्यतात्रों के स्थान पर किसी रूढ़ मान्यता या श्रपनी भक्त को मुल्यांकन का आधार बना बैठता है। दिवेदी जी जीवन की बड़े ही व्यापक परिवेश में देखने के पच्चपाती हैं। विज्ञान, मनोविज्ञान ऋीर सींदर्य-बोध के सत्यों पर आधारित मानवतावाद और सामाजिकता के आदर्शी की स्वीकृति द्विवेदी की समी चार्श्रों में है। इसी उदात्त श्रीर व्यापक मानव-मंगल का स्वर द्विवेदीजी साहित्यिक कृतियों में भी खोजते हैं। साहित्य के निर्माण में सहायक भूलमृत तत्वों श्रीर उनसे प्रतिभाखित होनेवाली सींदर्य-प्रतीति तथा मानव की जिजीविषा को दिवेदीजी मुल्यनिर्णय का श्राधार बनाते हैं। मन्ष्य की सौंदर्यभावना तथा जीने की निष्ठा को जगानेवाली श्रपने उहे श्य में महान् है। द्विवेदीजी ने किसी रूढ़ या सांप्रदायिक जीवनादर्श को न श्रपनाकर सत्यसंवलित, गतिशील श्रौर व्यापक जीवनादर्श को स्वीकार किया है। इसी लिये वे तुलसी, कबीर, सूर तथा श्रान्य नए पुराने कवियों ( जिनमें श्रलग श्रलग ढंग से श्रीर श्रलग कोटि के जीवन मुल्य व्यक्त हुए हैं, िकंतु वे सभी मुलतः मानव की जीवन के प्रति निष्ठा को दृढ करते हैं ) सभी को न्याय दे सके हैं, सबके मुल्यों को पहचान सके हैं।

छायावाद के किय छालोचकों ने (विशेपतया पंत छौर निराला ने) भी
मूल्यों का निर्णय दिया है। पंतजी स्पष्टतः विकासशील जीवन की गित पहचाननेवाले किव रहे हैं छायावाद की तुलना में रीतिकालीन किवता या रीतिकालीन
किवता की तुलना में छायावादी किवता का मूल्यांकन किया है। किव ने रीतिकालीन किवता की प्रवृत्तियों की व्याख्या मात्र नहीं की, बिलक उनपर छपना
निर्णय भी दिया है। निरालाजी ने पंत की किवताओं की विवेचना करते हुए
उनकी साहित्यिक उपलब्धियों संबंधी मूल्यों का निर्णय दिया है। छौर मुक्ते तो
ऐसा लगता है कि साहित्य में व्याख्या छौर निर्णय को सर्वथा छला किया ही
नहीं जा सकता। निर्णय का स्वर व्याख्या के भीतर से उभर ही छाता है। इसी लिये
निर्णयात्मक समीचा का स्वर व्याख्यात्मक समीचा का चरम विकास हो जाने पर
भी छूटा नहीं। प्रगतिवादी, मनोविश्लेषण्यावदी, स्वच्छंद रूप से लिखी जानेवाली
तथा छाज की पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित छालोचनाओं में निर्णय का स्वर धूमिल
नहीं हुछा है। हाँ, हन मिन्न मिन्न प्रकार की छालोचनाओं में लिखित होनेवाला
निर्णय का स्वर छालोचक की वैयक्तिक रिच, संस्कार या जिस किसी विचारसंस्था से वह संबद्ध है उसके सिद्धांत छोर, उसकी साहित्यक समभदारी के

श्रनुसार विभिन्न रूपों में दिखाई पड़ता है। यह निर्ण्यात्मक स्वर संस्कृत की, रीतिकाल की या द्विवेदीकाल की कुछ निर्ण्यात्मक समीचाच्यों के गुण्दोष निराक्षरण पर श्राधारित नहीं है, स्कियों या प्रशंसा, निंदा के रूप में नहीं हैं, बलिक कृति की वस्तुगत व्याख्या के भीतर से फूटता है।

#### ब्याख्यात्मक समीचा

व्याख्यात्मक समीद्धा समीद्धा का उत्कृष्टतम रूप है। इसे श्रंग्रेजी में इंटर-प्रिटेटिव क्रिटिसिज्म कहते हैं। राजशेखर ने इसी को तत्वामिनिवेशी श्रालोचना कहा है। व्याख्यात्मक समीद्धा निर्ण्यात्मक समीद्धा के विरोध में खड़ी हुई। निर्ण्यात्मक समीचा रूढ शास्त्रीय नियमों के आधार पर साहित्य के मुल्यों का निर्णय देती रही है, परंतु यह निर्णाय साहित्य की प्रगति में बाधक बन जाता है। साहित्य सर्जन के मुल में शास्त्रीय नियम नहीं होते, बल्कि मानवजीवन की श्रनुभूतियाँ, प्रतीतियाँ, छवियाँ होती है जो सर्जंक के व्यक्तित्व के माध्यम से श्रिमिव्यक्ति पाती हैं। साहित्यसर्जन एक संशिलव्ट व्यापार है । उसमें युग, परिवेश, इतिहास, सर्जक का व्यक्तित्व, चिंतन, श्रनुभव श्रादि श्रनेक तत्व काम करते हैं। साहित्यशास्त्रों के नियमन से सर्जित होनेवाला साहित्य निर्जीव होता है। ग्रातः शास्त्रानुशासन को ही स्त्रीकारकर चलनेवाली निर्णायात्मक समीचा सदैव उच्च साहित्यस्रुष्टि का श्रवरोधक रही है-साहित्य की मूल प्रेरणात्रों की उपेद्धा करनेवाली। व्याख्यात्मक समीचा साहित्य की मूल प्रेरणात्रों को समभती है। उसका मुख्य उद्देश्य होता है कृति को उसके वास्तविक रूप में देखना परखना। कृति को समभ्तने के लिये श्रालोचक उसके युग, समाज, लेखक के व्यक्तित्व, कृति के मुल उद्देश्य को समभता है। श्रालोचक श्रपने रूढ़ सिद्धांत, वैयक्तिक रुचि, पूर्वप्रह। श्रामिक या विरक्ति, भावकता या कठोरता का भाव लेकर कृति के पास नहीं पहुँचता, बल्कि वह उसका शुद्ध ऋध्येता होकर पहुँचता है श्रौर कृति को उसके समस्त परिवेश में समम्तता है श्रीर उसका मूल्य श्राँकने के लिये उसी के भीतर से त्राधार खोज निकालता है। यों व्याख्यात्मक समीचा में मूल्य आँकना त्रावर्यक नहीं, वह तो किसी कृति में सर्जित भावलोंक की छिषियों का उद्घाटन करती है। व्याख्यात्मक त्रालोचना केवल प्रकारमेद स्वीकार करती है। उसकी सीमात्रों त्रौर उपलब्धियों की व्याख्या कर पाठकों को कवि की मूल श्चनुमूर्ति का श्चनुमव करने की सुविधा निर्मित करती है। स्पष्ट है कि यह कार्य करने के लिये श्रलोचकों को कृति के साथ ऐक्य स्थापित करता पड़ता है।

निर्ण्यात्मक श्रीर व्याख्यात्मक समीद्धा में तीन भेद बताए गए हैं— (१) निर्ण्यात्मक श्रालोचना उत्तम, मध्यम, निकृष्ट श्रेणियों का भेद स्वोकार करती है। वह विज्ञान की भाँति वर्गभेदः तो मानती है किंतु ऊँच नीच के भेद में उसे विश्वास नहीं। व्याख्यात्मक श्रालोचना भिन्न भिन्न प्रकार की रचनाश्रों की विशेषता बता देगी, ऊँच नीच का भेद नहीं करेगी। (२) निर्ण्यात्मक श्रालोचना नियमों को राजकीय नियमों की भाँति किसी श्रिधकार से प्राप्त हुश्रा मानती है श्रीर उसका पालन करना श्रानिवार्य समभती है, किंतु व्याख्यात्मक श्रालोचना उन नियमों को किसी बाह्य श्रिधकारी द्वारा नहीं, वरन् श्रापनी ही प्रकृति के नियम मानती है। व्याख्यात्मक श्रालोचना किय सकलाकार की श्रापनी सृष्टि की विशेषताएँ स्वीकार करती है श्रीर निर्ण्यात्मक श्रालोचना उसे निर्ण्यात्मक श्रालोचना उसे निर्ण्यात्मक श्रालोचना नियमों को स्थिर श्रीर श्रापरिवर्तनशील मानती है। व्याख्यात्मक श्रालोचना प्रगतिशील श्रीर परिवर्तनशील मानती है।

हिंदी में व्याख्यात्मक आलोचना का सर्वप्रथम प्रौढरूप दिखाई पहता है श्राचार्य रामचंद्र शुक्ल की श्रालोचनाश्रों में। किसी भी कृति की समीचा करने के लिये उसके उचित परिवेश को उसकी मूल प्रेरणा को, उसके उद्देश्य को, उसके काव्यत्व को समक्तना होता है। पराने मानदंडों के स्थान पर कृति के भीतर से नप मानदंड निर्धारित करने पडते हैं। शुक्लजी व्याख्यात्मक समीचा के प्रौछ श्चालोचक हैं। उनके सामने मुख्य रूप से कृति रहती है। वे किसी कृति के पास श्रपने दुराग्रह या रूढ़ सिद्धांत लेक्र नहीं पहुँचते। कृति का गहरा मनन श्रौर श्रध्ययन करने के पश्चात् वे देखना चाहते हैं कि वह मानवजीवन के मार्मिक स्थलों या गहरी संवेदनाश्रों को रूपायित कर सकी है या नहीं ? कहीं फैशनवश तो नहीं लिखी गई है ? किसी भी कृति की भावात्मक या संवेदनात्मक गहराई तक पहुँचने में शुक्ल की दृष्टि घोखा नहीं खाती, क्यों कि उन की रसज्ञता बड़ी ही उच्चकोटि की है। वे हर प्रकार के काव्य के मर्म में प्रविष्ट होकर उसकी भावछवि को पा लेते हैं। किसी भी कृति की समीचाके समय उनकी रशजता, सूक्ष्मातिसूक्ष्म तत्व की पकड़ श्रीर वैज्ञानिक विश्लेपण का दिव्य स्वरूप लिख्त होता है। शुक्कजी रसग्रहण श्रीर वैज्ञानिक विश्लेषणातकक ही नहीं रुकते, वे मूल्यांकन भी करते चलते हैं। वे रसप्रहण श्रीर वैज्ञानिक विवेचन के लिये अतिकार के उचित परिवेश का निर्माण करते हैं। वे देखते हैं कि कृति किस काल की है, किस समाज की है. कृतिकार किस दार्शनिक, धार्मिक श्रीर साहित्यिक संप्रदाय का है, कृतिकार के जीवन में कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएँ घटी थीं जिनका प्रभाव उसकी कृतियों में प्रतिबिंबित हुआ है, किंतु म्ल्यांकन वे समय के अपने प्रतिमान की सामने रख देते हैं। श्रतः कृतियों के मावग्रहण श्रौर विश्लेषण में शुक्लजी बहुत ही तटस्थ श्रीर प्रीढ़ दीखते हैं, पर मृल्यांकन के समय उनकी वैयक्तिक रुचि या नैतिकता बीच में आ जाती है। यों कृतियों की स्वच्छंद रखात्मकता को भी शुक्लजी बहुत श्रधिक मूल्य देते हैं, लेकिन दो कवियों के तारतम्यनिरूपण के समय रसात्मक होने के साथ ही साथ लोकमंगल की भावना से पूर्ण कृति को विशेष महत्व देते हैं।

शुक्रजी की सूक्ष्म मौलिक दृष्टि कृतियों की मौलिकता श्रौर नवीन उद्भावनाश्रों को बड़ी सफाई से पकड़ लेती है श्रौर उनका विवेचन करने में नहीं चूकती । उनकी एक बहुत बड़ी विशेषता है मनोविकारों के सूक्ष्म सूक्ष्म रूपों श्रौर उनके मेदों को समभना। श्राचार्यों ने जितने मनोविकार गिनाए हैं उनसे श्रिधक माव भी हो सकते हैं। शुक्रजी स्थान स्थान पर उन्हें पहचानकर उनका निर्देश करते हैं; जैसे तुलसी के—

'बाँधे जलनिधि नीर निधि, जलिध छिंधु वारीस। सत्य तोयनिधि, कंपती, उदिध, पयोधि नदीस।'

दोहे में चक्रपकाइट का भाव बताया है जो पूर्व गिशात भावों से थोड़ा सा भिन्न है। शुक्कजी किसी मार्मिक बात को पकड़कर सामान्य सिद्धांतनिरूपण भी करने लगते हैं। या किसी किब के किसी कथन को सिद्ध करने के लिये किसी सामान्य सिद्धांत की चर्चा करने लगते हैं।

यों तो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखते समय शुक्लजी ने हिंदी साहित्य के समस्त कवियों श्रीर लेखकों की कृतियों का विवेचन किया है, किंत मुख्य श्रीर विशद रूप से तलसी, सर श्रीर जायसी का श्रध्ययन प्रस्तत किया है। तीनों कवियों के मूल प्रेर्णा स्रोतों, उनके काव्य के स्वरूप, उनकी भावात्मक गहराई श्रौर व्यापकता की मार्मिक व्याख्या की है। जो काव्य जीवन के जितने ही मर्मस्पर्शी स्थलों श्रीर मानवीय संवेदनाश्रों को चित्रित करने में समर्थ हन्ना है वह उतना ही प्रभावकारी श्रीर उचकोटि का काव्य बन पड़ा है। तुलसी श्रीर जायसी प्रबंध काव्यकार थे यानी उनकी कीर्ति का स्तंभ उनके प्रबंध काव्य ही हैं। श्रतः शुक्लजी ने इन्हें प्रबंध काव्यकार के रूप में देखने श्रीर इनकी कृतियों (रामचरित मानस ग्रौर पद्मावत ) में प्रबंध काव्य की विशेपताएँ खोजने का प्रयत किया है। प्रदंध काव्य श्रपने स्वभाव से ही जीवन के श्रनेक मार्मिक प्रसंगों को समेटने श्रौर रस की धारा बहाने में समर्थ होता है। उनमें रससिद्धि के साथ ही साथ जीवनव्यापार का साधनात्मक पन्न भी लिन्नत होता है। सूरदास गीत-कवि हैं। गीत कविता का अपना रसात्मक रूप होता है। सूरदास की विवेचना शुक्ल जी ने गीतकवि के रूप में की है, श्रीर गीतकवि के रूप में उन्हें प्राप्त होनेवाली भावात्मक उपलब्धियों का विश्लेपण करने में शुक्लजी कहीं चूके नहीं हैं। शुक्लजी भी रसमग्नता श्रवसर पाकर उभर उठती है, लेकिन उनकी जीवनसंबंधी दृष्टि मूल्यांकन के श्रवसर पर सामने श्रा जाती हैं। इसलिये सुरदास, कबीर, रीतिकाल के स्वच्छंद कवियों, छायावादी कवियों के भावसींदर्य के उन्मुक्त प्रशंसक होकर भी उन्हें प्रबंध काव्यकारों के सामने थोड़ा छोटा ही मान बैठते हैं। कहा जा सकता है कि शुक्लजी ने संदर का शिव के साथ जितना गहरा संबंध जोड़ा है उतना सत् के साथ नहीं। शुक्लजी के पूर्ववर्ती श्रीर समकालीन डा॰ श्यामसुंदर दास की व्याख्यात्मक समीचाश्रों में श्रिधिक उदारता दिखाई पड़ती है। बाबू साहब ने भी कृति के मल्यांकन के लिये कृति को प्रभावित करनेवाले तत्कालीन परिवेश का उचित विश्लेषण किया श्रीर उस परिवेश के बीच उस कृति की सीमाश्री श्रीर उपलब्धियों का विवेचन किया। बाब्र साहब में व्याख्यात्मक आलोचना की तटस्थता शुक्लजी की अपेद्धा श्राधिक विकसित रूप में दृष्टिगोचर होती है किंतू शुक्लजी की सी रसग्र। हिता एवं गहन विश्लेषणात्त्मता नहीं दिखाई देती। बाबू साहब ने शुक्लजी की अपेन्हा साहित्यकार की बैयक्तिकता का श्रिधिक श्रादर किया। साथ ही साथ उसकी कृति को सामाजिकता के संदर्भ से भी विच्छिन्न देखना नहीं चाहा, श्रर्थात् वे सर्वत्र एक प्रकार का समन्त्रय स्थापित करना चाहते रहे। इसलिये वे साहित्य में सामाजिकता के समर्थक होकर भी शुक्त जी की तरह एक प्रकार की नैतिकता को साहित्य के लिये सर्वथा अपरिहार्य वस्त नहीं मानते थे। श्रतः इनका मान-दंड शुक्लजी की अपेदा अधिक साहित्यिक था। इसी लिये ये कबीर श्रौर छायावादी कवियों के साथ श्रविक न्याय कर सके । इनकी व्यावहारिक श्रालोचना सिद्धांततः व्याख्यात्मक स्त्रालोचना की प्रकृति के स्त्रधिक स्रनुकृल है, किंद्र शुक्लजी की सी मर्म छिवियों के उद्घाटन की शक्ति श्रीर रसप्राहिता इनमें नहीं हैं। 'हिंदी साहित्य' इनका इतिहास ग्रंथ है श्रौर 'गोस्वामी तुलसीदास' तथा 'कबीर ग्रंथावली' स्वतंत्र श्रालोचनात्मक पुस्तकें।

श्रीपदुमलाल पुन्नालाल बख्शी ने भी हिंदी पाठकों के समस्र देश श्रीर विदेश की विविध साहित्यक सामग्री प्रस्तुत की। श्रीबख्शी की श्रालो-चनाएँ जितनी परिचयात्मक हैं उतनी विश्लेषणात्मक नहीं। 'विश्व साहित्य' श्रीर 'हिंदी साहित्य विमर्श' इनकी व्याख्यात्मक समीद्धा संबंधी दो पुस्तकें हैं। व्याख्यात्मक प्रौढ़ता के श्रमाव में भी इनकी श्रालोचनाश्रों का तत्कालीन परिस्थित को देखते हुए महत्व स्वीकारना ही पढ़ेगा।

शुक्लपरपरा के समर्थ आलोचक हैं—बाबू गुलाबराय, डा॰ जगन्नाथ-प्रसाद शर्मा, पं॰ विश्वनाथप्रसाद मिश्र, पं॰ चंद्रबली पांडेय, श्रीलक्ष्मीनारायण सुधांशु, पं॰ कृष्णशंकर शुक्ल, डॉ॰ केसरी नारायण शुक्ल, डॉ॰ सत्येंद्र। बाबू गुलाब राय ने भी डा॰ श्यामसुंदर दास की तरह उदार समन्वयवादी हिष्ट श्रापनाई है। 'हिंदी साहित्य का हितहास' तथा 'प्रसादजी की कला' में उनकी आलोचना का यही उदार स्वरूप दिखाई पड़ता है। डॉ॰ जगन्नाथ प्रसाद शर्मा ने 'हिंदी गद्यशैली का विकास' और 'प्रसाद के नाटकों का शास्त्रीय श्रध्ययन' में संबद्ध कृतिकारों की मूल प्रवृत्तियों, दृष्टियों, भावसंपत्ति श्रौर शैली का तटस्थ विश्लेषण किया है। प्रवाद के नाटकों को लेखक ने प्रसाद की दृष्टि के ऋालोक में देखा है। साथ ही साथ नाटकों की मुल प्रकृति से प्रसाद के नाटकों की प्रकृति कहाँ श्रलग है, कहाँ समान है, इसे भी परखा है, अर्थात् प्रसाद कितने शास्त्रीय हैं कितने मौलिक, इसकी व्याख्या लेखक ने सम्यक् रीति से की है। पं० विश्वनाथप्रसाद मिश्र ने घनानंद, बिहारी श्रीर मुष्या के काव्य की गंभीर व्याख्याएँ प्रस्तुत की हैं। मिश्रजी लाला भगवान-दीन की टीकापद्धति श्रीर श्राचार्य शुक्ल की विश्लेषणपद्धति दोनों से प्रभावित. हैं। श्रतः जहाँ ये एक श्रोर नए पुराने कवियों के काव्य के गृढार्थ को स्पष्ट करते चलते हैं वहीं उनका गहन विश्लेषण भी प्रस्त करते दिखाई पडते हैं। मिश्रजी ने श्रालोच्य कृतिकारों की कृतियों को परंपरा श्रीर सामयिक प्रवृत्ति दोनों के परिपार्श्व में रखकर उनका सौंदर्य उद्घाटित किया है। पं॰ चंद्रवली पांडेय की 'तलसीदास', 'हिंदी कविचर्चा' श्रीर 'केशवदास', पं० कृष्णशंकर शुक्ल की 'कविवर रताकर' श्रौर 'केशव की काव्यकला', डा॰ सत्येंद्र की 'गुप्तजी की काव्यकला', 'प्रेमचंद श्रीर उनकी कहानीकला', 'हिंदी एकांकी', 'व्रजलोक साहित्य का श्रध्ययन' श्रादि पुस्तकें श्राचार्य शुक्ल की परंपरा की समीचा का रूप प्रस्तुत करती हैं।

स्वच्छंदतावादी ( छायावादी ), प्रगतिवादी श्रीर मनोविश्लेषणा प्रमावित समीक्षणों की व्यावहारिक समीक्षणों को भी व्याख्यात्मक समीक्षणों के ही श्रंतर्गत लेंगे। इन श्रलग श्रलग विचारसंप्रदायों के श्रालोचकों ने साहित्यस्जन की प्रेरणाश्रों को भिन्न-भिन्न रूपों में देखा है श्रीर उनकी व्यावहारिक समीक्षा करते समय इन श्रालोचकों ने उनके मूल प्रेरणा खोतों श्रीर उद्देश्यों पर विचार किया है श्रीर वस्तुगत दृष्टि से इनके सौंदर्यबोध, भावलोक श्रीर श्रन्य उपकरणों की व्याख्या की है। ये समीक्षाएँ मूल्यांकन के समय मले ही श्रपने श्रपने प्रतिमानों को सामने लाकर उत्कृष्टता श्रपकृष्टता का निर्णय करती हों किंतु व्याख्या के समय बौद्धिक निरसंगता बनाए रखने का प्रयास करती हैं। कृतिकारों के विचारों के श्रालोक में उनकी कृतियों की मूल प्रेरणाश्रों श्रीर उनमें प्रतिविवित साहित्यिक छिवयों की मार्मिक व्याख्या करने में नहीं चूकतीं।

छायाव रदी या स्वच्छंदताबादी त्रालोचकों में प्रमुख हैं त्राचार्य हजारी-प्रसाद द्विवेदी, पं॰ नंद दुलारे वाजपेयी, शांतिप्रिय द्विवेदी, सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला', डा॰ रामकुमार वर्मा। कहा जा चुका है कि द्विवेदीजी को छायाबाद की सीमा में ठीक ठीक बॉंधना कठिन है, उनमें श्रन्य विचारपरंपराश्रों का मी श्रद्भुत संयोग है। 'कबीर' श्रौर 'सूर साहित्य' में द्विवेदीजी ने इन दोनों महा-कवियों की मौलिक शक्तियों, काव्यप्रतिभाश्रों, विषयवस्तुश्रों श्रौर शैलीसोंदर्य

के विवेचन के साथ साथ उन संप्रदायों, सामाजिक श्रीर पारिवारिक स्थितियों. परंपरात्रों और भक्ति के स्वरूपों की व्यापक परीचा की है जो इन दोनों कवियों की कृतियों पर प्रभाव डाल रही थीं। द्विवेदीजी प्रराने साहित्य के पंडित तो हैं ही। साथ ही साथ नवीनता में सतत विश्वास करनेवाले हैं। अतः वे नए और पराने सभी प्रथों पर पांडित्यपूर्ण श्रीर पूर्वप्रहहीन राय दे पाते हैं। ये रूदिवादी पंडितों की तरह साहित्य को पराने सिद्धांतों या शाश्वत प्रवृत्तियों की ही कसौटी पर न कसकर उसे युग्रसंभत चेतनात्रों, सामाजिक संबंधों श्रीर उसे प्रभावित करने वाली सारी सामाजिक उपलब्धियों के ब्राबोक में परखते हैं। गंभीर से गंभीर वैज्ञानिक विवेचन श्रौर सहृदयसलम रसमयता शुक्कजी के बाद श्रपने उन्नत रूप में किसी में दिखाई पड़ी तो दिवेदीजी में। दिवेदीजी में उचकोटि का समन्यय-वाद है श्रर्थात संतलन है। संत्रिलत दृष्टिकोण एकांगी दृष्टियों की श्रातिवादिता से विनिर्मक्त श्रीर इन सबमें पाई जानेवाली सचाई पर श्राधारित समग्र दृष्टि है। इसी लिये द्विवेदी की व्याख्यात्मक ग्रालोचनाश्रों में छायावादी दृष्टि की भावतरलता. श्रनुभृतिगत गहराई पर बल देने की प्रवृत्ति, वैज्ञानिक दृष्टि की गहन विश्लेपणाचमता, ऐतिहासिक त्रालोचना की शोधमूलक जिज्ञासा, समाजवादी ह्यालोचना की सामाजिक सोंदर्यभावना ह्यौर यथार्थोन्मखता ह्यादि सभी का संतुलित स्वरूप दिखाई पड़ता है। 'कबीर' श्रौर 'सूर साहित्य' के श्रतिरिक्त 'श्रशोक के फूल', 'कल्पवृद्ध' तथा 'विचार श्रीर वितर्क' में व्याख्यात्मक समीन्नासंबंधी कुछ उच्चकोटि के निबंध संग्रहीत हैं।

छायावादी समीद्यादृष्टि का शुद्ध उन्मेष दिखाई पड़ता है पं नंददुलारे वाजपेयी की श्रालोचनाश्रों में । वाजपेयीजी ने किवयों श्रीर लेखकों की मूल दृत्तियों को पहचानकर श्रनुभूतियों के श्राधार पर उनकी व्याख्या की है । जिन किवयों पर वाजपेयीजी ने विचार किया है उनमें से श्रिकांश पर शुक्लजी भी विस्तार से विचार कर चुके थे । लेकिन शुक्कजी श्रपनी मार्मिक पकड़ श्रीर सुस्पष्ट ब्याख्या के बावजूद श्रपने कुछ पूर्वप्रहों के कारण रचनाश्रों के मूल उद्गम स्रोतों तक न जाकर उन्हें पाश्चात्य श्रनुकरण मान बैठे । वाजपेथीजी ने उन्हें श्रपने देश श्रीर समय के श्रांदोलनों से संबद्ध करके देखा । उनमें व्यक्त रहस्यवादिता की वैज्ञानिक व्याख्या की । इन किवताश्रों में व्यक्त कला के, सौंदर्यवीध के, श्रनुभूतियों के, श्रिमव्यक्तियों के, राष्ट्रीय श्रीर सांस्कृतिक चेतनाश्रों के नवीन स्वरूपों को देखा । इस प्रकार वाजपेयीजी ने श्राधुनिक हिंदी काव्य की विकासधारा के स्वामाविक कम का मार्मिक विवेचन किया श्रीर इन सभी किवयों के व्यक्तिगत विकासकर्मों को भी निर्धारित किया ।

: वाज़पेयीजी ने वैसे तो पुराने किवयों की किवताओं की भी मार्मिक व्याख्याएँ कीं, किंतु उनका विशेष चेत्र ग्रहा श्राधुनिक काल के

श्रलग श्रलग वादों के किवयों श्रीर लेखकों के सर्जन के मूल में कार्य करनेवाली प्रेरणाश्रों श्रीर शक्तियों का वस्तुगत विश्लेषण किया श्रीर श्रनुभूति तथा संवेदना की सधनता श्रीर सच्चाई को काव्य का मूल मर्म स्वीकारकर इन कृतियों का मूल्य परखा। 'हिंदी साहित्य: बीसवी शताब्दी', 'श्राधुनिक साहित्य' तथा 'नया साहित्य नए प्रश्न' में श्राधुनिक प्रवृत्तियों श्रीर साहित्यकारों की समीत्ता से संबद्ध श्रनेक निबंध हैं। इन निवंधों के श्रतिरिक्त 'जयशंकर प्रसाद', 'प्रेमचंद' श्रीर 'महाकवि स्रदास' नामक स्वतंत्र समीत्तापुरतकों भी इन्होंने लिखी है।

डा॰ नगेंद्र की दृष्टि में श्रालोचक एक विशेष रसग्राही पाठक है श्रीर श्रालोचना उस गृहीत रस को सर्वसलम करने का प्रयत । इस प्रयत्न में श्रालोच्य कृति के सहारे आलोचक जितनी सञ्चाई और सफाई के साथ अपने को व्यक्त कर सकेगा उतना ही उसकी श्रालीचना का मूल्य होगा । डा॰ नगेंद्र ने श्रपनी श्रालोचनाश्रों में इस दायित्व का सुंदर निर्वाह किया है। डा० नगेंद्र में कई प्रकार की विशेषताश्रों का सम्यक् समन्त्रय दीखता है। एक श्रोर तो वे मनोविश्लेषण-वाद से प्रभावित होकर यह स्वीकार करते हैं कि कविता या कला के पीछे श्रात्मा-मिन्यक्ति की प्रेरणा होती है श्रीर चूँ कि श्रात्मा के निर्माण में कामवृत्ति का श्रीर श्रवृक्तियों का योग है, श्रवः इस प्रेरणा में उनका विशेष महत्व भी मानना श्रनिवार्य है। दूसरी श्रोर वे उपयोगिता का व्यापक श्रर्थ लेकर श्रात्मामिव्यक्ति में ही उसका समावेश करके उपयोगिता का तथा बाह्य परिस्थितियों का महत्व भी स्वीकार करते हैं। लेकिन पहले के सामने इसे अत्यंत गौगा स्थान देते हैं। तीसरी श्रीर समस्त प्राचीन साहित्याचार्यों के विचारों की निधि ग्रह्णकर उनके श्राधार पर शास्त्रीय ढंग के विचारक हो उठते हैं। चौथी श्रोर वे छायावाद के काव्यलालित्य श्रीर स्वन्तंद वृत्ति से प्रेरित होकर प्रभाववादी समीचा का स्पर्श श्रपनी श्रालोचना में देते चलते हैं। इस प्रकार ये श्रानेक तत्वों के मंत्रीग डा॰ नगेंद्र की समी चा-पद्धति को श्रिधिक साहित्यिक रूप दे देते हैं। 'देव श्रीर उनकी कविता' डा॰ नगेंद्र की व्यावहारिक समी चासंबंधी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है। लेखक ने बड़े गंभीर श्रध्ययम श्रीर मनन के श्राधार पर देव साहित्य का सर्वोगीया विवेचन किया है। डा॰ नगेंद्र शास्त्रीय विवेचन का मार्ग श्रपनाए रखते हैं, इससे वे श्रस्पष्ट से श्रस्थ विषय को भी सलभाकर रख सकने में समर्थ होते हैं। यह शास्त्रीय पद्धति डा॰ नगेंद्र की ललित शैली के कारण एक श्रोर विषयबीध श्रीर भावबीध को स्पष्ट करती है और दूसरी श्रोर साहित्यिक सरसतां की सृष्टि करती है। डा० नगेंद्र के कुछ ऐसे भी निबंध हैं जिनमें इन्होंने काव्यात्मक श्रीर नाटकीय वातावरण की सृष्टि करके सरल और रोचक ढंग से गंभीर से गंभीर बात कहने की चेएा की है। 'यौवन के द्वार पर', 'साहित्य की प्रोरणा', 'हिंदी उपन्यास,' 'बाणी के न्याय- मंदिर में श्रादि निबंध इसी प्रकार के हैं। 'श्राधुनिक हिंदी नाटक', 'सुमित्रानंदन पंत', 'साकेत: एक श्रध्ययन' इनकी मुख्य समीचापुस्तकें हैं। 'विचार श्रोर श्रमुभूति' में व्याख्यात्मक समीचासंबंधी निबंध संग्रहीत हैं।

पं० शांतिप्रिय द्विवेदी प्रभाववादी समीच्छ के नाम से प्रख्यात हैं, किंतु इनके कुछ श्रालोचनात्मक निबंध ऐसे भी हैं जो लिलत शैली में कृतिविशेष या कृतिकारिवशेष की व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। शांतिप्रियजी छायावाद को नवीन वस्तु मानकर स्वच्छंद ढंग से उसकी श्रालोचना के पच्चपाती हैं। इसिलये इनके विचारप्रधान निबंधों में भी शास्त्रीय कमबद्धता के स्थान पर उड़ती हुई स्वच्छंदता दिखाई पड़ती है। एक बात को छुकर दूसरी बात पर निकल जाना इनकी प्रकृति है। श्रालोचनाओं में भी स्वात्मक स्किथों से काम लेना इन्हें पसंद है। लेकिन इनके कुछ निबंध ऐसे श्रवश्य हैं जिनमें लेखक भाविनिष्ठ की श्रपेच्या वस्तुनिष्ठ हो गया है श्रीर वह श्रपनी स्क्रव्यक्त तथा मार्मिक पकड़ का परिचय दे गया है। शुक्कजी का कृतित्व' (सामियकी), 'प्रोमचंद श्रीर गोदान' (युग श्रीर साहित्य) निबंध तथा 'ज्योति विहग' श्रीर 'प्रतिष्ठान' पुस्तकें शांतिप्रियजी की व्याख्यात्मक समीच्या का परिचय देनेवाली महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं।

निरालाजी का 'पंत श्रीर पल्लव' तथा 'मेंरे गीत श्रीर कला' निरालाजी की कलाममं ज्ञता के परिचायक निबंध हैं। डा॰ रामकुमार वर्मा ने 'कबीर का रहस्यवाद' में कबीर के काव्य की सांगोपांग विवेचना की है।

प्रगतिवादी त्रालोचकों ने कृतियों का विश्लेपण समाजशास्त्रीय श्राधार पर किया है। सिहत्य का भावबोध, सौंदर्यबोध सामाजिक यथार्थ से संप्रक्त रहता है। वास्तर में सामाजिक यथार्थ से घनिष्ट परिचय होने पर ही साहित्य का भाव श्रीर सौंदर्यबोध उच्चकोदि का हो सकता है। जीवित यथार्थ से, लोकजीवन से संबद्ध साहित्यकार की ही कृति सशक्त श्रीर जीवंत होती है तथा मृत यथार्थ या शोषक वर्गों की व्यक्तिवादी, श्रहंवादी शोषक संस्कृतियों श्रीर जीवनसत्यों से निर्मित होनेवाला साहित्य हासोत्मुख होता है, श्रपनी बाहरी साजसण्जा, चमक-दमक श्रीर गहन मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के बावजूद निर्जीव श्रीर श्रशक्त होता है। प्रगतिवादी श्रालोचकों ने श्रालोचना की व्याख्यात्मक गहनता श्रीर वस्तु-वादी विश्लेषणाशीलता को एक नई दिशा दी। इन्होंने विभिन्न प्रकार के प्रेरणा- खोतों से निर्मित होते हुए साहित्य के भावसौंदर्य, श्रनुभूति श्रीर विचार का विश्लेषण किया, किंतु साहित्य के मृत्य का निर्धारण उनके सामाजिक श्रीर श्रसामाजिक खरों के श्राधार पर किया। कहीं-कहीं यह सामाजिकता का श्राप्रह इतना प्रवल हो गया कि श्रनुभूति की गहनता के हिष्कोण से उन्नत से उन्नत कृतियाँ श्रपकृष्ट मान ली गई। ऐसे श्रवसरों पर श्रालोचना का

स्वर साहित्यक की श्रपेत्ता सामाजिक हो गया। लेकिन प्रगतिवाद की स्वस्थ व्याख्यात्मक श्रालोचना ने कुंठा, जड़ता श्रीर व्यक्तिवाद के घेरे में बंदी होकर निर्जीव होते हुए साहित्य को सामाजिक जीवन के यथार्थ की श्रोर उन्मुख किया। साहित्यिक सौंदर्थ को नया श्रायाम दिया।

श्रीशिवदान सिंह चौहान प्रगतिवादी श्रालोचकों में श्रिधिक सुलभे हुए श्रालोचक हैं। लेकिन इन्होंने जितना साहित्य के सिद्धांतपन्न पर लिखा है उतना व्यवहारपन्न पर नहीं। फिर भी इनकी 'प्रगतिवाद' तथा 'साहित्य की परख' पुस्तकों में व्याख्यात्मक समीन्ना का पृष्ट रूप लिन्नत होता है। श्रीचौहान ने इन पुस्तकों में श्रीसुमित्रानंदन पंत, भगवतीचरण वर्मा, दिनकर श्रीर रामचंद्र शुक्ल की मूल प्रवृत्तियों का वस्तुगत विश्लेषण किया है।

डा० रामविलास शर्मा ने व्यावहारिक समीचा के चेत्र में बहुत अधिक काम किया है। नए श्रीर पराने सारे साहित्यकारों के साहित्य की व्याख्या करते समय तत्कालीन सामाजिक परिस्थिति श्रीर उसके प्रभाव की मीमांसा डा॰ शर्मा ने बडी सफाई से की है। जिन नए पुराने साहित्यकारों ने श्रपने समय की जनता के जीवन को तत्कालीन विकसित मानवतावादी दृष्टिकोगा से देखा और खंकित किया वे निश्चय ही क्रांतिकारी कवि हैं। प्रगतिवाद वर्तमान चेतना का आरोप प्राचीन साहित्य पर नहीं करना चाहता वरन प्राचीन काल की सामाजिक चेतना की ही खोज उसमें करना चाहता है। इसी लिये डा॰ शर्मा ने तलसी, भृषणा, भारतेंद्र, मैथिलीशरण गुप्त, प्रसाद, पंत, निराला आदि कवियों को क्रांतिकारी कहा है। 'प्रेमचंद श्रौर उनका युग', 'प्रेमचंद', 'भारतेंद्र युग', 'निराला', 'रामचंद्र शुक्ल विभिन्न लेखकों पर लिखी गई इनकी प्रस्तकें हैं। इनके ऋतिरिक्त 'शरतचंद्र चटर्जी'. 'नजरूल इस्लाम', 'शेली श्रीर रवींद्रनाथ', 'स्व॰ बलभद्र दीचित पढीस', 'भूषण का बीर रस', 'श्राई॰ ए॰ रिचार्डस् के ब्रालोचनासिद्धांत', 'श्रनामिका श्रौर मुलसीदास', 'हिंदी साहित्य पर तीन नए ग्रंथ', 'देशद्रोही', 'श्रहं का विस्कोट', 'सतरंगिनी', 'बच्चनजी का नया प्रयोग', 'कुप्रिन श्रौर वेश्याजीवन' श्रादि इनके फ़टकर लेख हैं जो 'संस्कृति श्रीर साहित्य' में संग्रहीत हैं। शर्माजी व्याख्यात्मक श्रालोचना की पूरी शक्ति धारण करते हुए भी श्रनेक स्थलों पर तटस्थ नहीं रह सके हैं। वे कहीं कहीं निंदा और स्तृति के अलग अलग मार्ग पकड लेते हैं।

श्रीप्रकाशचंद्र गुप्त इस परंपरा के सबसे उदार श्रालोचक हैं। नए नए लेखकों की कृतियों को प्रोत्साहित करने में ये सबसे श्रागे हैं। परंतु इनकी उदारता में व्याख्यात्मक गहनता श्रीर वैज्ञानिक तटस्थता के स्थान पर लेखकों को प्रश्रय देने की भावना काम करती है। कभी कभी तो हासशील कवियों को भी प्रगतिशील मान

कर उन्हें प्रगति की कसौटी पर कसने लगते हैं और कभी कभी सतही प्रगतिशीलों को प्रतिनिधि, सच्चा साहित्यकार मानकर उन्हें श्राधिक मान दे बैटते हैं।

मनोविश्लेषणात्मक श्रालोचना इ.तियों के सर्जन की मूल पेरणा श्रचंतन में रिथत दिमत कामवासनाश्रों को या च्रित्पूर्ति को या जीवनेच्छा को मानती है। वह साहित्य को सामाजिक की श्रपंचा व्यक्तिगत श्रिषक मानती है, श्रथीत् ऐसी श्रालोचना कृति को श्रचेतन की दिमत वासना की श्रिमव्यक्ति मानती है। यह सर्जन किसी सामाजिक दायित्व के दबाव के कारण नहीं होता। यह स्वांतः सुखाय होता है। इसका मूल उद्देश्य है श्रहेनुक श्रानंद प्राप्त करना। मनो-विश्लेपणावाद से प्रभावित श्रालोचकों ने श्रपने श्रपने ढंग से प्रत्येक कृति के मूल में प्रेरणास्वरूप कार्य करनेवाली कृतिकार की व्यक्तिगत वासनाश्रों का विश्लेपण किया है और इस प्रकार की श्रात्मामिव्यक्ति की प्रेरणा (जिसमें कामवृक्ति का प्राधान्य है) से प्रेरित साहत्य को सच्चा साहित्य माना है। जहाँ इन श्रालोचकों को साहित्य के मूल में कोई सामाजिक या श्रन्य प्रकार की तथाकथित बाहरी प्रेरणा काम करती दिखाई पड़ी है उस साहित्य को ये श्रालोचक उच्चकोटि का साहित्य नही मान सके हैं।

श्रीइलाचंद जोशी ने जिन रन्ननाश्रों में मनीवैज्ञानिक यथार्थवाद का चित्रण देखा है उन्हें ऊँचा स्थान प्रदान किया है। ये मनोविश्लेषणा या ब्याख्या की शक्ति से संपन्न होकर भी श्रपनी एकांगी दृष्टि के नाते श्रन्य प्रकार के प्रेरणा होतोंवाले साहित्य की वास्तविक छुबियों का उद्गाटन नहीं कर पाते। इसी लिये ये या इनके समान श्रन्य श्रालोचक प्रगतिवाद श्रीर छायावाद के सींदर्य का उचित विश्लेषणा नहीं कर सके। 'भारतीय साहित्य में प्रगतिशीलता', 'छायावादी तथा प्रगतिपंथियों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण', 'उन्नीसवीं शताब्दी श्रीर उसके बाद का उपन्यास साहित्य', 'श्राधुनिकतम उपन्यास का दृष्टिकोण', 'श्राधुनिक कथा-साहित्य का कमविकास श्रीर नई दिशा', 'हिंदी श्रालोचना साहित्य का मिक्य', 'महादेवीजी का श्रालोचनासाहित्य', 'चिरयुवा श्रीर निरजीवी रवींद्रनाथ', 'मेघदूत रहस्य', 'मानवधर्मा कि चंडीदास', 'कामायनी', 'शरत्भंद्र की प्रतिमा' श्रादि निबंध इनकी व्याख्यात्मक समीचा की शक्तियों, सौंदर्यों श्रीर सीमाश्रों से पूर्ण निबंध हैं।

इन विशेष विचारपरंपराश्रों से प्रभावित श्रालोचकों के श्रातिरिक्त कुछ ऐसे श्रालोचक भी हैं जिन्होंने स्वच्छंद दृष्टि से समीचाएँ लिखी हैं, श्रपने काल तक की विकसित समस्त उपलब्धियों को श्रपने ढंग से स्वीकृत किया है श्रीर उनके श्रालोक में कृतियों का विश्लेषण किया है। डा॰ देवराज (साहत्य चिंता, श्राधुनिक समीचा, छायावाद का पतन), डा॰ प्रभाकर माचवे, (व्यक्ति

श्रीर वाङ्मय, संतुत्तन, समीद्धा की समीद्धा), पं॰ निलनविलोचन शर्मा (दृष्टिकोण) शादि इस कोटि में लिए जा सकते हैं. किंत इनकी श्रालोचनाएँ प्रमुखतः श्रालीच्यकाल सन् ४० ई० के बाद की हैं, श्रतः इनकी चर्चा यहाँ श्रामिप्रेत नहीं।

#### प्रभाववादी स्थालीचना

श्राचार्य रामचंद्र शक्क के शब्दों में प्रभावाभिव्यंजक समीचा कोई ठीक ठिकाने की वस्त ही नहीं। न ज्ञान के दोत्र में उसका कोई मुल्य है न भाव के चेत्र में। उसे समीचा या त्रालोचना कहना ही व्यर्थ है। किसी कवि की श्रालीचना कोई इसलिये पढने बैठता है कि उस कवि के लक्ष्य की, उसके भाव की ठीक ठीक हृदयंगम करने का सहारा मिले, इसिलये नहीं कि स्रालोचक की भाव-मंगी श्रीर सजीले पदवित्यास द्वारा श्रपना मनोरंजन करे। यदि किसी रमणीय अर्थगर्मित पद्म की आलोचना इसी रूप में मिले कि 'एक बार इस कविता के प्रवाह में पडकर बहना ही पडता है। स्वयं कवि को भी विवशता के साथ बहना पड़ा है। वह एकाधिक बार मयूर की भाँति अपने सौंदर्य पर आप ही नाच उठा है, तो उसे लेकर कोई क्या करेगा ?'

इस प्रकार की आलोचना में आलोचक कृति की छिव का वस्तुगत विश्लेषण न कर श्रपने ऊपर उसके पड़े हुए प्रभाव को काव्यात्मक शैली में कह चलता है। यह श्रालोचना खच्छंद व्यक्तिवाद श्रीर श्रात्मचेतना पर श्राधारित होती है। इसी लिये इसे श्रात्मगत या प्रभावाभिव्यंजक श्रालोचना भी कहते हैं। श्रालोचक कृतिकार के श्रानंद का श्रनुभव कर उसी के समानांतर उस श्रानंद का पुन: सुजन करता सा लगता है। इस प्रकार की श्रालोचना का उद्देश्य कृति में सन्निहित ग्रानंद का विश्लेषया करना नहीं, बल्कि ग्रनुभव करना कराना होता है। इस त्रालोचना का मूल त्राधार एक प्रकार से त्रालोचक का व्यक्तित्व ही होता है, इसलिये जहाँ आलोचक का सबल और पूर्ण रसग्राही व्यक्तित्व श्रपने प्रभाव के माध्यम से पाठक को कृति के म्ल श्रानंद तक ले जाता है, वहीं इलके स्तर का व्यक्तित्व कृति के मर्म का श्रनुभव कराने के स्थान पर पाठक को मधुर वाग्जाल में उलभाता है, सतही भावकता, आलंकारिकता और विस्मयबोधक प्रशंसोक्तियों की दुनिया में भटकाता है। श्राचार्य श्रुह्म ने इसी प्रकार की श्रालीचनाश्रों को ध्यान में रख कर प्रभाववादी आलोचना को ठीक ठिकाने की वस्त नहीं माना । किंत्र सिद्धांत रूप से इस प्रकार की श्रालोचना को नगएय नहीं माना जा सकता। इसी लिये डा॰ हजारीप्रसाद द्विवेदी ने इसका भी उचित महत्व स्वीकार किया है । द्विवेदी जी का मत है कि त्राचार्य शुक्क समीचा में बुद्धिमूलक चिंतन प्रधान मानते हैं, यह उचित ही है, लेकिन वे इस बात को मूलू जाते हैं कि काव्य की समीचा कितनी भी बुद्धिमूलक क्यों न हो वह भावावेग को समकाने का प्रयत्न करती है। 'जब-तक सहृदय का व्यक्तित्व कि के साथ एकाकार नहीं हो जाता तबतक रस का श्रनुभव नहीं हो सकता। समी स्वक जबतक श्रपना श्रहंकार लेकर बैटा रहेगा तबतक रस नहीं पा सकेगा। स्वयं शुक्क जी ने कहा है कि काव्य का जो चरम लक्ष्य सर्वभूत को श्रात्मभूत करके श्रनुभव कराना है उसके साधन में भी श्रहंकार का त्याग है।'

द्विवेदीकाल में पं० पद्मसिंह शर्मा प्रभावनादी आलोचना के चेत्र में अप्रगायय दीखते हैं, लेकिन शर्माजी का व्यक्तित्व संस्कार रीतिवादी या अतः इनकी आलोचनाओं में अंतः करण की अभिव्यक्ति के स्थान पर रीतिवादी मानदं पर आलोचनाओं में अंतः करण की अभिव्यक्ति के स्थान पर रीतिवादी मानदं हों पर आषारित बाह्य प्रशंसामूल के उक्तियाँ मिलती हैं। इमारे आलोच्यकाल में छायावादी व्यक्तिवाद के उमार के कारण प्रभाववादी आलोचना का स्वरूप आंतरिक आकुलता से प्रेरित दिखाई पड़ता है। मोटे तौर पर इस काल में प्रभाववादी आलोचना दो रूपों में दिखाई पड़ती है—(१) समीचक अपने अपर पड़े हुए आलोच्य इतियों के संदर्भ के प्रभाव का उद्गार भावुकता के साथ आलंकत शैली में करता है। (२) समीचक का उद्देश्य किसी सिद्धांत या रचना का स्वरूप विश्लेषणा ही है, किंद्र विषय का प्रतिपादन मानुकता और अलंकरणमयी शैली में करता है। औशांतिप्रिय द्विवेदी के अधिकांश निवंध, डा० भगवत-शरण उपाध्याय द्वारा की गई गुष्मक्त सिंह की नूरतहाँ की समीचा आदि पहली श्रेणी में आते हैं तथा पंत, महादेवी, डा० रामकुमार वर्मा अर डा० नगेंद्र के कुछ निवंध दूसरी श्रेणी में आते हैं।

श्रीशांतिपिय द्विवेदी किन की कृतियों श्रीर व्यक्तित्वों को सटीक प्रतीकों, उपमाश्रों, रूपकों श्रीर उत्प्रे चाश्रों द्वारा व्यक्त करते चलते हैं। इन श्रालोचनाश्रों में बुद्धि श्रीर निचार के माध्यम से रचना की पृष्ठभूमि, श्रनुभूति, दर्शन श्रीर शैली का सर्वोगीण निरूपण तो नहीं हो पाता है किंतु इनसे रचना का सा रस मिलता है। ये श्रालोचनाएँ सह्दय पाठकों के मन में किन की सी श्रनुभूति जगाती चलती हैं, लेकिन जिन पाठकों की कल्पना श्रीर कलात्मक रुचि बहुत ही परिष्कृत श्रीर स्थम होती हैं, वे ही इन श्रालोचनाश्रों का रस ले सकते हैं।

डा० हजारीप्रसाद दिवेदी में कहीं कहीं प्रभावनादी समीद्धा का नड़ा ही प्रांजल रूप दिखाई पड़ता है। 'स्रदास की राघा' निबंध उदाहरणार्थं रखा जा सकता है जिसे पढ़कर पाठक राधा के व्यक्तित्व से तादातम्य स्थापित कर लेता है। किसे की अनुभूति में नह चलता है और साथ ही साथ उसे स्रदास की स्था का अन्य कियों की राघा से भिन्न व्यक्तित्य का नोघ भी हो जाता है। श्रीशांतिप्रिय दिवेदी और डा० हजारीप्रसाद दिवेदी दोनों एक स्थान पर साथ हैं आधीत् दौनों की भावकता विचारों के स्हमतंतुत्रों से अनुस्यूत होती है, लेकिन

श्रंतर यह है कि जहाँ द्विवेदीजी की शैली भावों का स्वच्छंद प्रवाह लेकर बहती है वहाँ शांतिप्रियजी की शैली श्रालंकारिक श्रनुरस्य श्रीर सक्तियाँ लेकर।

डा॰ भगवतशरण उपाध्याय ने गुरुभक्त सिंह की नूरजहाँ की श्रालोचना
में श्रपने हृदय का उद्गार व्यक्त किया है। इसमें लेखक के भावों का प्रवाह मूल
कृति के भावपवाह के श्रनुसार रूप धारण करता गया है। पंतजी, महादेवीजी,
डा॰ रामकुमार वर्मा तथा डा॰ नगेंद्र के इस श्रेणी के निवंध मूलतः विचारधर्मा
हैं, लेकिन शैली भावकता श्रोर श्रलंकरणमयी है। डा॰ रामकुमार वर्मा तो
समीचासिद्धांतों में भी इस शैली का प्रयोग करते हैं। जैसे 'कविता की शक्ति
एक परी के समान है। यह पूर्ण स्वच्छंद है। जिन वस्तुश्रों की श्रोर जाना चाहती
है वेग से उड़ जाती है।'

## तुलनात्मक आलोचना

तुलना का चेत्र बड़ा व्यापक है। तुलना प्रायः समान वस्तुत्रों की होती है। एक ही युग के दो या श्रविक कृतिकारों को एक साथ रखकर उनकी समानता, विषमता, उनके प्रेरणास्त्रोतों, भावजगत्, विचारजगत्, उद्देश्य, शैली स्नादि की पारस्परिक तुलना करते हुए उनकी उत्कृष्टता श्रपकृष्टता को देखना तुलनात्मक समीचा के श्रांतर्गत श्राता है। किंतु ऐसा भी होता है कि ऐतिहासिक विकासकम में पास पास आनेवाले कालों की कृतियों को भी तुलना के लिये लेते हैं। जैके हिंदी के मक्तिकाल ऋौर रीतिकाल के साहित्य को लेकर यह देखने का प्रयत करना भी तुलनात्मक समीचा के श्रांतर्गत श्राएगा कि रीतिकालीन कविता पर भक्तिकालीन कविता का कितना प्रभाव है श्रीर रीतिकालीन कविता भक्तिकालीन कविता से श्रपने संपूर्ण साहित्यिक व्यक्तित्व में कितनी सम, विपम है, कितनी श्रपकृष्ठ, उत्कृष्ट है। इस प्रकार की श्रालोचना का सुंदर स्वरूप पं० नंददलारे वाजपेयी के उन निबंधों में लिखत होता है जहाँ उन्होंने छायावादी साहित्य को उसके पूर्ववर्ती कालां के साहित्य के परिपार्श्व में रखकर देखा है, जहाँ प्रसाद श्रीर मैथिलीशरण गुप्त की मानवतावादी भाववार।श्रों में श्रंतर स्थापित किया है श्रीर जहाँ छायावादी शृंगार त्रौर ऋध्यात्म भावना को रीतिवादी शृंगार त्रौर भक्तिकालीन श्रध्यारम भावना से श्रलग किया है। वैज्ञानिक ढंग से साहित्य का इतिहास लिखते समय हर इतिहासकार को इस पद्धति का पालन करके चलना ही पहता है। किसी भी युग की प्रवृत्तियों की व्याख्या पार्श्वर्वी युगों की प्रवृत्तियों की व्याख्या के बिना पूर्ण नहीं हो सकती । इसी लिये श्राचार्य रामचंद्र शुक्ल के 'हिंदी साहित्य के इतिहास' में तथा डा० इजारीप्रसाद द्विवेदी की 'हिंदी साहित्य की भूमिका' में परवर्ती युगों पर पड़े हुए पूर्ववर्ती युगों के प्रभावों का विश्लेषण

विस्तार से मिलता है। एक ही कृतिकार की कई कृतियों की परस्पः नुलना हो सकती है। कालकम से विकसित उसकी भावात्मक, विचारगत तथा शैलीगत प्रौढ़ता की परीचा के लिये उसकी एक कृति को उसकी ग्रन्य कृतियों के परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है। जैसे कि प्रसाद, पंत, महादेची, निराला या ग्रन्य श्राधुनिक श्रीर प्राचीन कियों की परीचा के समय श्रनेक श्रालोचकों ने किया है। इसके श्रितिक्त दो भाषाश्रों के समान प्रकार की विधा या भावमंपत्ति या जीवनांह रेय या शैली श्रपनानेवाले दो कृतिकारों की तुलना हो सकती है। जैसे कालिदास श्रीर शेक्सपियर, शेली श्रीर पंत, प्रेमचंद श्रीर गोर्की, रामचंद्र शुक्ल श्रीर रिचार्ड स, कोचे श्रीर कुंतक, होमर श्रीर वालमीिक श्रादि की कुछ साहित्यक समानताश्रों के कारण परस्पर तुलना की जाती है। शचीरानी गुर्द्र का 'साहित्य दर्शन' इस दृष्टि से एक सुंदर प्रयास है। तुलना विषय, भाव, भाषा, शैली श्रादि सभी दृष्टिशों से की जाती है। इस प्रकार तुलना का चेत्र बड़ा व्यापक है श्रीर उसका उद्देश्य है किसी कृति का सर्वोगीण पर्यवेच्णा श्रीर उसका सापेचिक मूल्यांकन।

लेकिन तुलना करने की रीतियों श्रीर श्रादशीं में एकरूपता नहीं। तुलना व्याख्यात्मक श्रालोचना के माध्यम से भी हो सकती है श्रीर रूड़ विद्वांतों पर श्राधारित निर्णायात्मक समीचा के भी माध्यम से । उसका स्वर प्रशंसात्मक श्रीर निदात्मक भी हो सकता है तथा विश्लेपशात्मक भी । अर्थात् तुलना का समावेश हर प्रकार की समालोचना के अंतर्गत हो सकता है। द्विवेदीकाल में पद्मसिंह शर्मा, कृष्णविद्वारी मिश्र श्रौर लाला भगवान दीन द्वारा 'विद्वारी श्रौर देव' पर लिखी गई तलनात्मक समीचाएँ रीतिवादी साहित्यादर्शों को आधार बनाकर चली थीं श्रीर उनका स्वर प्रभाववादी था। श्रर्थात भावकता श्रीर श्रलंकरणमयी शैली में गुण दोष उद्घाटनवाला स्वर था, जब कि श्राचार्य शुक्ल श्रादि की नुलना-त्मक समीन्नाएँ व्याख्यापरक श्रीर गंभीर विवेचनात्मक शैली में हैं। सर श्रीर तलसी की निजी विशेषतायों श्रीर उनके मूल प्रेरणास्त्रोतों का निवेचन करते समय इन दोनों में लिखित होनेवाले साम्य एवं वैषम्य की बड़ी मार्मिक तुलना शुक्ल जी ने की है। इसी प्रकार जायसी की विवेचना के समय स्थान स्थान पर भक्तिकाल के अन्य कवियों की चर्चा होती रही है। वास्तव में तुलना की प्रवृत्ति जब किसी कृति की विशेषतात्रों को सापेचिक रूप से समकते के किये होती है तो श्रेयरकर लगती है श्रीर जब दो कृतियों को श्रामने सामने रखकर किसी को छोटी किसी को बड़ी सिद्ध करने की भावना से प्रेरित होती है, अर्थात् दो ट्रक निर्णाय देने के लिये होती है तो दूषित हो जाती है। श्राधनिक काल में नवीनतम समीचा में भी ) कृतिकारों के व्यक्तित्वविधायक मौलिक गुर्णों को समभने के क्षिये तुंलनात्मकता का पर्याप्त सहारा लिया गया है।

## ऐतिहासिक आलोचना

हिंदी साहित्यकोश के अनुसार 'किसी कृति की व्याख्या करते समय रचयिता के समय के पूर्ववर्ती और समकालीन इतिहास का आश्रय प्रहण करने से ऐतिहासिक श्रालोचना का जन्म होता है'। वास्तव में ऐतिहासिक श्रालोचना व्याख्यात्मक श्रालोचना की सहायक के रूप में स्वीकृत की जाती है। व्याख्यात्मक श्रालोचना रचना पर पड़े हुए देशकाल के प्रभाव तथा रचयिता की व्यक्तित्वनिःस्त विशेषताश्रों के परिवेश में उसे समभाने का प्रयास करती है। युग श्रौर समाज के प्रभावों को लेकर भी कोई रचना समकालीन दूसरी रचनात्रों से ऋलग क्यों होती है, इसको समभने के लिये रचनाकार की मौलिक प्रवृत्ति तथा सर्जनशक्ति तक पहुँचना होता है। ऐतिहाधिक त्रालोचन। श्रपने शुद्ध रूप में देश श्रोर काल तक ही सीमित रहती है किंतु रचनाकार के साहित्यिक व्यक्तित्व के परीद्वारा की प्रकृति के साथ मिलकर उच्चकोटि की व्याख्यात्मक समीचा का सर्जन करती है। यह सत्य है कि कोई कितना ही विराट प्रतिमावान् सर्जक क्यों न हो, उसके कज़ात्मक मुल्यों के निर्माण में देश श्रीर काल का बहुत बड़ा हाथ होता है, कभी प्रत्यन्त रूप से कभी परोच्च रूप से। इसलिये किसी भी रचना को तबतक ठीक से नहीं समभा जा सकता जबतक कि देश श्रीर काल की प्रवृत्तियों का उचित विश्लेषण न कर लिया जाय। देश श्रीर काल की सापेचता में कला को समफ सकने के कारण चिरंतन मानदंडों की स्थापनाएँ कर ली जाती हैं जो रूढ़ ढंग से रसरीति श्रौर बँधीबँघाई शैली की दृष्टि से कृतियों का मूल्यांकन करती हैं। दुसरी श्रोर कला की व्यक्तित्वविधायक मौलिक प्रश्चियों का विश्लेषण न कर यदि समीक्षा उसे सीघे तौर पर युग श्रौर समाज की उपज मान बैठती है तो एक निरंतर गतिशील किंतु असाहित्यिक मानदंड का निर्माण हो जाता है और कृति की साहित्यिक गहराई में पैठने के स्थान पर श्रालोचक शुगीन राजनीति, समाज-विज्ञान, दर्शनविज्ञन, आर्थिक जीवन, धार्मिक विश्वास, सामाजिक रूढ़ि आदि का विशद चित्र देने लगता है या कृतिकारविशेष के जीवन से संबद्ध बाहरी तथ्यों का संकलन करने लगता है। इस प्रयास में कृति का साहित्यिक मूल्यांकन या विक्लेष्या नहीं हो पाता। वह श्रालोचना न होकर गवेष्या हो जाती है। श्राज विश्वविद्यालयों के श्रंतर्गत होनेवाले शोधकार्यों में श्रनेक ऐसे ही हैं जो कृति के इर्दगिर्दं की ऐतिहासिक जानकारी को इकट्टा करते हैं, लेकिन उसके सूजन की प्रक्रिया, उसके कलात्मक सौंदर्य श्रीर मून्य को छू भी नहीं पाते। ऐतिहासिक श्रालोचना व्याख्यात्मक श्रालोचना की पूरक होकर ही साहित्यिक समीचा के दायित्व का निर्वाह कर सकती है। हिंदी साहित्य के इतिहास इसी दिशा में किए गए स्वस्थ प्रयास हैं। हिंदी साहि य के इतिहासों में भी दो प्रकार के

स्वरूप दृष्टिगत होते हैं। एक में केवल कवियों के जीवनवृत्त श्रीर उनकी पुस्तकों की कोरी खोज की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। दूसरे में जीवनवृत्त श्रोर कृतियों की प्रामाश्चिकता के निरूपण के साथ विभिन्त युगों में सामाजिक स्थितियों श्रीर उनके बीच से फूटनेवाले साहित्यों की सामान्य प्रवृत्तियों की मार्मिक विवेचना मिलती है, और साथ ही विभिन्न कवियों की व्यक्तिगत मुजन छिवियों की व्याख्या मिलती है। 'हिंदी साहित्य का इतिहास' ( श्राचार्य रामनंद्र शुक्ल ), 'हिंदी साहित्य' (डा॰ श्यामसंदर दास \, 'श्रादि काल,' 'हिंदी साहित्य की भूमिका'. 'हिंदी साहित्य', ( डा॰ हजारीप्रसाद द्विवेदी ), 'विहारी,' श्रानंदधन,' भगगा ( पं विश्वनाथप्रसाद मिश्र ), 'श्राधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास' ( पं कृष्ण-शंकर शुक्ल ), 'साहित्य की फॉकी' (डा० सत्येंद्र ), 'श्राधुनिक हिंदी साहित्य' ( डा॰ लक्ष्मीसागर वाष्ण्यें ), 'श्राधुनिक हिंदी साहित्य' ( डा॰ श्रीकृष्ण लाल ) श्रादि दसरी श्रेणी में श्राते हैं। इनमें एतिहासिक शोध श्रोर साहित्यविवेचन दोनों का समन्वित रूप प्राप्त होता है, मगर कुछ एसे भी कार्य हैं जिन्हें शुद्ध गवेषणा ही कहना संगत होगा। पृथ्वीराज रासो या वीर गाथाश्रों में आनेवाली श्चन्य संदिग्ध पुस्तकों श्रीर लेखकों की प्रामाणिकता श्रप्रामाणिकता सिद्ध करने के श्रनेक प्रयास हो रहे हैं श्रीर हुए हैं। संतों, नाथों, सिद्धों योगियों श्रादि पर भी निरंतर शोध हो रहे हैं। सगुण मार्गी श्रीर रीतिकालीन प्रमुख कवियों की गवेपणा चल रही है। इस चेत्र में महापंडित राहुल सांकृत्यायन की 'हिंदी काव्यधारा', दीनदयाल गप्त की 'श्रष्टछाप के किन', पीतांबरदत्त बहध्वाल की 'हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय' और 'योगप्रवाह' ख्रादि पस्तफें विशेष उल्लेखनीय हैं।

## श्रन्य प्रकार की श्राकोचनाएँ

उपर्युक्त प्रकार की आलोचनाओं के अतिरिक्त और भी अनेक प्रकार की आलोचनाएँ मानी गई हैं। किंतु इन आलोचनाओं का पश्चिम में प्रचलन भले ही रहा हो, हिंदी में इनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। ये आलोचनाएँ मुख्य प्रकार की उपर्युक्त आलोचनाओं में अपने अपने स्वभाव के अनुसार अंतर्भुक्त हो जाती हैं। वेवल इन्हीं को मानदंड बनाकर हिंदी में आलोचना नहीं लिखी गई है। जैसे नैसर्गिक आलोचना को प्रभाववादी आलोचना के अंतर्गत लिया जा सकता है। इस प्रकार की आलोचना में आलोचक की व्यक्तिगत रुचि अरुचि ही प्रधान होती है। यह आलोचना रचना का सौंदर्यसर्जन करनेवाले तत्नों का विश्लेषण नहीं करती। सिद्ध रूप में लिखत होनेवाली रचना के सौंदर्य असौंदर्य के संबंध में आलोचक अपनी व्यक्तिगत प्रतिक्रिया कह चलता है। प्रभाववादी समीचक की तरह नैसर्गिक समीचक की भी कलासंबंधी मानसिक परिष्कृति पर आलोचना की उत्कृष्दता निर्मर कर्रती है।

इसी से कुछ मिलती जुलती श्रालोचना है रचनात्मक या क्रियात्मक श्रालो-चना । इस श्रालोचना में श्रालोचना के बाह्यारोपित मानों का विरोध मिलता है। साथ ही साथ यह प्रभाववादी आलोचना को भी पूर्ण नहीं मानती, क्योंकि प्रभाववादी श्रालोचना श्रालोचक की वैयक्तिक श्रनुभृति पर टिकी होती है जब कि रचनात्मक श्रालोचना कलाकार के श्रनुभवों को श्रपने भीतर जन्म देकर उनकी पुनः रचना करती है। कलाकार जीवन श्रीर जगत्का कल्पनात्मक श्रध्ययन करता है तो श्रालोचक कलाकार की सुध्टिका। इस प्रकार यह श्रालोचना समस्त बाहरी वस्तुक्रों — जीवनी, धर्म, परिस्थिति, युग, विषय की महत्ता-की उपेन्नाकर कलाकार के मानसिक जगत् का पुनर्निमागा करने में ही श्रपनी सार्थकता समस्ति है। यह म्रालोचना प्रभाववादी म्रालोचना से कुछ इसलिये मिलती जुलती दिखाई पडती है कि दोनों की दृष्टि व्यक्तिवादी है। नियमों के श्रनसर्ण के श्रभाव में श्रीर श्रालीचक की वैयक्तिक द्माता श्रद्धमता पर श्रवलंबित रहने के कारण ये दोनों प्रकार की ग्रालोचनाएँ व्यक्तिवादी हो जाती हैं। कहा जा सकता है कि उच्चकोटि की प्रभाववादी समीचा भी कला के प्रति श्रालोचक की व्यक्तिगत प्रतिक्रिया मात्र नहीं है वरन वह कलाकृति के अनुभवों की पुनर्चना भी करती चलती है। हिंदी में रचनात्मक या कियात्मक आलोचना का स्वरूप नहीं सा है। इसकी विशेषताओं को कहीं प्रभाववादी समीचा में, कहीं व्याख्यात्मक समीचा में, कहीं मनोविश्लेषणा प्रभावित समीचा में श्रंतर्भक्त कर लिया गया है। डा॰ इजारीवसाद दिवेदी की 'सरदास की राधा' निबंध कुछ सीमातक इस आलोचना के अंतर्गत लिया जा सकता है।

## रीतिवादी आलोचना

संस्कृत साहित्य में 'काव्य की आत्मा' के प्रश्न को लेकर कई विचार संप्रदाय स्थापित हुए। आचार्य वामन ने रीति को काव्य की आत्मा माना। विशिष्ट-पद-रचना रीति है। गुण विशिष्ट पदरचना के आधार हैं। रीति को आधार मानकर चलनेवाली आलोचना रीतिवादी आलोचना कही जाती है। कहा जा सकता है कि जहाँ रस संप्रदाय ने भाव या रस को विशेष महत्ता दी वहाँ रीति संप्रदाय ने विशिष्ट पदरचना अर्थात् साहित्य के बाह्य रूप को महत्त्व दिया। यों साहित्य के आंतरपत्त्व और बाह्यपत्त्व का अलगाव संभव नहीं, दोनों का संतुलन ही उच्च साहित्य की सृष्टि करता है किंतु प्रत्यत्ताः इन दोनों संप्रदायों ने क्रमशः अंतरपत्त् और बाह्यपत्त्व पर विशेष बल दिया। वास्तव में रीति अपने विकसित अर्थ में शैली का पर्याय हो गई है—इसके अंतर्गत शैली के समस्त गुण अंतर्भक्त किए जा सकते हैं। कहा जा सकता है कि साहित्य के शैलीपत्त पर विशेष बल देने-वा ली आलोचना रीतिवादी आलोचना है। रीति से परिपारी की मी ध्विन आती

है, अर्थात परिपाटीबद्ध शैली के चमत्कारों से मंयुक्त साहित्य को सराहनेवाली ग्रालोचना रीतिवादी ग्रालोचना है। यह ग्रालोचना स्वन्हंदतायादी ग्रालोचना की इस दृष्टि के विपरीत मान्यता रखती है कि रहेंगी विपय से श्रलग काई वस्त नहीं. विषय ग्राप्ते स्वभाव के ग्रानुसार स्वत: ग्रागिव्यक्ति का मार्ग बना लेता है। विषय की प्रकृति के श्रानसार शैली परिवर्तित होती रहती है श्रींग वह बाह्यारीपित कोई वस्त नहीं वरन विषय के साथ साथ फुटी हुई उसका संप्रक्त श्रंग है। रीतिवादी श्रालोचना शैली को श्रालग से परिमार्जित श्रीर चमत्कृत करना चाहती है, शैली के भव्य प्रासाद में भाव की प्रतिष्ठा करना चाहती है। भव्य शैली में ही भाव भव्य रूप से दीत हो सकता है। इसलिये रीतियाधी आलोचक कृति की श्रालोचना करते समय कृति के मूल स्फ़रण, नवीन श्रनुभृतियीं श्रीर चेतनाश्रों तथा तदनुसार परिवर्तित या परिवर्द्धित होती हुई शैली की नई छवियों की चिंता न कर उसकी परिपाटीबद्ध शैलीछिब की परीचा करना चाहते हैं श्रीर परिपाटीबढ़ में जीमें जाई चमत्कारपूर्ण भव्य शैली में खाट देखकर नए साहित्य को सदोप श्रीर हीन कांटि का मान बैठते हैं। दिवेदीकाल में लाला भगवानदीन की समीचाओं में रीतिवादी समीचा का स्वरूप देखा जा सकता है। लालाजी मैथिलीशरण गुप्त प्रभृति नए कवियों की नई काव्य चेतनाश्रों की श्रीर ध्यान न देकर उनकी शैलीगत कमकोरियाँ प्रदर्शित कर रहे थे। इन श्रालोचकों के लिये बजमापा का श्रंगारकाव्य श्रपने शैलीगत सौधव श्रीर चमत्कारपूर्णता के कारण श्रादर्श काव्य था। नए काव्य में न वह मिठास थी. न परिमार्जन, न छंदनिर्वाह, न श्रलंकारों का निर्वाह श्रादि ।

साहित्य में शैली का महत्व कम नहीं है। वह विषय का ऋविभाज्य अंग है। यदि रीति का अर्थ केवल शैली से लिया जाय तो उसका महत्व किसी भी प्रकार के साहित्य में या किसी काल की छिति में कम नहीं होता। यदि शैली को परिवर्तनशील रूप में स्वीकार किया जाय और रीति को शैली का पर्याय मान लिया जाय तो स्वीकार करना पड़ेगा कि रीति अपने विकसित अर्थ में सभी कालों की आलोचनाओं में महत्वपूर्ण स्थान रखती आई है। आचार्य शुक्ल ने छायावादी काव्य के भाववैभव के साथ साथ उसके शिल्प में होनेवाले नए प्रयोगों — प्रतीक, अप्रस्तुतविधान, नई भाषामंगिमा, बिंब, छंद, पद, संगीत आदि की ओर संकेट किया और बाद के आलोचकों ने विस्तार से इसपर विचार किया। प्रगतिवादी, प्रयोगवादी और नई कवितावादी आलोचकों ने भी साहित्य प्रयोगों के साथ बदलती हुई शैलीशिक्तियों की जमकर व्याख्या की। किंतु रूढ़ अर्थ में इन्हें रीतिवादी आलोचना के अंतर्गत नहीं ले सकते। यह शैली के उदाच स्वरूप जिसके अंतर्गत गुण, अर्लकार, शब्दशक्तियाँ, वकोिक,

प्रतीक, बिंब तथा श्रिभिव्यक्ति की श्रन्यान्य विशेषताएँ समाविष्ट हो जाती हैं— की व्याख्या है, शैलीवाद का श्रनुसरण नहीं।

### जीवनीमूलक आलोचना

यह श्रालोचना मानती है कि कृतियों का श्रीर कृतिकार के जीवन का बड़ा निकटतम संबंध होता है। लेखक के भावजगत् श्रीर विचारजगत् पर उसके जीवन की घटनात्रों ख्रौर परिस्थितियों का बड़ा प्रभाव रहता है। ख्रत: उसकी कृति में सन्निहित भाव श्रीर विचारघारा को समभने में उसका जीवनचरित बड़ा सहायक सिद्ध होता है। इसलिये उसके चरित्र का जितना ही सच्चा ज्ञान श्रीर विश्लैषणा प्राप्त हो सकेगा उसकी क्रतिको समभने में उतनी ही श्रिधिक सगमता हासिल होगी। लेकिन इसमें एक बड़ा खतरा यह है कि श्रालीचक कृतिकार के जीवन का सतही श्रध्ययन कर उसकी कृतियों को उसका सीधा प्रतिफलन न मान बैठे। इसलिये श्रावरयकता इस बात की है कि श्रालीचक के पास कतिकार के व्यक्तित्व श्रीर उसे निर्मित करनेवाली परिस्थितियों श्रौर घटनाश्रों का सक्ष्म निरीक्षण करनेवाली दृष्टि हो, विश्लेपण करनेवाली बुद्धि हो, शोध करनेवाला धैर्य हो श्रीर लगन हो। शीव्रता से निष्कर्ष पर पहुँच जानेवाली प्रवृत्ति यह कार्य करने में श्रज्ञम सिद्ध होगी । वास्तव में जीवनीमलक श्रालोचना भी ऐतिहासिक श्रालोचना की भाँति ब्याख्यात्मक त्रालोचना की सहायक है, इसे भी व्याख्यात्मक त्रालोचना के भीतर ही समाविष्ट किया जा सकता है। जीवनीम्लक आलोचना का अर्थ केवल कृतिकार की जीवनी प्रस्तुत करना नहीं है बल्कि जीवनी श्रीर कृतियों के बीच कार्य-कारण संबंधों का विवेचन करना है। हिंदी में व्याख्यात्मक समीचा के श्रंतर्गत इस श्रालोचना का स्वरूप देखा का सकता है। डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी ने कबीर की कविताश्रों के स्वरों का संबंध उनकी जीवनी से जोड़ा है। इसी प्रकार शुक्कजी ने भी श्रपने 'हिंदी साहित्य के इतिहास' में तुलसी, सूर, केशव, घनानंद श्रादि कवियों की जीवनी की प्रतिच्छवि उनकी कृतियों में देखने की श्रोर संकेत किया है। इसी प्रकार कुछ निबंघों में मीराबाई, महादेवी वर्मा, प्रसाद, पंत, निराला, प्रेमचंद श्रादि प्रमुख कृतिकारों की परिस्थितियों, उनसे प्रभावित उनके व्यक्तित्वों श्रीर उनकी कृतियों का कुछ कार्यकारण संबंध जोडा गया है।

# अनुकमणिका

## हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास

#### भाग १३

# त्रालोचना श्रौर निबंध

## नामानुक्रमणिका

### [ ब्यक्ति, काल ग्रंथ, पत्र पत्रिकाएँ तथा संस्थाएँ ]

श्र

श्रंचल, रामेश्वर शुक्क -- २२४, २६० श्रंतरराष्ट्रीय कम्युनिस्ट संघ (कोमिन-फार्म )-- ३२३, ३२५। श्चंदाल-३७२। श्रंधेर नगरी - १७८, १७६। श्रंबिकाचरण घोष, बाबू-१ ४४। श्रंबिकादत्त न्यास-१४५, १८५, १८६, 250, 2081 श्रंबिका प्रसाद गुप्त-१५०। श्रंबिका प्रसाद वाजपेयी-१३१, १४०, १४१, १४३, १५५, १५६ । श्रंबिका प्रसाद न्यास-५२, ७०। श्रंबेडकर, डा० - १७१। श्रखंड ज्योति-१७५। श्रखबारे श्रंज्मने हिंद-१४१। श्रखबारे सरिश्ते तालीम - १४२। श्रिखल भारतीय हिंदी साहित्य संमेलन -- 5, 87, 888, 855, 358 1 श्रखौरी गंगा प्रसाद सिंह - ३८३। श्रग्रगामी--१७५। श्रप्रद्त--१७४। श्रमवाल सोहिया हितैषी--१५८। श्रप्रसर---१६३।

१३-६६

श्रच्युतानंद दास -- १६६। श्रकुत - १६२। श्रजातशत्रु-- २७, ४२३। श्रजीमुल्ला खाँ—१३७। श्रज्ञेय, सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन-१६७, २२१, २३६, ३१०, ३१३, ३१४, ३१५, ३१६, ३१७, ३१८, ३२५, ३२६, ३२८, ४२७, ४२८, 838, 8x=, 8E3, 8E0 | श्रधिखला फूल -१५। श्रनुपम - १६५। त्रानुभूत योग सार -१६२। श्रपभ्रंशकाल-३३७। ग्रमिज्ञान शाकुंतल - २७, १३६। म्राभिनय - १७५। श्रमिनव गुप्त—२७५, ४७१। श्रम्युदय—१४८, १४६। श्रमर-१६३। श्रमृत राय---१६६, १६६, १६७, ४६१। श्रमृतलाल चक्रवर्ती-१४६, १६३। श्ररस्तू - २६१, ४६६ । ग्रारविंद--३२, १४६, २१६, ३०४। श्रह्योदय-१६२। श्ररोड़ा वंश सेवक-१६१। त्रर्ज्ञन-१५३, १६१ |

श्रज न दास कोडिया -- २८, २०६, २३८। ग्रलंकार पीयूष--२३८। श्रलंकार प्रकाश--- २८ । श्रलंकार मंज्ञा- २८। श्रक्ता श्राव द प्लाउ - दे॰ ए॰ जी॰ गार्डनर । श्रल्फोड लायल-३५१। श्रवतार--१६४। श्रवध उपाध्याय, पं०-४२० | श्रशोक-११६। अशोक के फूल- ४८५, ५०४। श्रभ्रमती-१८५। श्रष्टछाप के कवि-4१४। श्रहिंसा--१५=, १६२। श्रिहिंसा प्रचारक - १६२।

#### आ

श्राँस-४०७, ४०८, ४०६, ४१६।

श्राइ॰ ए॰ रिचर्ड स-१६१, २३१, २४२, २४३, २४४, २५१, २५३, ४५७. ५१२ । श्राक्सफोर्ड श्रंग्रेजी कोश-५४। श्राचार्य रामचंद्र शुक्ल-दे० रामचंद्र शुक्ल । श्राज – २६, ४४, १५३, १५६। ग्राडेन - २३६। श्रातमीय सभा-१३०। श्रादर्श-१५६, १७५। श्रादिकाल — ३३२, ४३८, ४४२ । श्राधुनिक कवि भाग २ - ३३। श्राधुनिक काल-४३६, ४३८, ४४१, 8851 श्राधनिक धनवंतरी - १६५। म्राधुनिक साहित्य—४८६, ५०५ |

श्राधनिक साहित्य का इतिहास -- र=६ । श्राध्निक हिंदी माहित्य ( अज्ञेय ) --३ = , ४ = , ४३१ | श्राधनिक हिंदी साहित्य -- (हा कि - ला०) ५१४ । श्राधनिक हिंदी साहित्य ( ल॰ सा॰-वा०) ४३४, ४४३, ४४४, ५१४। ग्राधिनिक हिंदी साहित्य का इतिहास -४३४, ४४३, ५१४ । श्राधनिक हिंदी साहित्य का विकास-20, 22, 611 श्रानंद-१६५। स्रानंद कादंबिनी - ७०, १४४, १७=, १७६, १८०, १८१, १८२, १८७. 1839 श्रानंद कुमार स्वामी-- ४५३। श्रानंदघन (ग्रंथ, वि० प्र० मि० ) -4881 श्रानंद लहरी-१४२। ग्रानंदवर्धन — रू , २७५ । श्राप्टेकृत कोश - ४८। श्रावे हयात-१३ -। श्रायुर्वेद केसरी-१६५। श्रायुर्वेद प्रदीप . १५६। श्रारंभिक काल -४४०। श्चार । एल ० वर्मन - १६५। श्रारती - १७४। धारोग्य ---१६४ । श्रारोग्य दर्पण-१४४, १६५। श्रार्ट श्राव द एसेइस्ट, द - ७७। श्रार्यक्रमार - १६२। श्रार्य गजट--१६३। श्रायं जगत-१६३। श्चार्यं जीवन---१६३। श्रार्य देश-१६६। श्रार्य भूषण-१४२।

श्रार्यं मार्तेड—१६२ |
श्रार्यं मित्र—१४२, १६४ |
श्रार्यं समाज—१४२, १४८ |
श्रार्यांवर्त—४४, १५६ |
श्रालोक—१७२ |
श्रालोचनादर्श—२४१ |
श्रालोचना समुच्चय—२६० |
श्रारा—१६४ |
श्रास्टन —२३४, २४६ |

ᇴ

इंडियन वर्ल्ड — १३१। इंडियन सन् — १३५। इंडिया गैजेट — १३१। इंदु (काशी) — २६, ११२, १४६, १६३, १६६।

इंदु (लाहौर)—१४५। इंद्र देव नारायण सिंह —३५३। इंद्र विद्यावान्वस्पति, पं०—१६१। इब्सन, हेनरिक—२५, ४२६। इम्तियाज झली ताज—१६७। इरविन—१५४। इलाचंद्र जोशी—१५२, २२१, २२०, २३६, ३१०, ३११, ३१२, ३१३,

इलाज - १६ २। इलाइाबाद विश्वविद्यालय — ४४। इल्युजन ऍंड रियलिटी — २२५, ३३०। इस्त्वार द ला लितेरात्यूर ऍंदुई ऍं ऍदुस्तानी — ४३२।

इस्लाम-१७५ ।

ई

ईश्वरी प्रसाद शर्मा—१५०, १६५। ईस्ट इंडिया कंपनी—१३०। उग्र, पांडेय बेचन शर्मा—१६२, १६६, २२३, २२४, ३०६ । उचित बक्ता—१४४ । उत्तरकाल—४४० । उत्तर द्विवेदी युग—११६ । उत्तर प्रध्यकाल—४३८ । उत्तर मध्यकाल—४३८ । उत्तर मार्तंड—१३३, १३४ । उदंत मार्तंड—१३३, १३४ । उदय नारायण तिवारी—३८१, ३८२ । उद्यव शतक—४०० । उद्यम—१४६ । उद्योग—१५६ ।

उमर वैश्य शुभ चिंतक —१५६। उमाशंकर शुक्ल — ३८०। उषा—१५८।

ऋ

ऋतु संहार—२६ । ऋषभ चरण जैन—२२३।

एक घूँट — २१६ ।

एक बंग महिला — ५३ ।

एच० के० महाचार्य — १४२ ।

ए० जी० गार्डनर — ६१, ११४ ।

एडलर — २२१, २२२, २६१, २६२,

२६४, ३१३, ३१४, ३१५,
३१८, ४६१ ।

एडविन ग्रीब्स—२७।
एडिसन —५१, ५५, ६३, ६३।
एमहर्स्ट, लार्ड —१३३।
एशियाटिक जरनल—१३२।
एसेइस—५०।
एसेज ग्रान किटीसिब्म—२८।

पॅगिल्स—२२४, २३५, ३१६। ऐडम—१३२।

### हिंदी साहित्य का इहत् इतिहास

ऐन त्राउट लाइन त्राव लिटेरेचर--७८। ऐन इंट्रोडक्शन द द स्टडी श्राव लिटरे-चर २४० । पेमली लैंगोइस--२३१। छो श्रोंकार शंकर विद्यार्थी-१५७। च्योरियंटल मैगजीन १३१। द्यौ श्रौदीच्य ब्राह्मरा-१६३। श्रीरंगजेब--१२६। 钙 कंकाल-२१६। कंपोजीटर बंधु-१६५। कजामियाँ, लुई-२३१। कन्हैयालाल-१४२। कन्हैयालाल पोद्वार—२८, २०६,२३८। कन्हैयालाल माणिक लाल मुंशी-१६८, 1 339 कपट सला - १६१। कबीर-२५४, २६७, ३२०, ३२१, ३२२, ३३३, ३३४, ३३६, ३३६, ३४०, ३४१, ३४२, ३४३, ३४४, रै४५, २४६, २४७, ३५७, २६०, ३६१, ३७२, ४१६, ४३०, ४३१, ४४३,४५०, ४६६, ४६८, ५०१, ५०२। कबीर ( ग्रंथ )--४५०, ४५२, ४५३, ४५४, ५०३, ५०४। कबीर का **रह**स्यवाद—३३६, ₹88. 4061 कबीर बचनावली - ३३६, ३४०, ५०२। कबीर ग्रंथावली-३३६, ३४१। कब्दे नजाइर-१४२। कमरूल श्रखबार—१४२।

कमला--'४३ । कर्त्तब्य-१५६। कर्मयोगिन-१४६। कर्मयोगी - : ४६ । कर्मवीर-- १३, १५७, १५६। कलकता विश्वविद्यालय-४४। कलकता समाचार-१६४। कला श्रीर मानव का विकास-- २३। कला कल्पना श्रीर साहित्य-४७०। कलाकौशल-१६५। कलाशिवक-१६५। ' कल्पयूच-५०४। कल्यास-१६४। कवि श्रीर काव्य-३००, ४२८। कवि-ऋल-कंज दिवाकर-१४५। कवितावली--३५४, ३६३, ६६४। कवित्त रत्नाकर-३८०। . कवि प्रसाद की काव्यसाधना-४०६, 1 308 कविविया--२२७, २३८, ३६७। कविराज--१५६। कविवचन सुधा-७०, १३६, १४०, १४१, १४२, १७५, १८२। कवि व चित्रकार-१८१, १८२। कविवर रत्ना हर--३६८, ५०३। कसौधन मित्र-१६४। कस्त्री नारायण-१५६ । कहकुशा-१६७। कहानी-१७५। कहानी का रचनाविधान -- ४७७, ४७८। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी - १५५, १७४। कांट - = ७, २१६। काका साहेब कालेलकर-१७४। काडवेल---२२, २३५, २३६, ३१८, ३२६, ३२७, ३२८, ३३०, ४६० । कामना-२७, २१६।

कामशास्त्र--१८५ । कामायनी - २११, २५४, ४०८, ४०६। कामायनी विवेचन - २६०। काम चिकित्सा-१६५। कायस्थ पत्रिका--१६२, १६३। कायस्थ व्यवहार--१४५। कायस्थ समाचार--१४२। कायाकलप-४२०, ४२१। कार्तिक प्रसाद खत्री, बाबू-१४०, 284, 2801 कार्लाइल--६५, १०६, ३०६। कालरिज – २३०, ४६६, ४⊏३ । कालिदास-४१२, ५१२। कालीदास - १४६। काली प्रसन्न काव्य विशारद-७। कालू राम गंगराडे-१५१ । काव्य श्रीर कला तथा श्रन्य निर्वध-३३, ३६१, ४८७। काव्य कल्पद्धम—२८, २१८। काव्य के रूप--- ५६, ४५७। काव्य में श्रिभिव्यं जनावाद--- २६१, २६२, ४७७। काव्य में रहस्यवाद- २६१। काशीपंच-१४४। काशी पत्रिका - १४२। काशीप्रसाद जायसवाल, डा॰ १५१, 8431 काशी विद्यापीठ--१५३, १५५। काशी हिंदू विश्वविद्यालय ४४, १५०, ३६४, ४५० । किराताजु नीयम् --- २१, २६। किशोरीदास-४१८। किशीरीलाल गोस्वामी - २७, १४५. 1839,089 किसान-१५८, १५६। किसान समाचार — १५८।

कीट्स--१६, ३४, ४१२। कीथ---४५३। कुंतक - २८, २३३, ५१२। कुंदनलाल जी, पं०--१८१। कुछ--१२५। कुछ विचार-२३४, ३०६। कुमारसंभव--२१, २६। कुर्मी चत्रिय दिवाकर-१६५। कुलश्रेष्ठ समाचार-१४५। कुशवाहा चत्रिय मित्र-१६२। कुसुमाकर, पं० कालिका प्रसाद दीचित -१६७ । कुर्म चत्रिय दिवाकर-१६५। कुर्माचल मित्र-१६३। कृपानाथ मिश्र—३५। कुपाराम - ३३८, ३७८, ४१८। कृष्णकांत मालवीय-१४६, १५०, 1839 कृष्णदास, राय - ४२८ । कृष्ण विद्वारी मिश्र—२६, १६०, १८६, २०५, २०६, ३५३ । ३७३, ३७४, ३७६, ३८१, ५१२। कृष्ण लाल, डा॰--र१, २६। कृष्णशंकर शुक्ल-२६०, २६१, ३६७ ३६६, ३७०, ३७१, ३८५, ३८६, ३६८, ३६६, ४३४, ४४३, ४४४, ४५६, ४७७, ५०२, ५०३ । कृष्णानंद गुप्त—४२४, ४२५, ४२६। कृष्णा नंद सिंह, कुमार-१७०। के-४३३, ४४१। केनेडी-४५३। केशरवानी मार्ग दर्शक - १६१ केशरी-१७५। केशव—२०५, २०६, २२७, २३८, ३६७, ३६८, ३६६, ३७०, ३७१, ४३१, ४३८, ५१७।

दिदी साहित्य का बृहत् इतिहास

केशव की काव्यकला - ३६७, ३६९, खंडेलवाल हिते ब्हु - १५६। ३७१, ५०३। केशवदास ( ग्रंथ )-५०३। केशवदेव शास्त्री - १६२। केशव प्रसाद मिश्र—२४०, ४७२। केशवराम भट्ट-१४०। केसरी नारायणा शुक्ल-२६१, ४७७, 4071 कैम्ब्रिज हिस्ट्री त्र्याव इंग्लिश लिटरेचर-२३१।

कैलकटा गेजेटा-१३१। कैलकटा जरनल-१३२। कैलाश-१६२। कोमिनकार्मं - दे॰ श्रंतरराष्ट्रीय निस्ट संघ ।

कौशिक -२७, २२४। क्रेबल - ७८। क्रोचे —८७, २३२, २३३, २५२, १६२, २६३, २६४, २६६, २७२, २७३, २८४, २८६, २८८, २६१, २६५,

३०१, ४६४, ५१२ । क्लाइब वेल-२३३। क्वार्टरली रिव्यू-७१ । किंवस कालेज-१३०। च्त्रिय पत्रिका--१४४, १७=, १७६, १८० ।

चत्रिय वीर-१६२। चिति मोइन सेन---२२६, ३२०, ३३५, ३५२, ४४६, ४६४ । न्तेमानंद राहत-१६७। चेमॅद्र-४६६।

ख

खंडेलवाल - १६५ : खंडेलवाल जैन-१६५। खंडेलवाल जैन हितेच्छ-१५६

खादी सेवक-१७५। खादी हितकारी - १६४। खहर-१६५ ! खुमान रासी-४४०, ४४१। खेमराज बजाज, सेट--१४७!

ग

गंगा-४३, १७०। गंगा प्रसाद श्राग्निहोत्री-१६८, १८७, 2081 गंगा प्रसाद पांडेय---२७=, २=२, २=३ 1039 गंगावतरण-४००। गढ्वाल समाचार---१४८। गरापति शास्त्री —४५३। गर्गेश प्रसाद द्विवेदी -४३३, ४३४, । गर्गोशशंकर विद्यार्थी - १४६, १५०, १५१, १५४, १५७, १६३, १६४, १७२। गग्रेशी लाल -- १३८।

गद्य पथ - ४८७ । गद्यमाला-१११। गहोइ वैश्य हितकारी -- १६१। गांधी जी - ३२, ३५, ३६, ४१, ११७, (५२, १५३, १५४, १५६, १५७, १५८, १६२, १७०, १७१, १७२, १७४, १७६, १६५, २१६, २१७, २३४, २४२, २४६, ३०३, ३०४,

३०५, ३०६, ३१० | गांसें द तासी-४३२। गिफर्ड-७१। गिरघर दास कवि -१७८। गिरधर शर्मा चतुर्वेदी-१६३, ३५३,

गद्यकाल-४३८ ।

गद्यकाव्य मीमांसा - १८६।

3481

गिरीश, गिरिजादत्त शुक्ल-४०१ ४०२ 804 1 गीतांजली-४१६। गीतिका - २८५। गुंजन-३०३, ४११। गुप्त जी की कला - ४०२, ४०४। गुप्त जी की काव्य कला - ३८७, ५०३। गुप्त जी की काव्य घारा—४०२, ४०५। गुरु कुल--१६४। गुरु भक्त जिंह ५१०, ५११। गुरु सेवक उपाध्याय - ४०१। गुलहरे वैश्य हितकारी - १६२। गुलाबराय - ५६, ८८, ६१, १२३, २२७, २४१, २८१, ४३३, ४३४, ४७७, ५०२। गुलाब शंकर-१३८। गुलेरी, चंद्रधर शर्मा - १०४, १०६, १११, १४३, १४८, ३३६, ४४६, 84E 1 गजर गोढ़ हितैपी-१५६। गृहस्थ जीवन -- १६२। गेटे---३६६। गोकुल नाथ-४१८। गोड बोले-१०२। गोपाल राम गहमरी-१२४। गोपालशर्या सिंह-३६। गोरचक -१६२। गोरखनाथ--३३४, ३३५, ४५४,४५६। गोरखपुर हिंदी साहित्य संमेलन-१५१ गोरखबानी-४५२। गोर्की - ४१२। गोलमाल--१६३। गोल्ड स्मिथ - ५१, ५५, ६३। गोविंद दास, सेठ-- २२४। गोविंद नारायण-१४८।

गोविंद नारायण मिश्र १०६, १४८। गोविंद वल्लभ पंत-२२४। गोसाँई तुलसीदास का जीवनचरित्र २७ गोस्वामी तुलसीदास (ग्रंथ)-३५३, ३५५, ३५६, ३६३, ३६४, ३७०, ५०२। गोहा वैश्य पताका-१५८। गो हितेषी-१६२। गौड़-कायस्य - १४५। गौडीय समाज-१३०। गौरीदत्त शर्मा, पं०-१४४, १८५। गौरीनाथ भा-१७०। गौरीशंकर हीराचंद श्रोभा-१४६, १६३, ३४%, ४५३। ग्राउन ग्रीहन-३५३। ग्रामवासी - १६२। श्राम सुधार - १७५ । ग्राम्या-४११। प्रियर्सन, जार्ज ए०-१५, ३४५, ३५३, ४३२, ४४०, ४५३। ग्वालियर गजट--१३६ घ घन चक्कर--१६१। घनानंद--३७८, ३८४, ४३६,५०३, 4201 चंडीदास-३५२। चंबदरदायी--३३२, ३६२। चंद्रगृप्त मौर्य-४२४। चंद्रवली पांडेय- १४४, ४५०, ४७७, ५०२, ५०३। चंद्रशेखर आजाद--१५१, २१७। चंपारण हितकारी-१४६। चकवस्त - १६७। चतुरसेन शास्त्री-२२३।

चारण काल--३६२, ४४३। चिंातमिण - ५६, ११६, १२१, २४४, 8001 चिंतामिशा घोष-१४७। चिद्वियाँ श्रौर खत-१०६। चित्रगुप्त-१६३। चिपल्याकर-१०२। चैंबर्स हैंटियेथ सेंचुरी डिक्शनरी -- २ । चैतन्य-- ३३४, ३७१।

छ

छत्तीस गढ़-१६२। छविनाथ पांडेय -१६४। छात्र सहोदर-१५८। छात्र हितेषी-१६१। छायावाद युग-२०८, २११, २६८, जानकी मंगल-३६५। २८१, ३८५, ३८८, ४२८, ४६०। छोटूलाल मिश्र -१४२ ।

স

जगत श्ररशना--१४१ |

जगत मित्र-१४४। जगदीपक भास्कर-१३६। जगन्नाय, पंडितराज-४६६। जगननाथ प्रसाद चतुर्वेदी -१११। जगन्नाथ प्रसाद वैद्य-१४४। जगन्नाथ प्रसाद शर्मा, डा॰--६६, २४१, २६०, २६१, ४१७, ४१६, ४३४, ४४७, ४७७, ४७८, ५०२ | जगमोइन सिंह, ठाकुर-१३६। जगलाम चिंतन-१३८।

जजमेंट इन लिटेरेचर--२४०।

जनार्दन प्रसाद सा, 'द्विज'---१७३[[

जनसाहित्य संघ-१७४।

जनता-१७४।

चाँद-४३, १६०, १६१, १६३, १६७। ! जनतपुर समानार-१४९ । जमना लाल बजाज, सेठ-१५८। जमाना-१६७। जम्म् गजट-- १४५। जयदेत्र---३३८, ३५१, ३५२। जयपुर गजट-१/३। जवर्शकर प्रमाद (प्र'य)-११४, ४०६। जयशंकर 'प्रमाद'-दे॰ प्रमाद, जय-शंकर। जबाहर लाल-१३८। जवाहर लाज नेहरू-७२,१६८,१६६। जनवंत भूपगा-२०४। जसवंत सिंह, महाराज- ११= 1 जागरण —४३, १७१, १६०। जाटन-१६१। ' जाटबी-१६५। जानकी बल्ल भ शास्त्री - २= ?. २= ३. . 7801 जानबुल- १३२। जान्सन, डा॰ —५६, ६६, ७५। नायसी प्रंथावली - १६४, ३४४, ३४५ 1 385 जायसी, मलिक मुह्म्मद - १४४, १४५, ३४६, ३४७, ३,६, ३६०, ३६१, ३६ , ३६३, ३७८, ४३१, ४३६, ४३७, ४५०, ४६६, ५००, ५१२। जीवन-१६२, १६५। जीवन के तत्व श्रीर काव्य के सिद्धांत-२६८, ४उ७ । जीवनशंकर याज्ञिक--१५८। जे॰ डब्लू॰ मेरिश्रट--७१। जेम्स आगस्टिहिकी-१३१, १३२। जेम्स ज्वायस-२२१, २३६।

जिरोम के जेरोम-११।

પ્રરક્ષ . जैकोबी - ४५ १। जैन पताका---१६२। जैन पत्रिका-१४८। जैनबंधु--१५८। जैन विजय पताका-१५६। जैनेंद्र क्रमार-- २१८, २२१, 888, 1038 जोधपुर गवर्नमेंट गजट -- १३८। जोधपुर दरबार - १३८ । जोला, एमिली- २२३। जोशी बंधु-४२०। ज्ञान चंद्र - १४२। ज्ञान चंद्रोदय-१४४। ज्ञान दीपक - १३६, १३= । ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका - १३८ । ज्योति किरण-१६३। ज्योति प्रसाद मिश्र निर्मल?--१७४। ज्वाला दच शर्मा-१६४। ज्वाला प्रसाद मिश्र, पं० - १६०। 升 भाँसी समाचार-१६१। ਣ टाल्सटाय- २१८, २३४, २३५, २४६ २४८, २४६, ३०५, ३०६, ३०७, 1305 टी॰ एस॰इलियट--१५, १६६ २ ६, २७७, ३१४, ४६६ | द्रडे--१५६। टेन--३१६। टेनीसन--४१२। टेसीटरी--३५३।

टैटलर-६३।

टैवेलर-२६।

**१**३-६७

ਨ ठाकुर--३८४। ठाकुर राम श्रीधर, पं० १४८। ठेठ हिंदी का ठाठ-१५। ड डफ कालेज-१३०। डाइलन टामस - २२२, २३६ । डाक्टर--१६५। डिजर्टेंड विलेज - २६। डी॰ एच॰ लारेंस २२१। त तत्व बोधिनी पत्रिका-१३८। तरुण भारत-१५८। तक्या राजस्थान-१६२। तारा उपन्यास—१८५ । तारा चंद, डा० - १७०। तारा मोइन मैश - १३५। तारा शंकर पाठक - ४३४। तासी - १३६, १४२। तिजारत-१६१। तितली - १७१, २१६। तिलक-१५६, १६?। तलसी के चार दल-३५४, ३६५। तुलसी ग्रंथावली-१९४, ३४६, ३५३। 3481 तुलसी दर्शन--३ ४४। तुलसीदास (ग्रंथ) - ३६५, ६६६, 4031 तुलसी श्रौर उनकी कविता—३५४, ३६५ । तुलसीदास, गोस्वामी-६८, २०५, २०६, २८६, २६७, ३४६, ३५०, ३५१, ३ १३, ३५४, ३५६, ३५७, ३५८ ३५६, ३६०, ३६१, ३६२, ३६३, ३६५, ३६५, ३६६, ३६७, ३७=,

हह, ४१०, ४३१, ४३६, ४४३, ४५०, ४६६, ६८=, ५००, ५०७, ५१०।

तुलसी पंच रल -३५४।

तुलसी संदर्भ -३५४।

तुक्तान -१७५।

तुतीय श्रंतर्राष्ट्रीय संघ -२१३।

तेज बहादुर सम्, सर-१७०।

तोताराम वर्मा -१४१।

त्याग भूमि -४३, १६७, १६८, १६८।

त्रिशंक -३१३, ४२०।

द

दंडी - २८, ४६६। दयानंद सरस्वती, न्वामी-१४३। दागी मित्र - १६२। दाद्--३३३। दामोदर शास्त्री सप्रे पं० - १४१। दिग्दर्शन-१३२। दिनकर, रामधारी सिंह - २०६, ५०७। दिनेश नारायग उपाध्याय -४३४। र्द दी - १७३। दीन दयाल गुप्त-५१८। दीपक -- १७५। द्धर्गा प्रसाद मिश्र-१४२, १४३, १४४ दुर्गा प्रसाद शुक्ल-१४१ । दुलारे लाल भार्गन -१18, १६६। देव — २०५, २०६, २३८, ३७३, ३७४ ३७५, ३७८, ३७६, ५१२। देव श्रौर उनकी कविता-५०५। देव छौर बिहारी—२९, २०६, ३७३, ३७४, ४६८। देवकीनंदन तिवारी- १८५ । देवचंद्र विशारद-३८१-

देवदत्त शर्मा - १५१, १५२। देवदत्त शुक्ल-१५२। देवदर्शन-१६१। देवनागरी प्रचारक---१४४ | देवराज, डा०—४६३, ५०८। देवव्रत शास्त्री—१७२, ३८१। देवीचंद-४१८। देवीप्रसाद, मुंशी —१४६, १८५ । देवीसहाय - १८५ । देवेंद्र . १६१। देश--१५७। देशद्त - ४४, १७४। देशबंधु - १६३। देशश्रेष्ठ, चितरंजन दास-१५२। . दोहावली— ३५४, ३६४। द्वारिका प्रसाद चतुर्वेदी १६४। द्विज, जनार्दन प्रसाद भा- २६१, ४२१ ४२२, ४२३, दे० प्रसाद भा। द्विजेंद्र लाल राय - १६, २२८, ३५५। द्विवेदी युग-५, ४६, ६७, १०५ १०६ 305. १११, 218, १२३, १६०, १६३, २०४, २०६, २०८, २'०, २३८, १३७, २३८, २३६, २४६, ३०४, ३०५, ३३, ३५३, १७३, ३८५, ३८७, ३८८, ३८६, ३६१, ३६४, ४१८, ४४४, ४६०, ४६७, ४६८, ४=0, ४८१. ४६४, ५१०, ५१२, ५१६ । दी निर्गुन स्कूल आत हिंदी पोइट्री-8401

धर्म नारायण्—१३६। धर्म नीति तत्व—१,४। धर्म पत्र—१४२ । धर्म पत्रका—१४१।

```
धर्मप्रकाश--१३७, १४१, १४२।
धर्मरत्तक-१६५।
धर्मवीर-१६५।
धर्मसभा--१३७।
धर्मसमाज--१३०।
धर्मोपदेश--१४५।
धीमान ब्राह्मण-१६१।
धीरा शास्त्री-१४२।
घीरेंद्र वर्मा -१७०, ३८०।
नंदिकशोर तिवारी - १६०, १६३।
नंददास--३५२।
नंदत्लारे वाजपेयी--२३, १६६, १६६,
   रश्४, २२४, २२७, २२७, २३०,
   २३३, २३४, २६०, २६१, २८१,
   २८२, २८३, २८४, २८५,
   रद्ध, रद्ध, रदद, रह्, रह्,
   २६४, ३२५, ३६१, ३६३, ३६४,
   ₹84, ₹85, ₹88, ४०0, ४०२,
   ४०३, ४०४, ४०५, ४०६, ४०७,
   ४०८, ४०६, ४१०, ४११, ४१२,
   ४१३, ४१४, ४१५, ४२०, ४२१,
   ४२२, ४२४, ४२५, ४२७, ४३३,
   ४५७, ४५८, ४६१, ४६२. ४८४,
   ४८५, ४६६, ४६७, ५०३, ५०४,
   प्र११।
नगेंद्र, डा॰ - १६६, २२८, २३०, २३३
   २३४, २४१,२८१, २८२, २८३,
   २६०, २६१, २६२, २६३, २६४,
   २६५, २६६, २६६, ३००, ३१०,
   ३६१, ३६३, ३६४, ३६५, ४१०,
   ४१२, १२७, ४३१, ४५७, ४५८,
   ४६१, ४६२, ४८४, ४८५, ४८६,
   ४८७, ४६३,५०५, ५१०, ५११ ।
नया साहित्य एक दृष्टि--४२७।
```

```
नया साहित्यः नये प्रश्न-प्र०५ ।
नया हिंदी साहित्य: एक दृष्टि-३२५,
    ३२६।
नये प्रश्नः नये मुख्य-४८६ ।
नरसिंह दास, एम० ए० एल० एल०
    बी॰, बाबु--१५८।
नरेंद्र देव श्राचार्य - १५५, १७१, १७४
नरेंद्र शर्मा—१६७, २१६, ३२४, ३२५
नरोत्तम प्रसाद नागर - २३६, ३२५।
नलिनविलोचन शर्मा-१७३, ४६३,
    408 1
नवजीवन-१५८।
नवप्रभात-१७५।
नवभारत--१६१।
नवयुग - १६२, १६३, १७४ |
नवरतन - २८।
नवरस--- २४१।
नवराष्ट्र-४८।
नवशक्ति-४४, १७२।
नवीनकाल-४४४।
नवीन चंद्रराय-१३८ |
नवीन राजस्थान-१६१।
नवीन वाचक १ १४।
नहप नाटक-१७८।
नाई केंसरी-१६३।
नाई बाह्यण-१५६।
नाई मित्र-१५६।
नागरी प्रचारिणी पत्रिका-२६, १४६,
    १८4, १८७, १६०, १६३, १६4,
    ₹04,810 |
नागरी प्रचारिखी सभा, काशी-, २७,
    २६, ४२, ४८, १०१, १४५, १४७,
    १६३, १६४, २०६, ४५४, ४५६ |
नागरी नीरद-७०।
नागरीपित्रका--१४२।
```

## दिंदी सादित्य का बृह्य इतिहास

नागरी प्रकाश- १४१। नारोश्वर प्रसाद शर्मा—१५६ । नाटक प्रकाश--१४१। नाट्य शास्त्र (भरत ) -२४० । नाट्य शास्त्र (म० प्र० द्वि०)-११४। नाथ्रामशंकर शर्मा - ५। नानक-- ३३४। नामवरसिंह, डा०-४९१। नारद-१४८। नारायण प्रसाद अरोडा -१६१। नारायण प्रसाद सिंह-१७२। नालंदा-१७३। ना० सी० फड़ के-६४। निबंध निचय-१११। निबंध मालादर्श-१०२। निराला, सूर्यंकांत त्रिपाठी - २७, ३२, १६०, १६२, १७१, १६७, २१०, २१६, २६१, २७६, २७७, २७=, २८०, २८५, २८६, २६०, २६७, ३६२, ३६८, ४१२, ४१३, ४१४, ४१५, ४१६, ४२८, ४२६, ४८४, ४८७, ४६८, ५०३, ५०६, ५०७, प्ररु, प्र७ | निर्मीक--१५६। नीति प्रकाश-१४२। नीत्शे--३११, ३१२। नील देवी-१७८, १७६। नीलरतन हालदार-१३४। नुरूल बसर-१४२। नूतन ब्रह्मचारी-१७८, १८०, १८१। नृरजहाँ - ५१०, ५११। नेमि चंद्र जैन - १६७। नोक भोक-१७५। प पंचवटी - २७, ४०४। पंत, सुमित्रानंदन - २७, ₹₹,

१७१, १७३, १७४, १६७, १६८, २१६, २२५, २६६, २३६, २५५, २६६, २७०, २७१, २७७, २६८, २१७, ३००, ३०३, ३०४, ३२४, ३२४, ३८६, ३६२, ३६३, ३६४, ३६७, ३६८, ४०४, ४०५, ४१०, ४११, ४१२, ४१३, ४१५, ४१६, ४२८, ४२६, ४८३, ४८७, ४६८, ५०७, ५१०, ५११, ५१२, ५१७। पजनेस - १७८ । पटना विश्वविद्यालय --४४ । पतिव्रता - १४८। पदमानत---२५४, ३४५, ३४६, ३४७, 3.51 पदुमलाल पुन्नालाल बखशी - २२६, र्प्रह, २६०, २८१, ३२०, ३२१, ३३२, ३३३, ३३४, ३८७, ३८८, ३६०, ३६१, ४२७, ४७७, ५०२, पद्मनारायगा श्राचार्य-२४०। पद्मपराग--१११। पद्मपुरागा--२७। पद्म सिंह शर्मा -- २८, १११, १८६, १६०, १६३, २०५, २२०, ३३७, ३३६, ३७३, ३७४, ३७६, ४६७, ४६५, ५१०, ५१२। पद्माकर — ३७८, ३७६, ३८२, ३८३, 3581 पद्माकर की काव्यसाधना-- रू । पद्माकर पंचामृत-३८३। पयामे आजादी-१३७। पर वार बंधु-१६२ । परशुराम चतुर्वेदी - ३२०, ४५६। पल्लव -- २६६ ३८६, ४१०, ४११, 8831 पाटलिपुत्र- १५१। पायोनियर-१५६।

पारस नाथ त्रिपाठी - १५७। पारस नाथ सिंह, बाबू--१५६, १६१। पार्वती मंगल-३६५। पिता के पत्र पुत्री के नाम -- ७२। ३२०, ३३५, ३३६, ३३६, ३४१, ३४२, ३४३, ३४४, ३४७, ३४८, ३५३, ३६७, ३७१, ४३०, ४४६, ४५०, ४५१, ४५२, ४५३, ४५४, ४५८, ४५६, ५१४ । पीयुष प्रवाह-- ५०, १४५। पुनरूत्थान युग (द्विवेदी युग) - २११। पुरातत्व निबंधावली - ३३५, ४५०। पुरुषोत्तम दास टंडन - १४६ । पूर्ण सिंह, सरदार - १०५, १०८, १०६ 222, 1 पूर्व मध्य काल -- २३३, ४३८, ४४२। पृथ्वीराज रासो - ३३२। पोप, श्रलेकजेंडर - २८, ४६। प्रकाश---१६ , १६५ । प्रकाशचंद्र गुप्त-१६७, २२५, ३२४, इरप्, ३२६, ३२७, ३६७, ४२७, ४५७, ४६१, ५०७ | प्रगतिवाद - ५०७। प्रगतिशील लेखक संघ--३८, १५५, १६६, ररप्र, ३०३, ३०६, ३२४ । प्रजाहित-१३८ । प्रजाहितेषी-१३६। प्रण्वीर--१६३। प्रताप -- २६, १५०, १५१, १५३, १५७, 1338 प्रतापनारायण मिश्र—५२, ७०, ६४, £ ٥, ٤٦, ٤٤, ११३, ११٤, १३٤

१४५,१८२,१८६,१८६, २३८ ।

प्रताप नारायण श्रीवास्तव---२२४। प्रताप नारायण सिंह-२०४। प्रताप प्रेस-१५१। प्रफुल्लचंद्र श्रोभा मुक्त-१७३, १७४। प्रबंध मंजरी--१११। प्रमा -- २६, १५१, १६०, १६३। प्रभाकर माचवे-४६३, ५०८। प्रभात-१६५। प्रभुदयाल पांडे--१८५। प्रयाग दूत-१४०। प्रयाग समाचार-१८५! प्रवासी-५३। प्रसाद श्रीर उनका साहित्य-४०६, 8581 प्रसाद की नाट्यकला -- १६०, ४२४। प्रसाद के नाटकों का शास्त्रीय श्रध्ययन -4021 प्रसाद, जयशंकर---२७, ३२, १४६, १५०, १७१, २१८, २१६, २२८, २३४, २५४, २६०, २६१, २७१, २७२, २७३, २७४, २७५, २७६, २७८, २८४, २८६, १८६, २६०, रह७, ३००, ३०२, ३११, ३१८, ३२६, ३६१, ४१३, ४१५, ४१६, ४२४, ४२४, ४२६, ४२७, ४२८, ४३०, ४३१, ४४८, ४६१, ४८४, ४८७, ५०३, ५०७, ५११, ५१२, 4891 प्रसादजी के दो नाटक-४२४। प्राची प्रकाश - १७५। प्रागा रत्ता - १६५। प्रिंसिपुल श्राव लिटररी क्रिटीसिजम-२३१, २४४। प्रिय प्रवास---२४, ४०१। प्रीस्टले, जे० बी० --५६।

## हिंदी साहित्य का बहित इतिहास

प्रेत-१६३।

प्रेमधन, बदरीनारायण चौधरी ५२,
७०, ६६, १३६, १४४, १८२,
२०४।

प्रेमचंद -१४, २७, ३५,१५५, १६०,
१६=,१६६,१७१,१६६,१६७,
२१८,२२४,२३५,२३४,२५४,
२६०,२८६,३०४,३०४,३०६,
३०७,३०८,३०६,३१०,३२८,
४१६,४२०,४२१,४२२,४२३,
४२८,४४८,४६१,५१२,५१७।

प्रेमचंद श्रौर उनकी कहानी कजा-

प्रेमचंद की उपन्यास कला — ४२१ ।
प्रेमचंद युग — २०८ ।
प्रेमनारायण - १३६ ।
प्रेमनारायण टंडन - ४३४ ।
प्रेमबंधु — १५८ ।
प्रेमाश्रम — २७ ।
प्लेटो — २३४, २४६, ४६६ ।

Ŧ,

फाउंडेशन श्राव कैरेक्टर—२४५ ।
फायर बाख — ३२३ ।
फिलासफी श्राव स्टेट—५५ ।
फिलिप टायंबी—२३६ ।
फायड, सिगमंड —३६, ६२, २२१,
२२२, २६१, २६२, २६३, २६५,
३१०, ३१२, ३१३, ३१५, ४६१ ।

फ्लावेयर-२२३।

ब

बंकिम चंद्र—११, १६, २२८, । बंगदूत – १३४, ।३५ । बंगवासी—१०६ । बंगाल देरल्ड—१३५ । बंधु—१५८ ।

वंबई हेरलड-१३१। बख्तावर सिंह, मुंशी - १४२। बच्चन हरिवंश राय-१६६, ३१८, 1 035 चिंगिक हितकारी -- १६४। बदरीनाथ वर्मा, श्राचार्य -१७३। बनारस श्रखबार-१३५। बनारसीदास चतुर्वेदी - १६७, १७२, १७%, १६८, ३०४, ३०५ | वरवे शमायगा - ३६५ । बर्गसाँ - ८७, २१६। वटेंड रसेल-६१। बलदेव उपाध्याय - ३ । ३ । बलदेन प्रसाद मिश्र ३५४। बलमद्र प्रसाद मिश्र-१६६। बल्लभाचार्य - ३३४। बहादर शाह-१२६। बहारे कश्मीर-१६२। बाबर शाह-१२६। बाबूराव विष्णु पराइकर -१४८, १५५, १५६ । बायरन - ३४। बारह सेनी १५६। बालक -१६६। बालकृष्ण भद्द-५२, ७०, ६५,६६, ६७, २ . ३, ११२, ११६, १३६, १४२, १40, १47, १43, १44, १46, १६३, २०४ | बालकृष्ण शर्मा 'नवीन'-१५१, १५७। बाल गंगाधर तिलक-७ बालजक---७० बालबोधिनी -- ७०, १४१, १४२। बालमुकुंद गुप्त-४, १०५, १४३, १४८, १४६, १४७, १८२, १८४, १८५, १८६, २०४।

बाल बिनोद-१६२। बालेश्वर प्रसाद बी० ए० १४२ । बालमीकि ३५८, ५१२। बिघ्न दर्शन-१८८। बिजली - १७३। बिहार दर्पग्--१६१। बिहार बंधु--१४०, १४१। बिहार विद्यापीठ-१५३। बिहार हिंदी साहित्य संमेलन-१७३। बिहारी--र⊏, २०५, २०६, ३७३, ३७४, ३७५, ३७६, ३७७, ३७८, ४३१, ५०३, ५१२। बिहारी (ग्रंथ) - ५१४। बिहारी श्रौर देव - २६, २०६, २३८, ३७४ । बिहारी की वाग्विभूति—३३७, ३७४, ३७६, ३८४। बिहारी लाल भट्ट - २३८। बिहारी विभव-३७४, ३७८। बिहारी सतसई---२८, ३७४, ३७६। बीसल देव रासो - २७। बंदेल खंड ग्रखवार-१४०। बुद्धि प्रकाश—१३६। बृहत् हिंदी शब्दसागर ' ४३३ । 🛓 बॅकटेश नारायण तिवारी - ६, १६६। बेंगाल गजेट-१३२। बैंगाल गजेट श्राव कैलेकटा जेनरल एड-वाइजर (हिंदी)-- १३१। बेंगाल जेनेरल-१३१। बेंकन, फ्रांसिस, लार्ड — २१, ३६, ५१, प्रम, ६ ४, ७१, ८०, ८२, E ३, १ १ ५ 1 बेकन विचार रतावली-१०२। वेनी प्रसाद-१४६।

बेनी प्रसाद, डा०-१७०।

वेनेट, ए० -- ८५। बेंसन, ए० सी०-६३, ७७। बैंथम - २४६ । बोसांके-- ५५। ब्योहार राजेंद्र सिंह-३५३। ब्रजमारती-१७५। ब्रजरतदास -- ३८१, ४३३,४३४, ४४७। ब्रजलोक साहित्य का श्रध्ययन-५०३। ब्रजबासी - १:३। ब्रजशंकर --- १४२। ब्रह्मिषे १६१। वहा समाज-१३० 1 ब्राह्मण-७०, १४५। ब्राह्मण सर्वस्व---१४८। ब्रह्मे निकल मैगजीन-१३२। ब्रेडले — २३२, २३३; २५०, २५३, र६६. २८४, २८५, २८८। ब्लैकबुड रिब्यू - ७१। मंडारकर--४५३। भगत सिंह, सरदार--१४१, १५४, २१७। भगवतशर्ग उपाध्याय, डा०-५१०, 4821 भगवती चरण वर्मा-- २१६, ५०७। भगवती प्रसाद वाजपेयी---२२४, ४९७। भगवान दीन, लाला--२८, २६, १८६, १६३, २०५, २०६, २२७, १३८, ६६१, ३०८, ३५१, ३५३, ३५४, ३६३, ३६४, ३६७, ३७४, ३७८, ३७६, ३८३, ४६७, ४६५, ५०३, प्ररु, प्रक् भरतपुर दरबार-१३६। भरत मुनि -- २८, २४०, ४३६। भविष्य-१४३, १५८, १६५ ।

### हिंदी साहित्य का बृहत् इतिहास

भाँड--१६३। मामह- २८। भारत-४४, १३६ । भारतखंडाभृत-१२८। भारत गौरव--१६४। भारत तिलक-१६१। भारत दीपिका-१४२, १४४। भारत धर्म नेता - १६१। भारत पत्रिका - १४१। भारत पुत्र-१६५। भारतकल - १६५ | भारत भारती--४०२। मारत भूषण - १४५। मारत मित्र-१०६, १४२, १४३, १८५, १८६ । भारतवर्ष में जाति मेद-४५४। भारत हितैषी - १४२, १४५ । भारती-१५८: १९२। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेंस - ६, ३५, ३८, ११२. १५३, १५४, १७१, २०६ । भारतीय विषयों पर विचार - १३१। भारतीय समाचार--१७५। भारतीय साहित्य का इतिहास-४,६ भारतीय विद्या-१७६। भारतेंद्र मंडल २०५। भारतेंद् युग - ३, ५, ४७, ४९, ५१, प्रत, ७०, ६२, ६३, ६६, ६७, E=, EE, 200, 202, 203, १०५. १०६, १०८, १११, ११६, १८२, १८६, १८६, २०४, २०६, २०८, १११, २१४, २१८, ३३१, ३८४, १८६. ३८७, ३८८, ३६५. 8 . 2 . 888 I मारतेंद्र युगीन निबंध—६८, ११५।

भारतेंत हरिश्चंद्र — ५१, ५२, ७०, ६४, ह्यू, १००, १०७, १३६, १४०, १४२, १४३, १४४, १७७, १८२, १८६, २०४, २०५, ६११, ३८६, इह७, ४१६, ४६१, ४४८, ४०७, भारतोदय-१७५। भावनामा - १३८। भाषा विशान- ४३६। भिखारीदास - ३८४। भीमसेन शर्मा-१:८, १६३। भ्यनेश्वर---२२२ । भूत-!६३। भूपरा-२०५, २०६, ३७=, ३७६, ३८१, १८४, ४३१, ५०३, ५०७। भूपण (ग्रंथ)-५१४। भूपण प्रथावली ३८१। भूषण भारती - ३८२। भूपण संग्रह—रंदर, रेदर भूग--१६५ । भोलानाथ राय--११४। भ्रमर-१६२। भ्रमरगीत सार - १२४, ३४८, ३४६ । मजदूर १६३। मजहरुल सरूर - १३६ । मतवाला-- १६१, १६२। मतिराम---२०५, २,६,३७३, ३७=, ३५६, ३८१। मतिराम ग्रंथावली - ३ = १। मतिराम मकरंद--३:१। मधुरा प्रसाद--१५७। मधुरा प्रसाद दीचित - १५८। मधुरा प्रसाद मिश्र-१४। मधुरा समाचार--१४५। मदनमोहन मह-१४०। मदनमोइन मालवीय-१४४, १४६, १401

मद्रास क्रानिकल-१३१। मधुकर-१७५। मध्यकाल - ४४२, ४४६, ४६६ । मध्यभारत हिंदी साहित्य समिति, इंदौर-१६७। मनमुख राम-१३०। मनस्त्री-१७५। मनोरंजन-१५०। मनोरम'--- ८३, १६४। मनोविद्यार-१४०। मम्मट--२८, ४६६। मयूर--१६८। मर्यादा-- २६, ११२, १४६, १६०, १६०, १६३, १६७। मर्यादा परिपाटी समाचार-१४१। मस्ताना जोगी-१६१। महाकवि हरिश्रीध (ग्रंथ)-४०१, 8041 महात्मा--१६३। महादेव प्रसाद, सेठ-१६२। महादेवी का विवेचनात्मक गद्य- २७८, 3841 महादेवी वर्मा-३२, १७१, १६६, २२६, २७८, २७६, २८०, २६७, ३१८, ३२६, ३६१, ३६२, ३६३, ३६४, ३६५, ३६६, ३६७, ४१०, ४१४, ४१६, ४१६, ४२८, ४८४, ४८७, प्ररे०, प्ररे, प्ररे, प्रे। महान लोथी राजपूत पताका-१६१। महारथी-१६५। महावीर--१६३, १६६। महावीरप्रसाद द्विवेदी, श्राचार्य-२०, २६, २८, ८६, १०१, १०२, १०३, १०४, १०५, १०८. ११४, ११६, १४३, १४५. १४६, १३-६८

१४७, १४८, १८४, १८५, १८६, १८७, १६०, १६१, १६२, १६३, १६५, २०५, २०६, २३४, २४०, ३०४, ३०४, ३७३, ३८७, ४१६, ४२८, ४६७, ४६४। महावीरप्रसाद द्विवेदी श्रौर उनका युग -- १०२, ११४, ११५ 1 महिला--१५६। महिला महत्व--१६४। महिला संसार-148 । महिला समाचार-१६२। महिला सर्वस्य-१६४। महिला सुधार-१६२। महेंद्र जी--१७३। माइकेल मधुसूदन दत्त-१२८। माखनलाल चतुर्वेदी - २७, १५७, ४२८। माडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर आव हिंदु-स्तानी, द-३४५, ४३२। माताप्रसाद गुप्त-३३२, ३५४, ३६५, ३६६ | मातासेवक पाठक-१५१। मातृभूमि -- १६१, १६२। माधवपसाद मिश्र-१०५, ११६, १८५ १८७, १३६ | माधवः भुवनेश्वरप्रसाद मिश्र-३७१, ३७२, ३७३ : माधव मिश्र निबंधमाला-१०८। माधव राव सप्रे - १४६। माधुरी - २६, ४३, १५६, १६०, १६६, १६३, १६६, १६७, १६६ | माध्यमिक काल-४४०। मायाशंकर याशिक - ३७६। मारवाइ गजट -१३८। मारवाड़ी ब्राह्मण-१६३।

```
मारवाड़ी मित्र १६५।
मारबाडी सुधार - १५८।
मारिशस इंडियन १५६।
मार्क्स कार्ल-रू, ३६, २२, ६३५,
    ३१६, ३२३, ३२४, ४८८ ।
मार्नेड-१३६, १६ ।
मालती श्रीर माधव-१७८, १७६:
मालवा - १३६।
माहेश्वरी १६३।
माहेश्वरी सिंह, महेश-१२७।
माहेश्वरी सुधार - १६३।
मिडल्टन मरी-१६६।
मित्र विलास - १४२ |
मिल-२१, २६, ८०, २३४, २४३,
    785, 3031
मिल्टन-३६६ |
 मिश्र कंपनी - ३७४ ।
 मिश्रबंध — २८, १८३, १८६, १६३
     २०५, २०६, ६८१, ३४४, ३५३,
     ३७३, ३७४, ३८१. ३८६, ४३२,
    ४३३, ४३८, ४४०, ४८१ ४६७,
     1838
 मिश्रबंध् विनोद २७ २०६, ४३२,
     ४३८, ४६८।
 मीरा की प्रेम साधना-३७१, ३७२, ।
 मीरात उल ग्रखबार--१३२।
 मीरा बाई-- ३७१, ३७२, ३७३, ४१६,
     ४३१, ५१७ ।
 मंशी राम शर्मा - ४३३।
 मुबुदराम, पंडित-१३=, १:२।
 मुकंदीबाल श्रीवास्तव-१५, १६४।
  मुगल काल-१२६, २ ६।
 मुरलीघर-१४२।
  मुरारि दान, कविराज-२०४।
  मुह्जते मारवाइ-१४०
```

महन्वते हिंदी-१४१। महम्मद श्राली, मौलाना - १६७ । म्रे, जान, डा० -५, ८१। मुननंद श्रयवाल -१५१, १५६। मेकडानल्ड-४५३ । मेकाले - ७१, ३०६। मरी श्रमफलताएँ—१२४। भैथिल बंधु -१७५। मैथिलीशरण ग्रत--२४, २७, ३६८, ४०२, ४०३, ४०५, ४२८, ४३१, ५०७, ५,१, ५१६। मैथ्यू स्त्रानील्ड-१२२, २३१, २४२, ३५५, ४५७, । मोपा साँ-- २२३। मोरध्वज नाटक-१८१। माँटिन भिकेल-५०, ५५, ६०, ६३, ६६, ६८, ८० | मौजी -- १६३। मौर्य भास्कर १६५ । य म्यूर गजट-१४०। यंग इंडिया - ३१८ । यज्ञ निलास-१४५। यशपाल--१७५, २१:, २२५, ३२५, 374 1 यशोदा नंदन श्रवौरी - १६४। यशोधरा-४०३। युंग-- ३६, २२१, २२२, २६१, ६१:, 858 I युग श्रीर साहित्य - ३०००, ३०४, युग प्रदेश - ३६५। युगलिकशोर बिङ्ला-१६३, १६६। युगलिकशोर शुक्ल, पं०-१३२,१३४। युगवाणी-रूप्प, ३०३, ४११। युगांत--रप्प, ३०३, ४१०, ४११।

युगांतर—१६२, १६३। युवक---२६८। योग प्रचारक-१६४। योग प्रवाह---३३५, ४४०, ३४३,४५०, ४६२, ५१४। योगी-४४, १७२। ₹ रंगभूमि - २७। रंगमंच--३६४। रंगीला-१६३। रघुनाथ कवि-१७६। रजक बंधु-१६१ रणमेरी - १५६। रतन प्रकाश-१३८। रत्नचंद्र छत्रपति - १७२। रतसागर - १६४ | रताकर, जगन्नाथ दास — २८, १४५, १४७, १८६, ३७४, ३६६, ४००। रमाकांत त्रिपाठी-४१७, ४१८, ४३४, 8801 रमाशंकर श्रवस्थी-१५६। रमाशंकर शुक्क-४३३। रमाशंकर श्रीवास्तव -४३३। रवींद्रनाथ, ठाकुर-११, १६, ३२,६२, ७१, ७५, ८२, २१५, २१८, २२१, २२६, २३४, २५७, २६६, २६७, २०३, ४५५, ३६२, ४१२, YE& 1 रसक्लस—२३८, ४०१। रस कुसुमाकर - २०४। रसगुल्ला-१६६। रसश्रंजन-१८४, ४७६, ४६८ । रसमीमांसा-४७७। रसाल, रमाशंकर शुक्र--२३८, २३६, २४१, ४३३, ४४१, ४४२ |

रसिक पत्रिका - १४५। रस्किन-- ७१, २३४,. २३५, २४६, २५८, २४६, ३०५ । रहीम-- ३.८, ३७६। रहीम रतावली - ३७६। रांगेय राघव - ३२६, ४९१। राजनारायण शर्मा--३८१। राजपूताना गजट-१४५। राजबहादुर लमगोड़ा-३५३. ३५४. 1058 राजशेखर-४९६। राजस्थान - १६५। राजस्थान केसरी - १५८। राजस्थान सारस्वत-१३२। राजेंद्र प्रसाद, डा॰-१५७। राज्यश्री - ४२६ । राधाङ्ख्या दास-२७, १४६, १४६, 1839,088 राधिकारमण प्रसाद सिंह - ४२८। राम--१६२। रामकुमार वर्मा, डा॰--२२८, २२६, २=२, २६७, ३२०, ३३२, ३३५, ३३६, २३६, ३४१, ३४२, ३४४, ३४७, ३४८, ३४३, ३६४, ३६६, १६६, ३६८, ३६६, ३७१, ३७२, ४३३, ४४१, ४४२, ४४६, ४५४, ४५६, ५०३, ५०६, ५१०, ५११। रामगोबिंद त्रिवेदी-१७०। रामचंद्र टंडन -१७०, ४३०। रामचंद्र दुवे-३५३। रामचंद्र भूषण - ३०४। रामचंद्र वर्मा -- १४६। रामचंद्र शुक्ल, श्राचार्य--२६, २८, ₹6, 44, €0, 5€, €0, €2,

१०१, १०३, १०४, १०५, ११३, ११७, ११८, ११६, १२०, १२१, १२२, १२३, १४६, १६३, १६४, १६६, २०५, २०७, २०८, २१४, २२६, २२७, २२८, २१०, २३१, २३२, २३४, २३६, २४२, २४३, २४४, २४५- २४७, २४८, २४६, २५०, २५१, २५२, २५३, २५४, ६५५, २५६, २५७, २५८, २५६, २६०, २६१, २६२, २६३, २६४, रद्भ, रद्द, रद्द, रद्द, र्दद, २७४, २७५, २८१, २८३, २८४, रत्र, रत्र, रत्र, रत्य, रत्त, रत्र, २६०, २६६, २६७, २६८, ३०२, २०४, ३०५, ३०६, ३१०, ३११, ३२०, ३२६, ३३२, ३३३, २३४, ३३५, ३३६, ३३७, ३३६, ३४०, ३४४, ३४५, ३४६, ३४७, ३४८, ३४६, ३५०, ३५१, ३५२, ३५३, ३५५, ३५६, ३५७, ३५८, ३६६, ३६०, ३६१, ३६२, ३६३, ३६४, ३६५, ३६६, ३६७, ३६८, ३६६, ३७०, ३७१, ३७२, ३७३, ३७४, ३७५, ३७६, ३७७, ३७८, ३७६, ३८०, ३८१, ३८२, ३८३, ३८४, वद्यप्र, वद्यव, वद्यव, वद्यव, वद्यव, ३६२, ३६३, ३६४, ३६५, ३६५, ४००, ४०१, ४०२, ४०३, ४०४, ४०६, ४०७, ४०८, ४१०, ४११, ४१२, ४१३, ४१४, ४१५, ४२८, ४३०, ४३२, ४३३, ४३४, ४३५, ४३६, ४३७, ४३८, ४३६, ४४०, ४४६, ४४८, ४५१, ४५५, ४५६, ४५७, ४५८, ४५६, ४६०, ४६१, ४६२, ४६६, ४६८, ४७०, ४७१, ४७२, ४७३, ४७४, ४७४, ४७६,

४७७, ४८८, ४००, ४८४, ४६५, ४६६, ५००, ५०१, ५०२, ५०३, ५०४, ५०७, ५०६, ५१२, ५१६, प्र१७ । रामसंद्रिका--- २२७, २३=, ३६७, ३७०, ३७१। रामचरितमानस-२४४, ३४७, ३४६, ३५३। रामतीर्थ, स्वामी--- २१६ । रामदयाज पांडेय-१७४। राम दरस मिश्र-४६३। राम दहिन मिश्र - २२७। रामदास गौइ ४२०। रामदीन सिंह, बाबू-१५, १४८, १४५, १८५, ४३३ | रामनरेश त्रिपाठी-- ३६, ३५४, ३६५, 8331 रामपाल सिंह, राजा-१४४, १४६ । राम प्रधाद बिस्मिल-१५१। राम मोहनराय, राजा-१३२, १३३, १३४, १४०। रामरस्य सिंह सहगल--१६० । रामरतन भटनागर, डा० - १५५ | रामलला नहल्रु—३६५। राम लोचन शरण--१६६। रामविलास शर्मा, डा॰-१९७, १९६, २२५, ३२४, ३२५, ४६१, ५००। रामवृत्त् वेनीपुरी - १५७, १६६, १६८ १७२, १७४। रामशंकर त्रिपाठी-१६६। रामानंद - ३१४, ४५१, ४५४। रामानंद चहोपाध्याय-१६६। राय चौधरी-४५३। रावग्रेश्वर कल्प तद - २०४। राष्ट्रवाणी-१७२।

राष्ट्र संदेश-१७५। राष्ट्रीय श्रध्यापक-१५६। राहल सांधत्यायन-१७०, २२५, ३०४ ३२५ ३२६ ३३५, ३४२. ४४६, ४५०, ४५३, ४५८, ४५६, ५१४। रिभाया-१६४। रिव्यू ग्राव रिव्यू - १५१। रीतिकाल--१८२, २११, २१२, ३३६, ₹६५, ४३=, ४३६, ४४३, ४६६. 4071 चद्रदत्त. पं० —१४१, १ ८। रूपक रहस्य-४७३। रूपनारायगा पांडेय---१५६. १६३। रूपाम-१७३, १७४, १६८, ३२५। रूस की चिट्टी -- ७ र । रूसो-२३०। रेनान - ३१६ 1 रेलवे वकील-१६२। रोल श्राव इंडिविज्यास, द-- ६२। लक्ष्मण दास, मंशी-१३६। लक्ष्मण नारायण गर्दे -- १४३, १६३। लक्ष्मण्सिंह, राजा-६४, १३६। लक्ष्मी-११२। लक्ष्मीनारायण मिश्र—३4, ₹₹=, २२२. ४४८ । लक्ष्मीसागर वार्ष्य - ४३४, ४४३. 1 388, 888 लिखराम - २०४। ललिताप्रसाद शुक्ल-४२८, ४२६। लल्लू लाल जी--१३=। लाक-८०। लाला लाजपत राय-७, १५४। लिंड, रावर्ट -- ६६, ७८।

लीडर - १५६। लई मैकनीस--२३५। लेनिन--३८, २३५। लैंब. चार्ल्स—५५, ७१, ८६, ६१, 1059 लोकमत -- १५८। लोकमान्य -४४, १६३, १६६। लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर-११२, १४६. १५२। लोकहित --१३८। वंशीधर पंडित - १३८। वर्डस्वर्थ -- २३०, ४८३। वर्तमान-४४, १५३, १५६। वर्तमान काल-४४०। वर्सफोल्ड-- २४०, ४७३। वाङमय विमर्श --७७, ४३६, ४७०। वाशिज्य-१६३। वामन--४६३, ५१५। वारेन हेस्टिंग्स - १३०, १३१ | वाल्टर पेटर-२३३, २५०। वालट ह्विटमेंन - ८१। विंटरनित्स - ४४६, ४५३। विकोकी---३१६। विक्टोरियन युग-१६२। विक्टोरिया, महारानी--२०६ ( विक्रम-१६१। विचार-१७५। विचार श्रौर श्रनुभृति-२६०, ४८७, ५०६। विचार श्रीर वितर्क-४८५. 4041 विजय-१५३, १६१। विजयवर्गीय-१६२। विद्यापति -- ३५१, ३५२, ४४७।

## हिंदी साहित्य का बुईत् इतिहास

विद्यार्थी जीवन १६५: विद्याविलास-१३८। विद्योदय-१४५ । विध्रोखर शास्त्री--२२६,४४६। विनय पश्चिका - ३४३। विनोदशंकर व्यास-१७१ ४०६,४०६, ३२४, ३२६ । विपिनचंद पाल-७, विप्लव -- १७५। वियोगी हरि- ८४, १७२। विलियम बोल्ट-१३१। विलियम मारिस-४३, ३६६। विलियम्स, डब्लू॰ ई॰ - ५६। विविध प्रसंग १६६, १६७। विवेचन - ३१३। विवेकानंद---३२, २१६। विशप कालेज-१३ । विशाल भारत-४३, १६६, १६७४ १७५, १६८, १६६, ३०५, ३२८। विश्लेषण - ३१३। विश्वकर्मा--१६५ । विश्वनाथप्रसाद मिश्र-७३, ,339 २२७, २२८, १६०, १६१, ३३७, ३३८, ३५४, ३६४, ३७४, ३७४, ३७७, ३७८, ३८३, ४३४, ४३६, ४४७, ४७७, ४७८, ४६६, ५०२; ५०३, । विश्वबंध - ४४। विश्वभारती पत्रिका - १७४। विश्वभूषरा-१५८। विश्वमित्र-४३, ५४, १५१, १५२, १५३। विश्वभारती-१७२।

विश्व साहित्य - २५६, ४२०, ४२७, 4021 विश्वेश्वरप्रसाद निनद्दा, बैरिस्टर-1 808 विष्णु दिगंबर, पुलुस्कर-१४=। वीगा--१६७, ४५४। वीरगाथा काल- ४३८। वीर बालक - १६४। वीर चाला - १७३। बीर भूमि १६३। नीर संदेश --१६४। बीर सिंह जू देन - १६७। वीरेंद्र-१६३। वृंदायन लाल वर्मा -४१६ । वृज प्रसाद राव -- १४२। वृज मोहन वर्मा - १६७। त्रुतांत दर्पण - १४० । वृत्तांत विलास-१३८ । वेर्णामाधव बहुश्रा - ४४३। वेद प्रकाश -१४५। वेबर --१०८। वैज्ञानिक कोश - २६। वैतालिक-४०२। वैदिक--१७५। वेदिक संदेश-१५६। वैद्य कलपद्रम १६५ । वैभव -- १६१। वैश्य गजट - १६२। वैश्यबंधु-१५८। वैश्य हितकारी-१६५। वैष्णाव पत्रिका — ७०, १४५। व्यवसाय-१६२। व्यापार दर्पशा-१६५। व्यापार पत्र-१६१।

व्यापार बंधु - १४५ | व्यापारिक संसार-१६५ । व्यावहारिक वेदांत - १७५ । व्यास-४७२। श शंकरदयाल श्रीवास्तव - १६६। शंभु नाथ-१४४। शंभुनाथ सिंह, डा० - २०१। शक्ति--२७। शक्ति दीपक-१३८। शची रानी गुदूर-- ५१२। शब्द कलपद्रम - ४८। शमशेर बहादुर सिंह - १६७। शरत् चंद्र--११, २१८, २२८, २६७, 822, 82E 1 शांति निकेतन - २६६। शांतिप्रिय द्विवेदी---२२६. २३०, २३४ प्रव, प्रव, प्रश शा, बर्नार्ड - ३५। शालग्राम, राय बहादुर--१४१।

२८१, २८२, २८३, २६७, २६८, २६६, ३००, ३०१, ३०२, ३०३, ₹0 % ₹₹4, ₹€४, ₹€८, ४.८० ४२६, ४५७, ४६१, ४८४, ५०३, शालग्राम, लाला - १८१। शाहजहाँ - १२६। शिचामृत--१६४। शिलीमुख, रामकृष्ण शुक्ल--२५६, र६०, ४२०, ४२१, ४२४, ४२६, ४२७, ४२८, ४३१, । शिलप कला-१५६। शिलप समाचार - १५६। शिवदान सिंह चौहान-१६६, १६७, २२४, २३६, ३२४, ३२६, ३२८, ३६६, ३३० ३६६, ३६७, ४३१, 816, 888, 406 1

शिवनंदन सहाय - ३५३। शिवनारायण-१३७, १३= । शिवनारायग् शुक्ल - १४१। शिवपूजन सहाय--१२४, १२५, १६०, १६२. १६६, १७०, १७१, १७३, 1838 शिवपसाद गुप्त - १५०, १५५, १५६। शिवप्रसाद, राजा, सितारे हिंद-४६, Ex, 8341 शिव शंभु का चिछा - १०६। शिव सिंह सरोज-४३२। शिव सिंह सेंगर-४३२। शील के श्राधार - २४५। शुकदेव विहारी मिश्र-१४७, २३८। शुक्ल युग---२०८, २३८, २४१, २६०, २६६, ३३१, ३८१। शुक्लोत्तर युग---२४१, २६१। शूभिचंतक - १४४ । शेक्सपीयर १६, ३६६, ५१२। शेली -१६, ३४, ४१२, ४८२, ४८३। शैंड-२४५, २४६। श्यामविहारी मिश्र - १४७। श्याममुंदर दास - ८, २७, २८, ७५, हर, १११, १४५, १४६, १४७, १८७, १८६, १६३, . १६४, २०७, १२७ २३६, २४०, २४०, २६०, ६६१, ३३२, ३३३, ३३४, ३३६, ३३७, ३३६, ३४०, ३४१, ३४२, ३४४, ३४७, ३४८, ३५१, १५३, ३६४, ३६७, ३६८, ३७८, २८६, ३८१, ४२८, ४३३, ४३६, ४४०, ४४३, ४६८, ४७०, ४५१, ४७२, ४७३, ४७४, ५०३। श्यामसंदर सेन-१३६।

श्रद्धाराम फिल्लौरी-१०२।

श्रमजीवी-- १६२। श्रीकृष्णदत्त पालीयल- १५१, १६४ । श्रीकृष्ण वल्देव वर्मा -- १७०। श्रीकृष्ण संदेश-१६३। श्रीगोतम--१४६। श्रीधर पाठक---२६, ३८७ I श्रीनाथ सिंह १७३। श्रीनिवास दास, लाला-१४१ २०४। श्रीपतराय-१६६। श्रीप्रकाश, बाबू - १५०, १६५ । श्रीवेंकटेश्वर समाचार-१४६। श्रीमद्भागवत - ३७२ । श्री मारवाङ् जैन सुधारक --१६५। श्री माली श्रभ्यदय-(६४। श्री मैथिली -- १६५ । श्रीराम शर्मा-१६७। श्री शारदा-३७४ / श्री सनाढ्य-१५६। श्री सनातन धर्म- १६३। श्रीार काल - ४३६ ।

स

संगठन—१६३ |
संगम—४४ |
संगीत प्रवाह—१४८ |
संवर्ष —४४, १७४ |
संवर्ष —४४, १७४ |
संवारिणी—३००, ३०३, ४२८ |
संजीवन—१६५ |
संजीवन —१६५ |
संतोष सिंह, सरदार—१४१ |
संदर्भ सर्वस्व—४५
संदेश —१६३
संधिकाल —४४३
संपूर्णीनंट, डा०—१५०, १५६, १६४,
१७१
संयोगिता स्वयंवर—१७८, १८०, २०४

संगाद कीमदी ---१३२ गंस्तति कालेज (कलकत्ता)-१३० रांस्कृति श्रीर साहित्य -५०७ सकता गंबोधिनी पश्चिका १४२ सलागाम ग्रोशा देउन्कर -१४८ राचिपदानंद भिनहा, छा० १४२ सत्यकाम ियामं धार सत्यवादीः - १६५ मत्पामृत -१४२ सत्येष्ट. प्रा०--१=०, ४००, ४०४, प्रतिष्ठ, रहाम, प्रदेश, प्रदेश, प्रदेश, 400, 402, 402 सदास्त शापम १५७ सहा भर भारती इ.स. १.५६ सदादर्श -- १३१ सदानंद १४४ सदागुलनाल-४७, १४०, १४२ सदान्यवाल, शाला - १३६ .सत्गुमशरमा ग्रायस्थी । ३४५, ३६५ सनातन धर्म समाज--- १४१ . सब भी बोली -- १७५ सन्मार्ग - १५ ० समय - १५६ समाचार चंद्रिका - १३२ समान्तार दर्पशा - १३२ समाचार पत्रीं का इतिहास समाचार सुभावपंगा--१३६ समाज-- १४२ समाज सेवक १५६, १७५ समालोचक - २७, १४८, १६४, १८७, \$31,033 समालोनादर्श---२८,१८६ समीचा के सिद्धांत - ४७ सम्मेलन पत्रिका - ४२०

सरस्वती—२१, २७, २८, ४६, ११०, ११२, १४५, १४७, १४二, १५०, १८५, १८६, १८७, १८८, ₹5, १६0, १६१, १६२, १६३, १६६, १६६, ३३५, ४२० सर्वजनोपकारक---१३८ सर्वद्वितकारक - १३ अ सर्वोदय -१७५ सर्वोपकारक---१३८ सांडर्स गजट--१४० साईमन कमीशन-१५४ साकेत —२४, ४०२, ४०३, ४०४। सादी - २८। साधना-१७५। साप्ताहिक विश्वदूत - १६२। साबरमती आश्रम-१५३। साम दंड मार्तेड--१४०। साम्यवादी-१५८, १६४। सार सुधानिधि-१४३। सावधान-१६३। साहस-१६३। साहित्य - १६४, १७३। साहित्य का साथी -४८५। साहित्य की फाँकी - ४२८, ४३०, ४५०। साहित्य की परख-4,०७। साहित्य के पथ पर-६२! साहित्यचर्चा - ४२८, ४२६ । साहित्यदर्पण-२४०। साहित्यदर्शन-५१२। साहित्यपरिचय- ८३३। साहित्यपारिजात--२३८। साहित्यप्रकाश-४३३। साहित्यमीमांसा--- ३ । साहित्यसंदर्भ-४६८। साहित्यसंदेश-४३,१७३,१६८। साहित्य सरोज--१६४।

33-68

साहित्यसर्जना---३१०। साहित्य सागर-२३८। साहित्यालोचन---१८, ७५, २४०, २४१, ४७०, ४७२, ४७३। सःहित्यिक श्रालोचना के सिद्धांत-२३१ साहित्यिकी--३०। साहमित्र --१६४। सिंदूर की होली-४८८ २७७ । सिद्धांत ग्रीर श्रध्ययन-४७७। िधपाद्यी--१४८। सियारामशरण गुप्त - ३६। सिराज उल श्रखनार-१२६। सीताराम, लाला --१४८, १६४, ३५३, सुंदर लाल, पं०-१४६, १५८, १६६। मुंदरी स्वप्न प्रकाश -१८१। सकवि समीचा---२६०, ४२८, ४३१। सुखराम चौबे--३५३। सुर्दशनजी-१४, २७, २२४। सुदर्शन ( पत्र ) १०८, १७५, १८७। सुदर्शन समाचार-१४२। सुधांशु, लक्ष्मीनारायण, डा०-१, १७३, २३३, २६१, २६२, २६३. २६४, २६५, २६६, २६७, २६८, २८२, २८३, ४५७, ४५८, ४७७. ४७८, ५०२। सुधा - १६६, १६६, ४२०। सुवाकर द्विवेदी, महामहोपाध्याय-१४६ । सुधाकर ( पत्र )-१३५। स्वार-- १३ । सुन्नी लाल शास्त्री - १८८। स्बहे उम्माद-१६७। सुमद्राकुमारी चौद्दान- ४२८। सुमन, रामनाथ लाल-३८१, २८३, २६७, ४०६, ४०६ ।

### हिंदी साहित्य का बृहर्त् इतिहास

समित्रानंदन पंत-दे॰ पंत. समित्रानंदन समित्रानंदन पंत ( ग्रंथ )-- ११०। सुरासुर निर्धाय-४७। सरेश महाचार्य-१५७। सुशील कवि ( पतन लाल )- १८५। सर--२४, ६८, १०५, २०६, २८६, ३२२, ३४८, ३४६, ३५०, ३५१, ३५२, ३६०, ३६१, ३६३, ३६७, ३७८, ३९६, ४३०, ४३१, ४३६, ४८१, ४६६, ४६८, ५०२, ५१२, . ५१७। स्रज प्रकाश--१३८। सूरदास का जीवन-२७ । सूर पंचरत- ३४८, ३५१। सर सागर--३५!। सर साहित्य---३२०, ३४", ३५१. ३५३, ४५०, ४५२, ४५३, ४५४, ५०३, ५०४। सूर्यकांत, डा०-४३३। सूर्यकांत शास्त्री - ३५३, ३६६, ४३३, 8381 सर्यनारायण दीचित-१८५ सेंट बोव-- ३१६। सेंटसबरी-- ७६। सेंडर्स ग्रारनाट-१३२। सेनापति---३३८, ३७८; ३७६, ३८०। सेलेक्टेड प्रोज-२५। सेवक बंधु-१५८। सेवा सदन-४२०। सैंडर्स-१५४। सैनिक-४३, १६४। सोना सिंह चौषरी--१५१। सोइन लाल-११८। सोइनलाल द्विवेदी-३६ सौरम-१५५.

स्कंदगुप्त -- ४२४ स्काट, सर वाल्टर--१६ स्टील-प्रे, ५५, ६३ स्त्रीदर्पण--१६२। स्त्रीधर्म शिचा - १६२। स्पेंडर २३५। स्पेक्टेटर - ६३। स्पेंगलर - ३१६। स्प्रिगार्न--- २३२, २३३, २५०, २८५ । स्माइल्स--५१। स्वच्छंद--१६२। स्वतंत्र--१५३, १५६। स्बदेश-१६७। स्वयंसेवक-१५८। स्वराज्य--४३, १५८, १६१। स्वाधीन-१५६, १६१। स्वार्थ---१५८। म्बास्थ्य दर्पशा-१५८। 8 190-53 इंस-४३, १६८, १६६, १६६ १६७, 1858,338 इंसक्रमार तिवारी-४५, ६७। हक्सले, श्रलुस - ६२। द्विवेदी------ १७४, हजारीप्रसाद २१४, २२८, २२६, २५६, २६०, २८२, २८३, ३२०, ३२१, ३२२, ३२२, ३३२ ३३३, ३३४, ३३४, ३३६, ३३८, ३३६, ३४०, ३४३, ३४४, ३४८, ३५१, ३५२, ४३१, ४३३, ४३८, ४३६, ४४५, ४४६, ४५०, ४५२, ४५३, ४५३, ४५४, ४५६, ४५७, ४५६, ४६१, ४८४. ४८४, ४६७, ४६८, ५०३, ५०%, ५०६, ५१०, ५११, ५१५, ६१७।

हटशिलनर - २३३। इडसन- ८४, २४०। इनुमानप्रसाद पोदार-१६५। इमदर्द--१९७। हमारी नाट्य परंपरा-४३४। इमारे गद्य निर्माता - ४३४। इमारे साहित्य निर्माता-- २९७, ३००. 8751 हम्मीर-४३८। हरदयालु सिंह--३७४, ३७८, 3871 हरबर्ट रीड---२३। इरमिट--- २६। हरिश्रौध, श्रयोध्या सिंह उपाध्याय - १५ २४, ५४, १११, २३८, ३३५, ३३६, ३४०, ३४१, ३४४, ३४७, ३४८, ३४२, ३५३, ३५५, ३६७, ३६८, ३६६, ३७५, ३७६, ३८७. ३८६, ३६०, ३६८, ४०१, ४२८, ४३३, ४४०। इरिजन १७२। हरिजन सेवक -४३, १७०। हरिभाऊ उपाध्याय—१५८, १६४, १६८, १७२। ै इरिशंकर विद्यार्थी—१५७। इरिश्चंद्र चंद्रिका-4२, ७०, १४२, १७७, १६२। हरिश्चंद्र मैगजीन-१४१, १६२। हरीदत्त दूबे - ४१०। हर्डर---३१६। इसन श्रली, मुंशी- १४१। हास्यार्णव-१५८। हिंद सेवक - १६५। हिंदी---१६१। हिंदी श्राउट लुक--१६१।

हिंदी उपन्यास-४४८। हिंदी एकांकी - ५०३। हिंदी कवि चर्ची-40३। हिंदी काव्य घारा-५१४। हिंदी काव्य में निर्गुण धारा-र४०, ३४३, ४५०, ५१४। हिंदी का संन्तिप्त इतिहास-४३३। हिंदी केसरी - १४९। हिंदी के सामाजिक उपन्यास - ४३४। हिंदी गद्य मीमांसा-४१७,४३४,४४७, हिंदी गद्य शैली का विकास--६६, ४१७, ४१८, ४३४, ४४७, ५०२। • हिंदी दीप्ति प्रकाश--१४०। हिंदी नवजीवन--२५८। हिंदी नवरतन-३७३, ४६८। हिंदी नाट्य विमर्श-४३४। हिंदी नाट्य साहित्य-४३४, ४४७। हिंदी नाट्य साहित्य का विश्वास-४३४, 889 हिंदी निबंध-१२२। हिंदी निबंधकार - ८६। हिंदी पुष्कर - १६४। हिंदी प्रकाश १४१। हिंदी प्रदीप-७०, १४२, १८१, १८२, १८३, १८४, १८७, १६७, २०४। हिदी बंगवासी-१४५, १४६। हिंदी बनाम उर्दू -- १। हिंदी भाषा श्रीर साहित्य (श्यामसुंदर दास)—१०६, ११३, ३८६, ४३३, ४३६, ५१४। हिंदी भाषा श्रौर साहित्य का विकास (बाबू रामदीन सिंह) -- ४३३। हिंदी भाषा श्रीर साहित्य का विकास ( हरिश्रौध ) — १५, ३४८, ३५२, 8801 🎙 🔞 दिंदी विद्यापीठ, देवघर—१७३।

हिंदी शब्द सागर-४=। हिंदी समाचार--१४५, १६२। हिंदी साहित्य - १६२६-४७, ११४। हिंदी साहित्य (गर्णेश प्रसाद द्विवेदी) --- ¥ ₹ ₹ 1 हिंदी साहित्य (डा॰ भोलानाय)-६५, ६८। हिंदी साहित्य (इ० प० द्वि०)-- ५१४। हिंदी साहित्य का आदिकाल - ४३८, 4881 हिंदी साहित्य का श्रालोचनात्मक इति-हास -- ३३२, ३३५, ३४२, ३५३, 838, 838 I हिंदी साहित्य का इतिहास (ब्रजरतन दास )-४३३ । हिंदी साहित्य का इतिहास (रसाल )-8331 हिंदी साहित्य का इतिहास (रा० चं० शुक्ल)---५६, ६०, ७१,६१,१०४, २५५, २६१, ३८५, ३८१, ४०१, ४०६, ४२०, ४३३, ४३४, प्रश, प्रश, प्रश् । हिंदी साहित्य का गद्यकाल - ४३४ । हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास हिंदी साहित्य का संचिप्त इतिहास-8341 हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास ---833 1 हिंदी साहित्य की भूमिका--३२०,३२३, वर्ध, वर्द, दर्⊏, र४०, र४३, ३४४, ३५१, ४३३, ४५०, ५११, . ५१६ ।

हिंदी साहित्य की रूपरेन्वा-४३३। हिंदी साहित्य के इतिहास का उपोद्धात -8151 हिंदी माहित्य परिपद्, मेरठ-१२८। हिंदी साहित्य : बीसवीं शताब्दी--११= रद्धार, रद्धार, रह्व इह४, इहद्ध ४०२, ४२७, ४८६, ५०५ । हिंदी साहित्य विमर्श-३२०, ३३२, ₹₹4, ₹€0, ¥₹9, ¥0₹ ! हिंदुस्तानी —४३, १७०। हिंदुस्तानी श्रकादगी-, २, 3431 हिंदू गमट-१६१। हिंदू पंच-४३, १६५ । हिंदू प्रकाश--१४०। हिंदू बांधव - १४२। हिंदू रिव्यू - १४२। हिंवू सार-१६४। हिंदू हेरल्ड - १३४। हिंदोस्थान--१४४, १४५, १४८, १४६। हितवादी - १४८। हितवार्ता - १४८ । हितैषी 1838 हीगेल-२१६, २५२, २६१, २६५, ३१६, ३२३, ४७३ | हेमचंद्र बोशी-१५२, १७२। हेयर स्कूल (कलकता)—१३०। हैजलिट--५१, ७१, ६३, २३० । होमर - १६६, ५१२। होरेस - २४६, ४६६। ह्योनेल बी० बरोख--- ८६।